धनंजयके लिये युद्धमें पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे वल और प्रभावको देखें। दारुक ! कल युद्धमें मैं सहस्रों राजाओं तथा सैकड़ों राजकुमारोंको उनके घोड़े, हाथी एवं रथोंसहित मृत्युके मुखमें पहुँचा दूँगा।

मैं अपने चक्रते सबको चूर-चूर कर दूँगा

श्वस्तां चक्रप्रमिथतां द्रक्ष्यसे नृपवाहिनीम् ॥

मया क्रुद्धेन समरे पाण्डवार्थे निपातिताम् ॥

श्वः सदेवाः सगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः ॥

श्रास्थन्ति लोकाः सर्वे मां सुहृदं सव्यसाचिनः ।

यस्तं द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तं चानु स मामनु ॥

इति संकल्प्यतां बुद्ध्या शरीराद्धे ममार्जुनः ।

यथा त्वं मे प्रभातायामस्यां निशि रथोत्तमम् ॥

कल्पयित्वा यथाशास्त्रमादाय त्रज संयतः ।

गदां कौमोदकीं दिव्यां शक्तिं चक्रं धनुः शरान् ॥

आरोप्य वै रथे स्तत सर्वोपकरणानि च ।

स्थानं च कल्पयित्वाथ रथोपस्थे ध्वजस्य मे ॥

वैनतेयस्य वीरस्य समरे रथशोधिनः ।

(महाभारत द्रोण० ७९.। ३१—३६३) तुम कल देखोंगे कि मैंने समराङ्गणमें कुपित होकर पाण्डुपुत्र अर्जुनके लिये सारी राजसेनाको चक्रसे चूर-चूर करके धरतीपर मार गिराया है। कल देवता, गन्धर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस आदि समस्त लोक

यह अच्छी तरह जान छेंगे कि मैं सन्यसाची अर्जुनका हितेषी मित्र हूँ। जो अर्जुनसे द्वेष करता है, वह मुझसे द्वेष करता है और जो अर्जुनका अनुगामी है, वह मेरा अनुगामी है, तुम अपनी बुद्धिसे यह निश्चय कर छो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। कल प्रात:- काल तुम शाख-त्रिविके अनुसार मेरे उत्तम रथको सुसजित करके सात्रधानीके साथ लेकर युद्धस्थलमें

चलना। सृत ! कौमोदकी गदा, दिन्य शक्ति, चक्र,

धनुष, वाण तथा अन्य सत्र आत्रस्यक सामिष्रयोंको

रथपर रखकर उसके पिछले भागमें समराङ्गणमें रथपर शोभा पानेवाले वीर विनतानन्दन गरुड़के चिह्नवाले ध्वजके लिये भी स्थान बना लेना।

दारुक ! तुम मेरा रथ सजाकर लाना

छतं जाम्बूनदैर्जालेरर्जन्यलनसप्रभैः ॥
विश्वकर्मकृतैदिंग्यरश्वानि विभूपितान् ।
बलाहकं भेघपुष्पं शैन्यं सुग्रीवमेव च ॥
युक्तान् वाजिवरान् यत्तः कवनी तिष्ठ दारुक ।
पाञ्चजन्यस्य निर्धोपमार्षभेणेव पूरितम् ॥
श्रुत्वा च भैरवं नादम्रपेयास्त्वं जवेन माम् ।
एकाह्वाहममर्षे च सर्वदुःखानि चैव ह ॥
श्रातुः पैतृष्वस्रेयस्य न्यपनेष्यामि दारुक ।
सर्वोपायैर्यतिष्यामि यथा बीभत्सुराहवे ॥
पश्यतां धातराष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम् ।
यस्य यस्य च बीभत्सुर्वभे यत्नं करिष्यति ।
आशंसे सारथे तत्र भवितास्य ध्रुवो जयः ॥
(महाभारत होण ० ७९ । ३७-४२ )

दास्क ! साथ ही उसमें छत्र लगाकर अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाले तथा विश्वकर्माके बनाये हुए दिन्य सुत्रर्णमय जालोंसे विभूषित मेरे चारों श्रेष्ठ घोड़ों—बलाहक, मेघपुण, शैन्य तथा सुग्रीवको जोत लेना और खयं भी कवच धारण करके तैयार रहना । पाञ्चजन्य शङ्खका ऋषम खरसे बजाया हुआ शब्द और भयंकर कोलाहल सुनते ही तुम बड़े बेगसे मेरे पास पहुँच जाना । दारुक ! में अपनी बुआजीके पुत्र भाई अर्जुनके सारे दुःख और अर्मपको एक ही दिनमें दूर कर दूँगा । सभी उपायोंसे ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे अर्जुन युद्धमें धृतराष्ट्रपुत्रोंके देखते-देखते जयद्रयको मार डालें । सारथे ! कल अर्जुन जिस-जिस बीरके वधका प्रयत्न करेंगे, में आशा करता हैं, वहाँ-वहाँ उनकी निश्चय ही विजय होगी ।

दारुक बोला—पुरुषसिंह ! आप जिनके सार्थि वने हुए हैं, उनकी विजय तो निश्चित है ही । मला, उनकी

पराजय कैसे हो सकती है ! आपने मुझे जो आशा दी है, उसका में यथावत् पाठन करूँगा।

## अर्जुनका खप्न तथा भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्टिरको जयद्रथ-वधके लिये पूर्ण आस्वासन

इघर अचिन्त्य-पराक्रमी कुन्तीपुत्र अर्जुन अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये भगवान ज्ञिवके मन्त्रका चिन्तन करते-करते निद्राके वशीभृत हो गये । स्वप्नावस्थामें उनके पास भगवान श्रीक्रण आये और पूछने लगे-अर्जुन ! तुम किस चिन्तामें निमग्न हो ११ खप्नमें ही अर्जनने उत्तर दिया-'केशव ! मैंने अपने पत्रके धातक जयद्वथको मारनेकी प्रतिज्ञा की है; किंत्र धृतराष्ट्र-पक्षके सभी महारथी मेरी प्रतिज्ञा भङ्ग करनेके लिये निश्रय ही सिन्तराजको सबसे पीछे खडा करेंगे, समस्त सेनाओं और उन महारिथयोंसे घिरा होनेपर जयद्रथ कैसे मेरी दृष्टिमें आ सकेगा ११ यह सुनकर श्रीकृष्ण अर्जुनको भगवान शिवके समीप एक पर्वतके शिखरपर छे गये। भगवान व्रवभण्वज वहाँ तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मवादी महर्षिगण दिव्य स्तोत्र पढकर उनके गीत गा रहे थे। अर्जन-सहित श्रीक्रणने पृथ्वीपर मस्तक टेककर भगवान शिवको प्रणाम किया । दोनोंने ही उनकी स्तति की । इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गये । अर्जुनने मन-ही-मन श्रीकृष्ण और शिवकी पूजा करके भगवान शंकरसे कहा-प्रमो । मैं आप-से दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान शंकरने उन दोनोंका स्वागत किया और अर्जुनको पागुपतास्त्र दिया। उसे पाकर अर्जुन बड़े संतुष्ट हुए और पुनः श्रीकृष्णके साथ अपने शिविरमें लौट आये । इस स्वप्न-दर्शनके पश्चात् वह रात्रि व्यतीत हो गयी। प्रातःकाल पाण्डव-शिविरमें राजा यधिष्ठिर सूतों और मागघोंके द्वारा की हुई स्तुति तथा विविध वाद्योंकी ध्वनि सुनकर जाग उठे। उन्होंने स्नान और नित्यकर्मसे निवृत्त हो ब्राह्मणोंको दान दिया और वस्त्राभुषणोंसे विभूषित हो सिंहासनपर बैठकर वहाँ पधारे हुए भगवान् श्रीकृष्णका पूजन किया । तत्पश्चात् अर्जुनकी की हुई प्रतिज्ञाको सफल बनानेके लिये उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णते प्रार्थना की। उस समय भगवान्ने उन्हें सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा-

वासुदेव उवाच

सामरेष्विप लोकेषु सर्वेषु न तथाविधः। शरासन्धरः कञ्चिद् यथा पार्थो धनंजयः॥ वीर्यवानस्वसम्पद्धः पराकान्तो महावलः। युद्धशौण्डः सदामपी तेजसा परमो नृणाम्।। स युवा वृपभस्कन्धो दीर्घवाहुर्महावलः। सिंहर्पभगतिः श्रीमान् द्विपतस्ते हिन्यति।। अहं च तत् करिष्यामि यथा कुन्तीसुतोऽर्जुनः। धार्तराष्ट्रस्य सैन्यानि धक्ष्यत्यग्निरिवेन्धनम्।। (महाभारत होण० ८३। २१—२४)

श्रीकृष्ण बाले—राजन् ! देवताओंसहित सम्पूर्ण लोकोंमें कोई भी ऐसा धनुर्वर नहीं है, जैसे आपके भाई कुन्तीकुमार धनंजय हैं। वे राक्तिशाली, असज्ञान-सम्पन्न, पराक्रमी, महावली, युद्रकुराल, सदा अमर्प्रशील और मनुष्पोंमें परम तेजसी हैं। अर्जुनके कंधे वृष्यके समान सुपृष्ट हैं, उनकी मुजाएँ विशाल हैं, चाल भी श्रेष्ठ सिंहके सदश है। वे महान् बल्यान्, युवक और श्रीसम्पन्न हैं। अतः आपके शत्रुओंको अवश्य मार डालेंगे। मैं भी वही करूँगा, जिससे कुन्तीपुत्र अर्जुन दुर्योधनकी सारी सेनाओंको उसी प्रकार जला डालेंगे, जैसे आग ईंधनको जलती है।

अद्य तं पापकर्माणं क्षुद्रं सौभद्रधातिनम् । अपुनर्दर्शनं मार्गामिषुभिः क्षेप्सातेऽर्जुनः ॥ तस्याद्य गृश्नाः क्षेनाश्च चण्डगोमायवस्तथा । भक्षियण्यन्ति मांसानि ये चान्ये पुरुषादकाः ॥ यद्यस्य देवा गोप्तारः सेन्द्राः सर्वे तथाप्यसौ । राजधानीं यसस्याद्य हतः प्राप्त्यित संकुले ॥ निहत्य सैन्धवं जिण्णुरद्य त्वामुपयास्यति । विद्योको विज्यरो राजन् भव भृतिपुरस्कृतः ॥

( महाभारत द्रोग० ८३ । २५-२८ )

आज सुभद्राकुमार अभिमन्यकी हुना

उस नीच पापी जयद्रथको अर्जुन अपने बाणोंद्वारा उस मार्गपर डाल देंगे, जहाँ जानेपर उस जीवका पुनः इस लोकमें दर्शन नहीं होता। आज गीध, वाज, कोधमें भरे हुए गीदड़ तथा अन्य नरमक्षी जीव-जन्तु जयद्रथ-का मांस खायेंगे। यदि इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी

उसकी रक्षाके लिये आ जायँ, तो भी वह आज संग्राममें मारा जाकर यमराजकी राजधानीमें अवस्य जा पहुँचेगा। राजन्! आज विजयशील अर्जुन जयद्रथको मारकर ही आपके पास आयेंगे। आप ऐश्वर्यसे सम्पन्न रहकर शोक और चिन्ताको त्याग दीजिये।

**--}->>>** 

## श्रीकृष्ण और अर्जुनकी रणयात्रा, उनका महारिथयोंसे युद्ध, बहुत-से विपक्षी वीरों और सैनिकोंका उनके द्वारा संहार, रणभूमिमें अश्वोंकी परिचर्या तथा दुर्योधनको सामने देख श्रीकृष्णका दुर्योधनके बल तथा उसके असदाचरणका बखान करते हुए अर्जुनको उसके वधके लिये ओजपूर्ण शब्दोंमें उत्साहित करना

तदनन्तर अर्जुन राजा युधिष्ठिरका दर्शन करनेकी इच्छासे कि शिविरमें आये । ड्योढ़ीमें प्रवेश करके उन्होंने राजाको । मि प्रुधिष्ठिरने उठकर उन्हें प्रेमपूर्वक हृदयसे । या और आशीर्वाद देते हुए मुस्कराकर कहा—'अर्जुन! ज संग्राममें तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी; क्योंकि तुम्हारे । की कान्तिसे यही सूचित होता है और भगवान् श्रीकृष्ण ज अधिक प्रसन्न हैं, इसिलये ऐसा होना अवश्यम्भावी ।' इसके बाद अर्जुनने अपना स्वप्न सुनाया। उसे सुनकर को बड़ा विस्मय हुआ और सबने भगवान् शंकरको प्रणाम के कहा—'यह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ।'

तत्पश्चात् युधिष्ठिरकी आज्ञा ले उन्हें प्रणाम करके समस्त दोंसहित सात्यिक, श्रीकृष्ण और अर्जन—सहर्ष शिविरसे र निकले । श्रीकृष्णने सारथिकी भाँति रथ ससजित करके निको सचना दी कि रथ तैयार है। तब नरश्रेष्ठ अर्जनने के कवच और किरीट धारण करके धन्य-गण लेकर : रथकी परिक्रमा की । उस समय ब्राह्मणोंने उन्हें विजय-क आशीर्वाद दिया । फिर वे रथपर आरूढ हए । उनके नेके बाद सात्यिक और श्रीकृष्ण भी उसी रथपर आरूढ गये। श्रीक्रणाने घोड़ोंकी रास हाथमें ले छी। रणवाद्य उठे। माङ्गलिक स्ततियाँ होने लगीं। रथ आगे बढा। ाल, मन्द, सुगन्ध वायु बहने लगी। विजय-सूचक **द्य**म न प्रकट होने लगे। अर्जुनने सात्यिकको युधिष्ठिरकी के लिये भेज दिया और स्वयं जयद्रथसे युद्ध करनेके लिये सर हुए। इघर द्रोणाचार्यने कौरव-सेनाको चक-शकटब्यूह-व्यवस्थित किया । कौरव-सेनाके सामने अपशक्तन लगे ।

अर्जुनको रणभूमिमें प्रवेश करते देख दुर्मर्षणने उनका सामना करनेके लिये उत्साह प्रकट किया। प्रतापी अर्जनने शत्रुसेनाके सम्मुख जितनी दूरसे बाण मारा जा सके, उतनी ही दुरीपर अपने रथको खड़ा करके शङ्क बजाया। साथ ही श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य भी हंकार कर उठा। फिर तो अर्जुन और दुर्मर्षणमें युद्ध आरम्भ हो गया। अर्जनने उसकी गज-सेनाका संहार करके समस्त सैनिकोंको मार भगाया । अपनी सेनाको भागती देख दुःशासन कृपित हो युद्धके लिये अर्जुनके सामने आया। परंतु अर्जुनके वाणोंसे क्षत-विश्वत हो उसे सेनासहित भागनेको विवश होना पडा । फिर अर्जुनसे द्रोणा-चार्यका सामना हुआ । अर्जुनने आचार्यसे व्यूहके भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा माँगी। आन्वार्यने हँसकर कहा-'अर्जन ! मुझे परास्त किये विना जयद्रथको जीतना असम्भव है। फिर तो गुरु और शिष्यमें घोर युद्ध छिड़ गया। द्रोणने अर्जन और श्रीक्रणको अपने वाणोंसे घायल कर दिया। अर्जनने भी आचार्यकी सेनाका संहार कर डाला। इस तरह गुरु-शिष्यका युद्ध उत्तरोत्तर उग्र रूप धारण करने लगा। तव श्रीकृष्णकी प्रेरणासे कालात्यय होता देख अर्जुन द्रोणाचार्यको छोड़कर आगे वढ़ गये। आचार्यने व्यङ्ग किया, तुम तो शत्रुको पराजित किये विना कभी नहीं छौटते थे। आज क्या बात है ? अर्जुनने उत्तर दिया—'आप मेरे गुरु हैं, श्रु नहीं । आपको कौन परास्त कर सकता है !'

ऐसा कहकर अर्जुनने कौरव सेनापर धावा किया। आचार्य द्रोण और कृतवर्माके साथ जूझते हुए अर्जुन कौरव-सेनाके ब्यूहमें प्रविष्ट हो गये। उस समय वरुण-पुत्र राजा शुतायुधने अर्जुनपर आक्रमण किया। अर्जुनके वाणोंसे उनके धोड़े और सार्थि मारे गये। तब उन्होंने बदला लेनेकी नीयतसे अर्जनके सारिथपर भी गदा चलायी; परंत उस गदाने लौटकर श्रतायधको ही मौतके घाट उतार दिया। जो युद्ध न करता हो, उसपर चलायी जानेपर वह गदा अपने प्रयोक्ताको ही मार डालती थी। यह उस गदाके लिये वरुणका दिया हुआ प्रभाव था । श्रतायुधके मारे जानेवर काम्बोजराज सुदर्शन अर्जुनका सामना करनेके लिये आयाः परंतु अर्जुनने उसे बात-की-बातमें यमलोक पहँचा दिया । तदनन्तर उनके हाथसे श्रताय, अच्यताय, नियताय, दीर्घाय, म्लेन्छ सैनिक और अम्बष्ट आदि मारे गये। यह देख दुर्योधनने द्रोणाचार्यको उपालम्भ दिया । आचार्यने उसके शरीरमें दिव्य कवच वाँध-कर उसीको अर्जनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजा। उधर अर्जनने तीव्र गतिसे कौरव-सेनामें घुसकर विन्द और अन-विन्दको कालके गालमें डाल दिया। तदनन्तर घोडोंको थका हुआ जान अर्जुन रथसे उतर गये। उन्होंने बाणोंका धेरा बनाकर शत्रओंको सब ओरसे बहुत दूरीपर ही रोक दिया और प्रश्वीपर वाण मारकर अगाध जलसे भरा हुआ एक सरोवर प्रकट कर दिया । साथ ही बाणोंका एक घर भी बना दिया। श्रीकृष्णने घोड़े खोल दिये और उन्हें टहलाया । अपने हाथसे उनके शरीरमें धँसे हुए बाण निकाले । कुशलतापूर्वक घावोंकी चिकित्सा की । उनका श्रम एवं कष्ट मिद्राया और पानी विलाकर उन्हें अच्छी तरह नहलाया। फिर घास और दाना



खिलाया । जब उनकी सारी थकावट दूर हो गयी तो पुनः उन्हें रथमें जोत दिया । इसके बाद उस रथपर आरूढ़ हो अर्जुनमहित श्रीकृष्ण रणक्षेत्रमें आगे बढ़े । उन्हें देखकर कीरव-सैनिक निराश हो गये । श्रीकृष्ण और अर्जुनने देखा कि अब जयद्रथ अधिक दूर नहीं है । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे उनकी ओर बढ़ चले । इतनेमें ही हुर्योधन उनकी राह रोककर खड़ा हो गया, यह देख भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे यों समयोचित बात कही—

#### वासुदेव उवाच

दुर्योधनमतिक्रान्तमेतं धनंजय । पर्य अत्यद्भतमिमं मन्ये नास्त्यस्य सदद्यो स्थः ॥ द्रपाती महेष्वासः कतास्रो युद्धदुर्मदः। दृढास्त्रश्चित्रयोधी च धार्तराष्ट्रो महावल: ॥ अत्यन्तसुखसंबृद्धो मानितश्च महारथ: । कृती च सततं पार्थ नित्यं द्वेष्टि च वान्धवान् ॥ तेन युद्धमहं मन्ये प्राप्तकालं तवानघ । अत्र वो द्युतमायत्तं विजयायेतराय वा ॥ अत्र क्रोधविषं पार्थ विमुश्च चिरसम्भृतम्। एष मूलमनर्थानां पाण्डवानां महारथः ॥ सोऽयं प्राप्तस्तवाक्षेपं पञ्च साफल्यमात्मनः। क्थं हि राजा राज्याथीं त्वया गच्छेत संयुगम्॥ दिष्टचा त्विदानीं सम्प्राप्त एष ते वाणगोचरम् । यथायं जीवितं जह्यात् तथा कुरु धनंजय।। ऐश्वर्यमदसम्मूढो नैष दुःखमुपेयिवान् । न च ते संयुगे वीर्यं जानाति पुरुपर्पभ ॥ त्वां हि लोकास्त्रयः पार्थं ससुरासुरमानुषाः। नोत्सहन्ते रणे जेतुं किम्रुतेकः सुयोधनः॥ (महाभारत द्रोण० १०२ । १—९)

श्रीकृष्ण बोले—धनंजय! सबको लाँघकर सामने आये हुए इस दुर्योधनको देखो। मैं तो इसे अत्यन्त अद्धत योद्धा मानता हूँ। इसके समान दूसरा कोई रथी नहीं है। यह महावली धृतराष्ट्रपुत्र दूरतकके लक्ष्यको मार गिरानेवाला, महान् धनुर्धर, अख-विद्यामें निपुण और युद्धमें दुर्मद है। इसके अख-शख अत्यन्त सुदृढ़ हैं तथा यह विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाला है। कुन्तीकुमार! महारथी दुर्योधन अत्यन्त सुखसे पला हुआ सम्मानित और विद्वान् है। यह तुम-जैसे बन्धु-वान्धवोंसे नित्य-निरन्तर देश रखता है। निष्पाप अर्जुन! मैं समझता हूँ, इस समय इसीके साथ युद्ध करनेका अवसर प्राप्त हआ है। यहाँ वार्योकें

रणदत होनेवाला है, वहीं विजय अथवा पराजयका कारण होगा । पार्थ ! तम बहुत दिनोंसे सँजोकर रक्खे हुए अपने क्रोधरूपी विषको इसके ऊपर छोड़ो । महारथी दुर्योचन ही पाण्डवोंके सारे अनर्थोंकी जड़ है । आज यह तुम्हारे वाणोंके मार्गमें आ पहुँचा है। इसे तम अपनी सफलता समझो. अन्यथा राज्यकी अभिलाषा रखनेवाला राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध-भूमिमें कैसे उतर सकता था ? । धनंजय ! सौभाग्यवश यह दुर्योधन इस समय तुम्हारे बाणोंके पथमें आ गया है। तम ऐसा प्रयत करो, जिससे यह अपने प्राणोंको त्याग दे । पुरुषरत ! ऐश्वर्यके घमंडमें चूर रहनेवाले इस दर्योघनने कभी कष्ट नहीं उठाया है। यह युद्धमें तुम्हारे बल-पराक्रमको नहीं जानता है। पार्थ ! देवता, असर और मनुष्योंसहित तीनों छोक भी रणक्षेत्रमें तुम्हें जीत नहीं सकते। फिर अकेले दुर्योधनकी तो औकात ही क्या है ?

स दिष्टचा समनुप्राप्तस्तव पार्थ रथान्तिकम् । जह्येनं त्वं महावाहो यथा वृत्रं पुरंदरः ॥ ह्यनर्थे सततं पराक्रान्तस्तवानघ। निकृत्या धर्मराजं च द्युते दश्चितवानयम् ॥ सुनृशंसानि कृतान्येतेन मानद । युष्मासु पापमतिना अपापेष्वेव नित्यदा ॥ तमनार्यं सदा कुद्धं पुरुषं कामचारिणम् । आयाँ युद्धे मितं कृत्वा जिह पार्थाविचारयन् ।। निकृत्या राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । परिक्लेशं च कृष्णाया हृदि कृत्वा पराक्रमम्।। दिष्टचैष तत्र बाणानां गोचरे परिवर्तते। प्रतिघाताय कार्यस्य दिष्टचा च यततेऽग्रतः ॥ दिष्टचा जानाति संग्रामे योद्धव्यंहि त्वया सह । दिष्ट्या च सफलाः पार्थ सर्वे कामा हाकामिताः ॥ तसाजिहि रणे पार्थ धार्तराष्ट्रं इलाधमस् । यथेन्द्रेण हतः पूर्वं जम्भो देवासुरे मुधे ॥ ( महाभारत द्रोण० १०२ | १०—१७ )

कन्तीकुमार ! सौभाग्यकी वात है कि यह ह रथके निकट आ पहुँचा है । महाबाहो ! जैसे वृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार तुम भी इस दर्योध मार डालो । अनघ ! यह सदा तुम्हारा अनर्थ क ही पराक्रम दिखाता आया है । इसने ध युधिष्ठिरको जूएमें छल-कपटसे ठग लिया है। मान तुमलोग कभी इसकी बुराई नहीं करते थे, तो इस पापबुद्धि दुर्योधनने सदा तुमलोगोंके साथ बहु क्रुरतापूर्ण वर्ताव किये हैं । पार्थ ! तुम युद्धमें बुद्धिका आश्रय ले बिना किमी मोच-विचारके, क्रोधमें भरे रहनेवाले इस स्वेच्छा चारी दृष्ट पुरुषको डालो । पाण्डुनन्दन ! दुर्योघनने छलसे तुमलो राज्य छीन लिया है, तुम्हें जो वनवासका कष्ट भी पड़ा है तथा द्रौपदीको जो दु:ख और अपमान उर पड़ा है-इन सब बातोंको मन-ही-मन याद व पराक्रम करो । सौभाग्यसे ही यह दुर्योधन तुः वाणोंकी पहुँचके भीतर चक्कर लगा रहा है। यह भाग्यकी वात है कि यह तुम्हारे कार्यमें वाधा डाल लिये सामने आकर प्रयत्नशील हो रहा है। पार्थ ! भ वश समराङ्गणमें तुम्हारे साथ युद्ध करना यह अ कर्तव्य समझता है और भाग्यसे ही न चाहनेपर तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं । कुन्तीकुमार! पूर्वकालमें इन्द्रने देवासुर-संग्राममें जम्भका वत्र हि था, उसी प्रकार तुम रणक्षेत्रमें कुलकलङ्क धृतराष्ट्र दुर्योधनको मार डालो ।

असिन् हते त्वया सैन्यसनाथं भिद्यतामिदम् । वैरस्यास्यास्त्ववभृथो मूलं छिन्धि दुरात्मनाम् । ( महाभारत होण० १०२ । १८

इसके मारे जानेपर अनाथ हुई इस कौरव-सेना संहार करो, दुरात्माओंकी जड़ काट डान्ये, जिंग इस वैररूपी यज्ञका अन्त होकर अवस्य-स्नान अवसर प्राप्त हो ।

## अर्जुनके बाणोंको च्यर्थ होते देख भगवान्का उन्हें उत्तेजित करना, तदनन्तर अर्जुनके बाणोंकी मारसे च्याञ्चल होकर दुर्योधनका भाग जाना

तव अर्जुनने शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए विचित्र पंखवाले चौदह वाणोंद्वारा तुरंत दुर्योधनको घायल किया। परंतु उनके वे वाण कवचपर जाकर फिसल गये। उन्हें निष्फल हुआ देख अर्जुनने पुनः चौदह तीखे वाण चलाये, परंतु वे भी कवचसे फिसल गये। अर्जुनके चलाये हुए उन अद्वाईस वाणोंको निष्फल हुआ देख शत्रु-वीरोंका संहार करनेवाले श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कहा—

अदृष्टपूर्वं पञ्यामि शिलानामिव सर्पणम् ।
त्वया सम्प्रेषिताः पार्थ नार्थं कुर्वन्ति पत्रिणः ॥
किच्च् गाण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतर्षभ ।
मृष्टिश्च ते यथापूर्वं सुजयोश्च बलं तव ॥
न वा किच्च्यं कालः प्राप्तः स्याद्द्य पश्चिमः ।
तव चैवास्य शत्रोश्च तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥
विस्मयो मे महान् पार्थ तव दृष्टा शरानिमान् ।
व्यर्थान् निपतितान् संख्ये दुर्योधनरथं प्रति ॥
वज्राश्चित्तमा घोराः परकायावभेदिनः ।
श्राः कुर्वन्ति ते नार्थं पार्थ काद्य विसम्बना ॥
(महामारत द्रोण० १०३। ६—१०)

पार्थ ! आज तो मैं प्रस्तरखण्डोंके चलनेके समान ऐसी बात देख रहा हूँ, जिसे पहले कभी नहीं देखा था । तुम्हारे चलाये हुए बाण तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे गाण्डीय धनुषकी शक्ति पहले-जैसी ही है न ! तुम्हारी मुट्ठी एवं बाहुबल भी पूर्ववत् हैं न ? आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शत्रुकी अन्तिम भेंटका समय नहीं आया है क्या ! में जो पूछता हूँ, उसका उत्तर दो । कुन्तीनन्दन ! आज युद्धस्थळमें दुर्योधनके रथके पास निष्फल होकर-गिरे हुए तुम्हारे इन वाणोंको देखकर मुझे महान् आध्यं हो रहा है । पार्थ ! वृष्ट्य और अशनिके सनान भयंकर तथा शत्रुओंके शरीरको विदीर्ण कर देनेत्राले तुम्हारे वे वाण आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यह कैसी विडम्बना है ?

अर्जुन वोले—श्रीकृष्ण ! मेरा तो यह विश्वात है कि दुर्योधनको द्रोणाचार्यने अमेद्य कवच वाँधकर उसमें यह अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है। यह कवचधारणा मेरे अन्त्रोंके लिये अमेद्य है। जनार्दन ! अब आप मेरी भुजाओं और धनुषका वल देखिये। मैं कवचते सुरक्षित होनेपर भी दुर्याधनको पराजित कर दूँगा।

यों कहकर अर्जुनने अच्छी तरह छोड़े हुए कालोपम तीखें वाणोद्वारा दुर्योधनके चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ-रक्षकोंको मार डाला । उसके धनुष और दस्तानेको भी काट दिया और रथको टूक-टूक करना आरम्भ किया । उस समय पार्थने रथहीन हुए दुर्योधनकी दोनों हयेलियोंमें दो पैने वाणों-द्वारा गहरी चोट पहुँचायी । उपायको जाननेवाले कुन्तीकुमार-ने अपने वाणोद्वारा दुर्योधनके नर्खोंके मांसमें प्रहार किया । तव वह वेदनासे व्याकुल हो युद्धसूमिसे भाग चला ।

## अर्जुनद्वारा जयद्रथका और कर्णद्वारा घटोत्कचका वयः घटोत्कचके मारे जानेपर श्रीकृष्णकी प्रसन्नता और इसका कारण

अर्जुनके वाणोंसे पीड़ित हुए दुर्योधनको वियत्तिमें पड़ा देख बहुत-से श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी रक्षाके लिये आ पहुँचे। उन सबने अर्जुनको चारों ओरसे घेरे लिया और भारी वाण-वर्षाद्वारा उनके रथको आच्छादित कर दिया। इसी समय श्रीकृष्णकी प्रेरणासे अर्जुनने बड़े जोरसे गाण्डीव धनुषका टङ्कार करते हुए वाणवर्षा आरम्भ की और भगवान् केशवने पाञ्चजन्य शङ्ख फूँका। उस शङ्कनाद् और धनुषके टङ्कारसे उद्विग्न हो समस्त कौरव-सैनिक धराशायी हो गये। तदनन्तर जयद्रथकी रक्षामें नियुक्त कौरव महारथियोंके साथ अर्जुनका बोर युद्ध आरम्भ हुआ। एक ओर नौ महारथी ये और दूसरी ओर अकेले अर्जुन। उधर युधिष्ठिरने अर्जुनका समाचार लानेके लिये पहले

सात्यिकको और फिर भीमसेनको उनके पास भेजा। वे दोनों वीर कौरवसेनाका संहार करते और वहत-से वीरोंको मौतके घाट उतारते हुए वारी-वारीसे अर्जुनके निकट आ पहुँचे। भीमसेनने द्रोणाचार्यके रथको उठाकर कई बार दूर फेंक दिया था और वीरमानी कर्णको भी भागनेके लिये विवश फरके धतराष्ट्रके वहतसे पुत्रींको यमलोक भेज दिया था। सात्यिकिके आगमनकी सचना पाकर अर्जनको यधिष्ठिरकी चिन्ता हुई । इधर भूरिश्रवाने सात्यिकपर आक्रमण किया। सात्यिक असंख्य वीरोंसे युद्ध कर चुके थे; अतः थके हुए थे। भूरिश्रवा उनपर हावी हो भाया। वह तलवारसे उनका सिर काटना ही चाहता था कि अर्जुनने दूरसे एक बाण मारकर तलवारसहित उसकी दाहिनी भुजा काट गिरायी। भरिश्रवाने इसे अन्याय कह आमरण अनरान आरम्भ कर . दिया । इतनेमें ही उसके द्वारा अपमानित सात्यिकने तलवारसे उसका मस्तक काट डाला। तदनन्तर अर्जुनने जयद्रथपर धावा किया। दुर्योधनकी प्रेरणासे उसकी सहायताके लिये आये हुए कर्णको भी परास्त करके अर्जुनने कौरव-योद्धाओं के साथ घोर युद्ध किया । उस समय उनका अद्भत पराक्रम देखने ही योग्य था।

इसी बीच भगवान् श्रीकृष्णने सूर्यको अस्ताचलके निकट जाते देख अपनी योगशक्तिसे अन्यकारकी सृष्टि की, इससे सूर्यदेव छिप गये। जयद्रथ बार-बार मस्तक ऊँचा करके सूर्यकी ओर देखने लगा। इसी समय श्रीकृष्णकी प्रेरणासे अर्जुनने भयानक पराक्रम प्रकट करके जयद्रथके रक्षकोंको मार भगाया, फिर श्रीकृष्णकी सम्मतिके अनुसार एक दिन्य बाणको अभिमन्त्रित करके उसकी ओर चलाया। वह बाण जयद्रथका मस्तक काटकर बाज पक्षीके समान उसे आकाशमें ले उड़ा। समन्तपञ्चक-क्षेत्रसे बाहर जयद्रथके पिता राजा बृद्धक्षत्र संध्योपासना कर रहे थे। अर्जुनके बाणने जयद्रथके मस्तकको उन्हींकी गोदमें डाल दिया। वे जप समाप्त करके जब उठने लगे तो वह मस्तक उनकी गोदसे पृथ्वीपर जा गिरा । उसके गिरते ही राजा वृद्धभूत्रके मस्तकके भी सौ टुकड़े हो गये। इतनेमें अन्धकार दूर हो गया और सूर्यदेव अस्ताचलको जाते दिखलायी दिये । सूर्यास्तरे पहले ही जयद्रथका वच हो गया और अर्जुनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गयी । जयद्रथको मारा गया देख कुपाचार्य अर्जुनपर क्रोधपूर्वक बाणवर्षा करने लगे, किंतु अर्जुनके बाणोंकी मार खाकर वे तत्काल अचेत हो गये। इससे अर्जुनको खेद हुआ। फिर कर्ण और सात्यिकमें युद्ध होने लगा तथा कर्णको पराजित होना पड़ा।

सूर्यास्त होनेपर युद्ध समात हुआ । युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम एवं सात्यिकका सानन्द अभिनन्दन किया । दुर्योधनने द्रोणाचार्यपर आक्षेप किये । आचार्यने दुर्योधनको फटकारा और रातमें ही युद्धके लिये प्रस्थान किया । उभय पक्षमें भीषण युद्ध आरम्भ हो गया। दोनों ओरके अच्छे-अच्छे वीर धराशायी होने लगे । पाण्डवोंकी ओरसे घटोत्कचने भारी पराक्रम दिखाया। उसने कौरवसेनाका भीषण संहार आरम्भ किया । उसके हाथसे जटासुरका पुत्र अलम्बुष मारा गया। उसने मायामय युद्ध करके शत्रुसेनाको घोर संकटमें डाल दिया और अन्तमें वह भी इन्द्रकी दी हुई शक्तिये कर्णके द्वारा मारा गया । मरते-मरते भी उसने अपने विशाल शरीरसे एक अक्षौहिणी कौरव-सेनाको कुचल डाला । उसकी मृत्युसे पाण्डवोंमें हाहाकार मच गया, परंतु भगवान् श्रीकृष्ण हर्षसे भरकर नाचने लगे । अर्जुनको भगवान्का यह बर्ताव असामयिक लगा और उन्होंने इसका कारण पूछा।

इन्द्रकी दी हुई शक्ति घटोत्कचपर छोड़ दी गयी इससे अर्जुन सुरक्षित हो गये

श्रीवासुदेव उवाच

अतिहर्षिममं प्राप्तं मृणु मे त्वं धनंजय । अतीव मनसः सद्यः प्रसादकरमुत्तमम् ॥ शक्तिं घटोत्कचेनेमां व्यंसियत्वा महाद्युते । कर्णं निहतमेवाजौ विद्धि सद्यो धनंजय ॥ शक्तिहर्स्तं पुनः कर्णं को लोकेऽस्ति पुमानिह । य एनमभितस्तिष्ठेत् कार्तिकेयमिवाहवे ॥ दिण्टचापनीतकवचो दिण्टचापहतकण्डलः । दिण्टचापनीतकवचो दिण्टचापहतकण्डलः । दिण्टचापनीतकवचो दिण्टचापहतकण्डलः । यदि हि स्यात् सकवचस्तथैव स्यात् सकण्डलः । सामरानिप लोकांस्त्रीनेकः कर्णो जयेद् रणे ॥ वासवो वा कुवेरो वा वरुणो वा जलेश्वरः । यमो वा नोत्सहेत् कर्णं रणे प्रतिसमासितुम् ॥ गाण्डीवमुद्यम्य भवांश्वकं चाहं मुदर्शनम् । न शक्तौ स्वो रणे जेतुं तथायुक्तं नर्र्यभम् ॥

त्वद्धितार्थं तु शक्रेण मायापहृतकुण्डलः । विहीनकवचश्रायं कृतः परपुरंजयः ॥ उत्कृत्य कवचं यसात् कुण्डले विमले च ते । प्रादाच्छक्राय कर्णो वै तेन वैकर्तनः स्मृतः ॥ (महाभारत होण० १८० । ११-१९)

तव भगवान श्रीकृष्णने कहा-धनंजय ! आज ास्तवमें मुझे यह अत्यन्त हर्षका अवसर प्राप्त हुआ है, सका क्या कारण है, यह तुम मुझसे सुनो । मेरे मनको ग्रकाल अत्यन्त प्रसन्तता प्रदान करनेवाला वह उत्तम कारण इस प्रकार है। महातेजस्वी धनंजय! इन्द्रकी री हुई शक्तिको घटोत्कचके द्वारा कर्णके हाथसे दूर कराकर अब तम यद्भमें कर्णको शीव्र मरा हुआ ही समझो । इस संसारमें कौन ऐसा पुरुष है जो युद्धस्थलमें कार्तिकेयके समान शक्तिशाली कर्णके सामने खडा हो मके । सौभाग्यकी बात है कि कर्णका दिन्य कवच उतर गया: सौभाग्यसे ही उसके कुण्डल छीने गये तथा मौभाग्यसे ही उसकी वह अमोधशक्ति घटोत्कचपर गिरकर उसके हाथसे निकल गयी । यदि कर्ण कवच और कुण्डलोंसे सम्पन्न होता, तो वह अकेला ही रणभूमिमें देवताओंसहित तीनों छोकोंको जीत सकता था। उस अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, जलेश्वर वरुण अथवा यमराज भी रणभूमिमें कर्णका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गाण्डीव उठाकर और मैं सदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी समराङ्गणमें कवच-कुण्डलोंसे युक्त नरश्रेष्ठ कर्णको नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हितके लिये इन्द्रने शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले कर्णके दोनों कुण्डल मायासे हर लिये और उसे कवचसे भी बिन्नत कर दिया । कर्णने कवच तथा उन निर्मल कुण्डलोंको खयं ही अपने शरीरसे कुतरकर इन्द्रको दे दिया था; इसीलिये उसका नाम 'वैकर्तन' हुआ।

कर्णके महान् गुणोंकी तथा उनके महान् पराक्रमकी प्रशंसा आशीविप इव क्रुद्धो जृम्भितो मन्त्रतेजसा । तथाद्य भाति कर्णो मे शान्तज्वाल इवानलः ॥ यदाप्रभति कर्णाय शक्तिर्दत्ता महात्मना। वासवेन महावाहो क्षिप्ता यासौ घटोत्कचे ।। क्रण्डलाभ्यां निमायाथ दिन्येन कवचेन च । तां प्राप्यामन्यत वृषः सततं त्वां हतं रणे ॥ एवंगतोऽपि शक्योऽयं हन्तं नान्येन केनचित । ऋते त्वां पुरुषच्याघ्र शपे सत्येन चानघ ॥ ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपस्त्री नियतव्रतः। रिपुष्विप दयावांश्व तसात् कर्णो वृप: स्मृत: ॥ युद्धशौण्डो महाबाह्यनित्योद्यतश्ररासनः। केसरीव वने नर्दन् मातङ्ग इव यूथपान्।। विमदान रथशार्द्लान् कुरुते रणमुर्धनि । मध्यं गत इवादित्यों यो न शक्यो निरीक्षितुम् ॥ त्वदीयैः पुरुषच्याघ्र योधमुख्यैर्महात्मभिः। शरजालसहस्रांद्यः शरदीव दिवाकरः ॥ तपान्ते जलदो यद्वच्छरधाराः क्षरन् मुहुः। दिन्यास्त्रजलदः कर्णः पर्जन्य इव वृष्टिमान् ॥ ( महाभारत द्रोण० १८० । २०-२८ )

जैसे कोधमें मरे हुए सर्पको मन्त्रके तेजसे स्तन्त्र कर दिया जाय तथा प्रज्वित आगकी ज्वालाको बुझा दिया जाय, शिक्तसे बिद्धत हुआ कर्ण भी आज मुझे वैसा ही प्रतीत होता है। महाबाहों! जबसे महासमा इन्द्रने कर्णको उसके दिव्य कवच और कुण्डलोंके बदलेमें अपनी शिक्त दी थी, जिसे आज उसने घटोत्कचपर चला दिया है, इस शिक्तको पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें रणभूमिमें मारा गया ही मानता था। पुरुवसिंह! आज ऐसी अवस्थामें आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धासे नहीं मारा जा सकता। अनघ! मैं सत्यकी शपथ खाकर यह बात कहता हूँ। कर्ण माद्धणभक्त, सत्यवादी, तपखी, नियम और बतका पालक तथा शत्रुओंपर भी दया करनेवाला है; इसीलिये उसे हुष (धर्मीत्मा) कहा गया है। महाबाह कर्ण युद्धमें जुशल है। उसका धनुप सदा उठा ही रहता है।

यनमें दहाड़नेत्राले सिंहके समान वह सदा गर्जता रहता है। जैसे मतवाला हाथी कितने ही यूयपितयोंको मद-रिहत कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्धके मुहानेपर सिंहके समान पराक्रमी महारिययोंका भी धमंड चूर कर देता है। पुरुषसिंह! तुम्हारे महामनखी श्रेष्ठ योद्धा दोपहरके तपते हुए सूर्यकी माँति कर्णकी ओर देख भी नहीं सकते। जैसे शरद् ऋतुके निर्मल आकाशमें सूर्य अपनी सहन्नों किरणें विखेरता है, उसी प्रकार कर्ण यद्धमें अपने वाणोंका जाल-सा विका देता है।

त्रिदशैरिप चास्यद्भिः शरवर्षं समन्ततः। अशक्यस्तद्यं जेतुं स्वद्भिर्मासशोणितम्॥ कवचेन विहीनश्च कुण्डलाभ्यां च पाण्डव। सोऽद्य मानुपतां प्राप्तो विमुक्तः शक्रदत्तया॥ (महाभारत होण० १८०। २९-३०)

जैसे वर्षाकालमें बरसनेवाला मेघ पानीकी घारा गेराता है, उसी प्रकार दिल्याखरूपी जल प्रदान करनेगाला कर्णरूपी मेघ बारंबार बाणधाराकी वर्षा करता हता है। चारों ओर बाणोंकी वृष्टि करके शत्रुओंके गिरोंसे रक्त और मांस बहानेवाले देवता भी कर्णको रास्त नहीं कर सकते। पाण्डुनन्दन! कर्ण कवच गिर कुण्डलसे हीन तथा इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे शून्य निकर अब साधारण मनुष्यके समान हो गया है।
एक्तल्य, हिडिम्ब, किमीर, बक और घटोत्कच आदिको विविध जपायोंसे मारा और मरवाया गया था। वास्तवमें धर्मका लोप करनेवाले सभी मेरे द्वारा वध्य हैं

जरासंधरचेदिराजो महात्मा महाबाहुरचैकलच्यो निषाद: ॥ एक्रैक्स्यो निहताः सर्व एते योगैस्तैस्तेस्त्वद्वितार्थं मयैव। अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा हिडिम्बिकमींरचकप्रधानाः । अलायुधः परचक्रावमदीं घटोत्कचश्रोग्रकमी तस्स्री ॥ (महाभारत द्रोण० १८० । ३ २-३३)

मगधराज जरासंध, महामनस्ती चेदिराज शिशुपाल और निषादजातीय महावाहु एकल्ल्य—इन सबको मैंने ही तुम्हारे हितके लिये विभिन्न उपायोंद्वारा एक-एक करके मार डाला है। इनके सिवा हिडिम्ब, किमीर और बक आदि दूसरे-दूसरे राक्षसराज, शत्रुदलका संहार करनेवाला अलायुध और भयंकर कर्म करनेवाला वेगशाली घटोत्कच भी तुम्हारे हितके लिये ही मारे और मरवाये गये हैं।

जरासंधरचेदिराजो नैपादिश्र महाबलः ।
यदि स्युर्न इताः प्रीमदानीं स्युर्भयंकराः ॥
दुर्योधनस्तानवर्यं ष्ट्रणुयाद् रथसत्तमान् ।
तेऽसासु नित्यविद्विष्टाः संश्रयेयुश्र कौरवान् ॥
ते हि वीरा महेण्वासाः कृतास्त्रा दृढयोधनः ।
धार्तराष्ट्रां चम् कृतस्त्रां रक्षेयुरमरा इव ॥
स्रतपुत्रो जरासंधरचेदिराजो निपादजः ।
स्रयोधनं समाश्रित्य जयेयुः पृथिवीमिमाम् ॥
योगैरिप हता यैस्ते तन्मे शृणु धनंजय ।
अजय्या हि विना योगैर्मृधे ते दैवतैरिप ॥
(महाभारत क्षेण ० १८१ । २—६)

अर्जुन! जरासंच, शिशुपाल और महावली एकल्ब्य यदि ये पहले ही मारे न गये होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योवन उन श्रेष्ट रिययोसे अपनी सहायता-के लिये अवस्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वता देष रखनेके कारण निश्चय ही कौरवोंका पक्ष लेते। वे वीर, महाधनुर्घर, अस्तविद्याके ज्ञाता तथा रहतापूर्वक युद्ध करनेवाले थे; अतः दुर्योधनकी सारी सेनाकी देवताओं-के समान रक्षा कर सकते थे। स्तपुत्र कर्ग, जरासंत्र, चेदिराज शिद्युपाल और निषादनन्दन एकलन्य—ये चारों मिलकर यदि दुर्योधनका पक्ष लेते तो इस पृथ्वीको अवस्य ही जीत लेते। धनंजय ! वे जिन उपायोंसे मारे गये हैं, उन्हें बतलाता हूँ, मुझसे सुनो ! बिना उपाय किये तो उन्हें युद्धमें देवता भी नहीं जीत सकते थे।

एकैको हि पृथक् तेषां समस्तां सुरवाहिनीम् ।
योधयेत् समरे पार्थ लोकपालाभिरक्षिताम् ॥
जरासंधो हि रुपितो रौहिणेयप्रधर्षितः ।
असन्द्रधार्थं चिक्षेप गदां वे सर्वधातिनीय् ॥
सीमन्तिमव द्वर्षाणा नभसः पाषकप्रभा ।
अद्ययतापतन्ती सा शक्रम्रक्ता यथाश्वनिः ॥
तामापतन्तीं दृष्ट्रैय गदां रोहिणिनन्दनः ।
प्रतिधातार्थमस्त्रं वे स्थूणाकर्णमवासृजत् ॥
अस्त्रवेगप्रतिहता सा गदा प्रापतद् भ्रवि ।
दारयन्ती धरां देवीं कम्पयन्तीव पर्वतान् ॥
(महाभारत होण १८१ । ७—११)

कुन्तीनन्दन ! उनमेंसे अलग-अलग एक-एक वीर ऐसा था, जो लोकपालोंसे सुरक्षित समस्त देवसेनाके साथ समराङ्गणमें अकेला ही युद्ध कर सकता था। एक समयकी वात है। रोहिणीनन्दन वलरामजीने युद्धमें जरासंघको पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर जरासंघको पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर जरासंघको पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर जरासंघको पछाड़ दिया। अग्निके समान प्रज्वलित वह गदा इन्द्रके चलाये हुए वज्रकी भाँति आकाशमें सीमन्त-रेखा-सी बनाती हुई वहाँ गिरती दिखायी दी। वहाँ गिरती हुई उस गदाको देखते ही उसके प्रतिघात (निवारण) के लिये रोहिणीनन्दन वलरामजीन स्थूणाकर्म नामक अलका प्रयोग किया। उस अलके वेगसे प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वीदेवीको विदीर्ण करती और पर्वतोंको कँपाती हुई-सी भूतलपर गिर पड़ी।

विनाभृतः स गदया जरासंथो महामृघे।
निहतो भीमसेनेन पश्यतस्ते थनंजय।।
यदि हि स्याद् गदापाणिर्जरासंधः प्रतापत्रान्।
सेन्द्रा देवा न तं हन्तुं रणे शक्ता नरोत्तम।।
(महाभारत होण० १८१। १५-१६)

धनंजय ! उस महासमरमें जरासंच विना गदाके हो गया था; इसीलिये तुम्हारे देखते-देखते भीमसेनने उसे मार डाला । नरश्रेष्ठ ! यदि प्रतापी जरासंचके हाथमें वह गदा होती, तो इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी उसे युद्रमें मार नहीं सकते थे ।

त्वद्धितार्थं च नैपादिरङ्गष्ठेन वियोजितः। द्रोणेनाचार्यकं कृत्वा छज्ञना सत्यविक्रमः॥ स तु बद्धाङ्गिलित्राणो नैपादिईढविकमः। अतिमानी वनचरो वभौ राम इवापरः॥ त्वद्धितार्थं तु स मया हतः संग्राममूर्धनि । चेदिराजश्र विकान्तः प्रत्यक्षं निहतस्तव ॥ स चाप्यशक्यः संग्रामे जेतं सर्वसुरासुरै: । वधार्थं तस्य जातोऽहमन्येषां च सुरिद्वपाम् ॥ त्वत्सहायो नरच्यात्र लोकानां हितकाम्यया । हिडिम्बवकिमीरा भीमसेनेन पातिताः॥ रावणेन त्रह्मयज्ञविनाशनाः । समप्राणा हतस्तथैव मायावी हैडिम्बेनाप्यलायुधः ॥ हैडिम्बश्राप्युपायेन शक्त्या कर्णेन घातितः। यदि ह्येनं नाहनिष्यत् कर्णः शकत्या महामृधे ॥ मया वध्योऽभविष्यत् स भैमसेनिर्घटोत्कचः। मया न निहतः पूर्वमेष युष्मत्त्रियेप्सया ॥ एव हि त्राह्मणद्वेषी यज्ञद्वेषी च राक्षसः। धर्मस्य लोप्ता पापात्मा तस्मादेप निपातितः ॥ व्यंसिता चाप्युपायेन शकदत्ता सयानव । ये हि धर्मस्य लोप्तारो वध्यास्ते सम पाण्डव ॥ ( महाभारत द्रोण० १८१ । १७-१८, २१—-२८)

हितके छिये ही द्रोणाचार्यने पराक्रमी एकल्यका आचार्यत्व करके छल्प्रवेक उसका अँगूठा कटवा दिया था। सुदृढ़ पराक्रमसे सम्पन्न अत्यन्त अभिमानी एकळव्य जव हाथोंमें दस्ताने पहनकर वनमें विचरता, उस समय दूसरे परश्रामके समान जान पड़ता था । तुम्हारे हितके लिये मैंने ही युद्धके महानेपर उसे मार डाला था । पराक्रमी चेदिराज शिशपाल तो तुम्हारी आँखोंके सामने ही मारा गया था। वह भी संप्राममें सम्प्रर्ण देवताओं और असुरोंद्वारा नीता नहीं जा सकता था। नरव्याघ! मैं सम्पूर्ण छोकों-ह हितके लिये और शिशपाल एवं अन्य देवद्रोहियोंका घ करनेके लिये ही तुम्हारे साथ इस जगतुमें अवतीर्ण आ हूँ। हिडिम्ब, वक और किमीर-ये सब रावणके मान बलवान थे और ब्राह्मगों तथा यज्ञोंका विनाश त्या करते थे । इन तीनोंको भीमसेनने मार गिराया । मायावी अलायुध घटोत्कचके हाथसे मारा गया है रे घटोत्कचको भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्णकी ज्ञांयी हुई शक्तिसे मरवा दिया है। यदि महासमरमें र्ग अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र घटोत्कचको नहीं रता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था। मेरी प्रीति स्तवमें धर्मसे ही है।) तुमलोगोंका प्रिय करनेकी असे ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। यह ब्राह्मणों र यज्ञोंसे द्वेष रखनेवाला तथा धर्मका लोप करनेवाला गतमा राक्षस था; इसीलिये इसे मरवा दिया है ।

निष्पाप पाण्डुनन्दन ! इसी उपायसे मैंने इन्द्रकी हुई शक्ति भी कर्णके हाथसे दूर कर दी है । धर्मका करनेवाले सभी प्राणी मेरे वस्य हैं ।

जहाँ ज्ञान, सत्य, मन-इन्द्रियका दमन, शौच, धर्म, लज्जा, श्री, घृति और क्षमा है, वहाँ मैं (भगवान्) सुखपूर्वक रहता हूँ

धर्मसंस्थापनार्थं हि प्रतिज्ञैषा ममान्यया।

ब्रह्म सत्यं दमः शौचं धर्मो हीः श्रीर्घृतिः क्षमा।।

यत्र तत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे।

न निषादस्त्वया कार्यः कर्णं नैकर्तनं प्रति।।

उपदेक्ष्याम्युपायं ते येन तं प्रसिह्ध्यसि।

सुयोधनं चापि रणे हिनिष्यति वृकोदरः।।

तस्यापि च वधोपायं वक्ष्यामि तव पाण्डव।

वर्धते तुम्रुलस्त्वेष शब्दः परचम् प्रति।।

निद्रवन्ति च सैन्यानि त्वदीयानि दिशो दश।

लब्धलक्ष्या हि कौरव्या विधमन्ति चम् तव।

दहत्येष च वः सैन्यं द्रोणः प्रहरतां वरः।।

(महामारत द्रोणः १८१। २९—३३)

धर्मकी स्थापनाके लिये ही मैंने यह अटल प्रतिज्ञा कर रक्खी है। मैं तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, लजा, श्री, धृति और क्षमाका निवास है, वहीं मैं सदा सुख्यूर्वक रहता हूँ। तुम्हें वैकर्तन कर्णके विषयमें चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊँगा, जिससे तुम उसका सामना कर सकोगे। पाण्डुनन्दन! युद्धमें दुर्योधनका भी वध भीमसेन करेंगे। उसके वधका उपाय भी मैं तुम्हें बताऊँगा। शत्रुओंकी सेनामें यह भयंकर गर्जनाका शब्द बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओंमें भाग रहे हैं। कौरबोंका निशाना अचूक हो रहा है। वे तुम्हारी सेनाका विनाश कर रहे हैं। इधर ये योद्धाओंमें श्रेष्ट द्रोणाचार्य तुम्हारे सैनिकोंको दग्ध किये देते हैं।

## कर्णने अर्जुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, इसके उत्तरमें श्रीकृष्णका सात्यिकसे रहस्ययुक्त कथन

तदनन्तर महारथी सात्यिकने महाबाहु श्रीकृष्णसे कर्णके विषयमें इस प्रकार प्रक्त किया-

श्विमा १ कर्णको उस शक्तिके प्रभावपर विश्वास तो था श्विमा ! कर्णको उस शक्तिके प्रभावपर विश्वास तो था ही । वह अमित पराक्रम कर दिखानेवाली दिव्य शक्ति उसके हाथमें मौजूद भी थी तथापि स्तपुत्रने अर्जुनपर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया !?



प्यारे अर्जुनको बचानेके लिये मैं ही कर्णको मोहित करके शक्ति नहीं छोड़ने देता था श्रीवासुदेव उयाच

दुःशासनश्च कर्णश्च शक्किनश्च ससैन्धवः । सततं मन्त्रयन्ति स्म दुर्योधनपुरोगमाः ॥ कर्ण कर्ण महेष्वास रणेऽमितपराक्रम । नान्यस्य शक्तिरेपा ते मोक्तव्या जयतां वर ॥ ऋते महारथात् कर्ण क्वन्तीपुत्राद् धनंजयात् । स हि तेपामितयशा देवानामित्र वासवः ॥ तिसमन् विनिहते पार्थे पाण्डवाः सृङ्जयैः सह ।

भविष्यन्ति गतात्मानः सुरा इव निरम्नयः ।। तथेति च प्रतिज्ञातं कर्णेन शिनिपुङ्गच । हृदि नित्यं च कर्णस्य वयो गाण्डीवधन्वनः ॥ अहमेव तु राधेयं मोहयामि युधां वर । ततो नावासृजच्छक्तिं पाण्डवे क्वेतवाहने ॥

( महाभारत द्रोण० १८२ । ३५—४० ) भगवान श्रीकृष्ण बोले—सात्यके!द:शासन, कर्ण, शकृति और जयद्रथ-ये दुर्योश्रनको आगे रखकर सदा ग्राप्त मन्त्रणा करते और कर्णको यह सलाह देते थे कि 'रणभूमिमें अनन्त पराक्रम प्रकट करनेवाले, विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण ! तुम क्रतीपत्र महारथी अर्जनको छोडकर दसरे किसीपर इस शक्तिको न छोडनाः क्योंकि देवताओंमें इन्द्रके समान उन पाण्डवोंमें अर्जन ही सबसे अधिक यशस्त्री हैं। अर्जनके मारे जानेपर संजयोंसहित पाण्डव मुखखरूप अग्निसे हीन देवताओं के समान मृतप्राय हो जायँगे ।' शिनिप्रवर ! कर्णने वैसा ही करनेकी उनके सामने प्रतिज्ञा भी की थी। कर्णके हृदयमें नित्य-निरन्तर गाण्डीवयारी अर्जनके वयका संकल्प उठता रहता था । योद्धाओंमें श्रेप्र सात्यके ! परंतु मैं ही रावापुत्र कर्णको यद्धमें जब-जब, कर्ण अर्जुनके सामने पड़ता, तब-तब अपनी

अर्जुनके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है । अर्जुनकी प्राणरक्षाकी चिन्तामें मुझे रातों नींद नहीं आती थी

शक्तिसे मोहित किये रहता थाः इसीलिये व्वेतवाहन

अर्जनपर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी।

फाल्गुनस्य हि सा मृत्युरिति चिन्तयतोऽनिशम् । न निद्रा न च मे हर्षो भनसोऽस्ति युधां वर ॥ घटोत्कचे व्यंसितां तु दृष्ट्वा तां शिनिपुङ्गव । मृत्योरास्यान्तरान्मुक्तं पश्याम्यद्य धनंजयम् ।।
न पिता न च मे भाता न यूयं आतरस्तथा ।
न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा वीभत्सुराहवे ।।
त्रेलोक्यराज्याद् यत् किंचिद् भवेदन्यत् सुदुर्लभम् ।
नेच्छेयं सात्यताहं तद् विना पार्थं धनंजयम् ।।
अतः प्रहर्षः सुमहान् युयुधानाद्य मेऽभवत् ।
मृतं प्रत्यागतिमव दृष्टा पार्थं धनंजयम् ।।
अतश्च प्रहितो युद्धे मया कर्णाय राक्षसः ।
न ह्यन्यः समरे रात्रो शक्तः कर्णं प्रवाधितुम् ।।
(महाभारत होण० १८२ । ४१—४६)

वीरवर ! वह शक्ति अर्जुनके लिये मृत्युखरूप इस चिन्तामें निरन्तर डूबे रहनेके कारण न मुझे नींद आती थी और न मेरे मनमें हर्षका उदय होता था । शिनिवंशशिरोमणे ! वह राक्ति घटोत्कचपर छोड़ दी गयी, यह देखकर आज मैं यह समझता हूँ कि अर्जुन मृत्युके मुखसे निकल आये हैं । मुझे युद्धमें अर्जुनकी रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाइयों तथा अपने प्राणोंकी रक्षा भी नहीं प्रतीत होती । सात्यके ! तीनों लोकोंके राज्यसे भी बढ़कर यदि कोई अत्यन्त दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं कुन्तीनन्दन अर्जुनके बिना नहीं पाना चाहता । युयुधान ! इसीलिंग जैसे कोई मरकर लौट आया हो, उसी प्रकार कुन्तीपुत्र अर्जुनको ( उस प्राणघातिनी शक्तिसे बचा ) देखकर आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ था । इसी उद्देश्यसे मैंने युद्धमें कर्णका सामना करनेके लिये उस राक्षसको भेजा था । उसके सिवा दूसरा कोई रात्रिके समय समराङ्गगमें कर्णको पीड़ित नहीं कर सकता था ।

## द्रोणाचार्यके वधसे कुपित हुए अश्वत्थामाद्वारा नारायणास्त्रका प्रयोग तथा उससे रक्षाके लिये श्रीकृष्णका पाण्डव-सैनिकोंको अस्त्र-शस्त्र त्याग देनेका आदेश

घटोत्कचके मारे जानेसे युधिष्ठिरको वड़ा दुःख हुआ। ष्णाने उन्हें समझाया, तथापि युधिष्ठिर कर्णसे युद्ध करनेके स्वयं चल पड़े। मार्गमें व्यासजीने उनको दर्शन दिया वताया कि 'कर्णके द्वारा घटोत्कचके मारे जानेसे अर्जुनके की रक्षा हुई है। अतः तुम्हें रोषमें आकर कोई काम करना चाहिये। आजके पाँचवें दिन यह सारी पृथ्वी ारी हो जायगी। इतना कहकर व्यासजी अन्तर्धान हो । उनके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर स्वयं कर्णका वध करनेके ारसे हट गये । उस अँवेरी रातमें दोनों ओरके सैनिक से व्याकुल हो रहे थे। अर्जुनने उन सबको सम्बोधित 5 कहा--- 'योद्धाओ ! थोड़ी देर सोकर विश्राम कर लो। चन्द्रोदयके वाद युद्ध आरम्भ कर देना। ऐसा ही हुआ। ादयके बाद पुनः युद्धकी तैयारी हो गयी। दुर्योधनने चार्यको सोते ही समय शत्रुओंपर आक्रमण न करनेकी के कारण उपालम्भ दिया। उत्तरमें आचार्यने भी अनेक पूर्ण वातें कहीं । फिर पाण्डवोंने द्रोणाचार्यपर आक्रमण ।। पाण्डव पक्षके विराट, द्वुपद एवं द्रुपदके पौत्र उनके से मारे गये। धृष्टद्युम्नने द्रोणाचार्यके वधकी प्रतिज्ञा की

और दोनों दलोंमें घमासान युद्ध आरम्भ हो गया । नकुलने दुर्योधनको पराजित किया । दुःशासन और सहदेवमें, कर्ण और भीमसेनमें तथा द्रोणाचार्य और अर्जुनमें धोर युद्ध हुआ। भृष्टयुम्नने दुःशासनको हराकर द्रोणाचार्यगर धावा बोल दिया। दुर्योघन और सात्यिक एक दूसरेसे जूझने लगे। कर्ण और भीमसेनमें संग्राम छिड़ गया तथा अर्जुनने कौरव-सेनापर वेगपूर्वक आक्रमण किया । द्रोणाचार्यके द्वारा पाञ्चालींके संहारका क्रातापूर्ण कर्म सम्मादित होने लगा । ऋषियोंने द्रोणको अस्त्र त्यागनेकी आज्ञा दी । इसी बीचमं अश्वत्थामाकी मृत्युका (मिथ्या) समाचार सुनकर द्रोणाचार्य जीवनसं निराश हो गये। वे अस्त्र त्यागकर योगधारणाके द्वारा ब्रह्मलोकको चले गये । उसी अवस्थामें धृष्ट्यमने उनका मस्तक काट लिया । फिर तो कौरव-सैनिक एवं रेनायति भागने छो। अश्वत्थामा-के इस भगदङ्का कारण पृद्धनेगर कृपाचार्यने उसे द्रोणवधका वृत्तान्त सुनाया । फिर तो कुनित हुए अश्वत्थामाने पाण्डय-सेनापर नारायणास्त्रका प्रयोग किया। उनके प्रभागंग वचनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने उस समय पाण्डय-वीद्वाशीको सम्बोधित करके कहा-

दिव्य नारायण-रूपकी महिमा

शीघं न्यस्यत शक्ताणि वाहेभ्यथावरोहत ।
एव योगोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना ।।
द्विपाश्वस्यन्दनेभ्यथ क्षिति सर्वेऽवरोहत ।
एवमेतन वो हन्यादखं भूमौ निरायुधान् ।।
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा ह्यक्षमिदं प्रति ।
तथा तथा भवन्त्येते कौरवा बलवक्तराः ।।
निक्षेप्स्यन्ति च शक्ताणि वाहनेभ्योऽवरुह्य ये ।
(येऽज्ञिति कुर्वते वीरा नमन्ति च विवाहनाः ।)
तान् नैतदखं संग्रामे निहनिष्यति मानवान् ।।
ये त्वेतत् प्रतियोतस्यन्ति मनसायीह केचन ।
निहनिष्यति तान् सर्वान् रसातलगतानिप ।।

( महाभारत द्रोण॰ १९९ । ३८—४२ ) योद्धाओं ! अपने अस्त्र-शस्त्र शीघ्र नीचे डाल दो और सवारियोंसे उतर जाओं । परमात्मा नारायणने इस असके निवारणके छिये यही उपाय निधित कियें है। तुम सब छोग हाथी, घोड़े और रयोंसे उतस्कर पृथ्वीपर आ जाओ । इस प्रकार गृमिपर निद्ध्ये राड़े हुए तुमछोगोंको यह अस नहीं मार सकेगा । इमारे योद्धा जैसे-जैसे इस असके विरुद्ध सुद्ध करते हैं, वैसे-ही-वैसे ये कीरब अत्यन्त प्रवल होते जा रहे हैं। जो छोग अपने वाहनोंसे उतस्कर हिययार नीचे डाल होंगे और जो वीर वाहनरहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, उन मनुष्योंको संप्राममृभिमें यह अस नहीं मारेगा । जो कोई मनसे भी इस असका सामना करेंगे, वे रसातलमें चले गये हों तो भी यह अस वहाँ पहँचकर उन सबको सार डालेगा ।'

श्रीकृष्णके आदेशानुसार सवने ऐसा ही किया और इसमें वे समस्त पाण्डव-सैनिक उस मीपण अमीघ अस्त्रके प्रकोषसे बच गये।

#### युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णका बलाक व्याध और कौशिक ग्रुनिकी कथा सुनाते हुए धर्मका तन्त्र बताकर समझाना

द्रोणवधके पश्चात् कर्णको कौरव-सेनाका सेनापति बनाया गया। उसके रेनापतित्वमें कौरव-सेना युद्धके छिये प्रस्थित हुई । दोनों ओरकी सेनाओंमें घोर युद्ध होनेके पश्चात् भीमसेनने क्षेमधूर्तिका और सात्यकिने विन्द-अनुविन्दका वध किया । ग्रीपदीपुत्र श्रुतकर्मा और प्रतिविन्ध्यके हाथोंसे क्रमशः चित्रसेन एवं चित्र सारे गये। इससे कौरव-सेनामें भगदङ मच गरी। यह देख अश्वत्थामाने आक्रमण किया; किंतु अर्जुनके द्वारा उसे पराजित होना पड़ा तथा दण्डघार और दण्ड आदि मारे गये । उमयपक्षके अनेक प्रमुख बीर मारे गये । रातमें कर्ण और दुर्योधनकी वातचीत हुई । कर्णको अन्छे सारथिकी आवश्यकता थी। दुर्योधनके अनुरोधसे शस्यने किंचित् ननु नचके साथ कर्णका सारंध्य स्वीकार कर लिया। रणक्षेत्रमें जानेपर शस्य युधिष्ठिरको दिये हुए वचनके अनुसार कर्णको अनुस्साहित और तिरस्कृत करने ल्रो । किसी तरह उन दोनोंका विवाद शान्त हुआ । फिर दोनों ओरकी सेनाओंमें घीर युद्ध छिड़ गया। कर्णने नकुल और सहदेवसहित युधिष्ठिरको पराजित कर दिया। उसके वाणोंसे पीड़ित हो युधिष्ठिर अपनी छावनीमें आकर विश्राम करने लगे । उनके घायल होनेका समाचार सुन भीमसेनपर युद्धका भार छोड़कर श्रीकृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिरको देखनेके लिये शिविरमें आये। युधिष्ठिरने भ्रमसे कर्णको मारा गया जान उन दोनोंका स्वागत किया और कर्णवधका ब्रसान्त पुछा । तब उन्होंने बताया कि अभी कर्ण मारा नहीं गया है। युधिष्ठिर वायल और मर्माहत-से थे, अतः यह सनकर उनको वड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने आवेशमें अर्जुनसे कहा—'त्रःहें अपना गण्डीव धनुष किसी औरके हाथमें दे देना चाहिये। यह सुनकर अर्जुन तलवार निकालकर उनका वध करनेको .तैयार हो गये। श्रीकृष्णने जब उनसे क्रोधका फारण पूछी, तत्र अर्जुनने अपनी प्रतिशा सुनायी—'जो सुझसे यह कह दे कि 'तुम अपना गाण्डीव धतुप दूसरेको दे दो, उतका सिर काट लूँगा-यह मेरा गुप्त नत है'। यह सुनकर श्रीकृष्णने उन्हें धिकारा और इस प्रकार कहा---

### धर्मपालनके उद्देश्यसे विवेकरहित विचार करनेके लिये अर्जुनको श्रीकृष्णको फटकार

श्रीकृष्ण उवाच

इदानीं पार्थ जानामि न चृद्धाः सेवितास्त्वया। काले न पुरुषच्याघ संरम्भं यद् भनानगात् ॥ न हि धर्मविभागज्ञः क्रयदिवं धनंजय। यथा त्वं पाण्डवाद्येह धर्मभीरुखण्डित:।। अकार्याणां क्रियाणां च संयोगं यः करोति वै। कार्याणामकियाणां च स पार्थ प्रस्पाधमः ॥ अनुसत्य त ये धर्म कथयेयुरुपस्थिताः। समासविस्तरविदां न तेषां चेत्सि निश्चयम् ॥ अनिश्चयज्ञो हि नरः कार्याकार्यविनिश्चये । अवशो महाते पार्थ यथा त्वं मुढ एव ता।। न हि कार्यमकार्यं वा सुखं ज्ञातुं कथंचन। श्रुतेन ज्ञायते सर्वं तच्च त्वं नावबुध्यसे ॥ अविज्ञानाद भवान यच धर्म रक्षति धर्मवित् । प्राणिनां त्वं वधं पार्थ धार्मिको नाववध्यसे ॥ प्राणिनासवधस्तात सर्वज्यायान मतो मम । अनृतां वा वदेद् वाचं न तु हिंसात् कथंचन ॥ स कथं स्रातरं ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम् । हन्याद् भवान् नरश्रेष्ठ प्राक्ततोऽन्यः पुमानिव।। वधस्तथाशत्रीश्र अयुध्यमानस्य पराङ्मुखस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छतः ॥ कृताञ्जले: प्रपन्नसा प्रमत्तस्य तथैन च । न वधः पूज्यते सिद्धस्तच सर्व गुरौ तत्र ॥ ( महाभारत कर्ण० ६९ । १६-२६ )

श्रीकृष्णने कहा—पार्थ ! इस समय में समझता हूँ कि तुमने वृद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है । पुरुपसिंह ! इसीलिये तुम्हें विना अवसरके ही कोच आ गया है । पाण्डुपुत्र धनंजय ! जो धर्मके विभागको जाननेवाला है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता, जैसा कि यहाँ आज



तुम करना चाहते हो । वास्तवमें तुम धर्मभीर होनेके साथ ही बुद्धिहीन भी हो । पार्थ ! जो करने योग्य होनेपर भी असाध्य हों तथा जो साध्य होनेपर भी निषिद्ध हों—ऐसे कर्मोंसे जो सम्बन्ध जोड़ता है, वह पुरुषोंमें अधम माना गया है। जो खयं धर्मका अनुसरण एवं आचरण करके शिष्योंद्वारा उपासित होकर उन्हें धर्मका उपदेश देते हैं; धर्मके संक्षेप एवं विस्तारको जाननेवाले उन गुरुजनोंका इस विषयमें क्या निर्णय है. इसे तुम नहीं जानते । पार्थ ! उस निर्णयको न जाननेवाला मनुष्य कर्तन्य और अकर्तन्यके निश्चयमें तुम्हारे ही समान असमर्थ, विवेकशन्य वर्ध मोहित हो जाता है। कर्तन्य और अकर्तन्यका ज्ञान किया तरह भी अनायाम ही नहीं हो जाता है। यह सब शास्त्रसे जाना जाता है और शास्त्रका तुम्हें पना ही नहीं है। बुन्तानन्दन ! तुम अज्ञानवश अपनेको धर्मज मानकर जो धर्नशी रजा करने चले हो, उपमें प्रागिहिंसाका पाप है, यह बात वस्डारे-जैसे धार्मिकर्का समझमें नहीं आती है। तात ! मरे विचारसे प्राणियोंकी हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ट धर्म है। किमीकी प्राण-रक्षाके लिये झुठ बोलना पड़े तो बोल है, वित उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे। नरश्रेष्ट ! तुम दूसरे गँवार महण्यके समान अपने वंड भाई धर्मन नरेशका वय केंसे करोंगे ?

मानद ! जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, संप्रामसे विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरणमें आता हो, हाथ जोड़कर आश्रयमें आ पड़ा हो तथा असावधान हो, ऐसे मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते हैं। तुम्हारे बड़े भाईमें उपर्युक्त सभी बातें हैं।

सत्यसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर सत्यका पालन विवेकपूर्वक होना चाहिये

त्वया चैत्रं त्रतं पार्थ वालेनेव कृतं पुरा ।
तस्मादधर्मसंयुक्तं मौर्छ्यात् कर्म व्यवस्यसि ॥
स गुरुं पार्थ कस्मात् त्वं हन्तुक्तामोऽभिधावसि ।
असम्प्रधार्य धर्माणां गति सक्षमां दुरत्ययास् ॥
इदं धर्मरहस्यं च तव वक्ष्यामि पाण्डव ।
यद् ब्रूयात् तव भीष्मोहि पाण्डवो वा युधिष्ठिरः॥
विदुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती वापि यशस्विनी ।
तत् ते वक्ष्यामि तत्त्वेन निवोधेतद् धनंजय ॥
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद् विद्यते परम् ।
तत्त्वेनैव सुदुर्ज्ञेयं पश्य सत्यमनुष्ठितम् ॥
सिमाश्यर्षे कृतप्रज्ञः पुरुपोऽपि सुद्रारुणः ।
सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्यं वलाकोऽन्धवधादिव ॥
किमाश्चर्यं पुनर्मृढो धर्मकामो ह्यपण्डितः ।
सुमहत् प्राप्नुयात् पापमापगास्विव कौशिकः ॥
(महाभारत कर्ण० ६९ । २७—३१, ३६-३७ )

पार्थ ! तुमने नासमझ वालक्षके समान पहले कोई प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीलिये तुम मूर्खतावश अधर्मयुक्त कार्य करनेको तैयार हो गये हो । कुन्ती-कुमार ! बताओ तो तुम धर्मके सूक्ष्म एवं दुर्बोध खरूपका अच्छी तरह विचार किये विना ही अपने ज्येष्ठ श्राताका वय करनेके लिये केसे दौड़ पड़े ! पाण्डुनन्दन ! मैं तुम्हें यह धर्मका रहस्य वता रहा हूँ । धनंजय ! पितामह भीष्म, पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, विदुरजी अथवा यशिखनी कुन्तीदेवी—ये लोग तुम्हें धर्मके जिस तस्तका उपदेश कर सकते हैं, उसीको मैं ठीक-

ठीक वता रहा हूँ। इसे ध्यान देकर सुनो। सत्य बोलना उत्तम है। सत्यसे वहकर दूसरा कुछ नहीं है; परंतु यह समझ लो कि सत्पुरुषोंद्वारा आचरणमें लाये हुए सत्यके यथार्थ खरूपका ज्ञान अत्यन्त कठिन होता है। जिसकी बुद्धि ग्रुद्ध (निष्काम) है, वह पुरुष यदि अत्यन्त कठोर होकर भी, जैसे अंघे पशुको मार देनेसे बलाक नामक व्याध पुण्यका मागी हुआ था, उसी प्रकार महान् पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है! इसी तरह जो धर्मकी इच्छा तो रखता है, पर है मूर्ख और अज्ञानी, वह नदियोंके संगमपर बसे हुए कौशिक मुनिकी भाँति यदि अज्ञानपूर्वक धर्म करके भी महान् पापका भागी हो जाय तो क्या आश्चर्य है!

अर्जुन उवाच

आचक्व भगवन्तेतद् यथा विन्दास्यहं तथा। वलाकस्यानुसम्बन्धं नदीनां कौशिकस्य च॥ (महाभारत कर्ण० ६९। ३८)

अर्जुन बोले—भगवन् ! वलाक नामक व्याध और निदयोंके संगमपर रहनेवाले कौशिक मुनिकी कथा कहिये, जिससे में इस विषयको अन्छी तरह समझ सकूँ।

न्याधने हिंसक प्राणोको मारकर भी स्वर्ग प्राप्त किया. वासुदेव उवाच

पुरा व्याधोऽभवत् कथिव् बलाको नाम भारत ।
यात्रार्थं पुत्रदारस्य स्गान् हन्ति न कामतः ॥
यद्भौ च मातापितरो विभत्यन्यांश्च संश्रितान् ।
स्वधमीनरतो नित्यं सत्यवागनस्यकः ॥
स कदाचिन्सृगं लिप्सुनीम्यविन्दन्सृगं कचित् ।
अपः पिवन्तं ददशे श्वापदं घाणचक्षुषम् ॥
अद्दृष्टपूर्वमिप तत् सन्त्यं तेन हतं तदा ।
अन्धे हते ततो व्यासः पुष्पवषं पपात च ॥
अप्सरोगीतवादित्रैनीदितं च मनोरमम् ।
विमानमगमत् स्वर्गीन्सृगव्याधनिनीपया ॥
तद् भूतं सर्वभृतानामभावाय किलार्जन ।

रादिकी हिंसाको भी श्रीकृष्णजी पाप मानते थे । भला, उमस्त जीवोंके ऐसे सुहृद् श्रीकृष्णजी यज्ञादिमें पञ्चनलिके गमर्थक किस प्रकार हो सकते थे ! इसीलिये पञ्चनलिके वेरुद्ध अपना मत विस्तारसे उन्होंने उद्धवजीसे प्रकट किया है । ( देखिये श्रीमद्भागवत ११ वॉ स्कन्ध, इक्कीसवॉ स्थाय । )

जरा व्याधके द्वारा श्रीकृष्णजीको घातक बोट पहुँचाये त्रानेपर भी उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे भयभीत रेखकर कहा कि 'व्याध! डर मत, उठ-उठ। त्ने तो मेरी प्रसन्नताका ही काम किया है। तू पुण्यवानोंकी गतिको प्राप्त कर। १ (श्रीमद्भागवत ११। ३०। ३९)

श्रीकृष्णके अन्तिम शब्द वे हैं, जो उन्होंने दास्क सार्थिसे कहे—'दास्क ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्ममें स्थित रही, संसारकी घटनाओंको मायारचित ( विनाशशील एवं असार ) जानकर ज्ञानिष्ठ बनकर ज्ञान्ति धारण करो।' (श्रीमद्भागवत ११ | ३० | ४९ ) यह जीवनका प एकमात्र सत्य है और यही सुख-शान्तिका मार्ग है श्रीकृष्णजीके द्वारा उपिद्ध धर्म वही है, जो उन्होंने उ कहा या (श्रीमद्भागवत ११ | २९ | ८-१९ ) और जिक ऊपर किया गया है | वह यह है कि सब प्र परमात्माकी भावना करें और सबके साथ मिन्नताका वर्तान

निस्संदेह इस साधनामें विद्य और तकलीफें आ हैं; किंतु जैसा कि श्रीकृष्णजीने कहा है, 'मक्तव् दु:खोंको प्रसक्तापूर्वक सहनेवाला होना चाहियें; औ बाधाओं और कष्ट-विपदाओंके बीचमें भी श्रीकृष्णः अमृत्य उपदेशका स्मरण रखना चाहिये कि दु:र विपदाओंको परमात्माका आशीर्वाद समझना चाहियें; वे संसारका सच्चा खरूप जताकर अपने स्वाधीन अ परमात्म-खरूपकी उपलब्धिकी और प्रवृत्त करते (श्रीमद्भागवत १०। ८८। ८—१०)

G. 是人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人

## श्रीकृष्ण-स्तवन ( गान )

( रचियता--श्रीजुगलसिंहजी खीची, एम्० ए०, वार-एट्-ला )

बजाकर । मध्र मुरली कृष्ण आकर, भगवान उपदेश फिर सुना दी॥ १ ॥ देशको जगाकर, इस नीर भर-भर । ₹, नित नैन गौएँ रही वुला मिटा हो॥२॥ न्यथा उनकी गोपाल वेग आकर, है। देश जल रहा अनलसे विहेषके यह हो ॥ ३ ॥ वहा नेहकी पियूष-धारा भिर पावन है। रहा थल-थलमें छा दलवंदियोंका दलदल हो॥ ४॥ देशको उठा भरकर इस फिर भव्य भाव है। रहा हो ओर भयंकर सब पत्तन दो॥ ५॥ विकट करा संकट **ढिकाकर** तप-त्याग-वरु है कण-कण हमें हमारा, भारत वतन दो॥ ६ ॥ प्रभु ! भाव जमा निछावर, सर्वस्य है हरना। सुजनोंका त्रास करना, नाश हो ॥ ७ ॥ वसा धर्म-युद्ध-नयको वस, नस-नसमें शक्तिका पुजारी । शास्तिका निकेतन, बन भगवान ! फिर बना शक्तिशाखी, भारतको हरि-भक्तिभावनामय। जन-हित्र निष्काम-कर्म दिखा दो॥ ९॥ फिरसे 'जुगल' कर्मयोग-पथको इस



#### श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

## संक्षिप्त लीलाश्सङ्गसहित

# श्रीकृष्णवचनामृत

#### [ श्रीमद्भागवत ]

## भगतान् श्रीकृष्णका आिभीत्र तथा माता-पिताको उनके पूर्वजन्मका वृत्तान्त बताकर उन्हें आश्वासन देना

द्वापर युगकी बात है। दैत्यें के दलने घमंडी राजाओंका हप धारणकर अपने भारी भारते पृथ्वीको आकान्त कर रक्ला था। उससे त्राण पानेके लिये वह ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। वहाँ उसने अपनी पूरी कष्टकथा कह सनायी । ब्रह्माजीने वड़ी सहान्भतिके साथ उसकी दुःखगाथा सुनी । उसके बाद वे भगवान् शंकर, स्वर्गके अन्यान्य देवता तथा गोरूवधारिणी पृथ्वीको साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये । वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताओंने पुरुषसूक्तके द्वारा परमपुरुष सर्वान्तर्यामी प्रभुकी स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्य हो गये । उन्होंने समाधि-अवस्थामें ही आकाशवाणी सनी और देवताओंसे कहा-- देवगण ! भगवानको पृथ्वीके कहका पह छेसे ही पता है । वे भूभार हरण करनेके लिये भूतलपर अवतीर्ण होंगे । अतः उनकी लीलामें सहयोग करनेके लिये तुमलोग भी अपनी स्त्रियोंसहित यद्कुलमें जन्म प्रहण करो । वसुदेवजीके घर स्वयं भगवान् पुरुषोत्तम प्रकट होंगे । उनकी और उनकी प्रियतमा श्रीराधाकी सेवाके लिये देवाङ्गनाएँ जन्म ग्रहण करें। स्वयंप्रकाश भगवान् शेष भी उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे। भगवानको लीलाके कार्य सम्पन्न करनेके लिये भगवती योगमाया भी अंशरूपसे अवतीर्ण होंगी। वेवताओंसे ऐसा कहकर और पृथ्वीको सान्त्वना दे ब्रह्माजी अपने धामको चले गये।

उन दिनों मथुरापुरीमें राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके भाई देवकके एक पुत्री थी, जिसका नाम था देवकी। उसका विवाह शूरपुत्र वसुदेवजीके साथ हुआ। वसुदेवजी विवाहके पश्चात् अपनी नविवाहिता पत्नी देवकीके साथ घर जानेके लिये रथपर सवार हुए। उग्रसेनका लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहिन देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके घोड़ोंकी रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। इसी समय उसे सम्बोधित करके आकाशवाणी

हुई—'अरे मूर्ल ! जिसको रथमें बैठाकर त् लिये जा रहा है, उसके आठवें गर्भकी संतान तुझे मार डालेगी ।' यह आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहिनको मार डालनेके लिये तैयार हो गया । यह देल वसुदेवजीने कंसको बहुत समझाया-बुझाया, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। तब वसुदेवजीने देवकीकी प्रत्येक संतानको उत्पन्न होते ही कंसके हाथमें सौंप देनेकी प्रतिज्ञा की। कंसको यह विश्वास था कि वसुदेवजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। अतः उसने उनकी बात मानकर देवकीको छोड़ दिया। शर्तके अनुसार देवकीके प्रथम पुत्र कीर्तिमानको वसुदेवजीने कंसके हाथमें दे दिया, परंतु कंसने वह पुत्र उन्हें लीटा दिया और कहा—'सुझे केवल आठवाँ पुत्र चाहिये।'

इधर नारदजीने कंसके पास आकर बताया कि वजमें स्हनेवाले नन्द आदि, उनकी स्त्रियाँ, वसदेव आदि विध्यवंशी यादव तथा देवकी आदि स्त्रियाँ और इन सबके सगे-सम्बन्धी सव-के-सब देवता हैं। दैत्योंके कारण प्रथ्वीका भार बढ़ गया है । अतः देवताओंकी ओरसे अब उनके वधकी तैयारी की जा रही है। 'इतना कहकर नारदजी चले गये और कंसने वसुदेव-देवकीको हथकड़ी-बेड़ीसे जकडकर कैदमें डाल दिया। उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें बह मारता गया। अब देवकीके सातवें गर्भके रूपमें भगवान होष आये, किंतु श्रीहरिकी आज्ञासे योगमायाने उस गर्भका संकर्षण करके उसे गोक्कलवासिनी वसुदेवपरनी रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया । मथुराके लोग वड़े दुःलसे इस बातकी चर्चा करने छगे कि वेचारी देवकीका यह गर्भ नथ हो गया। तदनन्तर भगवान् अपनी समस्त कलाओंके साथ वसुदेवजीके हृदयमें प्रकट हो गये। फिर वसुदेवजीके आधान करनेपर देवी देवकीने आठवें गर्भके ल्पमें उस तेजको ग्रहण किया । अब देवकी अल्यन्त तेजस्विनी दिखायी देने लगीं ।

री भावना की थी । उस समय तुम दोनोंकी अभिलाषा मैं करनेके लिये वर देनेवालोंका राजा मैं इसी रूपसे म्हारे सामने प्रकट हुआ । जब मैंने कहा कि 'तुम्हारी में इच्छा हो, मुझसे माँग लो', तब तुम दोनोंने मेरे-सा पुत्र माँगा ।

जुष्टग्राम्यविषयात्रनपत्यौ च दम्पती । वत्राथेऽपवर्ग मे मोहितौ सम सायया ॥ ते मिय युवां लब्धा वरं मत्सद्दां सतम्। म्यान भोगानभुद्धाथां युवां प्राप्तमनोरथौ ॥ दृष्ट्रान्यतमं लोके ज्ञीलौदार्यगुणैः समम्। हं सुतो वामभवं पृष्टिनगर्भ इति श्रुतः ॥ योर्वा पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात । पेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच वामनः ॥ ीयेऽसिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथ वास्। ातो भ्रयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति।। तद वां दर्शितं रूपं प्राग्जनमसारणाय मे । न्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यालङ्गेन जायते।। गं मां प्रत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत । ।न्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्रति पराम् ।। ( श्रीमद्भागवत १० । ३ । ३९-४५ )

उस समयतक विषयभोगोंसे तुमलोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसिछिये मेरी माया(कृपा)से मोहित होकर तुम दोनोंने मझसे मोश नहीं मॉंगा । तुम्हें मेरे-जैसा पुत्र होनेका वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँसे चला गया। अब सफलमनोरय होकर तुमलोग विषयोंका भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार-में शील, खभाव, उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र हुआ और उस समय मैं 'पृहिनगर्भ'के नामसे बिद्यात हुआ । फिर दुस**रे** जन्ममें तुम हुई अदिति और वसदेव हुए कर्यप । उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ । मेरा नाम था 'उपेन्द्र' । शरीर छोटा होनेके कारण लोग मुझे 'वामन' भी कहते थे। सती देवकी ! तुम्हारे इस तीसरे जन्ममें भी मैं उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ । मेरी वाणी सर्वेदा सत्य होती है । मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसिलिये दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारोंका स्मरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान नहीं हो पाती । तम दोनों मेरे प्रति पत्रभाव तथा निरन्तर ब्रह्मभाव रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह और परमात्म-चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी? । 275

## यमलार्जुन-उद्घार, मणिग्रीव और नलक्क्बरको अनन्य भक्तिभाव देकर विद। करना

एक दिन नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंको तो तरे कामोंमें लगा दिया और स्वयं अपने लालाको मालन लानेके लिये दही मथने लगीं। साथ ही श्रीकृष्णकी उन इन्हीलाओंका, जिन्हें वे अवतक देख चुकी थीं, गान करने ही। इसी समय श्रीकृष्ण स्तन-यानके लिये माताके पास ये। उन्होंने दहीकी मथानी पकड़ ली और उन्हें मथनेसे ह दिया। वे माता यशोदाकी गोदमें चढ़ गये और मैया है स्तन पिलाती हुई उनके मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त मुखारिवन्द्की शोभा निहारने लगी। इतनेमं ही दूसरी और ऑगीठीपर रक्खे हुए दूधमें उफान आया। उसे देख यशोदाजी कन्हैयाको अनुप्त ही छोड़कर जल्दीसे दूथ उतारने-के लिये चली गयीं। इससे श्रीकृष्णको कुछ कोष आ गया। उन्होंने पात ही पड़े हुए लोदेसे दहीका मटका फोड़ डाला। फिर ऑस् वहाते हुए वे चरके भीतर गये और वहाँ माखन उड़ाने लगे। यशोदाजीने दूधको उतारकर लौटनेपर दहीका मटका फूटा पाया। वे समझ गयीं कि यह सब मेरे लालाकी जवासियोंको दुखी देख भगवान् श्रीकृष्णने उस समय शरीर फुलाकर खूय मोटा कर लिया । इससे साँपका टूटने लगा और वह श्रीकृष्णको छोड्कर अलग हो गया । कालिय कोधसे आगववूला हो अपने फण करके फुफकारें मारने लगा । श्रीकृष्ण उसके साथ इए पेंतरा वदलने लगे । वह साँप भी उनपर चोट हा दाँव देखता हुआ पेंतरा देने लगा । अन्तमें उसका श्रीण हो गया । भगवान् श्रीकृष्ण उसके बड़े-बड़े सिरोंको तर उनपर सवार हो गये । उसके मस्तकोंके मणियोंके से भगवान्के सुकुमार तलुओंकी लालिमा और भी बढ़ । वे कालियके किरोंपर कलापूर्ण नृत्य करने लगे ।



कालियके एक सौ एक िस थे। वह अपने जिस िसरको कँचा उठाता था, उसीको भगवान् अपने पैरांकी चोटसे कुचल डालते थे। इससे कालिय नागकी जीवनक्षक्ति क्षीण हो गयी। उसका एक-एक अङ्ग च्रूर-च्रूर हो गया। उसके मुँहसे लूनकी उलटी होने लगी। अब उसे पुराणपुरुष भगवान् नारायणकी स्मृति हुई। वह मन-ही-मन भगवान्की शरणमें गया। नागपित्योंके चित्तमें भी बड़ी घनराहट हुई। वे वालकोंको आगे करके पृथ्वीपर लोट गर्यों और समस्त प्राणियोंके एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं। तत्र भगवान्ने दया करके उसे

छोड़ दिया। तदनन्तर वह नाग भी बड़ी दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान्ते इस प्रकार बोला—'प्रभो! आप सर्वज्ञ और सम्पूर्ण जगत्के स्वामों हैं। आप ही हमारे स्वभाव और मापाके कारण हैं। आपने ही हम सर्पोक्षो अस्पन्त क्रोधी बनाया है; अतः अब आप अपनी ही इच्छासे जैसा ठीक समझें, करें। हमपर छुपा करें या हमें दण्ड हैं।

भगवान्के कीडा करनेसे कालिग-दह तीर्थं यन गया इत्याकण्यं वचः प्राह भगवान् कार्यमानुपः। नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि मा चिरम्। स्वज्ञात्यपत्यदाराङ्यो गोनृभिर्मुज्यतां नदी। य एतत् संसरेनमर्त्यस्तुभ्यं मदनुद्यासनम् कीर्तयन्नुभयोः संध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मदाकीडे देवादींस्तर्पयेञ्जलैः उपाष्य मां स्मरक्चेत् सर्वपापः प्रमुच्यते .. द्वीपं रमणकं हित्वा हदमेतम्रपाश्रितः। यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यानमत्पादलाञ्चितम्।।

कालिय नागकी वात सुनकर लीला-मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'सर्प! अव तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये। त् अपने जाति-भाई, पुत्र और खियोंके साथ शीष्र ही यहाँसे समुद्रमें चला जा। अव गीएँ और मनुष्य यमुना-जलका उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे साँपोंसे कभी भय न हो। मैंने इस कालिय-इहमें कीडा की है, इसिलये जो पुरुष इसमें स्नान करके जलसे देशता और पितरोंका तर्पण करेगा एवं उपशास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा। में जानता हूँ कि तू गरुडके भयसे रमणक दीप लोड़कर इस दहमें आ बसा था। अव तेरा शरीर मेरे चरण-चिहांसे अङ्कित हो गया है। इसिलये जा, अव गरुड तुझे खायेंगे नहींं।

तुम्हारी इस अभिकाषाका अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रक्खा है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक मोगोंकी ओर ले जानेमें समर्थ नहीं होतीं; ठीक वैसे ही जैसे मुने या उबाले हुए वीज फिर अङ्करके रूपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते। इसलिये कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने घर छौट जाओ । तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है । तुम आनेवाळी शरद्ऋतुकी रात्रियोंमें मेरे साथ विहार करोगी । सतियो ! इसी उद्देश्यसे तो तुमछोगोंने यह व्रत और कात्यायनी देवीकी पूजा की थी ।'

भगवान्की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियाँ भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी बड़े कष्टसे व्रजमें गयीं। अब उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं।

#### यज्ञपत्नियोंपर कृपा

एक दिन यमुनातटके उपवनमें गौएँ चराते समय ग्वाल-बालोंको बड़ी भूख सताने लगी । उन्होंने राम-स्वामके पास आकर कहा-'प्रभो ! हमारी क्षुधा शान्त करनेका कोई उपाय कीजिये।' भगवान श्रीकृष्णने उन्हें ब्रह्मवादी स्वर्गकामी ब्राह्मणोंके यज्ञमें अन्न माँग लानेके लिये मेजा; परंतु वहाँ उनकी बात किसीने नहीं सुनी । वे निराश लौट आये। तब भगवानने कहा-'तुमलोग उनकी पित्नयोंके पास जाओ और मेरा नाम लेकर भोजन माँगो।' ग्वालबालोंने ऐसा ही किया।



श्रीकृष्ण-दर्शनके लिये सदा उत्सुक रहनेवाली उन देवियोंने ग्वालवालोंकी बात सुनकर बड़े हर्षका अनुभव किया और बार प्रकारके स्वादिष्ट मोजनोंकी थाली सजाये वे स्वयं उस स्थानपर गयीं, जहाँ राम-स्याम विराजमान थे। भगवान्ने उनका स्वागत करते हुए कहा—

सभी बुिंडमान् भगवान्से प्रेम करते हैं स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम् । यन्नो दिद्दक्षया प्राप्ता उपपन्निमदं हि वः ॥ नन्त्रद्धा मिय कुर्वन्ति कुश्तलाः स्वार्थदर्शनाः । अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥ प्राणबुद्धिमनःस्वात्मदारापत्यधनादयः । यत्सम्पकीत् प्रिया आसंस्ततःको न्वपरः प्रियः ॥ तद् यात देवयजनं पत्तयो वो द्विजातयः । स्वसत्रं पारियण्यन्ति युष्माभिर्गृहमेधिनः ॥ (श्रीमद्भागवत १० । २३ । २५—२८)

'महाभाग्यत्रती देवियो ! तुम्हारा खागत है । आओ, बैठो । कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें ! तुमलोग हमारे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे प्रेमपूर्ण हृदयत्रालोंके योग्य ही है । इसमें संदेह नहीं कि संसारमें अपनी सच्ची मलाईको समझनेत्राले जितने भी बुद्धिमान् पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती—जिसमें किसी प्रकारका व्यवधान, संकोच, लिपाय, दुविधा या हैत नहीं होता । प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसारकी सभी वस्तुएँ जिसके लिये और जिसकी संनिविसे प्रिय लगती हैं—उस आत्मासे, परमात्मासे, मुझ श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है ! इसलिये तुम्हारा आना उचित ही है । मैं तुम्हारे प्रेमका

अभिनन्दन करता हूँ, परंतु अब तुमलोग मेरा दर्शन कर चुर्की । अब अपनी यज्ञशालामें लौट जाओ । तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं । वेतुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे।

यशपितयोंने भगवचरणोंकी सेवा छोड़कर जाना अस्वीकार कर दिया। वे योलीं-'हमारे पित अब हमें प्रहण नहीं करेंगे। हमें इन चरणोंमें ही स्थान प्राप्त हो।' भगवानने कहा—

भगवान्में मन लगनेसे भगवरप्राप्ति

पतयो नाभ्यस्येरन् पितृश्रातसुतादयः। लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते॥

#### न प्रीतयेऽनुरागाय हाङ्गसङ्गो नृणामिह । तन्मनो मयि युङ्जाना अचिरान्मामवाप्स्थथ ।। (श्रीमद्भागवत १०। २२। ३१-३२)

'देनियों ! तुम्हारे पित-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु— कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे । उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा । इसका कारण है—अब तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो । देखों न, ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर रहे हैं । देनियों ! इस संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्यों-में मेरी प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है । इसल्यि तुम जाओ, अपना मन मुझमें लगा दो । तुम्हें बहुत शीव्र मेरी प्राप्ति हो जायगी।

आजा पाकर कृतार्थ हो वे सब यज्ञज्ञालामें लौट गयीं।

## इन्द्रयज्ञके विषयमें प्रश्न तथा उसका निसकरण करके गिरियज्ञ एवं गोयज्ञका प्रतिपादन

भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ चुन्दावनमें रहकर अनेकों प्रकारकी लीलाएँ कर रहे थे । उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यन्न करनेकी तैयारी कर रहे हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और सर्वन्न हैं। उनसे कोई बात लिपी नहीं थी, वे सब जानते थे । फिर भी विनयावनत होकर इन्होंने नन्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपोंसे पूछा—

समझ-बूझकर कर्म करना चाहिये

कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः।
किं फलं कस्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः।।
एतद् ब्रृहि महान् कामो महां शुश्रूषवे पितः।
न हि गोप्यं हि साप्नां कृत्यं सर्वातमनामिह।।
अस्त्यस्वपरदृष्टीनामित्रोदास्तिविद्वेषाम्
उदासीनोऽरिवद् वर्ज्य आत्मवत् सहृदुच्यते।।
ज्ञात्वाज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति।
विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्तथा नाविदुषो भवेत्।।
तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः।
अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्।।
(श्रीमद्रागवत १०। २४। ३०७)

'पिताजी ! आपलोगोंके सामने यह कौन-सा बडा भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुँचा है ? इसका फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कौन छोग, किन साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं ? पिताजी ! आप मुझे यह अवस्य बतलाइये । आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुननेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा भी है। पिताजी! जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिमें अपने और प्रायेका मेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्र और न उदासीन---उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही नहीं । परंत यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्यकी बात रात्रुकी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई बात छिपायी नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य अनेकों प्रकारके कर्मीका समझे-बेसमझे करता है। उनमेंसे समझ-वृझकर करनेवाले पुरुषोंके कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझके नहीं। अतः इस समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं,

वह सुहृदोंके साथ विचारित—शास्त्रसम्मत है अथवा छौकिक ही है ? मैं यह सब जानना चाहता हूँ; आप कृपा करके स्पष्टरूपसे बतलाइये<sup>;</sup> ।

नन्दवाबाने कहा—वेटा! भगवान् इन्द्र वर्गा करनेवाले मेवोंके स्वामी हैं। ये मेघ उन्हींके अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाला एवं जीवन दान करनेवाला जल वरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र! हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघवित भगवान् इन्द्रकी यज्ञोंके द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामिप्रयोंसे यज्ञ होता है, वे भी उनके वरसाये हुए शक्तिशाली जलसे ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करनेके बाद जो कुछ वच रहता है, उसी अन्नसे हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। मनुष्योंके खेती आदि प्रयत्नोंके फल देनेवाले इन्द्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल-परम्परासे चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा देववश ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है, उसका कभी मङ्गल नहीं होता।

ब्रह्मा, शंकर आदिके भी शासन करनेवाले केशव भगवानने नन्दवावा और दूसरे ब्रजवासियोंकी बात सुनकर इन्द्रको क्रोध दिलानेके लिये अपने पिता नन्दवाबासे कहा—



गौ, ब्राह्मण तथा गिरिराजके यजनके लिये घेरणा कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते। सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिषद्यते॥

अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यन्यकर्मणाम् । कर्तारं भजते सोऽपि न हाकर्तुः प्रसिर्ह् सः ॥ किमिन्द्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम्। अनीशेनान्यथाकर्तुं स्वभागविद्धितं नृणाम् ॥ स्रभावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते । स्वभावस्थामिदं सर्वं सद्वानुरमानुपम् ॥ देहानुचानचाझन्तुः प्राप्यात्मुजनि कर्मणा । शत्रुर्मित्रमुदासीनः कमेंच गुरुरीधरः॥ तसात् सम्पूजयेत् कर्म समावसः स्वक्रमीकृत् । अज्जसा येन वर्तेत तदेवास हि देवनम् ॥ आजीव्येकतरं भावं यस्त्रन्यमुपत्रीवि । न तसाद् विन्दते क्षेमं जारं नार्यसनी यथा ॥ वर्तेत ब्रह्मणा विष्ठो राजन्यो रक्षया भुनः। वैश्यस्त वार्तया जीवेच्छ्द्रस्त दिजसेवया ॥ कृषित्राणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्वमुन्यते। वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम् ॥ सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेत्वः। रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत्॥ रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्यूनि सर्वतः। प्रजास्तैरेव सिद्धचन्ति महेन्द्रः किं करिप्यति ॥ न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम् । नित्य वनौकसस्तात वनशैलनिवासिनः॥ तसाद् गवां त्राह्मणानामद्रेश्वारम्यतां मखः। य इन्द्रयागसम्भारास्तैरयं साध्यतां मखः॥ पच्यन्तां विविधाः पाकाः सूपान्ताः पायसाद्यः। संयावापुपशब्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्मताम् ॥ हूयन्ताममयः सम्यग् त्राह्मणैत्रहाविभिः। अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणाः ॥ अन्येभ्यश्राश्रचाण्डालपतितेभ्यो यथाईतः। यवसं च गवां दत्त्वा शिरये दीयतां बलि: ॥ खलंकृता भुक्तवन्तः खनुलिप्ताः सुवाससः। प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्वतान् ॥ एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । अयं गोत्राद्यणाद्रीणां मह्यं च दियतो मखः ॥ (श्रीमद्भागवत १०। २४। १३–३०)

पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही ोदा होता और कर्मसे ही मर जाता है। उसे उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दु:ख, भय और ाइलके निमित्तोंकी प्राप्ति होती है। यदि कर्मोंको <mark>ही</mark> व कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवोंके कर्मका फल निवाला ईखर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालीं-तो ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करनेवालोंपर उसकी प्रमुता नहीं चल सकती । जब सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोंका ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है ? पिताजी ! जब वे पूर्वसंस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म-फलको बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन ? मनष्य अपने स्वभाव ( पूर्व-संस्कारों ) के अधीन है। वह उसीका अनुसरण करता है। यहाँतक कि देवता, असर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा जगत् म्बभावमें ही स्थित है। जीव अपने कर्मोंके अनुसार उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मोंके अनुसार ही 'यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन हैं'--ऐसा व्यवहार करता है। कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर । इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये कि पूर्व-संस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुकुल धर्मीका पालन करता हुआ कर्मका ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चलती है, वही उसका इष्टदेव होता है। जैसे अपने विवाहित पतिको छोड्कर जार पतिका सेवन करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शान्तिलाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलानेवाले एक देवताको छोडंकर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं; उससे उन्हें

कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदोंके अध्ययनअध्यापनसे, क्षत्रिय पृथ्वीपालनसे, वैद्दय वार्तावृत्तिसे और
शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्योंकी सेवासे अपनी
जीविकाका निर्वाह करें। वैद्योंकी वार्तावृत्ति चार प्रकारकी है—कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ज्याज लेना।
हमलोग उन चारोंमेंसे एक केवल गोपालन ही सदासे
करते आये हैं। पिताजी! इस संसारकी स्थिति,
उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण
और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण जगत्
स्वी-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा उत्पन्न होता है।
उसी रजोगुणकी प्रेरणासे मेघगण सब कहीं जल बरसाते
हैं। उसीसे अन्न और अनसे ही सब जीवोंकी जीविका
चलती है। इसमें मला इन्द्रका क्या लेना-देना है!
वह मला क्या कर सकता है!

पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं। हम तो सदाके वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इस-लिये हमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन करनेकी तैयारी करें। इन्द्र-यज्ञके लिये जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गयी हैं, उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकारके पक्तवान—खीर, हळवा, पूआ, पूरी आदिसे लेकर मूँगकी दालतक बनाये जायँ। व्रजका सारा दूध एकत्र कर लिया जाय। वेदवादी ब्राह्मणोंके द्वारा भलीभाँति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकों प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दी जायँ। और भी चाण्डाल, पतित तथा कुत्तींतकको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिराजको भोग लगाया जाय । इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर सुन्दर-सुन्दर वल पहनकर, गहनोंसे सज-सजा लिया जाय और चन्दन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तया गिरिराज गोवर्धनकी प्रदक्षिणा की जाय । पिताजी !

मेरी तो ऐसी ही सम्मित है। यदि आपलोगोंको रुचे, तो ऐसा ही कीजिये। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है।

चूर-चूर कर दें। नन्दबावा आदि गोपोंने उनकी वात सुनकर

कालातमा भगवान्की इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड

बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर ली। भगवान् श्रीकृष्णने जिस प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारम्भ किया। पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर उसी सामग्रीसे गिरिराज और ब्राह्मणोंको सादर मेंटें दीं तथा गौओंको हरी-हरी घास खिलायी। इसके बाद नन्दवावा आदि गोपोंने गौओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणोंका आज्ञीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ मलीमाँति श्रङ्गार करके और वैलोंसे जुती गाड़ियोंपर सवार होकर मगवान्

श्रीकृष्णकी लीलाओंका गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा

करने लगीं। भगवान् श्रीकृष्ण गोपोंको विश्वास दिलानेके लिये गिरिराजके उत्पर एक दूसरा विश्वाल शरीर धारण करके प्रकट हो गये तथा भी गिरिराज हूँ?—इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने अपने उस स्वल्यको दूसरे वजवाशियोंके साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे—ंदेखो, कैया आश्चर्य है! गिरिराजने साक्षात् प्रकट होकर हमार हुना की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवागी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर टालते हैं। आओ, अपना और गौआंका कल्याण करनेके लिये इन गिरिराजको हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेरणासे नन्दवावा आदि बड़े-बूदे गोपोंने गिरिराज, गो और ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ सब बजमें लौट आये।

## इन्द्रके कोपसे व्रजकी रक्षाका संकल्प और गोवर्धन-धारण

इन्द्रको जब यह पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तब वे नन्द्वाबा आदि गोपीपर कुपित हो उठे। उन्होंने प्रलय करनेवाले मेघींके सांवर्तक नामक गणको ब्रज-पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। उन मेघींका बन्धन लोल दिया। वे बड़े बेगसे नन्द्बाबाके ब्रजपर चढ़ आये और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रजको पीड़ित करने लगे। ब्रजमूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया। कहाँ नीचा है और कहाँ ऊँचा, इसका पता चलना कठिन हो गया। गोपी-गोप और पद्य सर्दींसे ठिठुरने और काँपने लगे। वे सब-के-सब भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें आये और बोले— भक्तवत्सल ! अब इन्द्रके क्रोधसे तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान्ने देला कि वर्षा और ओलोंकी मारसे पीड़ित होकर सब प्राणी अचेत हो रहे हैं। वे समझ गये कि यह सारी करत्त इन्द्रकी है। तब वे मन-ही-मन कहने लगे—

ऐश्वर्य और पदका अभिमान नष्ट होना आवश्यक अपर्च्वत्युल्वणं वर्षमितिवातं शिलामयम् । स्वयागे विहतेऽसाभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति ॥ तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये । लोकेशमानिनां मौद्धाद्धरिष्ये श्रीमदं तमः ॥ न हि सद्धावयुक्तानां सुराणामीशविसयः। मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रश्नमायोपकल्पते॥ तसान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्। गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः॥ (श्रीमद्भागवत १०। २५। १५—१८)

'हमने इन्द्रका यज्ञ भङ्ग कर दिया है, इसीसे वे व्रजका नारा करनेके छिये बिना ऋतुके ही यह प्रचण्ड वायु और ओछोंके साथ धनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका भछीभाँति जवाब दूँगा। वे मूर्धतावरा अपनेको छोकपाछ मानते हैं, उनके ऐरवर्य और धनका धमंड तथा अज्ञान मैं चूरचूर कर दूँगा। देवताछोग तो सत्त्वप्रधान होते हैं। इनमें अपने ऐरवर्य और पदका अमिमान न होना चाहिये। अतः यह उचित ही है कि इन सत्त्वगुणसे च्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान भङ्ग कर दूँ। इससे अन्तमें उन्हें शान्ति ही मिलेगी। यह सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरेद्वारा खीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योगमायासे इसकी रक्षा करना तो मेरा व्रत ही

है । अब उसके पालनका अवसर आ पहुँचा है \* ।' इस प्रकार कहकर मगवान् श्रीकृष्णने खेल-खेलमें एक ही हाथसे गिरिसाज गोवर्धनको उखाड़ लिया और जैसे छोटे-छोटे बालक बरसाती छत्तेके पुष्पको उखाड़कर हाथमें रख लेते हैं, वैसे उन्होंने उस पर्यतको धारण कर लिया।

भगवान्के वचनानुसार चलनेवाले आश्रितोंकी भगवान्के द्वारा रक्षा

अथाह भगवान् गोपान् हेऽम्ब तात व्रजीकसः। यथोपजोपं विश्वत गिरिगतं सगोधनाः॥ न त्रास इह वः कार्यो मद्भरताद्गिनिपातने। वातवर्षभयेनालं तत्त्राणं विहितं हि वः॥ (श्रीमद्भागवतः १०। २५। २०-२१)

इसके वाद मगवान्ते गोपोंसे कहा—'माताजी, पिताजी और जजवासियों! तुमलोग अपनी गौओं और सब सामिप्रयों- के साथ इस पर्वतके गड्ढेमें आकर आरामसे बैठ जाओ । देखों, तुमलोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुमलोग तिनक भी मत डरो। इस आँधी-पानीके डरसे तुम्हें बचानेके लिये ही मैंने यह युक्ति रची है।'



जव भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार सवको आश्वासन दिया, ढाढस वँधाया, तव सव-के-सव ग्वाल अपने-अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्योंको अपने-अपने साथ लेकर सुभीतेंक अनुसार गोवर्धनके गड्ढेमें आ सुसे। भगवान् श्रीकृष्णने सव ब्रजवासियोंके देखते-देखते भूख-प्यासकी पीड़ा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता आदि सव कुछ भुलाकर सात दिनोंतक लगातार उस पर्वतको उठाये रक्खा। वे एक डग भी वहाँसे इघर-उधर नहीं हुए। श्रीकृष्णकी योगमायाका यह प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्रयंका ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गयी, वे भौंचक्के-से रह गये। इसके बाद उन्होंने भेबोंको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि वह भयंकर आँधी और धनधोर वर्षा बंद हो गयी, आकाशसे बादल छँट गये और सूर्य दीखने ल्हो, तव उन्होंने गोपोंसे कहा—

निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सस्त्रीधनार्भकाः । उपारतं वातवर्षं व्युद्शायाश्च निम्नगाः ॥ (श्रीमद्भागवत १०। २५। २६)

भेरे प्यारे गोपो ! अब तुमलोग निडर हो जाओ और अपनी श्रियों, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर निकल आओ ! देखों, अब आँधी-पानी बंद हो गया तथा नदियोंका पानी भी उत्तर गया !'

मगवान्की ऐसी आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन, स्त्रियों, क्यों और बुढ़ोंको साथ छे तथा अपनी सामग्री छकड़ोंपर लादकर धीरे-धीरे सब लोग बाहर निकल आये।

<sup>\*</sup> भगवान् कहते हैं---

सकृदेव प्रपन्नाय तवारमीति च याचते । अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतव्रतं मन ॥

'जो केवल एक बार मेरी शरणमें आ जाता है और 'में तुम्हारा हूँ' इस प्रकार याचना करता ई, उसे में सम्पूर्ण प्राणिविसि
अभय कर देता हूँ—यह सेरा वत है ।'

#### इन्द्रके मानभङ्गमें भगवानका अनुग्रह

जब भगवान श्रीकृष्णने गिरिराज गोवर्धनको धारण के मसलाधार वर्णासे ब्रजको बचा लिया। तन उनके पास ाने अपराधोंको क्षमा करानेके लिये स्वर्गसे देवराज इन्द्र ारे ! वे भगवानका तिरस्कार करनेके कारण वहत लजित । इसल्यि उन्होंने एकान्त स्थानमें भगवान्के पास जाकर नने सर्वके समान तेजस्वी मुकटसे उनके चरणोंका स्पर्श या । परम तेजस्वी भगवानका प्रभाव देख-सनकर इन्द्रका । घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकोंका स्वामी हूँ । व उन्होंने हाथ जोडकर उनकी स्तृति आरम्भ की---भगवन् ! आप जगत्के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप गतका नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर ाल हैं। आप अपने मक्तोंकी लालसा पूर्ण करनेके लिये बच्छन्दतासे लीला-शरीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी रह अपनेको ईरवर मान बैठते हैं। उनका मान मर्दन करते ए अनेकों प्रकारकी छीलाएँ करते हैं। भगवन ! मेरे भिमानका अन्त नहीं है और मेरा कोघ भी वहत ही तीव, रे वशके बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यह तो नष्ट र दिया गया, तब मैंने मुसलाधार वर्षा और ऑधीके द्वारा ारे व्रजमण्डलको नष्ट कर देना चाहा । परंतु प्रभी ! आपने झपर बहत ही अनुप्रह किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे मंडकी जड़ उलड़ गयी। आप मेरे स्वामी है, गुरु है और ते आत्मा हैं। मैं आपकी शरणमें हूँ। तब भगवान ीकष्णने हँसकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें उनसे कहा-



भगवान्कं अनुमहत्ते ऐश्वर्यंके मदका नाम होता है।

मया तेऽकारि मधनन् मत्वभङ्गोऽनुमृह्णता।

सदनुस्मृत्वे नित्यं मनस्येन्द्र शिया भृशम्॥

सामैश्वर्यशीमदान्धो दण्डणाणि न पद्मित।

तं श्रंशयामि सम्पद्भयो यस चेन्छाम्यनुमृहम्॥

गम्यतां शक्र भद्रं वः कियतां मेऽनुशासनम्।

स्थीयतां साधिकारेषु युक्तेर्वः स्तम्भवन्तिः॥

(श्रीमद्भागवत १०।२०।२५—१०)

'इन्द्र | तुम ऐर्स्सर्थ और धन-सम्पत्तिके गर्से पूरे-पूरे मतत्राले हो रहे थे | इसलिये तुमपर अनुप्रह करके मैंने तुम्हारा यज्ञ भङ्ग किया है । यह इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख सको । जो ऐर्स्सर्थ और धन-सम्पत्तिके मदसे अन्धा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल्यहप परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके सिरपर सवार हूँ । मैं जिसपर अनुप्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐर्स्सर्यम्बद्ध कर देता हूँ । इन्द्र ! तुम्हारा मङ्गल हो, अब तुम अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका पालन करो । अब कभी घमंड न करना । नित्य-निरन्तर मेरी संनिधिका, मेरे संयोगका अनुभव करते रहना और अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पालन करना ।

तदनन्तर गोमाता सुरिभने श्रीकृष्णका भौओंके इन्द्रं पदपर अभिषेक किया। इससे वे भोविन्दं कहलाये। उनका अभिषेक होते ही जगत्में सुल-शान्तिका प्रसार हो गया। क्रूर प्राणी भी परस्पर निर्वेर हो गये। इसके बाद भगवान्से आज्ञा ठे देवताओंसहित इन्द्र देवलोकको चले गये।

#### भगवान्के वंशीनादसे आकृष्ट होकर आयी हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका भगवान्के द्वारा परीक्षण और रासलीलामें प्रवेशद्वारा उनपर अनुग्रह

शरद्-ऋतुके प्रभावसे वृन्दावनमें वेला-चमेली आदि पुष्प खिलकर अपनी सुगन्ध फैला रहे थे। चीरहरणके समय भगवान्ने गोपियोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये जिनकी ओर संकेत किया था वे रमणीय रात्रियाँ वहाँ उल्लिखत हो रही थीं। भगवान्ने उनपर दृष्टिपात किया और अपनी अचिन्त्यशक्ति योगमायाका आश्रय ले मन-ही-मन रासकीडाका संकल्प किया। पूर्णिमाके प्रदोष-कालमें चन्द्रोदय हुआ। इन्दुकी

कोमल किरणोंसे सारा वन अनुरागके रंगमें रॅंग गया। फिर तो भगवान्ने वंशीकी मधुर तान छेड़ी। वह प्रेमवर्धक गीत सुनकर वे व्रज-सुन्द्रियाँ, जिनका मन अनन्यभावसे भगवान्में ही लगा हुआ था या स्वयं भगवान्ने जिनका चित्त चुरा लिया था, जिन्होंने इन्हींको पतिरूपमें पानेके लिये एकान्त साधना की थी, वे सव-की-सव वहाँ आ पहुँचीं। उस समय भगवान्ने उनकी प्रेमनिष्ठाकी परीक्षाके लिये कहा—



स्नियोंके लिये आदर्श लौकिक धर्म क्या है ?

स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः । व्रजस्यानामयं कचिद् ब्र्तागमनकारणम् ॥ रजन्येपा घोररूपा घोरसच्वनिषेविता । प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः ॥ मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। विचिन्वन्ति ह्यपद्मयन्तो मा कृढ्वं वन्धुसाध्यसम्।। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररङ्गितम्। यम्रनानिललीलैजत्तरपछ्नकोभितम् ॥ तद् यात मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषघं पतीन् सतीः।
कन्दन्ति वत्सा वालाश्च तान् पाययत दुद्यतः।।
अथवा मद्भिस्नेहाद् भवत्यो यन्त्रिताक्षयाः।
आगता ह्युपकं वः श्रीयन्ते मिय जन्तवः।।
भर्तः शुश्रूषणं श्लीणां परो धर्मो ह्यमायया।
तद्धन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चातुपोपणम्।।
दुःशीलो दुर्भगो दृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा।
पतिः श्लीभिन हात्तव्यो लोकेप्सुभिरपातकी।।
अस्वर्ण्यमयश्च्यं च फल्गु कृष्ट्यं भयावहम्।
जगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलिस्त्रयाः।।
श्रवणाद् दर्शनाद् ध्यानान्मिय भावोऽनुकिर्तनात्।
न तथा संनिक्षेण प्रतियात ततो गृहान्।।

( श्रीमद्भागवत १० । २९ । १८--२७ ) 'महाभाग्यवती गोपियो ! तुम्हारा स्वागत है । बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करनेके लिये मैं कौन-सा काम करूँ ? ब्रजमें तो सब कुराल-मङ्गल है न ? कहो, इस समय यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? सुन्दरी गोपियों ! रातका समय है, यह स्त्रयं ही बड़ा भयावना होता है और इसमें वड़े-बड़े भयावने जीव-जन्त इधर-उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रजमें टौट जाओ । रातके समय घोर जंगलमें क्षियोंको नहीं स्कना चाहिये । तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-वाप, पति-पुत्र और भाई-बन्धु हूँढ़ रहे होंगे। उन्हें भयमें न डालो । तुमलोगोंने रंग-बिरंगे पुष्पोंसे लदे हुए इस वन-की शोभाको देखा। पूर्ण चन्द्रमाकी कोमळ रिश्नयोंसे यह रॅंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो; और यमुनाजीके जलका स्पर्श करके बहनेशले शीतल समीरकी मन्द-मन्द गतिसे हिलते हुए ये ब्रुक्षोंके पत्ते तो इस वनकी शोभाको और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुमलोगोंने यह सब कुछ देख लिया। अब देर मत करो, शीव-से-शीव्र व्रजमें छीट जाओ । तुमलोग कुलीन स्त्री हो और खयं भी सती हो; जाओ,

अपने पतियोंकी और सितयोंकी सेवा-शुश्रृषा करो। देखो, तुम्हारे घरके नन्हे-नन्हे बच्चे और गौओंके वछड़े रो-रॅमा रहे हें; उन्हें द्व विकाओ, गीएँ दुहो । अगवा यदि गेरे प्रेमसे पखरा होका तुमजाग यहाँ आयी हो तो इसमें कोई अनुचित वात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही है; क्योंकि जगत्क पशु-पर्वातक मुझसे प्रम करते हैं, मुझे देखकर प्रमन्न होते हैं। कल्याणी गोपिया ! स्त्रियोंका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई-वन्युओंकी निष्कपटमावसे सेवा वरें और संतानका पालन-पोषण करें। जिन स्त्रियोंको उत्तम लाक प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो, वे पातको (मुर्त्रया मणत्रद्विमुख) को छोड़कर और किसी भी प्रकारके पतिका परियाग न करें। मरे ही वह बुरे खमावगळा, भाग्यहीन, दृद्ध, गूर्ख, रोगी या निर्वन ही क्यों न हो। कुर्छान क्षियोंके लिये जार पुरुषकी सेना सन तरहसे निन्दनीय ही है। इससे उनका परलोक विगड़ता है, खर्ग नहीं मिछता, इस छोक्तमें अपयश होता है । यह कुकर्म खयं तो अत्यन्त तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यश्र—वर्तमानमें भी कष्ट-ही-ऋष्ट हैं । मोक्ष आदिकी तो वात ही कौन करे, यह साक्षात् परम भय—नरक आदिका हेतु हैं। गोपियो ! मेरी छीला और गुणोंके श्रवणसे, रूपके दर्शनसे, उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होती है, वैसे प्रेमकी प्राप्ति निकट रहनेसे नहीं होती। इसिंठिये तुमलोग अपने-अपने घरको छौट जाओं।

भगवान् श्रीकृष्णका यह श्रीप्रय भाषण सुनकर गोषियाँ उदास और लिन्न हो गयीं । उनकी आज्ञा दूर गयीं । वे चिन्ताके अथाह एवं अपार समुद्रमें ड्वने-उतराने लगीं । उनके नेत्रोंमें ऑस् आ गये । उन्होंने भगवान्को उपालम्भ दिया और उनके चरणोंसे कदापि दूर न होनेका निश्चय प्रकट किया । करणामय भगवान्ने उनकी अविचल प्रेम-निष्ठा देख उन्हें कृपापूर्वक अपनाया । उनके साथ रामकीडा करके उनकी जन्म-जन्मकी साथ एवं माधना स्पाल की । अब वे भगवान्की हो गयीं । भगवान्ने उन्हें नम्पूर्ण हृदयमें अपनी बना

लिया था। त्रिमुवनकी कौन मुन्दरी गोपियों के सौभाग्यकी सराहना नहीं करेगी। जो मुख, जो सौभाग्य भगवान् के हृदयमें रहनेवाली लक्ष्मीजीको भी मुल, न हो सका, उसे गोपाङ्गनाओं ने प्राप्त कर लिया। बड़े-बड़े योगी और मुनि भी जिनकी कृपादृष्टिके लिये तरसते रहते हैं, वे ही भगवान् स्थाममुन्दर गोपिकशोरियों के वशमें हैं, उनके इशारेपर नाचते हैं, उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में मुखका अनुभव करते हैं। यही सोचते-सोचते गोपियों के हृदयमें अभिमानका अङ्कर उत्पन्न हो गया। यह देख गर्वगञ्जन भगवान् गोविन्द गोपियों पर क्या करने के लिये ही वहाँ अन्तर्धान हो गये।

फिर तो गोपियोंकी वैसी ही दशा हो गयी, जैसे यूथपित गजराजसे बिछुड़ जानेपर हथिनियोंकी होती है। उनका हृदय विरह्की ज्वालासे जलने लगा। भगवान्ने उनके चित्तको चुरा लिया था। वे आर्तस्वरसे विलाप करने लगी, पगली-सी होकर उनको हूँ दूने और तन्मय होकर उन्होंकी लीलाओंका अनुकरण करने लगीं। फिर सबने मिलकर बड़े मार्मिक गीत गाते हुए भगवान्को पुकारा। उस समय वे फूट-फूटकर रोने लगीं। अब भक्तवरसल भगवान् अपनेको लिपाये न रख सके। वे करणानिधान उन्होंके बीचमें प्रकट हो गये। उन्हें देखते ही गोपियोंके नेत्र खिल उठे। वे सहसा उठकर खड़ी हो गयीं, मानो मृत-हारीरमें पुनः प्राण आ गये हों। सभी भगवान्की सेवामें लग गयीं। कुछ रूठी हुई मानिनी गोपियोंने स्थामसुन्दरके समक्ष एक प्रश्न उपस्थित किया—'प्यारे! कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करनेवालोंसे भी प्रेम करते हैं; परंतु कोई-कोई इन दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते। हम जानना चाहती हैं कि इन तीनोंमें कौन श्रेष्ठ है ?' उनका यह प्रश्न सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने उत्तर दिया—



भगवान् अपने सर्वत्यागी प्रेमियोंके ऋणी मेथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थेकान्तोद्यमा हिते । न तत्र सौहदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा ॥ भजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा। धर्मो निरपनादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥ भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्यभजतः कृतः । आत्मारामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्धहः ॥ नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तुन भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये लब्धधने वितष्टे यथाधनो तचिन्तयान्यनिभृतो न वेद ॥ मदर्थोजिझतलोकवेद-एवं स्वानां हि वो मध्यनुवृत्तयेऽवलाः । परोक्षं भजता तिरोहितं मया मास्यितं माईथ तत प्रियं प्रियाः ॥ निरवद्यसंयुजां पारयेऽहं न खसाधुकृत्यं विवुधायुषापि वः। माभजन् दुर्जरगेहशृह्वलाः या संबृश्च्य तद् वः प्रतियातु साधुना ॥ ( श्रीमद्भागवत १० | ३२ | १७---२२ )

भी प्रिय सिंख्यों ! जो प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्यकों लेकर हैं । लेन-देनमात्र हैं । न तो उनमें सौहार्द हैं और न तो धर्म । उनका प्रेम केवल खार्थके लिये ही है; इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं हैं । सुन्दरियों ! जो लोग प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं— जैसे खमावसे ही करुणाशील सजन और माता-पिता— उनका हृदय सौहार्दसे, हितैषितासे मरा रहता है और सच पूछों तो उनके ब्यवहारमें निरस्ल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है । कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेम

नहीं करते. न प्रेम करनेवाछोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है । ऐसे लोग चार प्रकारके होते हैं । एक तो ते, जो अपने सरूपमें ही स्थित रहते हैं-जिनकी दृष्टिमें कभी द्वैत भासता ही नहीं । दूनरे ने, जिन्हें देत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं: उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीनरे वे हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है: और चौथे वे हैं, जो जान-वृहकार अपना हित करनेवाले परोपकारी गुरुतुस्य लोगोंसे भी दोह करते हैं: उनको सताना चाहते हैं । गोपियो ! मैं तो प्रेम करनेवाळोंसे भी प्रेमका वैसा व्यवहार नहीं करता. जैसा करना चाहिये । मैं ऐसा केवल इसीलिये करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें छगे, निरन्तर छगी ही रहे । जैसे निर्धन पुरुषको कभी बहुत-सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे भर जाता है, वैसे ही में भी मिल-मिलकर छिप-छिप जाता हूँ । गोपियो ! इसमें संदेह नहीं कि तुमलोगोंने मेरे लिये लोक-मर्यादा, वेदमार्ग और अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी छोड़ दिया है । ऐसी स्थितिमें तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाय, अपने सौन्दर्य और सुहागकी चिन्ता न करने छगे, मुझमें ही लगी रहे—इसीलिये परोक्षरूपसे तुमलोगोंसे प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था । इसिंहिये तुमलोग मेरे प्रेममें दोष मत निकालो । तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ । मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिये घर-गृहस्थीकी उन बेड़ियोंको तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिळन, यह आत्मिक-संयोग सर्वथा निर्मळ और सर्वथ निर्दोष है । यदि मैं अमर शरीरसे, अमर जीवनरे अनन्तकाळतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका बदल चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म-जन्म के लिये तुम्हारा ऋणी हूँ । तुम अपने सौम्य स्वमानरे आिल्झन प्राप्त होते ही मेरे समस्त कर्म-बन्धन, जिनके कारण में अनादिकालसे भटक रहा हूँ, टूट जायँगे। जब वे मेरा आिल्झन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़, सिर झकाफर उनके सामने खड़ा हो जाऊँगा तब वे मुझे 'चाचा अकूर!' इस प्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पिवत्र और मधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जायगा। भगवान श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्मको, जीवनको धिकार है। मैं उनके सामने विनीतमावसे सिर झकाकर खड़ा हो जाऊँगा और वलरामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके मीतर ले जायँगे। वहाँ सब प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि 'कंस हमारे घरवालों के साथ कैसा व्यवहार करता है?'

श्वभत्कतन्दन अक्रूर मार्गमें इसी मङ्गल-मनोरथमें डूबे-डूबे रथसे नन्दगाँव पहुँच गये और सूर्य अस्ताचलपर चले गये। जिनके चरणकमलकी रजको सभी लोकपाल अपने किरीटोंके द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्ठमें उनके चरणचिह्नोंके दर्शन किये। कमल, यव, अङ्कुश आदि असाधारण चिह्नोंके दर्शन किये। कमल, यव, अङ्कुश आदि असाधारण चिह्नोंके द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वीकी शोभा वद रही थी। उन चरणचिह्नोंके दर्शन करते ही अक्रूरजीके हृदयमें इतना आह्नाद हुआ कि वे अपनेको सँभाल न सके, विह्नल हो गये। प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, नेत्रोंमें ऑस् भर आये और उपटप टपकने लगे। वे रथसे क्रूदकर उस धूलिमें लोटने लगे और कहने लगे—'अहो! यह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज है।'

व्रजमें पहुँचकर अक्रूरजीने श्रीकृष्ण और वलराम दोनों भाइमोंको गाय दुहनेके स्थानमें विराजमान देखा । स्थानमुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौरमुन्दर बलराम नीलाम्बर । उनके नेत्र रारकालीन कमलके समान खिले हुए थे । उन्होंने अभी किशोर अवस्थामें प्रवेश ही किया था । वे दोनों गौर-स्थाम निखिल सौन्दर्यकी खान थे । घुटनोंका स्पर्श करनेवाली लंबी-लंबी मुजाएँ, मुंदर बदन, परम मनोहर और गजशावकके समान ललित चाल थी । उनके चरणोंमें ध्वजा, वज्र, अङ्कुश और कमलके चिह्न थे । जब वे चलते थे, उनसे चिह्नित होकर पृथ्वी शोमायमान हो जाती थी । उनकी मन्द-मन्द मुसकान और चितवन ऐसी थी, मानो दया बरस रही हो । वे उदारताकी तो मानो मूर्ति

ही थे। उनकी एक-एक लीला उदारता और मुंदर कामे भरी थी । गलेमें वनमाला और मणियों के हार जनमगा रहे थे । उन्होंने अभी-अभी स्तान करके निर्मल तस्त्र पहने प और शरीरमें पवित्र अङ्गराम तथा चन्द्रनका लेग किया था। उन्हें देखते ही अनूरजी प्रेमायेगते अधीर होकर रामे हूर पड़े और भगवान् श्रीकृष्ण तथा यस्यामके नरफेंकि पान साष्टाङ्ग होट गये। भगवान्के दर्शनसे उन्हें इतना आहाद हुआ कि उनके नेत्र ऑस्से सर्वथा भर गये । सारे संगरमें पुलकावली छ। गयी । उत्कण्ठावश गला भर आने हे कारण वे अपना नाम भी न वतला सके | दारणागतवस्तव भगवान् श्रीकृष्ण उनके मनका भाव जान गये। उन्होंने यही प्रसन्नतासे चकाङ्कित हाथोंके द्वारा उन्हें खींचकर उटाया और हृदयसे लगा लिया । इसके बाद जब वे परम मनत्री श्रीवलरामजीके सामने विनीतभावसे खड़े हो गये, तव उन्होंन उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा तथा दूसरा वलरामजीने। दोनों भाई उन्हें घर ले गये।

घर ले जाकर भगवान्ने उनका यड़ा स्वागत-सल्कार किया । कुशल-मङ्गल पूछकर श्रेष्ठ आसनपर वैठाया और विधिपूर्वक उनके पाँव पखारकर मधुपर्क ( शहद मिला हुआ दही ) आदि पूजाकी सामग्री मेंट की । इसके वाद भगवान्ने अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी और पैर दवाकर उनकी थकावट दूर की तथा वड़े आदर एवं अद्भासे उन्हें पवित्र और अनेक गुणोंसे युक्त अन्नका भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके, तब धर्मके परम मर्मन्न भगवान् वलरामजीने बड़े प्रेमसे मुखवास ( पान-इलायची आदि ) और सुगन्धित . माला आदि देकर उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकनेपर नन्दरायजीने उनके पास आकर पूछा---'अक्रूरजी ! आपलोग निर्देयी कंसके जीते-जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं ? अरे ! उसके रहते आपलोगों-की वही दशा है, जो कसाईद्वारा पाळी हुई मेड़ोंकी होती है। जिस इन्द्रियाराम पापीने अपनी विलखती हुई वहनके नन्हे-नन्हे वचोंको मार डाला, आपलोग उसकी प्रजा है। फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं 😲 अकूरजीने नन्दवाबासे पहले ही कुशल-मङ्गल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नन्दवावाने मधुर वाणीसे अनुरजीसे कुशल-मङ्गल पूछा और उनका सम्मान किया तय अक्रूरजीके शरीरमें रास्ता चलनेकी जो कुछ थकावट थी, वह सब दूर हो गयी।

फिर उनको आसनपर वैठाकर उनके पाँव पखारे, हाय धुलाये और ग्वाल-बालोंसहित सनकी फूलोंके हार, पान, चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूर्वक पूजा की । तत्पश्चात् कहा-प्रमो ! आप दोनोंके ग्रुभागमनसे हमारा जन्म सफल हो गया । कुल पवित्र हुआ; हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋणसे मुक्त हो गये । भगवन् ! इस दासको आज्ञा दीजिये । मैं आपळोगोंकी क्या सेवा करूँ ?' यों कहकर उसने भगवान्को अत्यन्त सुन्दर सुगन्धित पुष्पेंके

हार पहनाये । म्वाल-वालींसहित पुष्पमालाने अलंकृत हो उन दोनों भाइयोंने शरणागत सुदामाको वर माँगनेके लिये कहा । उसने भगवान्के प्रति अविचल भक्तिका वर माँगा । भगवान्ने वह वर तो दिया ही, उसके साथ-साथ भगवद्भक्तीं-के प्रति सौहार्द, समस्त प्राणियोंके प्रति परम दया, वंज-परमराके साथ-साथ बढ़नेवाली लक्ष्मी, वल, आयु, कीर्ति तथा कान्तिका भी वरदान दिया। इसके वाद वे दोनों वन्स वहाँसे विदा हुए।

# कुञ्जापर कृपा, धनुष-भङ्ग, कुबलयापीडका, मल्लोंका तथा कंसका उद्वार

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी मण्डलीके साथ आगे बढ़े । मार्गमें उन्हें एक युवती दिखायी दी, जिसका मुख तो परम सुन्दर था, परंतु वह शरीरसे कुवड़ी थी। इसलिये लोग उसे 'कुब्जा' कहते थे। वह हाथमें चन्दनका पात्र लिये जा रही थी । सवको प्रेमरस प्रदान करनेवाले स्यामसुन्दरने कुब्जापर कृपा करनेके लिये हँसते हुए उससे पृछा—

## का त्वं वरोवेंतदु हानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्य साधुनः। देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते नचिराद् भविष्यति ॥

( श्रीमद्भागवत १०। ४२। २)

'सुन्दरी ! तुम कौन हो ! यह चन्दन किसके लिये ले जा रही हो ! कल्याणी ! हमें सब बात सच-सच बता दो । यह उत्तम चन्दन, यह अङ्गराग हमें भी दो । इस दानसे शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा।'

सैरन्ध्री ( कुन्जा ) बोली—'श्यामसुन्दर ! मैं कंसकी प्रिय दासी हूँ । मेरा नाम त्रिवका (कुब्जा ) है । मैं राजा-के यहाँ चन्दन, अङ्गराग तैयार करनेका काम करती हूँ। मेरे तैयार किये हुए चन्दन और अङ्गराग भोजराज कंसको बहुत प्रिय हैं, परंतु आप दोनोंसे बढ़कर इस अङ्गरागका उत्तम पात्र मेरी दृष्टिमें दूसरा कोई नहीं है'।

भगवान्के सौन्दर्य-माधुर्यको देखकर कुब्जा मुग्ध हो गयी। उसने दोनों भाइयोंको वह सुन्दर और गाढ़ा अङ्गराग दे

दिया । तब भगवान्ने अपने साँवले शरीरपर पीले रंगका और बलरामजीने अपने गोरे शरीरपर लाल रंगका अङ्गराग लगाया । नाभिसे ऊपरके भागमें अनरज्ञित हो वे अत्यन्त जोमा पाने लगे। भगवान् श्रीकृष्ण क्रब्जापर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने चरणोंसे कुन्जाके दोनों पैर दवा लिये और हाथ ऊँचा करके दो अंगुलियाँ उसकी ठोढीमें लगायीं तथा उसके शरीरको तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अङ्ग सीघे और समान हो गये। प्रेम तथा मुक्तिके दाता भगवान्के स्पर्शेसे वह तत्काल एक उत्तम सुन्दरी युवती बन गयी। उसी क्षण कुरुजा रूप, गुण और उदारतासे सम्पन्न हो गयी। उसके मनमें भगवानसे मिलनकी कामना जाग उठी। भगवानने उसकी मनोरथ-पूर्तिके लिये आश्वासन दे विदा किया । तदनन्तर जब भगवान् नगरके मुख्य बाजारमें पहुँचे तो व्यापारियोंने भी उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया।

इसके बाद पुरवासियोंसे धनुष-यज्ञका स्थान पूछकर भगवान साथियोंके साथ रंगशालामें पहुँचे । वहाँ एक विशाल धनुष रक्खा गया था। भगवान्ने रक्षकोंके रोकनेपर भी उसे उठाकर चढ़ाया औरतुरंत बीचसे उसके दो दुकड़े कर डाले । उसके टूटनेकी आवाजसे आकाश, पृथ्वी और सारी दिशाएँ गूँज उठीं । उसे मुनकर कंस भी थर्रा उठा । धन्छ-के रक्षक आततायी असुर भगवान्पर टूट पड़े, परंतु उन दोनों बन्युओंने धनुषके उन दोनों इकड़ोंसे ही उन सबका संहार कर डाला तथा उनकी सहायताके लिये कंसद्वारा मेजी गयी सेनाका भी काम तमाम कर दिया। शामको डेरेपर आकर ग्वालवालींसहित वे दोनों बन्धु भोजन करके सोये।

दसरे दिन कंसने मछ-कीड़ाका महोत्सव प्रारम्भ कराया। रंगभूमि सजायी गयी, बाजे वजने लगे, नगर और जनपदके निवासी यथास्थान आकर बैठ गये। राजालोग अपने नियत स्थानोंपर आ विराजे । कंसराज सिंहासनपर आसीन हुआ । पहलवान लोग ख्य सज-धजकर अपने उस्तादोंके साथ अखाड़ेके समीप आ डटे । उनमें प्रधान थे चाणूर, मुष्टिक, कुट, शल और तोशल आदि। भोजराजद्वारा वुलाये गये नन्द आदि गोप भी भेंट देकर एक मञ्चपर बैठ गये। तदनन्तर श्रीकृष्ण और वलराम भी नहा-धोकर नगाडेकी आवाज सन रंगभूमि देखनेके लिये आये। रंगद्वारपर महावत-की प्रेरणासे कुबलयापीड हाथी खड़ा था। भगवान्ने मेव-गर्जनाके समान गम्भीर वाणीद्वारा उस महावतसे कहा-

अम्बहाम्बह मार्ग नौ देखपक्राम मा चिरम् । नो चेत सङ्झरं त्वाद्य नयामि यमसादनम् ॥ ( श्रीमद्भागवत १० । ४३ । ४ )

'महावत ! ओ महावत ! हम दोनोंको रास्ता दे दे। हमारे मार्गसे हट जा। अरे, सुनता नहीं ? देर मत कर । नहीं तो, मैं हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके घर पहुँचाता हूँ।

भगवान्के इस प्रकार घमकानेपर कुपित हुए महावतने कालके समान भयंकर कुवलयापीडको अङ्कशकी मारसे कुद करके श्रीकृष्णकी ओर बढ़ाया । कुबलयापीडने भगवान्की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड़में लपेट लिया। परंत भगवान् सूँड्से बाहर सरक आये और उसे एक घूँसा जमाकर उसके पैरोंमें जा छिपे। हाथीने सूँघकर भगवानको अपनी सूँडसे टटोला और पकड़ा; परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपनेको उससे छुड़ा लिया। कुछ देरतक उसके साथ खिलवाड़ करनेके पश्चात् भगवान्ने उसकी सूँड पकड़कर उसे धरतीपर पटक दिया और पैरोंसे दवाकर उसके दाँत उखाड़ लिये। उन दाँतोंसे ही मारकर उन्होंने हाथी और महावतोंका काम तमाम कर दिया । तदनन्तर दोनों भाई श्रीकृष्ण और वलराम एक-एक हाथमें हाथीके दाँत लिये ग्वालवालोंके साथ रंगशालामें प्रविष्ट हुए । उस समय वे पहलवानोंको वज्रके समान कटोर, साधारण लोगोंको नरश्रेष्ठ, स्त्रियोंको मूर्तिमान् कामदेव, गोपोंको स्वजन, दुष्ट राजाओंको दण्डदाता शासक,

माता-पिताके तुल्य बात्सल्यभाव रखनेवालोंको शिश, कंसको मृत्य, अज्ञानियोंको विराट, योगियोंको परम तत्त्व और भक्तशिरोमणि वृष्णिवंशियोंको इष्टदेव जान पडे ।

कंस उन्हें देखकर उद्घिग्न हो उठा, नागरिक और राष्ट्रके जनसमुदाय इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख-कगल खिल उठे । वे नयनोंद्वारा उनकी मुख-माधुरीका पान करते-करते अघाते नहीं थे । इसी समय चाणूरने श्रीकृष्ण और बल्रामको सम्बोधित करके कहा-तम दोनों वीरोंके आदरणीय हो । आओ, हम और तुम मिलकर महाराजको प्रसन्न करनेके लिये कुक्ती लड़ेंं । भगवानने उसकी बातका अनुमोदन करते हुए देश-कालके अनुसार यह बात कही।

मलुयुद्ध समान बलवालोंमें होना चाहिये

वज्ञेचराः । प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमन्त्रग्रहः॥ बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम् । भवेन्त्रियुद्धं माधर्मः स्पृशेनम् सभासदः ॥ ( श्रीमद्भागवत १० । ४३ । ३७-३८ )

'चाणूर ! हम भी इन भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत अवस्य करना चाहिये । इसीमें हमारा कल्याण है; किंतु चाणूर ! हमलोग अभी बालक हैं। इसलिये हम अपने समान बलवाले बालकोंके साथ ही कुरती लड़नेका खेल करेंगे। कुरती समान बलवालोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे देखनेवाले सभासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका पाप न छगे।

चाणूरने कहा-अजी ! तुम और वलराम न वालक हो और न तो किशोर । तुम दोनों वलवानोंमें श्रेष्ठ हो, तुमने अभी-अभी इजार हाथियोंका वल रखनेवाले कुवलयापीडको खेल-ही-खेलमें मार डाला; इसलिये तुम दोनोंको इम-जैसे वलवानोंके साथ ही लड़ना चाहिये। इसमें अन्यायकी कोई बात नहीं है । इसल्यि श्रीकृष्ण ! तुम मुझपर अपना जोर आजमाओ और वल्रामके साथ मुप्टिक लंडुगा ।

उपर्युक्त निश्चयके अनुसार जोड़ वद दिये जानेरर

#### 

भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वर्य-का, मेरे भगवद्भावका ज्ञान हो गया है । परंतु इन्हें



ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, (इससे तो ये पुत्र-स्नेइका सुन नहीं पा सकेंगे-) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी बद योगमाया फैला दी, जो उनके स्वजनोंको मुग्ध रसकर उनकी लीलामें सहायक होती है। यहुवंशिशरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण बड़े भाई बलरामजीके साथ अपने माँ-अपके पास जाकर आदरपूर्वक और विनयसे झुककर कहने लगे।

माता-पिता-सेवाकी महिमा तथा पत्नी, संतान, गुरु, बाह्मण एवं रारणागत आदिका भरण-पोपण न करनेवारेका जीवन मुर्देके समान

नासाचो धुवयोस्तात नित्योत्किण्ठितयोरि । बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यामभवन् कचित् ॥ न लब्धो दैवहतयोवीसो नौ भवदन्तिके । यां बालाः पितृगेहस्या विन्दन्ते लालिता सुदम्॥ सर्वार्थसम्भवो देहो जनितः पोपितो यतः । न तयोर्थाति निर्वेशं पित्रोर्भर्त्यः शतायुषा ॥

यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च । वृत्ति न दद्यात्तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि ॥ मातरं पितरं वृद्धं भार्या साध्त्री सुतं शिशुम्। गुरुं विश्रं प्रपन्नं च कल्पोऽविश्रच्छसन मृतः ॥ तन्नावकस्पयोः कंसान्नित्यम्रद्विप्रचेतसोः। मोधमेते व्यतिकान्ता दिवसा वामनर्चतोः ॥ तत् क्षन्तुमईथस्तात मातनीं परतन्त्रयोः। अक्रवितोगाँ शुश्रुषां क्षिष्टयोर्देहेदा भूराम ॥ ( श्रीमद्भागवत १० । ४५ । ३-९ )

'पिताजी ! माताजी ! हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे वाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख हमसे नहीं पा सके । दुर्देववश हमलोगोंको आपके पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिळा। इसीसे बालकोंको माता-पिताके घरमें रहकर जो लाड़-प्यारका सख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हैं और इसका लालन-पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षकी प्राप्तिका साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य सौ वर्षतक जीकर माता और पिताकी सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकारसे उन्रःण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ-वापकी शरीर और धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके अपने शरीरका मांस खिलाते हैं । जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, वालक-संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता वह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही है। पिताजी ! हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये; क्योंकि कंसके भय-से सदा उद्विग्नचित्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा करनेमें असमर्थ रहे । मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप दोनों हमें क्षमा करें । हाय ! दुष्ट कंसने आपको इतने-इतने कष्ट दिंगे, परंतु हम परतन्त्र रहनेके कारण आए-की कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके? ।

अपनी लीलासे मनुष्य बने हुए विश्वातमा श्रीहरिको इस वाणीसे मोहित हो देवकी-वसदेवने उन्हें गोदमें उठा छिया और हृदयसे चिपकाकर परमानन्द प्राप्त किया। वे स्तेइ-पाश-से देंधकर पूर्णतः मोहित हो गये और ऑसुओंकी धारासे उनका अभिषेक करने लगे । यहाँतक कि आँसओंके कारण गला रूप जानेसे वे कछ बोल भी न सके।

देवकीनन्दन भगवान श्रीऋषाने इस प्रकार अपने माता-पिताको सान्त्वना देकर अपने नाना उप्रसेनको यदुवंशियोंका राजा वना दिया । फिर उनसे कहा-



आह चासान् महाराज प्रजाथाज्ञप्तमहीसि । यदुभिनीसितव्यं नृपासने ॥ ययातिशापादु मयि भृत्य उपातीने भवतो विव्यथादयः। विलं हरन्त्यवनताः किम्रतान्ये नराधिपाः ॥ (श्रीमद्भागवत १० । ४५ । १३-१४)

'महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं। आप इंग्लेंगोंपर शासन कीजिये । राजा ययातिका शाप होनेके कारण यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; (परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसिटिये आपको कोई दोप न होगा )।' जब में सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहेंगा, तब बहे-बहे देवता भी सिर झकाबर आपको भेंट देंगे। दूसरे नएपतियोंके वारेंने तो बहना ही क्या है।'

रहे थे। उन्होंने गरुजीके केवल एक बार कहने मात्रसे सारी विद्याएँ सीख लीं। केवल चौंसठ दिन-रातमें ही संयमीशिरो-मणि दोनों भाडयोंने चौंसठों कलाओंका ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्दीपनि सनिसे प्रार्थना की कि 'आपकी जो इच्छा हो, गुरु-दक्षिणा माँग हैं।' सान्दीपनि मुनिने उनकी अद्भुत महिमा और अलैकिक बुद्धिका अनुभव कर लिया था, इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे सलाह करके यह गुरुदक्षिणा माँगी कि 'प्रभासक्षेत्रमें हमारा वालक समुद्रमें इवकर मर गया था। उसे तुमलोग ला दो।' बलरामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम अनन्त था। दोनों ही महारथी ये । उन्होंने 'यहत अच्छा' कहकर गुरुजीकी आज्ञा स्वीकार की और रथपर सवार होकर प्रभासक्षेत्रमें गये। वे समुद्रतटपर जाकर क्षणभर बैठे रहे । उस समय यह जान-कर कि ये साक्षात् परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ । भगवान्ने समुद्रसे कहा-- समुद्र ! तुम यहाँ अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्गोंसे हमार जिस गुरुपुत्रको वहा लेगये थे, उसे लाकर शीप्र इमें दो ।

मनुष्यवेपधारी समुद्रने कहा--'देवाधिदेव श्रीकृष्ण ! मैंने उस वालकको नहीं लिया है। मेरे जलमें पञ्चजन नाम-का एक वड़ा भारी दैत्य जातिका असुर शङ्कके रूपमें रहता है। अवस्य ही उसीने वह बालक चुरा लिया होगा। ससुद्रकी वात सुनकर। भगवान् तुरंत ही जलमें जा घुसे और उन्होंने शङ्कासुरको मार डाला । परंतु वह वालक उसके पेटमें नहीं मिला। तव उसके शरीरका शङ्ख लेकर भगवान् स्थपर चले आये। वहाँसे वल्रामजीके साथ श्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय पुरी संयमनीमें जाकर अपना शङ्ख बजाया। शङ्खका शब्द

सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले यमराजने उन स्वागत किया और भक्तिभावसे भरकर विधिप्रवंक उनः पजा की । फिर नमतासे झककर कहा-परमेश्वर ! मैं आ दोनोंकी क्या सेवा करूँ ?

यमराजपर भी भगवान्का शासन

श्रीकणने वहा---

गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम् । मच्छासनपुरस्कृतः ॥ महाराज आनयस्व

( श्रीमद्भागवत १०। ४५। ४५)

'यमराज ! यहाँ अपने कर्म-बन्धनसे बँधा हुआ मेरा गुरुपुत्र लाया गया है । तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करों और उसके कर्मण प्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ ।

'जो आज्ञा' कहकर यमराजने उनका गुरुपुत्र ला दिया। श्रीकृष्ण और बलराम उस वालकको लेकर उज्जैन लीट आये तथा उसे अपने गुरुदेवको सौंपकर बोले-'आप और जो कुछ चाहें, माँग हैं।

गुरुजीने कहा-वत्त ! तुम दोनोंने भलीमाँति गुरु दक्षिणा चुका दी। अब और क्या चाहिये १ जो तुम जैसे पुरुषोत्तर्मोका गुरु है। उसका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है १ बीरो ! अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोकपावन कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी विद्या इहलोक और परलोकमें भी सदा नवीन बनी रहे | कभी विस्मृत न हो |१

गुरुकी आज्ञा पा वे दोनों भाई तीवगामी स्थद्वारा मथुरा होट आये । उन्हें आया देख खजन, परिजन और पुरजन सब-के-सब—परमानन्दमें निमग्न हो गये, मानो उन्हें खोया हुआ घन मिल गया हो।

# उद्भवकी ब्रजयात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा श्रीराधासे उनकी भेंट एवं वातचीत, स्थामसुन्द्रका संदेश सुनाना और कई मासके बाद उनका पुनः त्रजमें लौटना

उधर श्रीकृष्ण-चिरहमें व्रजगोपियोंकी दयनीय दशा थी । किशोरी श्रीराधाका हृदय वियोग-दावानलसे दग्ध हो रहा था । कितनी बार व्याकुलता यहाँतक बढ़ जाती कि प्रतीत होता मानो किशोरीके प्राण अव सचमुच नहीं रहेंगे । परंतु 'आयास्ये'—'प्रिये । मैं आऊँगा'—श्रीकृष्णचन्द्रजीका यह

संदेश इतना सुदृढ़ बन्धन था कि प्राण उसे तोड़ नहीं

इघर श्रीकृष्णचन्द्रजीके प्राणीमें भी कम पीट्रा नहीं दे। कंसका निधन भी हो चुका दें। परंतु कुछ एसी विकास है, जिससे वे स्वयं वजमें जा नहीं एकते। इसलिये उन्होंन अपने प्रिय सखा उद्धवको भानुनन्दिनीका, व्रजसुन्द्रियोंका एनं नन्द-दम्पतिका समाचार लानेके लिये वहाँ भेजनेका विचार किया। उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें ले शरणागतदुःख-भज्जन भगवान स्थामसन्दर इस प्रकार वोले—



नन्दबाबा, यशोदा तथा श्रीगोपियोंके प्रेमकी महिमा

गच्छोद्ध्य त्रजं सौम्य पित्रोनीं प्रीतिमायह । गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय ।। ता मन्मनस्का मत्प्राणा मद्र्थे त्यक्तदेहिकाः । मामेव दियतं प्रेष्टमात्मानं मनसा गताः । ये त्यक्तलोकधर्माश्च मद्र्थे तान् विभर्म्यहम् ॥ मिय ताः प्रेयसां प्रेण्ठे द्रस्थे गोकुलिक्षयः । सारन्त्योऽङ्ग विम्रह्मन्ति विरह्मोत्कण्ठ्यविह्वलाः ॥ धारयन्त्यतिकुच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन । प्रत्यागमनसंदेशैर्विल्लच्यो मे मदात्मिकाः ॥ (श्रीमद्भागवत १०। ४६। ३—६)

'सौम्य-खभाव उद्भव ! तुम ब्रजमें जाओ । वहाँ मेरे माता-पिता नन्दबावा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरहकी व्याधिसे बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदनासे मुक्त करो । प्यारे उद्भव ! गोपियोंका

मन नित्य-निरन्तर मझमें ही छगा रहता है । उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वख में ही हूँ । मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियों-को छोड़ दिया है। उन्होंने वृद्धिसे भी मझको ही अपना प्यारा, अपना प्रियतम—नहीं, नहीं, अपना आत्मा मान रक्खा है। मेरा यह व्रत है कि जो छोग मेरे छिये लैकिक और पारलैकिक धर्मोंको छोड़ देते हैं, उनका भरण-पोषण में खयं करता हूँ । प्रिय उद्भव ! मैं उन गोपियोंका परम प्रियतम हूँ । मेरे यहाँ चले आनेसे वे मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यन्त मोहित हो रही हैं, बार-बार मुन्छित हो जाती हैं। बे मेरे विरहकी व्यथासे विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे ळिये उत्काष्ठित रहती हैं । मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्नसे अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा या कि भैं आऊँगा ।' यही उनके जीवनका आधार है । उद्भव ! और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ । वे नित्य-निरन्तर मुझमें ही तन्मय रहती हैं।'

उद्भव व्रजमें आते हैं। पहले नन्द्र-दम्पितसे मिलते हैं। उन्हें सान्त्वना देने जाते हैं; पर दे नहीं पाते। फिर व्रजस्तिन्दियोंसे उनका मिलन होता है। इनके प्रेमकी धारामें तो उद्भवका सारा ज्ञान बह जाता है। अन्तमें उद्भव भानुनन्दिनीके समीप आये। मानुनन्दिनी दूसरे राज्यमें थीं। वहाँसे उत्सकर उद्भवसे मिलीं। पर उसी क्षण उनका मोहन महाभाव उद्देलित हो उठा। उद्देलित होकर दिव्योन्मादके रूपमें परिणत हो गया। उसी समय संयोगसे उड़ता हुआ एक भ्रमर भानुकिशोरीके दृष्टिपथमें आजाता है। भानुकिशोरी ऐसा अनुभव करती हैं—मेरे प्रियतमने इस भ्रमरको दूत बनाकर भेजा है, मुझे यह मनाने आया है। बस, फिर तो किशोरीका वह दिव्योन्माद हिलोरें लेने लगता है; कमशः उसमें दस लहरें उठती हैं तथा भानुकिशोरीके श्रीमुखद्वारसे चित्रजल्पके रूपमें बाहरकी और प्रवाहित होने लगती हैं।

पहले प्रजल्मकी लहर आयी; श्रीराधाकिशोरी बोलीं—'रे कितवबन्धु मधुप ! तू मेरे चरणोंका स्पर्श मत कर ।' मींग भानुकिशोरीके नरणोंके समीव उड़ रहा था । भानुकिशोरीने अपने चरण हटा लिये।

दूसरी लहर आयी परिजल्पकी । किशोरीने कहा— 'भ्रमर ! तेरे खामीने केवल एक बार अपनी मोहिनी अधर-मुधाका पान कराया और फिर निर्दय होकर यहाँसे चले गये, जैसे तू पुष्पोंका रस लेकर उड़ जाता है।'

अय विजल्पकी लहर नाचने लगी । किशोरी कह रही थीं—'रे मिलिन्द ! यदुकुलिंशरोमणिका गुणगान यहाँ क्यों कर रहा है; जा, उड़ जा, मधुपुरकी सुन्दरियोंके सामने किया कर; वे अभी उन्हें नहीं जानतीं।'

चौथी उज्जल्मकी लहर भानुदुलारीकी वाणीमें वह रही थी—'ऐ भृङ्ग ! त् मुझे क्यों भुलाने आया है कि श्रीकृष्ण मेरे लिये व्याकुल हैं ! वावले ! स्वर्गमें, पातालमें, पृथ्वीपर ऐसी कौन है, जो उनपर मोहित होकर न्योछावर न हो जाय; लक्ष्मी भी उनकी उपासना करती हैं फिर मेरी-जैसीको वे क्यों चाहेंगे !'

अव संजल्पकी पाँचवीं तरङ्ग वाहर आयी—'रे मधुकर! मेरे चरणोंको अपने सिरपर क्यों रख रहा है १ हटा दे, ऐसा अनुनय-विनय में वहुत देख चुकी हूँ; जिनके लिये सब कुछ छोड़ा, वे छोड़कर चले जायँ। अब उनपर क्या विश्वास करें ११

छठी अवजल्पकी छहरी नृत्य कर उठी—'रे भौरे! आजसे नहीं, में उन्हें बहुत पहलेसे जानती हूँ, उनकी निष्दुरताका परिचय मुझे है। रामरूपमें छिपकर वालिका वध किया; शूर्पणखाका रूप नष्ट कर दिया; दानवेन्द्र विलसे छल किया। मुझे किसी भी काली वस्तुसे प्रयोजने नहीं '''पर उनकी चर्चा तो में नहीं छोड़ सकूँगी।'

अत्र सातवीं अभिजल्पकी तरङ्ग आती है—'रे मधुप! देख, जो एक बार भी उनके छीछापीयूषका एक कण पी छेता है, उसके सारे द्वन्द्व मिट जाते हैं; बहुत-से तो अपना घर-बार खाहा कर बाहर चछे जाते हैं, भिक्षासे पेट भरते हैं, पर छीछाश्रवण नहीं छोड़ पाते।'

इसके पश्चात् आठवीं आजन्यकी लहरी आयी—'रे अलि! हरिणी व्याधके सुमधुर गानपर विश्वास कर अपना प्राण खो देती है, हम सब भी उनकी मधुभरी वार्तोमें भूल गर्यी, आज उसीका परिणाम भोग रही हैं। उनकी वात जाने दे, कुछ दूसरी बात कह।' अनन्तर प्रतिजल्पकी तरङ्ग ऊपर उठी, भानुदुलार्र वोर्ली—'मधुकर! मेरे प्रियतमके प्यारे सखा! क्या मेरे प्राणनाथने तुम्हें यहाँ भेजा है ? तव तो मेरे पूज्य हो। तुम्हें कुछ चाहिये क्या ? जो चाहो सो माँग लो। मैं वही दे दूँगी। प्यारे भ्रमर! क्या मुझे वहाँ ले चलोगे ?'

अव अन्तमें किशोरीके स्वरमें दीनता आ जाती है। उत्कण्ठाका भी समावेश हो जाता है तथा दसवीं सुजल्पकी लहरी होठोंसे वह चलती है। किशोरी कहने लगती हैं— प्यारे भ्रमर! आर्यपुत्र श्रीकृष्णचन्द्र मधुपुरीमें सुखसे तो हैं न ! क्या वे हम दासियोंकी कभी चर्चा भी करते हैं! ओह! वह दिन कब आयेगा, जब श्रीकृष्णचन्द्र दिव्य सुगन्धपूर्ण अपना हस्तकमल हमारे सिरपर स्वलेंगे! अ

\* प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्रके किसी सुहृद्से मिलन होकर गृह् रोपके कारण अनेक भावोंसे युक्त जो वचन बोलना है, उसे चित्रजल्प कहते हैं। प्रजल्प आदि इसी चित्रजल्पके भेद हैं। इन दसोंके क्रमशः ये उदाहरण श्रीमद्भागवतमें मिलते हैं—

मधुप कितववन्धो मा स्पृशाङ्घि सपत्न्याः कुचविछ्रलितमालाकुङ्कमरमश्रुमिनीः प्रसादं मधुपतिस्तन्मानिनीनां वहत यदुसद्सि विडम्ब्यं यस्य दूतरत्वमीदृक्॥ स्वां मोहिनीं पाययित्वा सक्द**धरस्रधां** सुमनस इव सद्यस्तत्यजेऽस्मान् भवादृक्। तु पद्मा तत्पाद्पद्मं परिचरति कथं हृतचेता उत्तपश्लोकजल्पैः॥ ध्यपि वत किमिह बहु घडड्घे गायसि त्वं यद्ना-पुराणम् । मधिपतिमगृहाणामयतो तत्प्रसङ्गः गीयतां विजयसखसखीनां कल्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥ क्षपितकुचरुजस्ते दिवि भुवि च रसायां काः क्षियस्तद्वुरापाः कपटरुचिरहासभ्रूविजृम्भस्य उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का चरणरज अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तनश्लोकशब्दः॥ विसज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाडुकारै-दौत्येर्मुकुन्दात्। रनुनयविदुषस्तेऽभ्येत्य विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका खकृत व्यस्जदकृतचेताः किं तु संवेयमसिन्॥ यों कहकर श्रीराधाकिशोरी मौन हो गयों। महाभानके इस महावैभवको देखकर उद्धव कुछ देर तो आनन्द-जड हुए निश्चल खड़े रहे तथा जब शरीरमें शक्ति आयी तो भानुकिशोरीके चरणोंमें लोट गये। भानुकिशोरीकी छाया पड़नेसे उद्धवका अणु-अणु रससे पूर्ण हो गया। तदनन्तर वे किशोरीको उनके प्रियतमका शानसंदेश सुनाते हुए बोले—देवि! श्यामसुन्दर कहते हैं—

> प्रेमास्पदसे दूर रहनेपर उनकी नित्य और प्रगाद स्मृति होती है

भवतीनां वियोगों में न हि सर्वात्मना कचित् । यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वप्तिर्जलं मही । तथाहं च मनः प्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः ।। आत्मन्येवात्मनाऽऽत्मानं सृजे हन्म्यनुपालये । आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना ।।

भुगयुरिव कपीन्द्रं विन्यपे छुन्धभर्मा स्थियमञ्चत विरूपा खीजितः कामयानाम् । बलिमपि बलिमस्वावेष्टयद् ध्वाङ्क्षवद् य-स्तदलमसितसस्येर्दुरस्यजस्तस्कथार्थः ॥ यदमुचरितलोलाकपोपीयूपविष्ठद्-

सङ्गददनविभृतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः । सपदि गृहकुदुम्बं दीनमुतस्य दीना बहुव हह विहङ्गा भिक्षुचर्या चरन्ति ॥ वयमृतमिव जिद्धान्याहृतं श्रद्दधानाः कुल्किरुतमिवाज्ञाः ऋष्णवध्यो हरिण्यः । ददृशुरसङ्गदेतत्तन्तवसर्थातीव्र-

सर्हज उपमन्त्रिन् भण्यतामन्यवार्ता ॥
प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं
वरय किमनुरुष्वे माननीयोऽसि मेऽङ्ग ।
नयसि कथमिहासान् दुस्त्यजद्वन्द्वपादर्वे
सततमुरसि सौन्य श्रीवैष्ट्ः साकमास्ते ॥
अपि वत मधुपुर्यामार्थपुत्रोऽधुनाऽऽस्ते
समरति स पितृगेहान् सौन्य वन्धूंश्च गोपान् ।
कविदपि स कथा नः किङ्करोणां गृणीते
मुजमगुरुसुगन्धं मूध्न्यैपास्यत् कदा नु ॥

(१०१४७1१२-२१)

आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तोऽगुणान्वयः ।
सुपुप्तिस्वप्नजाग्रद्धिर्मायाग्रतिर्मायाग्रतिर्मायाग्रतिर्मायाग्रतिर्मायाग्रति ।।
येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत मृषा स्वप्नयद्गतिथतः ।
तिन्नरुष्यादिन्द्रियाणि गिनिद्रः प्रत्यपद्यतः ॥
एतद्न्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मर्नापिणाम् ।
त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ॥
यत् त्वहं भवतीनां व द्रे वर्ते प्रियो द्याम् ।
मनसः संनिक्षपीर्थं मद्गुध्यानकाम्यया ॥
यथा द्र्यरे प्रेष्ठे मन आवित्र्य वर्तते ।
स्त्रीणां च न तथा चेतः संनिक्रव्टेऽक्षिगोचरं ॥
मय्यावेत्र्य मनः कृत्सनं विम्रक्ताशेपवृत्ति यत् ।
अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरानमामुपेष्यथ ॥
या मया कीडता राज्यां वनेऽस्मिन् त्रज्ञ आस्थिताः।
अलब्धरासाः कृत्याण्यो माऽऽपुर्मद्वीर्यचिन्तया।।
(अीमद्राण्यतः १०। ४७। २९—३०)

'मैं सबका उपादानकारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, सबमें अनुगत हूँ; इसिलिये मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसारके सभी भौतिक पदार्थोंमें आकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी— ये पाँचों भूत न्याप्त हैं, इन्हींसे सब वस्तुएँ वनी हैं और यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे ही मैं मन, प्राण, पञ्चभूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंका आश्रय हूँ | वे मुझमें हैं, मैं उनमें हूँ। और सच पूछो तो मैं ही उनके ू इत्पमें प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंके रूपमें होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा खयं निमित्त भी बनकर अपने-आपको ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और मायाके कार्योंसे पृथक् है। वह विशुद्ध-ज्ञानखरूप, जड प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदोंसे रहित सर्वथा छुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते । मायाकी तीन वृत्तियाँ हैं\_ सुबुप्ति, खप्न और जाम्रत्। इनके द्वारा वही अखण्ड,

अनन्त और बोधस्यरूप आत्मा कभी प्रान्न तो कभी तेंजस और कभी विश्व-रूपसे प्रतीत होता है । मनण्यको चाहिये कि वह समझे कि खप्नमें दीखनेवाले पदार्थीके समान ही जाप्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिष्या हैं। इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोंको रोक ले और मानो सोकर उटा हो, इस प्रकार जगतके खाप्निक विषयोंको त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियाँ चूम-फिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनसी परुवोंका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्मिविवेक, त्याग, तपस्या, इन्द्रियसंयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राविमें ही समाप्त होते हैं। सबका सचा फल है मेरा साक्षात्कार: क्योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं । गोपियो ! इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनोंका ध्रुवतारा हूँ । तुम्हारा जीवन-सर्वेख हूँ; किंतु में जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है। वह यही कि तुम निरन्तर मेरा घ्यान कर सको, शरीरसे दूर रहनेपर भी मनसे तुम मेरी संनिधिका अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रक्खोः क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्वल-भावसे लगा रहता है, उतना आँखोंके सामने, पास रहनेवाले प्रियतममें नहीं छगता । अशेष वृत्तियोंसे रहित सम्पूर्ण मन मुझमें छगाकर जब तुमलोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियो ! जिस समय मैंने वृन्दावनमें शारदीय पूर्णिमाकी रात्रिमें रासक्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियाँ खजनोंके रोक लेनेसे वजमें ही रह गयीं—मेरे साथ रास-विहारमें सम्मिलित न हो सक्तों, वे मेरी लीलाओंका स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। ( तुम्हें भी में मिलूँगा अवस्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है । )' प्राणवल्लम स्यामसुन्दरका प्रिय संदेश सुनकर वज-

सुन्द्रियोंकी विरह-व्यथा कुछ शान्त हुई । उन्होंने उद्भवजीका

यड़ा सत्कार किया । उद्धव वहाँ गोपियोंका शोक निवारण करनेकें लिये कई महीने रहे । वे भगवान् श्रीकृष्णकी अनेकानेक लीलाएँ और वातें सुनाकर वजवासियोंको आनिन्दित करते रहे । गोपियोंकी प्रेमविह्नलता तथा श्रीकृष्णतन्मयता देख वे प्रेम और आनन्दसे भर गये। वे उन्हें नमस्कार करके उनकी महिमाका तथा अपनी लालसाका इस प्रकार गान करने लगे—

'इस पृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्रीकृष्णके परम प्रेमसय दिन्य महाभावमें स्थित हो गयी हैं। प्रेमकी यह कँची-से-कँची स्थिति संसारके भयसे भीत ममक्षजनोंके लिये ही नहीं। अपित बड़े-बड़े मनियों---मक्त परुषों तथा हम भक्त-जनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है । हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें भगवान श्रीकणकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, उन्हें कुलीनताकी, द्विजाति-समुचित संस्कारकी और वड़े-वड़े यज-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है ! अथवा यदि भगवानुको कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक वार-वार ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाम है १ कहाँ ये वनचरी आचार, शान और जातिसे हीन गाँवकी गँवार ग्वालिनें और कहाँ सचिदानन्द्वन भगवान् श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम ! अहो धन्य है ! धन्य है ! इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान्के खल्प और रहस्यको न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे तो वे खर्य अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण कर देते हैं; ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे ही पीनेवालेको अमर बना देता है । भगवान् श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन व्रजाङ्गनाओंके गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये। इन्हें भगवान्ने जिस क्रपा-प्रसादका वितरण किया। इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवान्की परम प्रेमवती नित्यसङ्गिनी वद्यःश्यलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला। फिर दूसरी खियांकी तो वात ही क्या करें ? मेरे लिये तो सबसे अच्छी वात यही होगी कि मैं इस वृन्दावन-धाममें कोई झाड़ी, लता अथवा ओषधि--जड़ी-बूटी ही वन जाऊँ ! अहा ! यदि में ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन वजाङ्गनाओंकी चरण घूलि निरन्तर

सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी। इनकी चरणरजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियाँ । देखो तो सही, जिनको छोडना अत्यन्त कठिन है, उन खजन-सम्बन्धियों तथा लोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवानकी पदवी—उनके साथ तन्मयता—उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरोंकी तो बात ही क्या, भगवद-वाणी, उनकी निःश्वासल्पा समस्त श्रतियाँ, उपनिषदें भी अव-तक भगवानके परमधेममय खरूपको दूँढती ही रहती हैं-प्राप्त नहीं कर पातीं । स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम और वडे-वडे योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोंको रासलीलाके समय गोपियोंने अपने वद्धाःस्थल-पर रक्ला और उनका आलिङ्गन करके अपने हृदयकी जलन--विरह-व्यथा शान्त की। नन्दवावाके वजमें रहनेवाली गोपाङ्गनाओंकी चरण-धृलिको मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ। अहा ! इन गोपियोंने भगवान श्रीक्रष्णकी लीलाकथाके सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है वह तीनों छोकोंको पवित्र कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा ।

कई महीनोंके वाद जब उद्धव मधुपुरीको लौटने लगे

तो अनेक उपहार देकर नन्द आदि गोपगण ऑसोंगे ऑस् भरकर बोले—

'उद्भवजी! अय हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी एक-एक वृत्ति, एक-एक संकल्प श्रीकृष्णके नम्यामानी ही आश्रित रहे। हमारी वाणी निरन्तर उनके नामका उचारण करे और शरीर उन्होंको प्रणाम करके उन्होंक सेवनमें लगा रहे। हम ईश्वरकी इच्छासे कमेवन्तनमें बेंककर जहाँ कहीं जिस योनिमें भी भ्रमण करें, यहाँ मजलमप आचरण तथा दान आदिके हारा परनेश्वर श्रीकृष्णमें ही हमारा अनुराग निरन्तर बढ़ता रहे। भे

तद्नन्तर भानुकिशोरीसे उन्होंने श्रीऋणके लिये संदेश माँगा ! भानुकिशोरी वोर्ली—

'प्रियतम स्यामसुन्दर यहाँ आ जायँ तो हम सवोंको अपार सुख होगाः किंतु यदि यहाँ आनेसे उनकी किजिल् भी क्षति होती हो तो वे कदापि यहाँ न आवें । उनके न आनेसे यद्यपि हमारे लिये भीपण दुःसकी सीमा नहीं हे तथापि वहाँ रहनेसे यदि उनके हृदयमें सुख होता है तो वे सदा वहीं निवास करें।'

'राधाकिशोरी ! तुम्हारे इस दिव्य प्रेमकी जय हो' कहकर उद्भव श्रीकृष्णचन्द्रके पास चल पड़े ।



गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनि qέ तनभूतो भवि \* पताः ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथार्सस्य ॥ मुनयो वयं च किं वाञ्छन्ति यद भवभियो चैष परमात्मनि रूढभावः। स्त्रियो वनचरीव्यंभिचारदृष्टाः कृष्णे नव साक्षाच्छ्रेयसानोत्यगदराज १वोपयक्तः ॥ नन्वीदवरोऽनुभजतोऽविद्रषोऽपि स्वयोंिितां निलनगन्धरुचां क्रतोऽन्याः । नितान्तरते: प्रसाद: नायं श्रियोऽङ्ग **3 भुजद्ण्डगृहीतकण्ठल**न्धाशिपां व्रजवरूलवीनाम् ॥ य उदगाद रासोत्सवेऽस्य गुरुमलतौषधीनाम् । वृन्दावने किमपि स्यां चरणरेणुजुषामहं आसामहो हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविंमृग्याम् ॥ दरत्यजं स्वजनमार्थपथं श्रियाचितमजादिमिराप्तकामैयींगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठचाम् । या भगवतद्यस्णार्विन्दं न्यस्तं स्तनेपु विजहुः परिरम्ध तापम्॥ कृष्णस्य तद नन्दव्रजसीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः । यासां हरिकथोदीतं पुनाति भुवनत्रयम्॥ वन्दे ( श्रीमद्भागवत १० । ४७ । ५८ -- ६३ )

† मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णप्रदान्दुजाश्रयाः । वाचोऽभिषायिनीनीन्नां नायस्तस्प्रहणादिषु ॥
कर्मभिन्नीन्यमाणानां यत्र कार्पाश्चरेच्छया । मङ्गल्यचरितैर्दानैरैतिनैः कृष्ण ईश्वरे ॥
(श्रीमञ्जागवत १०।४७।६६-६७)

### अपने घरपर पधारे हुए भगवान्की अक्र्रद्वारा स्तुति, भगवान्के द्वारा भगवद्भक्तोंकी प्रशंसा तथा उनका अक्र्रको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना

भगवान श्रीकृष्णका प्रिय संदेश सनकर गोवियोंकी विरह-व्यथा शान्त हो गयी। उद्भवजी कछ कालतक व्रजमें रहे। उन्हें गोपियांकी दिन्य प्रेम-चेष्टाएँ देखनेको मिलीं। वे प्रेमानन्दमं विभोर हो गोपियांकी चरणधलिकी वन्दना करने लगे। फिर मनसे विदा ले विविध उपहारोंके साथ ब्रजमें होट आये। बजवासियोंकी विरह-दशा भगवानको सना दी। तदमन्तर सेरन्ध्रीको कतार्थ करके एक दिन सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण वलरामजी और उद्धवजीके साथ अक्रजी-की अभिलापा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम छेनेके लिये उनके घर गये। अक्रूरजीने दूरते ही देख लिया कि हमारे परम वन्धु मनुष्पलोक-शिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी आदि पघार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिनन्दन और आलिङ्गन करने लगे। अङ्गरजीने भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामको नमस्कार किया तथा उद्भवजीके साथ उन दोनों भाइयोंने भी उन्हें नमस्कार किया । जब सब लीग आरामसे आसनींपर बैठ गये, तव अक्रूरजी उन लोगोंकी विधियत् पूजा करने लगे। उन्होंने पहले भगवान्के चरण धोकर चरणोदक सिरपर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी पूजा-सामग्री, दिव्य वस्त्र, गन्ध, माला और श्रेष्ठ आभूपणोसे उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणोंको अपनी गोदमें लेकर दवाने लगे । उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम-जीसे कहा-भगवन् ! यह बड़े ही आनन्द और सौभाग्यकी बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशको बहुत बड़े संकटसे बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत्के कारण और जगत्-रूप आदिपुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य । परमात्मन् ! आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल; माया आदि शक्तियोंसे इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएँ देखी और सुनी जाती हैं, सबके रूपमें प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण-तत्त्रोंसे ही उनके कार्य स्थावर-जङ्गम शरीर वनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्टसे होकर अनेक रूपोंमें प्रतीत

होते हैं, परंतु वास्तवमें वे कारण-रूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्यरूप जगत्में स्वेच्छा-से अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है।

प्रभो ! आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम, सत्यक्ता, अकारण हित्र और कतज्ञ हैं--जरा-सी सेवाको भी मान लेते हैं। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है, जो आपको छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा ? आप अपना भजन करनेवाले प्रेमी भक्तकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण कर देते हैं। बहाँतकं कि जिसकी कभी क्षति और ब्रिड नहीं होती-जो एकरस है, अपने उस आत्माका भी आप दान कर देते हैं। भक्तोंके कष्ट मिटानेवाले और जन्म-मत्यके वन्धनसे छड़ानेवाले प्रभो ! बड़े-बड़े योगिराज और देवराज भी आपके स्वरूपको नहीं जान सकते। परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्यकी बात है। प्रभो ! हम स्त्रीं, पुत्र, धन, खजन, गेह और देह आदिक मोहकी रस्तीसे बँधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी मायाका खेल है। आप कृपा करके इस गाढे बन्धनको शीव काट दीजिये। इस प्रकार भक्त अक्रजीने भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति की । इसके बाद भगवान्



पितयुंपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः । आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रम ।। तेषु राजाम्बिकापुत्रो आतृपुत्रेषु दीनधीः । समो न वर्तते नृतं दुष्पुत्रवश्चगोऽन्धदक् ।। गच्छ जानीहि तद्वत्तसधुना साध्यसाधु वा। विज्ञाय तद् विधास्मामो यथा शं सुहृदां भवेत् ।। (श्रीमद्भागवत १० । ४८ । २९-३५)

'तात! आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। इमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितैषी हैं। हम तो आपके वालक हैं और सदा ही आपके द्वारा रक्षा, पालन और कृपाके पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको आप-जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यत्रान् संतोंकी सर्वदा सेवा करनी पाण्डन वड़े दु:खमें पड़ गये थे। अब राजा भृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजवानी हिस्तिनापुरमें ले आये हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबलकी भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुए हैं और उसके अधीन होनेके कारण वे पाण्डवोंके साथ अपने पुत्रों-जैसा समान ब्यवहार नहीं कर पाते। इसिल्ये आप वहाँ जाइये और माद्दन कीजिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा, जिससे उन सुहदोंको सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण अक्रूरजीको इस प्रकार आदेश देकर बल्रामजी और उद्धवजीके साथ वहाँसे अपने घर छोट आये।

### अक्रूरका हितनापुर जाना और वहाँ पाण्डवोंके प्रति धृतराष्ट्रके त्रिपम बर्तावका प्रत्यक्ष अनुभव करके लौटनेके बाद श्रीकृष्णको सारा हाल बताना, जरासंधका मथुरापर आक्रमण तथा पराजित होकर भागना

भगवानके आज्ञानुसार अक्रूरजी हस्तिनापुर गये। वहाँकी एक-एक वस्तुपर पुरुवंशी नरपतियोंकी अमर कीर्तिकी छाप छग रही है। वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुन्ती, वाह्नीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, क्वपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अञ्चत्यामा, युविष्ठिर आदि पाँचों पाण्डव तथा अन्यान्य इष्ट-मित्रोंसे मिले । जब गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सब इष्ट-मित्रों

और सम्बन्धियांसि भलीगाँति मिल चुके, तब उनसे उन लोगोंने अपने मथुरावासी स्वजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम पृही । उनका उत्तर देकर अक्ररजीने भी हस्तिनापुरवासियोंके कुशल-मङ्गलके सम्बन्धमें पूछताछ की । अकृरजी यह जाननेके लिये कि धतराष्ट्र पाण्डवोंके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे । धृतराष्ट्रमें अपने दृष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था। वे शकुनि आदि दुष्टोंकी सलाहके अनुमार ही काम करते थे। अकरजीको कुन्ती और विदुरने यह वनलाया कि धृतराष्ट्रके लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवीके प्रभाव, रास्त्रकीराल, वल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख-देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवोंसे ही विशेष प्रेम रखती है, तव तो वे और भी चिढ जाते हैं और पाण्डवोंका अतिष्ठ करनेपर उतारू हो जाते हैं। अवतक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डवींपर कई बार विषदान आदि वहुत-से अत्याचार किये हैं और आगे भी बहुत कछ करना चाहते हैं।

जय अनूरजी कुन्तीके घर आये, तय वह अपने भाईके पास जा वैठीं। अनूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें अपने मायकेकी स्मृति जग गयी और नेत्रोंमें ऑस, भर आये। उन्होंने कहा—'प्यारे माई! क्या कभी मेरे मॉ-बाप, भाई-बहिन, भतीजे, कुलकी ह्यियाँ और सखी-सहेलियाँ मेरी याद करती हैं १ मेंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्रीकृष्ण और कमलनयन बल्पाम बहे ही भक्तवत्सल और शरणागत-रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फ्रिकेर भाइयोंको भी याद करते हैं १ में शत्रुओंके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है, जैसे कोई हरिनी मेडियोंके बीचमें पड़ गयी हो, मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं। क्या हमारे श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बालकोंको सान्त्वना देंगे ?

कुन्ती इस प्रकार अपने रागे-सम्बन्धियों और अन्तमें जगदीहवर भगवान् श्रीकृष्णको स्मरण करके अत्यन्त दुःखित हो गयी और फफक-फफककर रोने लगी। अक्रूरजी और विदुरजी दोनों ही सुख और दुःखको समान दृष्टिसे देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओंने कुन्तीको उसके पुत्रोंके जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओंकी याद दिलायी और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्मका नाश करनेके लिये ही पैदा दुए हैं, वहुत कुछ समझाया-बुझाया और सान्त्वना

दी। अनूरजी जय मथुरा जाने लगे, तब राजा भृतराः पास आये और उनसे इस प्रकार बोले—

'महाराज धृतराष्ट्रजी ! आप कुरुवंशियोंकी उज्ज कीर्तिको और भी वढ़ाइये । आपको यह काम विशेषक इसिल्ये भी करना चाहिये कि अपने भाई पाण्डुके परले सिधार जानेपर अब आप राज्य-सिंहासनके अधिकारी हु हैं । आप धर्मसे पृथ्वीका पालन कीजिये । अपने सद्व्यवहार प्रजाको प्रसन्न रखिये और अपने स्वजनोंके साथ समा बर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यश औ परलोकमें सद्गति प्राप्त होगी । यदि आप इसके विपरी आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपकी निन्दा होगी औ मरनेके बाद आपको नरकमें जाना पड़ेगा । इसलिये अपं पुत्रों और पाण्डवोंके साथ समानताका बर्ताव कीजिये ।'

राजा धृतराष्ट्रने कहा—'दानपते अक्रूरजी ! आप मेरे कल्याणकी, भलेकी बात कह रहे हैं । जैसे मरनेवालेको अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही में भी आपकी इन वातोंसे तृप्त नहीं हो रहा हूँ । फिर भी हमारे हितेषी अक्रूरजी ! मेरे चच्चल चित्तमें आपकी यह प्रिय शिक्षा तिनक भी नहीं ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृद्य पुत्रोंकी ममताके कारण अत्यन्त विषम हो गया है । जैसे स्फटिक पर्वतके शिखरपर एक बार विजली कींधती है और दूसरे ही क्षण अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशोंकी है । अक्रूरजी ! सुना है कि सर्वशक्तिमान मगवान पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यहुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं । ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमें उल्टरफेर कर सके ! उनकी जैसी इच्ला होगी, वही होगा—में उन्हीं परमैक्षर्यशाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ? ।

अक्रूरजी महाराज धृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी खजन-सम्बन्धियोंसे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आये । उन्होंने वहाँ भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजीके सामने धृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार-वर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे, कह सुनाया।

इधर कंसके मारे जानेके वाद उसकी दोनों रानियाँ अस्ति और प्राप्ति अत्यन्त दुःखसे व्याकुल हो अपने पिता जरासंधके यहाँ गयीं। उन्होंने पिताके ममक्ष वड़े दुःखके माथ अपने विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया। यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरामंथको वड़ा शोक हुआ, परंतृ वह क्रोधसे तिलमिला उठा । उसने यह निश्चय करके में पृथ्वीपर एक भी यहुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी म बड़ी तैयारी की और तेईस अक्षीहिणी सेनाके साथ वंशियोंकी राजधानी मधुराको चारों ओरसे घेर लिया।

मगवान् श्रीकृष्णने देखा—जरासंधकी सेना क्या उमड़ता हुआ समुद्र है। जरासंधने अपने अधीनस्थ पितयोंकी पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियोंसे युक्त है अक्षौहिणी सेना इकड़ी कर ली है। मगवान्ने सोचा ह यह सब तो पृथ्वीका भार ही जुटकर मेरे पास आ हुँचा है। में इसका नाश कलँगा। परंद्र अभी मगधराज रासंधको नहीं मारना चाहियें; क्योंकि यह जीवित हेगा तो फिरसे असुरोंकी बहुत-सी सेना इकड़ी कर ज़येगा। मेरे अवतारका यही प्रयोजन है कि में पृथ्वीका शेहा हल्का कर दूँ, साधु-सजनोंकी रक्षा कलँ और दुष्ट-दुर्जनोंका संहार।

भगवान श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाशसे सूर्यके समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे। उनमें युद्धकी सारी सामप्रियाँ सुसजित थीं और दो सार्थि उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवानके दिच्य और सनातन आयुष भी अपने-आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये। उन्हें देखकर भगवान् श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे कहा— 'भाईजी ! देखिये, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल-मूसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथपर सवार होकर शत्रु-सेनाका संहार कीजिये और अपने स्वजनोंको इस विपत्तिसे बचाइये । भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीने यह सलाह करके कवच धारण किये और रथपर सवार होकर वे मथुरासे निकले। उस समय दोनों भाई अपने-अपने आयुध लिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ चल रही थी । श्रीकृष्णका रथ हाँक रहा था दारक । पुरीसे बाहर निकलकर उन्होंने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख वजाया। उनके शङ्ककी भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय डरके मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंधने कहा---'पुरुवाधम श्रीकृष्ण ! त् तो अवने मामाका हत्यारा है। इसिल्ये में तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने-से भाग जा। वलराम ! यदि तेरे चित्तमें यह श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर स्वर्ग मिलता है तो तू आ, हिम्मत बाँधकर मझसे लड़।



वीर डींग नहीं हाँकते

भगवान् श्रीकृष्णने कहा---

न वै ज्ञूरा विकत्थन्ते दर्जयन्त्येत्र पारुपम् । न गृज्जीमो वचो राजन्नातुरस्य ग्रमूर्पतः ॥ (श्रीमद्भागवत १० । ५० । २०)

'मगधराज ! जो शूरवीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना वल-पौरूम ही दिखलाते हैं । देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिरपर नाच रही है । तुम वैसे ही अकवक कर रहे हो, जैसे मरनेके समय कोई संनिपातका रोगी करे । वक लो, में तुम्हारी बातपर ध्यान नहीं देता'।

मगधराज जरासंधने भगवान् श्रीष्ट्रणा और वल्रामके सामने आकर अपनी बहुत प्रवल और अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे वेर लिया—यहाँतक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, वोड़ों और सार्धियोंका दीखना भी बंद हो गया। तब भगवान् श्रीष्ट्रण्याने अपने देवता और असुर—दोनोंसे सम्मानित हार्ज्ज धनुषका टक्कार किया। इसके बाद वे तरकसमेंसे बाण निकालने, उन्हें धनुषपर चढ़ाने और धनुपकी डोरी खींचकर झंड-के-झंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्तीसे धूम रहा था, मानो कोई बड़े वेगसे अलातचक ( छकारी ) द्यमा रहा हो। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण जरासंधकी चतुरिकृणी—हाथी, वोड़े, रथ और पैदल सेनाका संहार करने लगे। उस युद्धमें अपार तेजस्वी भगवान्

यस्तमजीने अपने पृष्यस्त्री चोटसे बहुत-से मतवाले शतुओंको मार-गारकर उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे निकले हुए खूनकी सेंकड़ों
नांद्गाँ यहा दीं। जरासंघकी सारी सेना मारी गयी। रथ भी
ट्रट गया। दारीरमें केवल प्राण वाकी रहे। तब भगवान्
श्रीवलरामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता है,
वेसे ही वल्प्र्यंक महावली जरासंघको पकड़ लिया। जरासंघने पहले बहुत-से विपश्ची नरपितयोंका वध किया था, परंतु
आज उसे बलरामजी वरुणकी फाँसी और मनुष्योंके फंदेसे
वाँघ रहे ये। भगवान् श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़
दिया जायगा तो और भी सेना इक्छी करके लयेगा तथा हम
सहज ही पृथ्यीका भार उतार सकेंगे, बलरामजीको रोक दिया।

जरासंधकी सेनाकी पराजयसे मथुराधासी भयरहित गये थे और भगवान् श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय आन से भर रहा था। भगवान् श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गरं जिस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे थे, उस सम्परकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेत्रोंसे उ स्नेह्पूर्वक निहार रही थीं और फूलोंके हार, दही, अक्षत अं जौ आदिके अङ्कुरोंकी उनके ऊपर वर्षा कर रही थीं। भगवा श्रीकृष्ण रणभूमिसे जो अपार धन और वीरोंके आसूषण आये थे, वह सब उन्होंने यदुवंशियोंके राजा उग्रसेनके पामित दिया।

### जरासंधकी वारंवार पराजय, कालयवनका संहार और भगवान्का मुचुकुन्दको अपना परिचय दे उनपर अनुग्रह करना

इस प्रकार सगह वार तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेना इकटी करके मगधराज जरासंधने भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित यदुवंशियोंके साथ युद्ध किया। किंतु यादवोंने भगवान श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब अठारहयाँ संप्राम छिड़नेवाला था, उसी समय नारदजीके भेजे हुए वीर कालयवनने तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर मथुराको घेर लिया । उघर जरासंघका भी आक्रमण होनेही-वाला था। यादवोंपर दुहरी विपत्ति उपस्थित देख भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजीसे सलाह करके समुद्रके भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर वनवाया, जिलमें सभी वस्तुएँ अद्भुत थीं। उस नगरकी लम्बाई-चौड़ाई अड़तालीस कोसकी थी। मगवान् श्रीकृष्णने अपने समस्त स्वजनों और सम्बन्धियोंको अपनी अचित्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा उस द्वारका नगरमें पहुँचा दिया। रोग प्रजाकी रक्षाके लिये वलरामजीको मथुरा-पुरीमें रख दिया और उनसे सलाह टेकर गलेमें कमलोंकी ु माला पहने, विना कोई अस्त्र-शस्त्र लिये खयं नगरके प्रमुख द्वारसे बाहर निकल आये। उनका दिव्य रूप देखकर काल-यवनने निश्चय किया कि ये ही वासुदेव हैं। उन्हें आयुध-रहित और पैदल देख कालयवनने खयं भी उसी तरह रहकर उनसे लड़नेका विचार किया । लीलापुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण रणभूमिसे भाग रहे थे और कालयवन उन्हें पकड़नेके लिये पीछा कर रहा था। वह एग-पगपर यही समझ रहा था कि 'अब पकड़ा, तब पकड़ा।' इस प्रकार भगवान् उसे

वहुत दूर एक पहाइकी कन्दरामें ले गये। वहाँ एक दूसर ही मनुष्य सोया हुआ था। उसे देखकर कालयवनने सोचाः यही वह वासुदेव हैं, जो मुझे दूरतक यहाँ खींच लाया है और अब यहाँ साधु वाबा वनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूर्खने उस सोये हुए मनुष्यको एक लात मारी। वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोया था। पैरकी ठोकर लगनेसे वह सहसा उठा और घीरेसे आँखें खोलकर चारों ओर देखने लगा। उसने पास ही कालयवनको खड़ा देखा। उस पुरुषकी रोषभरी दृष्टि पड़ते ही कालयवनके हारीरमें आग पैदा हो गयी और वह क्षणभरमें जलकर राखका ढेर हो गया। वे राजा मुचुकुन्द थे और देवताओंसे वर पाकर युगोंसे वहाँ सो रहे थे। देवताओंने कह दिया था कि भ्महाराज! सोते समय यदि आपको कोई वीचमें ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जायगा।

कालयवनके भस्म हो जानेपर भगवान् श्रीकृष्णने मुचुकुन्दको दर्शन दिये। मेबके समान श्याम कान्ति, श्रीअङ्गीपर रेशमी पीताम्बर, वक्षमें श्रीवत्सकी स्वर्णमयी रेखा, कौस्तुम मणिकी जगमगाहट, चार भुजाएँ, गलेमें वैजयन्ती माला, प्रसन्नतासे पूर्ण मनोहर मुख, चमकते हुए मकराकार सुण्डल, अनुराग भरी दृष्टि, तरुण अवस्था तथा मतवालं मृगराजके समान मतवालं चाल देखकर राजा मुचुकुन्द उनके तेजसे इतप्रभ हो गये। उन्होंने शिक्कत होकर पूछा—



'आप कौन हैं ! काँटोंसे भरे इस घोर वनमें तथा इस पर्वतकी कन्दरामें आपके पधारनेका क्या कारण है ! में समझता हूँ आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनोंमेंसे पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। में इस्वाकुवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम मुचुकुन्द है और मैं मान्धाताका पुत्र हूँ। आपका तेज असहा है। मैं आपको अच्छी तरह देख नहीं सकता।'

भगवान्के ज्ञरण हो जानेपर ज्ञोक देनेवाली कोई वस्तु नहीं रह जाती

श्रीमगवान्ने कहा--

जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः। न शक्यन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि ॥ क्वचिद् रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः। गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्।। जन्मकर्माणि कालत्रयोपपन्नानि परमर्षयः ॥ गच्छन्ति अनुक्रमन्तो नैवान्तं शृणुष्त्र गदतो मम । तथाप्यद्यतनान्यङ्ग विज्ञापितो विरिञ्चेन धर्मगुप्तये । पुराहं 뒥 || भूमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय

अत्रतीणों यदुकुले गृह आनकहुन्दुभेः। वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्।। कालनेमिर्हतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सद्द्विषः। अयं च यत्रनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा।। सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतासुपागतः। प्रार्थितः प्रचुरं पूर्व त्वयाहं भक्तवत्सलः।। वरान् वृणीध्व राजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते। मां प्रपन्नो जनः कश्चिन भूयोऽहिति शोचितुम्।। (अीमद्वागवत १०। ५१। ३७-४४)

'प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनन्त हैं, इसिलये मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता । यह सम्भव है कि कोई परुष अपने अनेक जनमोंमें पृथ्वीके छोटे-छोटे ध्रलि-कणोंकी गिनती कर डाले; परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामोंको कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन् ! सनक-सनन्दन आदि परमर्षिगण मेरे ब्रिकाल-सिद्ध जन्म और कर्मीका वर्णन करते रहते हैं, परंत कभी उनका पार नहीं पाते । प्रिय मुचुकुन्द ! ऐसा होनेपर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । पहले ब्रह्माजीने मुझसे धर्मकी रक्षा और प्रथ्वीके भार बने हुए असरोंका संहार करनेके लिये प्रार्थना की थी। उन्हींकी प्रार्थनासे मैंने यदवंशमें वस्रदेवजीके यहाँ अवतार प्रहण किया है। अब मैं वसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसलिये लोग मुझे 'वासुदेव' कहते हैं। अवतक मैं कालनेमि असुरका, जो कंसके रूपमें पैदा हुआ था तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरोंका संहार कर चुका हूँ । राजन् ! यह कालयवन था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस गुफामें आया हूँ । तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तवत्सल । इसलिये राजर्षे ! तुम्हारी जो अभिलाषा हो, मुझसे माँग लो । मैं तुम्हारी सारी ठालसा,

अभिन्नापाएँ पूर्ण कर दूँगा। जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है, उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके लिये वह शोक करे।'

जय भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तय राजा मुचुकुन्दको दृद्ध गर्मका यह कथन याद आ गया कि यहुवंदामें भगवान् अवतीर्ण होनेवाले हैं। वे जान गये कि ये स्वयं भगवान् नारायण हैं। आनन्दसे भरकर उन्होंने भगवान्के चरणोंमें प्रणाम किया, स्तुति की। तब भगवान् श्रीकृष्णने कहा—

#### अनन्य भक्त निष्काम होते हैं

मार्चभौम मतिस्ते विमलोर्जिता। महाराज उरै: प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः॥ वरैर्यन्वमत्रमादाय विद्धि प्रलोभितो तत्। धीर्मय्येकभक्तानामाशीर्भिर्धिंचते क्वचित् ॥ गुज्ञानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः । अक्षीणवासनं राजन दृश्यते प्रनरुत्थितम् ॥ वेचरस्य महीं कामं मय्यावेशितमानसः। प्रस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्भय्यनपायिनी !! तात्रधर्मस्थितो जन्तून न्यवधीर्मृगयादिभिः। मदुपाश्रयः ॥ जह्यधं **रमाहितस्तत्तपसा** सर्वभृतसुहृत्तमः । तत्सन्यनन्त**रे** राजन् मृत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपेष्यसि केनलम् ॥ (श्रीमद्भागवत १०। ५१। ५९—६४)

'सार्वभौम महाराज ! तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पित्रत्र और ऊँची कोटिका है। यद्यपि मैंने तम्हें वार-वार वर देनेका प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देनेका प्रलोभन दिया. वह केवल तम्हारी सावधानीकी परीक्षाके लिये। मेरे जो अनन्य मक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओंसे इधर-उधर नहीं भटकती । जो छोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको बनामें करनेका कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं और राजन ! उनका मन फिरसे विषयोंके लिये मचल पडता है। तम अपने मन और मारे मनोभावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें छगा दो और फिर खच्छन्दरूपसे पृथ्वीपर विचरण करो । मुझमें तम्हारी विषयवासनाशून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तमने क्षत्रियधर्मका आचरण करते समय शिकार आदिके अवसरोंपर बहुत-से पश्चओंका वध किया है। अब एकामचित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा उस पापको धो डालो । राजन् ! अगले जन्ममें तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियोंके सन्चे हितेषी, परम सहद होओंगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानघन परमात्माको प्राप्त करोगे ।'

### श्रीकृष्ण और वलरामका द्वारका पहुँचना, बलरामजीका विवाह, विदर्भदेशसे रुक्मिणीका प्रेमसंदेश लेकर एक ब्राह्मणका द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णसे मिलना, भगवान्का रुक्मिणीको हर लानेका निश्रय

मुचुकुन्दको वरदान दे भगवान् श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें गेट आये । अब उन्होंने म्लेच्छोंकी सेनाका संहार किया गेर उसका साराधन छीनकर द्वारकाको लेचले। उसी भय भगधराज जरासंध फिर तेईस अक्षीहिणी सेना लेकर आ धमका । शत्रुसेनाका प्रवल वेग देख भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम मतुष्योंकी-सी लीला करते हुए वड़ी फुर्तांके साथ उसके सामनेसे भागे और पैदल भागते ही चले गये। उन्हें भागते देख जरासंध हँसा और अपनी रथसेनाके उनका पीछा करने लगा । यहुत दूरतक भागनेके वे दोनों भाई प्रवर्षण पर्वतपर चढ़ गये । जरासंधने उस अपर उन्हें बहुत हूँ हां। परंतु कुछ पता न चला । तय उस पर्वतमें चारों ओरसे आग लगाकर उन्हें जला देनेकी । करने लगा । वे दोनों भाई जरासंधकी सेनाके घेरेको वते हुए उस ऊँचे पर्वतसे एकदम नीचे धरतीपर कृद । ये । जरासंध उन्हें दग्ध हुआ मानकर सेनासहित गधदेशको लौट गया । श्रीकृष्ण और वलराम दोनों भाई । एका पहुँच गये । वहाँ राजा रैवतकी कन्या रेवतीके अथ बलरामजीका विवाह हुआ ।

विदर्भदेशमें भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके पाँच पत्र थे और एक कन्या। पुत्रोंके नाम इस प्रकार थे-रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मवाह, रुवमकेश तथा रुवममाली। इन पाँचोंकी बहिन थी सती साध्वी रुक्मिणी। वह अपने घरपर आये हुए अतिथियोंके मुखसे भगवान श्रीकृष्णके अनुपम सौन्दर्यः पराक्रमः गुण और वैभवकी प्रशंसा सुना करती थी। अतः उसने मन-ही-मन यह निश्चय किया कि एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण ही मेरे लिये योग्य पति हैं । भगवान श्रीकृष्ण भी रुक्मिणीको अपने लिये योग्य पत्नी मानकर उसीके साथ विवाह करनेका विचार करते थे। रुक्मिणीके भाई-बन्धुओंकी भी यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका विवाह श्रीकृष्णके साथ कर दिया जाय । परंतु रुक्मी श्रीकृष्णसे द्वेष रखता था। इसलिये उसने उस विवाहको रोककर शिज्यपालको रुक्मिणीका पति बनानेका निश्चय किया । इससे रुक्मिणीके हृदयमें बड़ा दु:ख हुआ, उसने बहुत कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको भगवान श्रीकृष्णके पास भेजा । ब्राह्मण देवता द्वारकापुरीमें पहुँचे । द्वारपालोंने राजमहलके भीवर उनका प्रवेश कराया। ब्राह्मणने भीतर जाकर आदिपुरुष भंगवान श्रीकृष्णको सोनेके सिंहासनपर विराजमान देखा। ब्राह्मणोंको इष्टदेवके समान आदर देनेवाले श्रीकृष्ण उन ब्राह्मण देवताको देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये । उन्हें आसनपर विठाकर भगवान्ते उनका पूजन-अादर-सत्कार किया। फिर जब वे भोजन करके विश्राम कर चुके, तब भगवान् श्रीकृष्ण उनके पास गये और अपने कोमल



हाथोंसे उनके पैर सहलाते हुए वड़े शान्तभावसे पूछने लगे। संतोषमें परम सुख

कचिद् द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते बृद्धसम्मतः। वर्तते नातिकृच्छ्रेण संतुष्टमनसः संतुष्टो यहिं वर्तेत त्राक्षणो येन केनचित्। अहीयमानः स्वाद्धर्मात् स ह्याखिलकामधुक् ॥ असंतुष्टोऽसकुल्लोकानामोत्यपि सरेश्वरः। अिकश्चनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः ॥ विप्रान् स्वलाभसंतुष्टान् साधून् भूतसुहत्तमान्। निरहंकारिणः शान्तान् नमस्ये शिरसासकृत् ॥ किन्वद् वः कुशलं त्रह्मन् राजतो यस हि प्रजाः। सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः ॥ यतस्त्वमागतो दुर्गं निस्तीर्येह यदिच्छया । सर्व नो ब्र्ह्मगुह्मं चेत् कि कार्य करवाम ते॥ . ( श्रीमन्द्रागवत १० | ५२ | ३०-३५ )

'ब्राह्मणशिरोमणे ! आपका चित्त तो सदा-सर्वदा संतुष्ट रहता है न ! आपको अपने पूर्वपुरुषोद्वारा स्तीकृत धर्मका पालन करनेमें कोई कठिनाई तो नहीं होती र ग्रह्मण यदि जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतष्ट रहे और अपने धर्मका पालन करे, उससे च्युत न हो तो वह संतोप ही उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है। यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको सन्तोष न हो तो उसे सुखके छिये एक छोकसे दूसरे छोकमें वार-वार भटकता पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे वैठ नहीं सकेगा । परन्त जिसके पास तनिक भी संग्रह-परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब प्रकारसे संतापरहित होकर सुखकी नींद सोता है। जो खयं प्राप्त हुई वस्तुसे संतोष कर लेते हैं, जिनका खभाव वड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियोंके परम हितेषी, अहङ्काररहित और शान्त हैं-उन ब्राह्मणीं-को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ । ब्राह्मण-देवता ! राजाकी ओरसे तो आपलोगोंको सब प्रकार-की सुत्रिधा है न ? जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह पालन होता है और वह आनन्दसे रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मणदेवता! आप कहाँ-से, किस हेतुसे और किस अभिलापासे इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पवारे हैं ? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिये । हम आपकी क्या सेवा करें ?

भगवात्ने जब इस प्रकार पूछा, तव ब्राह्मणदेवताने उनसे अपने आगमनका सारा प्रयोजन कह सुनाया । इसके बाद वे भगवात्से रुक्मिणीजीका संदेश सुनाने लगे ।

रित्मणीजीने कहा है- 'त्रिमुवनसुन्दर! आपके गुणोंको, जो सुननेवालोंके कानोंके रास्ते हृदयमें प्रवेश करके एक-एक अङ्गके ताप, जन्म-जन्मकी जलन वृझा देते हैं तथा अपने सीन्दर्यको जो नेत्रवाले जीवोंके नेत्रोंके लिये धर्म, अर्थ, काम, मोध-चारों पुरुषार्थोंके फल एवं स्वार्थ-परमार्थ सव कुछ हैं, अवण करके प्यारे अच्युत! मेरा चित्त लजा, शर्म-सव कुछ छोड़कर आपमें ही प्रवेश कर रहा है। प्रेमस्वरूप श्याम-सुन्दर! चाहे जिस दृष्टिसे देखें—कुल, शील, स्वमाय, सौन्दर्य, विद्या, अवस्था, धन-धाम—सभीमें आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्यलोकमें जितने भी प्राणी हैं,

सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव करता है, आनन्दित होता है । अब पुरुषभूषण ! आप ही बतलाइये ऐसी कौन-सी कलवती, महागणवती और घैर्यवती कन्या होगी, जो विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके रूपमें वरण न करेगी १ इसीलिये प्रियतम । मैंने आपको पतिरूपसे वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ । आप अन्तर्यामी हैं । मेरे हृदयकी बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधारकर मझे अपनी पत्नीके रूपमें स्वीकार कीजिये । कमलनयन ! प्राणवल्लभ ! मैं आप-सरीखे वीरको समर्पित हो चुकी हँ, आपकी हँ। अब जैसे सिंहका भाग सियार छ जाय, वैसे कहीं शिशुपाल निकटसे आकर मेरा स्पर्श न कर जाय । मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूर्त ( कुऑं) बावली आदि खुदवाना ), इष्ट ( यज्ञादि करना ), दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदिकी पूजाके द्वारा भगवान परमेश्वरकी ही आराधना की हो और वे मुझपर प्रसन्न हों तो, भगवान श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण करें; शिश्याल अथवा दसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके । प्रमो ! आप अजित हैं । जिस दिन मेरा विवाह होनेवाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानीमें गप्तरूपसे आ जाइये और फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ शिशपाल तथा जरासंघकी सेनाओंको मथ डालिये, तहस-नहस कर दीजिये और वलपूर्वक राक्षस-विधिसे वीरताका मृत्य देकर मेरा पाणिग्रहण कीजिये। यदि आप यह सोचते हों कि 'तम तो अन्तःपुरमें भीतरके जनाने महलोंमें पहरेके अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई-बन्धुओंको मारे बिना में तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ ? , तो इसका उपाय मैं आपको बताये देती हूँ। हमारे कुलका ऐसा नियम है कि विवाहके पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके लिये एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जानेवाली कन्याको---दलहिनको नगरके वाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमें जाना पडता है। कमलनयन! उमापित भगवान् शंकरके समान वड़े-वड़े महापुरुप भी आत्मग्रुद्धिके लिये आपके चरणकमलोंकी धूलिसे स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आप-का वह प्रसाद, आपकी वह चरणधूलि नहीं प्राप्त कर सकी तो वतद्वारा शरीरको सुलाकर प्राण छोड़ दूँगी। चाहे उसके लिये सैकडों जन्म क्यों न लेने पड़ें, कभी-न-कभी तो आपका वह प्रसाद अवस्य ही मिलेगा'।

ब्राह्मणदेवता बोले-यतुवंशशिरोमणे ! ये ही हिमणी-

जनवासोंमें आनन्दपर्वक ठहरा दिया । उस वारातमें शाल्व, जरासंध, दत्तवक्त्र, विदूरथ और पौण्डुक आदि शिशुपालके सहस्रों मित्र नरपति आये थे। वे सव राजा श्रीकृष्ण और वलरामजीके विरोधी थे और राजकमारी हिक्मणी शिशुपाल-को ही मिले, इस विचारसे आये थे। उन्होंने अपने मनमें यह पहले ही निश्चय कर रक्खा था कि यदि श्रीकृष्ण बलराम आदि यदुवंशियोंके साथ आकर कन्याको हरनेकी चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे । यही कारण था कि उन राजाओंने अपनी-अपनी पूरी सेना, रथ, घोड़े, हाथी-आदि भी अपने साथ ले लिये थे।

विपक्षी राजाओंकी इस तैयारीका पता भगवान् वलरामजीको लग गया और जव उन्होंने यह सुना कि भैया श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके लिये चले गये हैं, तत्र उन्हें वहाँ लड़ाई-सगड़ेकी वड़ी आराङ्का हुई । यद्यपि वे श्रीकृष्णका बल-विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ-स्नेहसे उनका हृदय भर आया; वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंकी वड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर कुण्डिन्प्रके लिये चल पड़े ।

इधर, परमसुन्दरी रुक्मिणीजी भगवान् श्रीद्वरूणके शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्होंने देखा श्रीकृष्णकी तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे । वे बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं, 'अहो ! अव मुझ अमागिनीके विवाहमें केवल एक ही रातकी देरी है। परंतु मेरे जीवनसर्वस्व कमलनयन भगवान् अव भी नहीं पधारे । इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता । यही नहीं, मेरे संदेश हे जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभी तक नहीं छोटे । इसमें संदेह नहीं कि भगवान् श्रीकृष्णका स्वल्प परम गुद्ध है और विग्रुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़नेके लिये-मुझे खीकार करनेके लिये उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं ? ठीक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं। विधाता और भगवान् शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते । यह भी सम्भव है कि स्द्रपत्नी गिरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे अप्रसन्न हों।

रुक्मिणीजी इसी उघेड़-वुनमें पड़ी हुई थीं। उनका सम्पूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्तमनचीर भगवान्ने चुरा .... विश्वे वे । उन्होंने उन्होंको सोचते-सोचते 'अभी समय है'

ऐसा समझकर अपने ऑसभरे नेत्र बंद कर लिये। इस प्रकार रुकिमणीजी भगवान श्रीकृष्णके द्यभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । इसी समय उनकी वार्यी जाँव, भंजा और नेत्र फडकने लगे, जो प्रियतमके आगमनका प्रिय संवाद सचित कर रहे थे । इतनेमें ही भगवान श्रीकष्णके मेजे हुए वे ब्राह्मणदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपरमें राजकमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई ध्यानमन्न देवी हो । सती रुक्मिणीजीने देखा ब्राह्मणदेवताका मख प्रफल्कित है। उनके मन और चेहरेपर किसी प्रकारकी घवराहर नहीं है । वे उन्हें देखकर लक्षणोंसे ही समझ गर्यों कि भगवान श्रीकृष्ण आ गये । फिर प्रसन्नतासे खिलकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे पूछा। तब ब्राह्मणदेवताने निवेदन किया कि 'भगवान श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं' और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । यह भी बतलाया कि शानकमारीजी ! आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिशा की है। भगवानके ग्रभागमनका समाचार सनकर रिवमणीजीका हृदय आनन्दातिरेकसे भर गया । उन्होंने इसके बदलेमें ब्राह्मणके लिये भगवान्के अतिरिक्त और कुछ भी प्रियं न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया । अर्थात जगतकी मारा लक्ष्मी बाह्मण देवताको सौंप ही ।

राजा भीष्मकने सना कि भगवान श्रीकृष्ण और वलरामजी मेरी कत्याका विवाह देखनेके लिये उत्सकता-वश यहाँ पधारे हैं। तव तुरही, भेरी आदि वाजे वजवाते हुए पुजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मध्यर्क, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम-उत्तम भेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की । भीष्मकजी वड़े बुद्धिमान थे। भगवानके प्रति उनकी वड़ी भक्ति थी । उन्होंने भगवानको सेना और साथियोंके सहित समस्त सामग्रियोंसे यक्त निवास-खानमें ठहराया और उनका यथावत् आतिथ्य-सत्कार किया । विदर्भराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमें जितने राजा आये, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, वल और धनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सवका खब सत्कार किया । विदर्भदेशके नागरिकोंने जब सना कि भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तव वे होग भगवानके निवास-स्थानपर आये और अपने नयनींकी अखिटों भर-भरकर उनके वदनारविन्दका मधुर मकरन्द-रस पान करने लगे। वे आपसमें इस प्रकार वातचीत करते थे- रिक्सणी इन्होंकी अर्डाहिनी होनेके योग्य है और ये वरम विवध



हमें धिक्कार है। आज हमलोग धनुप धारण करके खड़े ही रहे और ये खाले, जैसे सिंहके भागको हरित ले जायँ, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गये।

तदनन्तर शिग्रपालके साथी राजा जरासन्ध आदिने एक साथ ही श्रीकृष्णपर धावा बोल दिया। यह देख यहुवंशियोंके सेनापतियोंने अपने-अपने धनुपका टङ्कार किया और घूमकर उनके सामने डट गये। वहाँ उभयपक्षकी सेनाओंमें घमासान युद्ध हुआ। अन्तमें विजयकी सची आकाङ्कावाले यहुवंशियों-ने शत्रुऑकी सेना तहस-नहस कर डाली। जरासन्ध आदि सभी नरेश युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए।

उधर शिशपाल अपनी भावी पत्नीके छिन जानेसे मरणासन्न-सा हो रहा था। न तो उसके हृदयमें उत्साह रह े रहा था। उस अवस्थामें जरासन्ध आदिने आकर उसे समझा-वद्मा किसी चला के उसके साथी अपने-अपने नगरोंको लौट गये। रुक्ती श्रीकष्णसे सदा द्वेष रखता था। उसको यह बात सहन नहीं हुई कि मेरी बहितको श्रीकृष्ण हर ले जायँ और उससे राक्षस-रीतिसे विवाह करें । उस बलवान वीरने एक अक्षोहिणी सेना साथ हे ही और श्रीकृष्णका पीछा किया। जानेसे पहले उसने समस्त राजाओंके सामने अपनी यह प्रतिज्ञा घोषित की कि थिद में युद्धमें श्रीकृष्णको न मार सका और अपनी बहिन रुक्मिणीको न लौटा सका तो कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा। यह मैं आप लोगोंके सामने सत्य कहता हूँ। यह कह रथपर सवार हो वह सारथिसे बोला-'जहाँ श्रीकृष्ण हो, वहाँ श्रीघ-से-शीघ्र मेरा रथ ले चलो । आज उसीके साथ मेरा युद्ध होगा । जिसने बल्पूर्वक मेरी वहिनका अपहरण किया है, उस खोटी बुद्धिचाले ग्वालेके वल-वीर्यका धमंड आज मैं अपने तीखे वाणींसे चूर-चूर कर दूँगा।

रवमी भगवान्के प्रभावको विल्कुल नहीं जानता था। उसकी सेना तो इघर ही रोक ली गयी थी। वह एकमात्र रथके द्वारा ही श्रीकृष्णके पास जा पहुँचा और ललकारने लगा—'अरे! खड़ा रहा, खड़ा रह।' यों कहकर उसने श्रीकृष्णके तीन वाण मारे और उनपर भारी आक्षेप किया। श्रीकृष्णने हँसकर रुक्मीका धनुप काट डाला और छः वाण भारकर रुक्मीको भी घायल कर दिया। फिर आठ वाणोद्वारा

उसके चारों घोड़ोंको तथा दो वाणोंसे सारियको भी क्षत-विक्षत करके तीन बाणोंसे उसके स्थकी ध्वजाको काट डाला । तव रक्मीने दूसरा धनुष लेकर श्रीकृष्णको पाँच वाण मारे, इतनेहीमें श्रीकृष्णने उसका वह धनुष भी काट डाला । उसने पुनः दूसरा धनुष उठाया, किंतु लगे हाथ श्रीकृष्णने उसे भी काट दिया । इस प्रकार रुक्मीने परिघ, पिट्टा, ग्रूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जो-जो अख उठाये, सक्को भगवान्ने तत्काल काट डाला । अव रुक्मी कुद्ध हो हाथमें नंगी तलवार ले श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये रथसे कृद पड़ा और उनकी ओर इस तरह झपटा, जैसे पर्तिगा आगकी ओर लयकता है । उसे आक्रमण करते देख भगवान्-ने अपने बाणोंद्वारा उसकी ढाल, तलवारको तिल-तिल करके काट दिया और उसका वध करनेके लिये उद्यत हो हाथमें तीखी तलवार ले ली ।

यह देख एक्मिणी भयसे व्याकुल हो उठी और पतिके चरणोंमें गिरकर करण स्वरमें बोली—'देवदेव! जगत्पते! महाबाह्रो ! मेरे भैयाको मारना आपको उचित नहीं है। परम कृपाल भगवान्ने रुक्मिणीको भयभीत देख दयासे द्रवित हो रक्मीको मार डालनेका विचार छोड़ दिया, परतु उसे उसीके दुपहेंसे बाँघ दिया और उसकी दादी, मूँछ तथा केश कई जगहसे मूँडकर उसे कुरूप बना दिया। इसी बीचमें यदुवंशी वीरोंने शत्रुकी अद्भत सेनाको तहस-नहस कर डाला । फिर वे लोग उधरसे लौटकर श्रीकृष्णके पास आये तो देखा कि रुक्मी दुपहेसे वँधा हुआ अधमरी अवस्थामें पड़ा है । उसे देखकर बलरामजीको वड़ी दया आयी और उन्होंने उसके बन्धन खोळकर उसे छोड़ दिया और रुक्मिणीको समझा-ब्रझाकर शान्त किया । वह भोज-कट नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कुण्डिनपुरमें उसने मुँह नहीं दिखाया । द्वारकामें आनेपर रुक्मिणीके साथ श्रीकृष्णका विवाह-संस्कार वड़ी धृमधामके साथ सम्पन्न हुआ। भगवती छक्ष्मीजीको रुक्मिणीके रूपमे साक्षात् लक्ष्मीपति भगवात् श्रीकृष्णके साथ विराजमान देख द्वारकावासी नर-नारियोंको परम आनन्द प्राप्त हुआ।

एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण रिक्मणीजीके साथ पहंगपर पौदे हुए थे। रिक्मणीजी सिलयोंसिहित पतिकी सेवामें संहमन थीं। उन्हें पंखा झल रही थीं। उसी समय मुस्कराते हुए भगवान्ने उनसे यह बात कही— हास्य-विनोदके रूपमें भगवान्का अपना स्वरूप-कथन भूपैलेंकिपालविस्तिभिः। राजपुत्रीप्सिता महानुभावै: श्रीमद्भी रूपौदार्यवलोजितैः॥ तान प्राप्तानर्थिनो हित्वा चैद्यादीन सरदुर्भदान् । दत्ता भ्रात्रा स्विपत्रा च कस्मान्नो ववषेऽसमान ॥ राजभ्यो विभ्यतः सुभ्रूः सम्रुद्रं शरणं गतान् । बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्तनृपासनान् ॥ अस्पष्टवर्त्सनां पंसामलोकपथमीयुषाम् । आस्थिताः पद्चीं सुम्रः प्रायः सीद्दन्ति योषितः ।। निष्किञ्चना वयं श्रिश्विष्कञ्चनजनिष्रयाः । तसात प्रायेण न ह्याट्या मां भजन्ति समध्यमे ।। वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः। ययोरात्मसमं तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः कचित ।। वैदभ्येंतदविज्ञाय त्वयादीर्घसमीक्षया । चृता वयं गुणैहींना भिक्षभिः स्त्राचिता मुधा ॥ अधात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभ्रम् । येन त्वमाशिषः सत्या इहाम्रत्र च लप्ससे ॥ चैद्यशाल्वजरासं घढन्तवक्त्राढयो नृषाः । सम द्विपन्ति वासोह रुक्सी चापि तवाग्रजः ।। तेषां वीर्यमदान्धानां दप्तानां स्वयन्त्रये। आनीतासि मया भद्रे तेजोऽपहरतासताम् ॥ उदासीना वयं नुनं न स्त्र्यपत्यार्थकाम्रकाः । आत्मलब्ध्याऽऽसाहे पूर्णा गेहयोज्योंतिरक्रियाः॥ ( श्रीमद्भागवत १० | ६० | १०--२० )

'राजकुमारी! बड़े-बड़े नरपित, जिनके पास छोकपाछोंके समान ऐश्वर्य और सम्पत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान् हैं तथा सुन्दरता, उदारता और बळमें भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं; तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हींके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, यहाँतक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाछ आदि बड़े-बड़े वीरोंको, जो कामोनमत्त होकर

तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति खीकार किया । भरा, तुनने ऐसा क्यों किया ! सुन्दरी ! देखो, हन जरासन्य आदि राजाओंसे डरकर समुद्रकी शरणमें आ वसे हैं । वड़े-वड़े वडवानोंसे हमने वैर बाँध रक्खा है ओर प्राय: राजसिंहासनके अधिकारसे भी हम विद्यत ही हैं । सुन्दरी ! हम किस मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी छोगोंको अच्छी तरह माञ्चम नहीं है । हमलोग लौकिक च्यवहारका भी ठीक-ठीक पालन नहीं करते, अनुनय-विनयके द्वारा स्त्रियोंको रिक्सते भी नहीं। जो स्त्रियाँ हमारे-जैसे पुरुषोंका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय: क्लेश-ही-क्लेश भोगना पड़ता है। सुन्दरी ! हम तो सदाके अकिष्मन हैं। न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा । ऐसे ही अकिञ्चन छोगोंसे हम प्रेम भी करते हैं, और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपनेको धनी समझनेवाले लोग प्राय: इमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेत्रा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्ध, सौन्दर्य और आय अपने समान होती है---उन्हींसे विवाह और मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये। जो अपनेसे श्रेष्ठ या अधम हों, उनसे नहीं करना चाहिये । विदर्भराजकुमारी ! तुमने अपनी अदूरदर्शिताके कारण इन वातोंका विचार नहीं किया और बिना जाने-बूझे भिक्षुक्तोंसे मेरी झ्ठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीनको वरण कर लिया । अव भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियको वरण कर छो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोककी सारी आशाएँ पूरी हो सकें। सुन्दरी ! तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासन्व, दन्तवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई स्क्मी—सभी मुझसे द्वेष कारते थे। कल्याणी! वे सव वळ-पौरुषके मदसे अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसीको कुछ नहीं गिनते थे। उन

1

रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं। परन्तु वे राजा कौन हैं ? यही अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ। इनसे तो आपका वैर है ही। और प्रभो! आप राजिस हासनसे रहित हैं, यह भी ठीक ही है; क्यों कि आपके चरणों की सेवा करनेवालों ने भी राजा के पदको घोर अज्ञानान्धकार समझकर दूरसे ही दुत्कार रक्खा है। फिर आपके

गुणरूप राजा हैं। मानो आप उन्हींके भयसे अन्तःकरणरूप

समुद्रमें चैतन्यघन अनुभृतिस्वरूप आत्माके रूपमें विराजमान

लिये तो कहना ही क्या है । आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम छौकिक पुरुषों-जैसा आचरण भी नहीं करते, सो यह बात भी निस्तन्देह सत्य है; क्योंकि जो भृष्ठि-मुनि आपके पादपद्मोंका गकरन्द-रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयोंमें उलझे हुए नरपञ् उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनन्त! आपके मार्गपर चलनेवाले आपके मक्तोंकी भी चेष्टाएँ जब प्रायः अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और मेश्वरोंके आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है ! आपने अपनेको अकिञ्चन चतलाया है: परन्तु आपकी अकिञ्चनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखनेके लिये कुछ नहीं है, परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओंकी पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। परन्तु किन भिक्षुकांने ! उन परम शान्त सर्वत्यामी महात्माओंने आपकी महिमा और प्रभावका वर्णन किया है। जिन्होंने अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न देनेका निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शितासे नहीं, इस यातको समझते हुए आपको वरण किया है कि आप सारे जगत्के आत्मा हैं और अपने प्रेमियोंको आत्मदान करते हैं। मैंने जान-यूजकर उन ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये परित्याम कर दिया है कि आपकी भोंहोंके इशारेसे पैदा होनेवाल काल अपने वेगसे उनकी आशा-अभिलापाओंपर पानी कर देता है। फिर दूसरोंकी—शिशुपाल, दन्तवक्त्र या जरासन्धकी तो बात ही क्या है!

सर्वेश्वर आर्यपुत्र ! आपकी यह वात किसी प्रकार युक्ति-

सङ्गत नहीं भाल्म होती कि आप इन संसारी राजाओंसे मयभीत होकर समुद्रमें आ वसे हैं; क्योंकि आपने केवल अपने शार्ङ्ग-धनुषके टङ्कारसे मेरे विवाहके समय आये हुए समस्त राजाओंको भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ दासीको उसी प्रकार हरण कर लिया। जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनिसे वन्य-पशुओं-को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमलनयन! आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है, उसे प्राय: कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीनकालके अङ्ग, पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो वड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एक-छत्र साम्राच्य छोड़कर आपको पानेकी अभिलाषासे तपस्या करने वनमें चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे हैं। आप कहते है

की है, वह अक्षरशः सत्य है । सुन्दरी ! तुम
मेरी अनन्य प्रेयसी हो । मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य
प्रेम है । तुम मुझसे जो-जो अमिलाषाएँ करती हो,
वे तो तुम्हें सदा-सर्वदा प्राप्त ही हैं । और यह
भी बात है कि मुझसे की हुई अमिलाषाएँ सांसारिक
कामनाओं के समान बन्धनमें डाल्नेवाली नहीं होतीं,
बिक्त वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं ।
पुण्यमयी प्रिये ! मैंने तुम्हारा पितप्रेम और पातिब्रत्य
भी मलीमाँति देख लिया । मैंने उल्टी-सीधी बात कहकहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था; परन्तु तुम्हारी
बुद्धि मुझसे तिनिक भी इधर-उधर न हुई । प्रिये ! मैं
मोक्षका खामी हूँ । लोगोंको संसार-सागरसे पार करता
हूँ । जो सकाम पुरुष अनेक प्रकारके ब्रत और तपस्या
करके दाम्पत्य-जीवनके विषय-सुखकी अमिलाषासे मेरा

भजन करते हैं, वे मेरी मायासे मोहित हैं। मानिनी

प्रिये ! मैं मोक्ष तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंका आश्रय हूँ, अधीरवर हूँ । मुझ परमात्माको प्राप्त करके भी जो छोग

केवल विषयसुखके साधन सम्पत्तिकी ही अभिलाघा

तो मैंने तमसे हँसी-हँसीमें तुम्हारी बच्चना की थी.

तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनोंकी जैसी न्याख्या

जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने वित्राहमें आये हुए राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त सन्देश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया था और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें चौसर खेळते समय बलरामजीने तो उसे मार ही डाला। किन्तु हमसे वियोग हो जानेकी आशङ्कासे तुमने चुपचाप वह सारा दुःख सह लिया। मुझसे एक बात भी नहीं कहीं। तुम्हारे इस गुणसे मैं तुम्हारे वशमें हो गया हूँ । तुमने मेरी प्राप्तिके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश भेजा था; परन्तु जत्र तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ विलम्ब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दीखने छगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वाङ्गसुन्दर रारीर किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड्नेका संकल्प कर लिया था । तुम्हारा यह प्रेमभाव तुम्हारे ही अंदर रहे। में इसका वदला नहीं चुका सकता। तुम्हारे इस सर्वोच प्रेम-भावका केवल अभिनन्दन करता हूँ।

ह । मानिनि । मुझे अपने घरभरमें तुम्हारे समान ग्रेन

करनेवाली भार्या और कोई दिखायी नहीं देती; क्योंकि

करना चाहता है, तब वे लोहेका एक परिष्य लेकर उसका सामना करनेके लिये डट गये। जो भी सैनिक उन्हें पकड़नेके लिये आगे बढ़ा, वह उनके परिचकी मार खाकर घराशायी होता गया। जब बहुत-से सैनिकोंके अङ्ग-भङ्ग हो गये, तब वे उस महलते निकल भागे। बागासुरने उन्हें युद्धमें अजेय देख नागपाशद्वारा बाँघ लिया। ऊपाने जब यह समाचार सुना तो वह शोक और विपादसे विह्वल हो गयी। उसके नेत्रोंसे अशुधारा वह चली। वह रीने लगी।

इधर द्वारकामें अनिरुद्धजीके लापता होनेसे शोक छा रहा था। वरसातके चार महीने वीत गये। एक दिन नारद-जीने आकर अनिरुद्धके शोणितपरमें होनेकी वात यतायी। फिर तो यद्वंशियोंने शोणितपुरपर चढाई कर दी। श्रीकृष्ण और बलरामजीके साथ प्रदामन, सात्यिक, गद, साम्ब, सारण, नन्द, उपनन्द और भद्र आदिने वारह अक्षौहिणी सेनाके साथ व्यूह वनाकर चारों ओरसे वाणासुरकी राजधानी-को घर लिया और नगरके उद्यान, परकोटे, वुर्ज तथा सिंहद्वार तोडने आरम्भ कर दिये। तव वाणासुर भी वारह अक्षौहिणी सेनाके साथ नगरसे वाहर निकला । उसकी सहायताके लिये भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय भी रणभूमिमें पधारे । दोनों दलोंमें घमासान युद्ध होने लगा । भगवान् श्रीकृष्णसे शंकरजीका, प्रद्युम्नसे कार्तिकेयका, बलरामसे कुम्माण्डका, साम्वसे बाणासुरके पुत्रका और वाणा-सरका सात्यिकसे युद्ध आरम्भ हुआ । श्रीकृष्णने शंकरजीके अनुयायी भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्मक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कृष्माण्ड और ब्रह्मराक्षसोंको मार भगाया । महादेवजीको भी जम्भणास्त्र-से मोहित कर दिया। प्रद्यम्नने कार्तिकेयको घायल करके रणभूमिसे भगा दिया । बलरामजीने मुसलकी चोटसे कुम्भाण्ड-को धराशायी किया और सवने मिलकर वाणासुरकी सेनाको तितर-वितर कर दिया। वैष्णव और माहेक्वर ज्वरोंमें युद्ध हुआ । माहेदबर ज्वर पीडित हो श्रीकृष्णकी शरणमें गया। श्रीकृष्णने उसे अभयदान दिया और चक्र छेकर वाणासुरकी

श्रीक व व अं रे०---

भुजाओंको काटना आरम्भ किया। यह देख मक्तवत्सल शिव श्रीकृष्णके पास आ उनकी स्तुति करके बोले—'देव! यह बाणासुर मेरा कृपापात्र सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। अतः आप इसके ऊपर उसी तरह कृपा क्रें, जैसे इसके दादा दैल्यराज प्रह्लादपर आपने कृपा की थी।'

#### भगवान् घमंड चूर करते हैं---

#### श्रीभगवान् वोले---

यदात्थ भगवंस्त्वं नः करताम थियं तत । भवतो यद् व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् ॥ अवध्योऽयं ममाप्येप वैरोचिनिसुतोऽसुरः । श्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तत्रान्त्रयः ॥ दर्पोपशमनायास्य श्रव्यक्या बाह्वो मया । स्रदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं सुवः ॥ चत्वारोऽस्य सुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः । पार्षदसुख्यो भवतो नक्कतश्चिद्धयोऽसुरः ॥ (श्रीमद्भागवत १० । ६३ । ४६—४९)

(श्रामद्भागवत १० । ६३ । ४६—४९)

'भगवन् ! आपकी बात मानकर—जैसा आप
चाहते हैं, मैं इसे निर्भय किये देता हूँ । आपने पहले
इसके सम्बन्धमें जैसा निश्चय किया था—मैंने इसकी
भुजाएँ काटकर उसीका अनुमोदन किया है । मैं जानता
हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलिका पुत्र है । इसलिये मैं
भी उसका वथ नहीं कर सकता; क्योंकि मैंने प्रह्लादको वर दे दिया है कि 'मैं तुम्हारे वंशमें पैदा होनेवाले किसी भी दैत्यका वथ नहीं करहँगा' । इसका
धमंड चूर करनेके लिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काट दी
हैं । इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वीके लिये भार हो
रही थी, इसीलिये मैंने उसका संहार कर दिया है ।
अव इसकी चार भुजाएँ वच रही हैं । ये अजर-अमर
वनी रहेंगी । यह बाणासुर आपके पार्षदोंमें मुख्य



होगा । अत्र इसको किसीसे किसी प्रकारका भय नहीं है'।

श्रीकृष्णसे इस प्रकार आश्वासन पाकर वाणासुरने उनके पास आ धरतीमें माथा टेककर प्रणाम किया और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री ऊपाके साथ रथपर वैठाकर भगवान्की सेवामें उपस्थित किया। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने महादेवजीकी सम्मतिसे वस्त्रालङ्कार-विभ्ित ऊगा और अनिरुद्धको सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रस्थान किया। द्वारकामें पहुँचनेपर उन सबका बड़े धूमधामसे स्वागत हुआ।

### भगवान्की गृहचर्यासे मोहित हुए नारद्को आधासन-दान

एक समय देवर्षि नारदके मनमें भगवान्की गृहचर्या देखनेकी इच्छा हुई। वे द्वारका पहुँचे और भगवान्के अन्तः-प्रके एक-एक सदनमें गये। वे जहाँ भी गये, वहाँ भगवान्



श्रीकृष्णको उपस्थित देखा । सर्वत्र उनके द्वारा नारदजीका सत्कार हुआ । श्रीकृष्णकी योगमायाका वैभव देख वे बोले— 'योगेश्वर ! आपकी माया मायावियोंके लिये भी अगम्य है। परंतु हम भक्तजन आपके चरणकमलेंकी सेवाके प्रमावसे उसका रहस्य जानते हैं? ।

भगवान् ही कर्मके वत्ता, कर्ता और अनुमोदक हैं

तब भगवान् बोले-

त्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता। तच्छिक्षयँछोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदः॥

(श्रीमद्भागवत १०।६९।४०)

'देवर्षि नारदजी ! मे ही धर्मका उपदेशक, पालन करनेवाला और उसका अनुष्ठान करनेवालोंका अनुमोदन-कर्ता भी हूँ । इसलिये संसारको धर्मकी शिक्षा देनेके उदेश्यसे ही मैं इस प्रकार धर्मका आचरण करता हूँ । मेरे प्यारे पुत्र ! तुम मेरी यह योगमाया देखकर मोहित मत होना ।'

## भगवान्का युधिष्ठिरके राजस्ययज्ञविषयक विचारका अनुमोदन

एक समय धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णके समक्ष विनीतभावसे राजस्ययज्ञ करनेकी इच्छा प्रकट की। तब भगवान्ने कहा—



भगवान् सद्गुणोंसे वशमें होतें हैं

सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्शन । कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति ॥ ऋषीणां पितृदेवानां सहदामपि नः प्रभो । सर्वेषामपि भृतानामीष्मितः क्रतुराडयम् ॥ विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे । सम्भृत्य सर्वसम्भारानाहरस्य महाक्रतुम् ॥

एते ते आत्रो राजन् लोकपालांशसम्भवाः । जितोऽसम्यात्मवता तेऽहं दुर्जयो योऽकृतात्मिः ॥ न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया । विभूतिभिन्नीभिभवेद् देवोऽपि किम्रु पार्थिवः ॥ ( श्रीमद्भागवत १० । ७२ । ७—११ )

'शत्रुविजयी धर्मराज ! आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है । राजमृययज्ञ करनेसे सनस्त छोकोंमं आपकी मङ्गलमयी कीर्तिका विस्तार होगा। राजन्! आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, संगे-सम्बन्धियों, हमें—और कहाँतक कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट है। महाराज ! पृथ्वीके समस्त नरपतियोंको जीतकर, सारी पृथ्वीको अपने वशमें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञका अनुष्टान कीजिये । महाराज ! आपके चारों भाई वायु, इन्द्र आदि छोकपाछोंके अंशसे पैदा हुए हैं। वे सब-के-सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्त्री और संयमी हैं ही । आपलोगोंने अपने सद्गुणोंसे मुझे अपने वरामें कर लिया है। जिन लोगोंने अपनी इन्द्रियों और मनको वरामें नहीं किया है, वे मुझे अपने वरामें नहीं कर सकते, संसारमें कोई बड़े-सेन्बड़े देवता भी तेज, यहा, लक्ष्मी, सौन्दर्य और ऐश्वर्य आदिके द्वारा मेरे भक्तका तिरस्कार नहीं कर सकता, फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो सम्भावना ही क्या है ?

#### जरासंधके बन्धनसे मुक्त राजाओंको भगवान्का आश्वासन

धर्मराजके राजस्ययज्ञके पहले भीमसेनद्वारा जरासंधके मारे जानेपर उसके जेलसे छूटे हुए वीस हजार आठ सौ नरेशोंने भगवान् श्रीकृष्णका स्तवन किया । उस समय शरणागतवत्सल भगवान्ने वड़ी मधुर वाणीमें उन राजाओंसे कहा—

भगवान्मं भलीभाँति मन लगानेसे भगवत्याति अद्यप्रभृति वो भूषा सय्यात्मन्यखिलेश्वरे । सुद्दद्वा जायते भक्तिर्बादमाश्रांसितं तथा ॥ दिष्टचा व्यवसितं भूषा भवन्त ऋतभाषिणः । श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पत्र्य उन्मादकं नृणाम् ॥

हैंहचो नहपो चेनो राजणो नम्कोऽपरे । श्रीमदाद भंगिताः खानाद देवदैत्यनरेखराः ॥ भवन्त एतद् विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् । मां यजन्ते।ऽध्वरेर्वक्ताः प्रजा धर्मण रक्षथ ॥ संतन्यन्तः प्रजातन्त्व सुखं दुःखं भवाभवौ । प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो मिचित्ता विचरिप्यथ ॥ उदासीनाथ दहादावातमारामा धृतव्रताः। मय्यावेदय मनः सम्यङमामन्ते त्रह्म याख्य ॥ ( श्रीमद्भागवत १०। ७३। १८—२३ )

'नरपतियो ! तुमलोगोंने जैसी इच्छा प्रकट की है, मके अनुसार आजसे मुझमं तुमलोगोंकी निश्चय ही हुद्र भक्ति होगी । यह जान छो कि मैं सबका आत्मा ोर सबका खामी हूँ । नरपतियो ! तुमलोगोंने जो ध्यय किया है, वह सचमुच तुम्हारे लिये बड़े सौभाग्य र आनन्दक्षी वात है। तुमलोगोने मुझसे जो कुछ हा है, यह बिल्कुल ठीक है; क्योंकि मैं देखता हूँ, त-सम्पत्ति और ऐश्वर्यके मदसे चूर होकर बहुत-से लोग

उच्छङ्खल और मतवाले हो जाते हैं। हैहय, नहुः रावण, नरकासर आदि अनेकों देवता. दैतः नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे. पटसे ह गये । तुमलोग यह समझ लो कि जारीर और सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसलिये उनका न अवस्यम्भावी है । अतः उनमें आसक्ति मत करो । सावधानीसे मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर व द्वारा मेरा यजन करो और धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा व तमलोग अपनी वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये, भे लिये नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारव्यके अ जन्म-मृत्यु, सुख-दु:ख, लाभ-हानि--जो कुछ भी हों, उन्हें समानभावसे मेरा प्रसाद समझकर सेवन और अपना चित्त मुझमें लगाकर जीवन बिताओ । और देहके सम्बन्धियोंसे किसी प्रकारकी आसित रखकर उदासीन रहो; अपने-आपमें, आत्मामें ही : करो और भजन तथा आश्रमके योग्य व्रतोंका प करते रहो । अपना मन भलीभाँति मुझमें लगाकर अ तुमलोग मुझ ब्रह्मखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे।'

#### मित्रवत्सल भगवानुद्वारा दरिद्र सुदामाका सत्कार

मुदामा नामके एक ब्राह्मण थे, जो श्रीकृष्णके साथ छ दिनोतक उज्जयिनीमें गुरु सान्दीपनिके यहाँ साथ-साथ थ, अतः भगवान् श्रीकृष्णके परम मित्र ये । वे ं ब्रह्मज्ञानी, विपयोंसे विरक्त, श्रान्तचित्त और जितेन्द्रिय । वे गृहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न कर प्रारव्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, उसीवें ृष्ट रहते थे। उनके तो वस्त्र फटे-पुराने थे ही, उनकी . तिके भी वैसे ही थे। वह भी अपने पतिके समान ही ासे दुवली हो रही थी। एक दिन दरिद्रताकी प्रतिमूर्ति खेनी पतिव्रता भूखके मारे काँपती हुई अपने पतिदेवके ा गयी और मुरझाये हुए मुँहसे वोली—'भगवन्! तात् लक्ष्मीपति भगवान् श्रीकृष्ण आपके सखा हैं। वे वाञ्छाकस्पत्तकः, शरणागतवस्तल और त्राह्मणीके परम ह हैं। परम भाग्यवान् आर्यपुत्र ! वे साधु-संतोंके,

सत्परुपोंके एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइये। वे जानेंगे कि आप कुदुम्बी हैं और अन्नके विना दुखी रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे । आजकः भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी यादवोंके खामीके ह द्वारकामें ही निचास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि उनके चरणकमलींका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तों वे अपने-आपतकका दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति जगद्गर भगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्तोंको यदि धन उं विषय-सुख, जो अत्यन्त वाञ्छनीय नहीं है, दे दें तो इस आश्चर्यकी कौन-सी वात है ?' इस प्रकार जब ड ब्राह्मणदेवताकी पत्नीने अपने पतिदेवसे कई बार व नम्रतासे पार्थना की तव उन्होंने सोचा कि धनकी कोई वात नहीं है; परंतु भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन जायँगे, यह तो जीवनका बहुत वड़ा लाम हैं, यही विचार सर्वशास्तं गतसावत् तमसा चाष्टवा १५२० । तिम्नं कुळं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन ॥ वयं भृशं तत्र महानिलास्युभि-तिह-यमाना सुहुरम्युसम्प्रये । दिशोऽनिदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहरूताः परिमन्निमातुराः ॥ (श्रीमञ्ज्ञायवत १० । ८० । २८—३८)

धार्य ग्रस्तुन्द्रमें तीट आये, तय आपने अपने अनुरूप श्लीमें विवाह किया या नहीं ? में जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थीमें रहनेपर भी प्रायः विपय-पोगोंमें आसक्त नहीं है । विहन् ! यह भी मुझे मालूम है कि धन आदिमें भी आपक्षी कोई प्रीति नहीं है । जात्में विराले ही लोग ऐसे होते हैं, जो भगवान्की मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर देते हैं और चित्तमें विषयोंकी तिनक भी वासना न रहनेपर भी मेरे समान केवल लोकशिक्षाके लिये कर्म करते रहते हैं । शाहणशिरोमणें ! क्या आपको उस समयकी वात याद है, जब हम दोनों एक साथ गुरहुलमें निवास करते थे । सचमुच गुरहुलमें ही हिजातियोंको अपने

पञ्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म उपनयन-वेदाय्ययन आदिसे, वानप्रस्थीके धर्म तपस्यासे और सब ओरसे उपरत हो जाना----इस संन्यासीके धर्मसे भी उतना संतृष्ट नहीं होता, जितना गुरुदेवकी सेवा-बुश्रूषासे संतृष्ट होता हैं।

महान्! जिस समय हमलोग गुरुकुलों निवास कर रहे थे, उस समयकी वह वात आपको याद है क्या ? जब हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुवत्नीने हैंधन लानेके लिये जंगलमें भेजा था। उस समय हमलोग एक घोर जंगलमें गये हुए थे और विना ऋतुके ही बड़ा भयंकर आँधी-पानी आ गया था। आकाशमें विजली कड़कने लगी थी। अब सूर्यास्त हो गया; चारों ओर अँघेरा-ही-अँघेरा फैल गया।

वरतीपर इस प्रकार पानी-ही-यानी हो गया कि कहाँ गड़्डा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही न चळता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा-मोटा प्रळय ही था। आँधीके झटकों और वर्षाकी वौछारोंसे हमछोगोंको बड़ी पीड़ा हुई, दिशाका ज्ञान न रहा। हमछोग अत्यन्त आंधर में संतप्ट नहीं होता । जो पुरुप प्रेम-भक्तिसे फल-कोई भी पन्न-जल मझे वस्त् अथग्रा समर्पित करता है, तो मैं शुद्धचित्त भक्तका वह वेमोवहार केवल खीकार ही नहीं करता, वल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ।

भगवान श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मण-देवनाने लजावश उन लक्ष्मीपतिको वे चार मुद्दी चिउडे नहीं दिये। उन्होंने संकोच से अपना मुँह नीचे कर लिया था। भगवान श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके हृदयका एक-एक संबब्ध और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मणके आनेका कारण, उनके हृदयकी वात जान ली । अब वे विचार करने लगे कि 'एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मीकी कामनासे मेरा भजन नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतित्रता पत्नीको प्रसन्न करनेके लिये उसीके आग्रहसे यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओं के लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। भगवान श्रीकृष्णने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रमेंसे चिथड़ेकी एक पोटलीमें वँधा हुआ चिउड़ा 'यह क्या है'-ऐसा कहकर खयं ही छीन लिया और वहे आदरसे कहने लगे---

विश्वात्मा भगवान्को दी हुई वस्तु समस्त विश्वको तृप्त करती है

नन्वेतद्यनीतं मे परमग्रीणनं सखे। तर्पयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते पृथुकतण्डलाः ॥ ( श्रीमद्भागवत १०।८१।९)

'प्यारे मित्र ! यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय मेंट ले आये हो । ये चिउड़े न केवल मुझे, बल्कि समस्त विश्वको तृप्त करनेके लिये पर्याप्त हैं।

ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्टी चिउड़ा खा गये और दूसरी मुद्दी ज्यों ही भरी, त्यों ही उनिमणीके रूपमें स्वयं भगवती लक्ष्मीजीने भगवान् श्रीकृष्णका हाथ पकड लिया; क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान्के परायण हैं, उन्हें छोडकर और कहीं जा नहीं सकतीं। रुक्मिणीजीने कहा-'विश्वात्मन ! वस-वस । मनुष्यको इस छोकमें तथा मरनेके

वाद परलोकमें भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके लिये यह एक मुद्धी चिउड़ा ही बहुत हैं; क्योंकि आपके लिये इतना ही प्रसन्नताका हेत वन जाता है।

त्राह्मणदेवता उस रातको भगवान श्रीकृष्णके महलमें ही रहे । उन्होंने वड़े आरामसे वहाँ खाया-पिया और ऐसा अनुभव किया, मानो मैं वैकुण्डमें ही पहुँच गया हूँ। भगवान् श्रीऋष्णसे बाह्मणको प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न मिला। फिर भी उन्होंने उनसे कुछ माँगा नहीं ! वे अपने चित्तकी करतूतपर कुछ लज्जित से होकर भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनजनित आनन्दमें इवते उतराते अपने घरकी ओर चल पड़े। वे मन-ही-मन सोचने छगे— 'अहो, कितने आनन्द और आश्चर्यकी वात है । ब्राह्मणोंको अपना इष्टरेव माननेवाले भगवान् श्रीकृष्णकी ब्राह्मणभक्ति आज मैंने अपनी आँखों देख ली। धन्य है ! जिनके वक्षःखलपर स्वयं लक्ष्मीजी सदा विराजमान रहती हैं, उन्होंने मुझ अत्यन्त दरिद्रको अपने हृदयसे लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मीके एकमात्र आश्रय भगवान् श्रीकृष्ण ! परंतु उन्होंने 'यह ब्राह्मण है'-ऐसा समझकर मझे अपनी भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंगपर सुलाया, जिसपर उनकी प्राणप्रिया रुक्मिणीजी शयन करती हैं। मानों मैं उनका सगा भाई हूँ! कहाँतक कहूँ १ मैं थका हुआ था, इसलिये स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणीजीने अपने हाथों चॅवर डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओंके आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंको अपना इष्टदेव माननेवाले प्रभुने चरण दवाकर, अपने हाथों खिला-पिलाकर मेरी अत्यन्त सेवा-गुश्रुवा की और देवताके समान मेरी पूजा की । खर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातलकी सम्पत्ति तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्राप्तिका मूल उनके चरणोंकी पूजा ही है। फिर भी परम दयाछ श्रीकृष्णने यह सोचकर मुझे थोड़ा-सा मी धन नहीं दिया कि कहीं यह दिरद्र धन पाकर -विल्कुल मतवाला न हो जाय और मुझे न भूल बैठे।\*\*

इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राह्मणदेवता अपने घरके पास पहुँच गये। वे वहाँ क्या देखते हैं कि

<sup>\*</sup> स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम्। सर्वासामपि सिद्धीनां मूल तचरणार्चनम् ॥ अधनोऽयं धनं प्राप्य माचन्तुच्चेर्न मां सरेत्। नृनं थनं मेऽभृरि नाददात्॥ इति कारुणिको ( श्रीमञ्चागवत १०।८१।१९-२०)

देवताओं के भी आराध्यदेव भक्तभयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान् भगवान् स्वयं ब्राह्मणोंको अपना प्रभु, अपना इप्टरेव मानते हैं। इसिटिये ब्राह्मणोंसे बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत्में नहीं है। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा उस ब्राह्मणने देखा कि 'यद्यपि भगवान् अजित हैं,

किसीके अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकोंके । जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं? अब वे उन्हींवे तन्मय हो गये । ध्यानके आवेगसे उनकी अविद्या कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवान्क जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया।

#### भगवानका गोपियोंसे मिलकर उन्हें अध्यात्मतत्त्वकी शिक्षा प्रदान करना

भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी जब द्वारकामें निवास कर रहे थे, उन्हीं दिनों एक बार सर्वध्रास सूर्य-प्रहण लगा । उस प्रहणका पता पहलेसे ही चल गया था, अतः सब लोग अपने-अपने कल्याणके लिये समन्तपञ्चक तीर्थ कुक्क्षेत्रमें गये । उस समय समस्त यादव, कौरव, उनके सगे-सम्बन्धी तथा नन्द आदि गोपगण भी वहाँ पघारे थे । सबने वहाँ स्नान-दान आदिके पश्चात् एक दूसरेसे मेंट की। परस्पर दर्शन, मिलन और वार्तालापसे सबको बड़ा आनन्द हुआ। सबके नेत्रोंसे प्रेमके अश्रु प्रवाहित होने लगे। नन्द और वार्तुदेवजी चिरकालके वाद वहाँ गले मिले। रोहिणी और देवकीने बनेक्श्री यशोदाको हृदयसे लगाया । वलराम और श्रीकृष्ण मेथा यशोदा और नन्द वावाके हृदयसे लगकर देरतक आँस् बहाते रहे। उनका गला भर आया, अतः वे मुँहसे कुळ वोल न सके।

गोपियोंके परम प्रियतम जीवनसर्वस्व श्रीकृष्ण ही थे। उन्हें दीर्घकालके बाद प्यारे स्थामसुन्दरके दर्शन हुए। उन्होंने नेत्रोंके मार्गसे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको हृदयमें ले जाकर गाढ़ आलिङ्गन किया और वे इसी भावमें विभोर एवं तन्मय हो गयीं। भगवान एकान्तमें उनके पास गये। उनको हृदयसे लगाया और कुशल-मङ्गल पूछा। फिर वे हूँ सते-हूँ सते यों बोले---

सबमें सदा भगवान् ही ओतप्रोत हैं

अपि सरथ नः सख्यः खानामर्थचिकीर्षया।
गतांश्चिरायिताञ्छञ्जपश्चक्षपणचेतसः ॥
अप्यवध्यायथासान् स्विदकृतज्ञाविशङ्कया।
नृनं भूतानि भगवान् युनक्ति वियुनक्ति च ॥
वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च ।
सयोज्याश्चिपते भूयस्तथा भूतानि भृतकृत्॥

मिय भिक्तिहिं भूतानाममृतत्वाय कल्पतं दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा खं वार्भूवीयुज्यीतिरङ्गनाः एवं होतानि भूतानि भूतेष्वात्माऽऽत्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे (श्रीमद्रागवत १०। ८२। ४२-

'संखियो ! हमलोग अपने खजन-सम्बन्धियोंका करनेके छिये व्रजसे बाहर चले आये और इस प्र तुम्हारी-जैसी प्रेयसियोंको छोड़कर विनाश करनेमें उलझ गये, बहुत दिन बीत तमलोग हमारा सारण कभी प्यारी गोपियो ! कहीं हो १ मेरी मनमें यह आशङ्का तो नहीं हो गयी है कि मैं अकृ हूँ और ऐसा समझकर तुमलोग हमसे बुरा तो न मानने लगी हो ! निस्संदेह भगवान् ही प्राणिये संयोग और वियोगके कारण हैं। जैसे वाय बादल तिनकों, रूई और धूलके कणोंको एक-दूसरेसे मिला दे है और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अलग-अलग कर देती हैं वैसे ही समस्त पदार्थोंके निर्माता भगवान् भी सवय संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं। सखियो यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम सव लोगोंक मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही प्राप्ति करानेवाला है; क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम-भक्ति प्राणियोंको अमृतत्व ( परमानन्द-धाम ) प्रदान करनेमें समर्थ है । प्यारी गोपियो ! जैसे घट, पट आदि जितने

और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिन विकारोंको ही समझता है—ज्ञानी महापुरुषोंको नहीं, वह मनुष्य इष्टदेन मानता है तथा जो केवल जलको ही तीर्थ होनेपर भी पशुओंमें भी नीच गथा ही है।

### आत्मा वास्तवमें एक है, उसमें नानात्वकी प्रतीति उपाधि-भेदसे ही है

एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण और वलरामजी प्रातःकाल प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये। उस समय मसुदेवजीने उन दोनों भाइयोंका अभिनन्दन करते हुए कहा— सचिदानन्दघन श्रीकृष्ण ! और महायोगीश्वर वलराम ! नगत्में जहाँ जो कुछ भी पदार्थ है, सबके रूपमें तुम्हीं दोनों काशित हो रहे हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने कहा—

रक ही आत्मामें उपाधिभेदसे नानात्वकी प्रतीति होती है

वचो वः समवेतार्थं तातैतदुपमन्महे । यन्नः पुत्रान् सम्रद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहतः ॥ अहं यूयमसावार्य इमे च द्वारकौकसः । सर्वेऽप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृक्याः सचराचरम् ॥ आत्मा होकः स्वयंज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्मुणो गुणैः। आत्मसृष्टैस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते ॥ स्वं वायुज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् । आविस्तिरोऽल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावि॥। (श्रीमद्भागवत १०। ८५ । २२–२५)

'पिताजी! हम तो आपके पत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया है। हम आपकी एक-एक बात यक्तियक्त मानते हैं। पिताजी ! आपळोग, मैं, मैया बळ्रामजी, सारे द्वारकावासी, सम्प्रर्ग चराचर जगत् सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे ही हैं। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये। पिताजी ! आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपनेमें ही गुणोंकी सृष्टि कर लेता है और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पञ्चभूतों-में एक होनेपर भी अनेक, खयंप्रकाश होनेपर भी दृश्य, अपना खरूप होनेपर भी अपनेसे भिन्न, नित्य होनेपर भी अनित्य और निर्मण होनेपर भी सगुणके रूपमें प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वाय, अग्नि, जल और पृथ्वी--ये पञ्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदि-में प्रकट-अप्रकट, बड़े-छोटे, अधिक-थोड़े, एक और अनेक-से प्रतीत होते हैं---परंत वास्तवमें सत्तारूपसे वे एक ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामें भी उपावियोंके भेदसे ही नानात्वकी प्रतीति होती है: इसलिये जो मैं हूँ, वही सब हैं--इस दृष्टिसे आपका कहना ठीक ही है'।

### देवकीके कंसद्वारा मारे गये छः पुत्रोंको बलिसे माँगना

एक वार देवकीके अनुरोध करनेपर उसके मारे गये पुत्रीं-



को लानेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम सुतल्लोकमें गये। वहाँ राजा वलिने सत्कार करके उनका स्तवन किया। तब भगवान वोले—

#### भगवत्क्वपासे शापमुक्ति

हिरण्यकशियोर्जाता नीतास्ते योगमायया ।। देवक्या उदरे जाता राजन् कंसिविहिंसिताः । सा ताञ्छोचत्यात्मजान् स्वांस्त इमेऽध्यासतेऽन्तिके इत एतान् प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये । ततः शापाद् विनिर्धक्ता लोकं यास्यन्ति विज्यसः।।

दियसे ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव! जगतमं ब्राह्मण जन्मसे ही सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं। यदि वह तपस्या. विद्या, संतोप और मेरी उपासना—मेरी भक्तिसे यक्त हो तत्र तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतर्भजरूप भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है; क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दर्बद्धि मनुष्य इस वातको न जानकर केवल मूर्ति आदि-में ही प्रज्यवृद्धि रखते हैं और गुणोंमें दोष निकालकर मेरे खरूप जगद्गरु ब्राह्मणका, जो कि उनका आत्मा ही

है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत्, इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएँ और इसके कारण प्रकृति-महत्तत्त्वादि सब-के-सव आत्मखरूप भगवान-के ही रूप हैं। इसिलये श्रुतदेव! तुम इन ब्रह्मर्षियोंको मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी पूजा करो । यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात् अनायास ही मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो, वड़ी-बड़ी बहुमूल्य सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ।

#### वाल-हत्याकारी अश्वत्थामाको दण्ड-प्रदान

जिस समय महाभारत-युद्धमें कौरव और पाण्डव दोनों पक्षोंके वहत-से वीर वीरगतिको प्राप्त हो चुके ये और भीमसेन-की गदाके प्रहारसे दर्योधनकी जाँघ ट्रट चुकी थी। उस समय अश्वत्थामाने अपने स्वामी दुर्योधनका प्रिय कार्य समझकर द्रीपदीके सोते हुए पुत्रोंके सिर काटकर उसे भेंट किये। यह घटना दुर्योधनको भी अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कर्मकी सभी निन्दा करते हैं। उन वालकोंकी माता द्रौपदी अपने पुत्रोंका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी। उसकी आँखों-में ऑस छलछला आये--वह रोने लगी । अर्जनने उसे सान्त्वना देते हुए कहा- 'कल्याणी ! मैं तुम्हारे ऑस् तव पोंछँगा जब ब्राह्मणाधमका सिर गाण्डीव-धनुषकेवाणोंसे काटकर तुम्हें मेंट कहूँगा और पुत्रोंकी अन्त्येष्टि क्रियाके वाद तुम उसपर पैर रखकर रनान करोगी। अर्जनने इन मीठी और विचित्र वातोंसे द्रौपदीको सान्त्वना दी और अपने मित्र भगवान श्रीकृष्णकी सम्मतिसे उन्हें सार्थि बनाकर, कवच धारणकर और अपने भयानक गाण्डीय धनुषको लेकर वे रथपर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पीछे दौड पहे। बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्थामाका भी मन उद्धिग्न हो गया था। जब उसने दूरसे ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणींकी रक्षाके लिये पृथ्वीपर जहाँ-तक भाग सकता था। भागता रहा । जब उसे थकावट मालम हुई तो वह उठकर खड़ा हो गया और डाँट वताने लगा। अन्तमें जब उसने देखा कि मैं विस्कुल अकेला हूँ, तब

उसने अपनेको वचानेका एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्रको लौटानेकी विधि माल्स न थी, फिर भी प्राणसंकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर



ब्रह्मास्त्रका संधान किया । उस अस्त्रसे सव दिशाओं में एक बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया। अर्जुनने देखा कि अव तो मेरे प्राणींपर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे प्रार्थना की ।

स्वयंप्रकाशस्वरूप श्रीकृष्ण ! यह भयंकर तेज सब ओरहे मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँसे, क्यों आ रहा है—इसका मुझे विल्कुल पता नहीं है।

भगवान्ने कहा—अर्जुन! यह अश्वत्थामाका चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण-संकट उपस्थित होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्रको लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्रमें इसको दबा देनेकी शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र-विद्याको भलीभाँति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्रके तेजसे ही इस ब्रह्मास्त्रकी प्रचण्ड आगको बझा दो।

भगवानकी वात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवानकी परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्रके निवारणके लिये ब्रह्मास्त्र-का ही संधान किया। वाणोंसे वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रोंके तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्निक समान आपसमें टकराकर सारे आकाश और दिशाओंमें फैल गये और बढ़ने लगे । उस आगसे प्रजाका और लोकोंका नाश होते देखकर भगवानकी अनुमतिसे अर्जुनने उन दोनोंको ही छैटा लिया । अर्जुनकी ऑखें क्रोधते लाल-लाल हो रही थीं । उन्होंने झपटकर उस कर अश्वत्थामाको पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पश्चको बाँघ ले, वैसे ही बाँघ लिया। अश्वत्थामाको बलपूर्वक बाँघकर अर्जनने जब शिविरकी ओर हे जाना चाहा, तब उनसे कमलनयन भगवान श्रीकृष्णने कृपित होकर कहा-- 'अर्जुन ! इस ब्राह्मणाधमको छोडना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो । इसने रातमें सोये हुए निरपराध वालकोंकी हत्या की है। इस पायी कुलाङ्गार आततायीने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया है । इसलिये अर्जुन ! इसे मार ही डालो ।' भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की; परंतु अर्जुनका हृदय महान् था । यद्यपि अश्वत्थामाने उनके पुत्रोंकी हत्या की थी, फिर भी अर्जुनके मनमें गुरुपुत्रको मारनेकी इच्छा नहीं हुई ।

इसके बाद अपने मित्र और सारिथ श्रीकृष्णके साथ वे अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे । वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिये शोक करती हुई द्रौपदीको उसे सौंप दिया । द्रौपदीने देखा कि अक्तरथामा पशुकी तरह बाँधकर लाया गया है । निन्दित कर्म करनेके कारण उसका मुख नीचेकी ओर झुका हुआ है । अपना अनिष्ट करनेवाले गुरुपुत्र अश्वरथामाको इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदीका कोमल हृदय कृपासे भर आया और उसने अक्वरथामाको नमस्कार किया । गुरुपुत्रका इस प्रकार बाँधकर लाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहीं हुआ । उसने कहा—'छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो । ये बाह्मण हैं, इम

लोगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं। जिनकी कृपासे आपने रहस्यके साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहारके साथ सम्पूर्ण शिक्ता होन प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्रके रूपमें आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धाङ्गिनी कृपी अपने वीर पुत्रकी ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकीं, वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान् आर्यपुत्र! आप तो बड़े धर्मश्च हैं। जिस गुरुवंशकी नित्य पूजा और वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चोंके मर जानेसे मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी ऑखोंसे बार-वार ऑसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोयें। जो उच्छृङ्खल राजा अपने कुकुत्योंसे ब्राह्मणकुलको कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मणकुल उन राजाओंको सपरिवार शोकाग्निमें डालकर शीव ही भस्म कर देता है।

द्रौपदीकी वात धर्म और न्यायके अनुकूल थी । उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी । अतएव राजा युधिष्ठिरने रानीके इन हितमरे श्रेष्ठ वचनोंका अभिनन्दन किया, साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यिक, अर्जुन, स्वयं मगवान् श्रीकृष्ण और वहाँपर उपिश्वत सभी नर-नारियोंने द्रौपदीकी वातका समर्थन किया। उस समय कोधित होकर भीमसेनने कहा, 'जिसने सोते हुए वचोंको न अपने लिये और न अपने स्वामीके लिये, बिस्क व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान् श्रीकृष्णने द्रौपदी और भीमसेनकी वात सुनकर और अर्जुनकी ओर देखकर कुछ हँसते हए से कहा।

बाह्मणका वध न करना तथा आततायीका वध करना उचित है

त्रक्षवन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधाईणः । मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्मनुशासनम् ॥ कुरु प्रतिश्चतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम् । प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च ॥

( श्रीमद्भागवत १ । ७ । ५३-५४ )

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—'पतित ब्राह्मणका भी वध नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डालना चाहिये'—शास्त्रोंमें मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं। इसिलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करों । तुमने द्रीपदीको सान्त्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, द्रीपदी और मुझे जो प्रिय हो, वह भी करों।'

अर्जुन भगवान्के हृदयकी बात तुरंत ताड़ गये और उन्होंने अपनी तलवारसे अञ्चल्यामाके सिरकी मणि उसके बालोंके साथ उतार ली। वालोंकी हत्या करनेसे वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मिण और ब्रह्मतेजसे भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सीका बन्धन खोलकर उसे शिविरसे निकाल दिया। मूँड देना, धन छीन लेना और स्थानसे बाहर निकाल देना—यही ब्राह्मणाधर्मोंका वध है। उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक वधका विधान नहीं है।

### उद्भवको भागवत-ज्ञानका उपदेश

जब अन्धे राजा धृतराष्ट्रने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रोंका पालन-पोघण करते हुए अपने छोटे भाई पाण्डुके अनाथ वालकोंको लाखाभवनमें भेजकर आग लगवा दी। जत्र उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिरकी पटरानी द्रौपदीके केश दुःशासनने भरी सभामें खींचे, उस समय द्रौपदीकी ऑखोंसे ऑसुओंकी धारा वह चली और उस प्रवाहसे उसके वक्षः स्थलपर लगा हुआ केसर भी वह चलाः किंतु धृतराष्ट्रने अपने पुत्रको उस कुकर्मसे नहीं रोका। दुर्योधनने सत्यपरायण और भोले-भाले युधिष्ठिरका राज्य जुएमें अन्यायसे जीत लिया और उन्हें वनमें निकाल दिया। किंतु वनसे छौटनेपर प्रतिज्ञानुसार जय उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग माँगा, तय भी मोहवश उन्होंने उन अजातरात्र युधिष्ठिरको उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज गुधिष्ठिरके भेजनेपर जव जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णने कौरवोंकी लमामें हितभरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सजनोंको अमृत-से लगे, पर कुरुराजने उनके कथनको कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे ? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके ये, फिर जब सलाहके लिये विदुरजीको बुलाया गया, तब निन्त्रयोंमें श्रेष्ठ विदुरजीने राज्यभवनमें जाकर बड़े भाई रतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति-शास्त्रके गाननेवाले पुरुष 'विद्वरनीति' कहते हैं।

उन्होंने कहा—'महाराज! आप अजातशत्रु महात्मा रिषिष्ठिरको उनका हिस्सा दे दीजिये। वे आपके न सहनेयोग्य नपराधको भी सह रहे हैं। भीमरूप काले नागसे तो आप री बहुत डरते हैं; देखिये, वह अपने छोटे भाइयोंके सहित यदला लेनेके लिये बड़े कोधसे फुफ्कारें मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंको अपना लिया है। वे यदुवीरोंके आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरीमें विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वीके सभी बड़े-बड़े राजाओंको अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्होंके पक्षमें हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ-में-हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधनके रूपमें तो मूर्तिमान् दोष ही आपके घरमें घुसा बैठा है। यह तो साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख होकर श्रीहीन हो रहा है। अतएव यदि आप अपने कुलकी कुशल नाहते हैं तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग दीजिये।

उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन और शकुनिके सिहत दुर्योधनके होट अत्यन्त क्रोधसे फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा—'अरे! इस कुटिल दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके दुकड़े खाखाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकृल होकर शतुका काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगरसे तुरंत बाहर निकाल दो।' भाईके सामने ही कार्नोंमें बाणके समान लगनेवाले इन अत्यन्त कठोर वचनोंसे मर्माहत होकर भी विदुरजीने कुछ बुरा न माना और भगवानकी मायाको प्रवल समझकर अपना धनुष राजद्वारपर एव वे हिस्तानापुरसे चल दिये। कौरवोंको विदुर-जैसे महात्मा वड़े पुण्यसे प्राप्त हुए थे। वे हिस्तानापुरसे चलकर पुण्य करनेकी इच्छासे भूमण्डलमें तीर्थपाद भगवानके क्षेत्रोंमें विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, बद, अनन्त आदि अनेकों मूर्तियाँके

स्पमें विराजमान हैं । घूमते हुए वे यमुना-तटपर पहुँचे, तय वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धवजीके दर्शन किये । वे भगवान् श्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक और अत्यन्त शान्त-खभाव थे । उन्होंने बृहस्पतिजीसे नीतिशास्त्रकी शिक्षा पायी थी । विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमते गाद आलिङ्गन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान् श्रीकृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनोंका कुशल-समाचार पूछा ।

विदरजीके पृछनेपर उद्धवने भगवान्की लीलाओंका संक्षेपसे वर्णन करके प्रभासक्षेत्रमें यदुवंशके विनाशका सारा समाचार कह सुनाया । फिर बोले-भगवान् अपनी मायाकी उस विचित्र गतिको देखकर सरस्वतीके जलसे आचमन करके एक वृक्षके नीचे बैठ गये। इससे पहले ही शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार करनेकी इच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरिकाश्रम चले जाओ । विदुरजी ! इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामीके चरणींका वियोग न सह सकनेके कारण मैं उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमें पहँच गया । वहाँ मैंने देला कि जो सबके आश्रय हैं। किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे पियतम प्रभु शोभाधाम स्यामसन्दर सरस्वतीके तटपर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सन्वमय अत्यन्त सुन्दर स्याम शरीर है । शान्तिसे भरी रतनारी आँखें हैं । उनकी चार भुजाएँ और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूरसे ही पहचान लिया। वे एक पीपलके छोटे-से वृक्षका सहारा छिये बार्यी जाँघवर दायाँ चरणकमल रक्ले बैठे थे । भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे प्रकुछित हो रहे थे। इसी समय व्यासजीके प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेयजी लोकोंमें स्वच्छन्द विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे । मैत्रेय मुनि भगवान्के अनुरागी मक्त हैं । आनन्द और भक्तिभावसे उनकी गर्दन द्वक रही थी । उनके सामने ही श्रीहरिने प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित करते हुए कहा---

अनन्य भक्तिसे भगवानके दर्गन होते है वेदाहमन्तर्मनमीप्मितं ददामि यत्तद् दस्वापमनीः। सत्त्रे प्ररा विश्वसनां वयनां मित्सिदिकामेन वर्गा त्ववेष्टः॥ स एप साधी चरमी भवाना-मासादितस्ते मद्नुग्रहो यनमां नृलोकान् रह उन्मजन्तं दिष्टचा दद्यान् विशदानुबन्या ॥ पुरा मया शोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे । ज्ञानं मन्महिमान्नभासं परं भागवतं वदन्ति॥ यतस्रायो ( श्रीमद्भागवत ३ । ४ । ११-१३ )

भी तुम्हारी आन्तरिक अभिलापा जानता हूँ; इसलिये में तुम्हें वह सायन देता हूँ, जो दूसरिके लिये अत्यन्त दुर्लम है। उद्भव ! तुम पूर्वजन्ममें यसु थे। विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियों और वसुओंके यज्ञमें मुझे पानेकी इच्लासे ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधुखभाव उद्भव ! संसारमें तुम्हारा यह अन्तिम जन्म है; क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुप्रह प्राप्त कर लिया है। अब में मर्थलोकको छोड़कर अपने धाममें जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकान्तमें तुम अपनी अनन्य मिक्तिके कारण ही मेरे दर्शन पाय हो; यह बड़े सीधायकी बात है। पूर्वकालमें पाक्र करनेवाले आरम्भमें मैंने अपने नामि-कमलपर बैठे हुए ब्रह्माको अपनी महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत' कहते हैं, वहीं में तुम्हें देता हूँ।'

### उद्धव गीता

लीला-पुरुषोत्तम आनन्दकन्द भगवान् देवकीनन्दन जव अपने अवतारके सारे कार्य-कलाप पर्ण कर चके और कालरूपसे वसदेवगृहमें निवास करने लगे, उन्हीं दिनों भगवत्सांनिध्यके लोभसे द्वारकाके निकटवर्ती पिण्डारक-क्षेत्रमें विश्वामित्र आदि बहुत-से ऋषि आकर निवास कर रहे थे। भगवानने यह विचार किया कि 'लोकदृष्टिसे पृथ्वीका भार उतर जानेपर भी वस्तुतः मेरी दृष्टिते अभी वह भार नहीं उत्तराः क्योंकि अभी दुःमह एवं दुईर्ष यदुकलका भार तो भूतलपर बना ही हुआ है। इस दुर्जय कुलका पराभव किसी दसरेसे नहीं हो सकता; जैसे बाँसका वन परस्पर संवर्षकी आगमें दग्ध होता है, उसी तरह यह कुछ भी अन्तःकलहकी अग्रिसे ही नष्ट हो सकता है; अतः इसका अन्त करके ही मैं शान्तिपूर्वक अपने धामको जाऊँगा ।' भगवानुका यह संकल्प अमोघ होनेके कारण सफल हुआ ! यद्कुलके बालकोंने अधियोंके साथ परिहास करके उन्हें रुष्ट कर दिया और बदलेमें अपने कुलके संहारका शाप प्राप्त किया। इसी बीचमें नारदजीने आकर वसदेवजीको ज्ञानोपदेश दिया। तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओंने आकर भगवानसे परमधाममें पधारनेके लिये प्रार्थना की । भगवान्ने उनकी अभ्यर्थना स्वीकार की और द्वारकामें अनेक प्रकारके उत्पात देख यादवोंको प्रभास-क्षेत्रमें चलनेकी आज्ञा दी । यह आज्ञा पाकर यद्ववंशियोंने एक मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया और सब अपने-अपने रथोंको सजाने एवं जोतने लगे।

उद्धवजी भगवान् श्रीकृष्णके यहे ,प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तैयारी करते देखा, भगवान्की आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत्के एकमात्र अधिपति भगवान् श्रीकृष्णके पास एकान्तमें गये, उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे—

भ्योगेश्वर ! आप देवाधिदेवों के भी अधीश्वर हैं । आपकी लीलाओं के अवण-कीर्तनसे जीव पिवत्र हो जाता है । आप सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हैं । आप चाहते, तो ब्राह्मणों के शापकों मिटा सकते थे; परंतु आपने वैसा किया नहीं । इससे में यह समझ गया कि अव आप यदुवंशका सहार करके, इसे समेटकर अवश्य ही इस लोकका परित्याग कर हो। । परंतु धुँघराली अल्कोंबाले स्थामसुन्दर ! में आधे श्वणके लिये भी आपके चरणकमलोंके त्यागकी वस्त सोच भी

नहीं सकता । मेरे जीवनसर्वस्त, मेरे खामी ! आप मुझे भी अपने धाममें ले चलिये। प्यारे कृष्ण । आपकी एक-एक लीला मनुष्योंके लिये परम मङ्गलमयी और कानोंके लिये अमताबल्प है। जिसे एक बार उस रसका चसका लग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये लालसा ही नहीं रह जाती । प्रभो ! हम तो उठते-वैठते, सोते-जागते घमते-फिरने आपके साध हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, किया; कहाँतक गिनावें, हमारी एक-एक चेष्टा आपके साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम हैं; और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं ? हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाये हुए चन्दन लगाये, आपके उतारे हए वस्त्र पहने और आपके धारण किये हए गहनोंसे अपने-आपको सजाते रहे। हम आपकी जुठन खानेवाले सेवक हैं। इसलिये हम आपकी मायापर अवस्य ही विजन प्राप्त कर लेंगे। (अतः प्रभो ! हमें आपकी मायाका डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोगका।) हम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना वहत ही कठिन है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचर्यका पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम करते हैं। इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासियोंके इदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वत्तियोंकी द्यान्तिरूप नैष्क्रम्य-अवस्थामें स्थित होकर आपके 'बहा' नामक धामको प्राप्त होते हैं । महायोगेश्वर ! हमलोग तो कर्म-मार्गमें ही भ्रम-भटक रहे हैं ! परंत इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके गुणें और लीलाओंकी चर्चा करेंगे तथा मन्ध्यकी-सी छीछा करते हुए आपने जो कछ किया या कहा है, उसका स्मरण-कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल-ढाल, मुसकान-चितवन और हास-परिहासकी स्मृतिमें तलीन हो जायँगे। केवल इसीसे हम दुस्तर मायाको पार कर छेंगे। (इसिंछये हमें मायासे पार -जानेकी नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है । आप हमें छोड़िय नहीं, साथ ले चलिये।)

जय उद्धवजीने देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णते इस प्रकार प्रार्थना की, तय उन्होंने अपने अनन्यप्रेमी सखा एशं सेनक उद्धवजीसे जो कुछ कहा, उसीको 'उद्धय गीता' के नामसे आगे दिया जा रहा है।

#### अध्याय प्रथम

अवधृतोपारन्यान—पृथ्वीसे कव्नरतक आठ गुरुऒंका वर्णन

श्रीभगवानुवाच

यदात्य मां महाभाग तचिकीर्षितसेव मे । ब्रह्मा भवो कोकपालाः खर्वासं मेऽभिकाङ्किणः॥ मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः। यदर्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ कुलं वै शापनिर्देग्धं नङ्खचत्यन्योन्यविग्रहात् । समुद्रः सप्तमेऽह्वचेतां पुरीं च प्राविष्यति ॥ यहीं वायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्कलः। भनिष्यत्यचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः ॥ न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले। जनोऽधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ त्वं त सर्वे परित्यज्य स्नेहं खजनबन्धुषु । मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदग् विचरस्व गाम्।। यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्या श्रवणादिभिः। नश्वरं गृह्यमाणं च त्रिद्धि मायामनोमयम् ॥ पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक् । कर्माकर्मविकर्भेति गुणदोषधियो भिदा।। तसाद् युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्। आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्। नान्तरायैर्विहन्यसे ।। अत्मानुभवतुष्टात्मा दोषबुद्धचोभयातीतो निषेधान निवर्तते । गुणबुद्धचा च त्रिहितं न करोति यथार्भकः॥ सर्वभूतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्रयः । पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विषद्येत वै पुनः ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । ७ । १-१२ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाभाग्यवान् उद्भव ! तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इन्द्रादि छोकपाछ भी अब यही

चाहते हैं कि मैं उनके लोकोंमें होकर अपने धामको चला जाऊँ । प्रधीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा कर चुका । इसी कामके लिये ब्रह्माजी-की प्रार्थनासे मैं वलरामजीके साथ अवतीर्ण हुआ था । अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चका है, पारस्परिक फ्रूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा । आजके सातवें दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाको डुबो देगा । प्यारे उद्भव ! जिस क्षण मैं मर्त्यलोकका परित्याग कर दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मङ्गळ नष्ट हो जायँगे और थोडे ही दिनोंमें पृथ्वीपर कलियगका वोलबाला हो जायगा। जब मैं इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तव तम इसपर मत रहना; क्योंकि साधु उद्भव ! कलियुग-में अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें ही होगी। अब तम अपने आत्मीय खजन और बन्धु-बान्धवोंका स्नेह-सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन लगाकर समदृष्टिसे पृथ्वीमें खन्छन्द विचरण करो । इस जगत्में जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। खप्रकी तरह मनका विलास है। इसलिये माया-मात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो । जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागलकी तरह अनेकों वस्तुएँ प्रतीत होती हैं; वास्तवमें ही है । नानात्वका भ्रम हो भ्रम जानेपर ही 'यह गुण है' और 'यह दोष—'इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि-में गुण और दोषका भेद वैठ गया है, बद्धमूल हो गया है, उसीके लिये कर्म, अकर्म और विकर्मरूप मेदका प्रतिपादन हुआ है । इसिलिये उद्भव ! तुम पहले

अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लो. जनकी वागडोर अपने हाथमें ले छो और केवछ इन्द्रियोंको ही नहीं, चित्तकी समस्त बृत्तियोंको भी रोक छो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मामें ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत ब्रह्मसे एक है, अभिन्न है। जब वेदोंके मुख्य तात्पर्य— निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप विज्ञानसे भलीभाँति सम्पन्न होकर तम अपने आत्माके अनुभवमें ही आनन्दमग्न रहोगे और सम्प्रण देवता आदि शरीरधारियोंके आत्मा हो जाओंगे ! इसलिये किसी भी विष्नसे तम पीड़ित नहीं हो सकोगे: क्योंकि उन विष्नों और विष्न करनेवालोंकी आत्मा भी तम्हीं होओगे। जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, वह बालक्से समान निषिद्ध कर्म-से निवृत्त होता है, परंतु दोष-बुद्धिसे नहीं। वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण-बुद्धि-से नहीं । जिसने श्रुतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया बलिक उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका हितेषी सहद होता है और उसकी बत्तियाँ सर्वथा शान्त रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खरूप— आत्मखरूप देखता है; इसिलये उसे फिर कभी जन्म-मृत्युके चकरमें नहीं पड़ना पड़ता ॥ १---१२ ॥

श्रीशुक उवाच

इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप । उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । ७ । १३ )

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान्के परम प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणाम करके तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे यह प्रश्न किया !! १३ !!

#### उद्धव उवान्त्र

योगेश योगविन्यास योगातमन् योगसम्भव।
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः॥
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयातमिः।
स्रुतरां त्विय सर्वात्मन्नभक्तौरिति मे मितः॥
सोऽहं ममाहमिति मूढमितिविंगाढस्त्वन्मायया विरचितातमिन सानुवन्धे।
तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं
संसाधयामि भगवन्नजुशाधि भृत्यम्॥

सत्यस्य ते खदश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विबुधेष्विप नानुचक्षे । सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः ॥ तसाद भवन्तमनवद्यमनन्तपारं

सर्वज्ञमीश्वरमकुण्डविकुण्डधिष्ण्यम् । निर्विण्णधीरहमु ह वृज्ञिनाभितसो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये॥ (श्रीमद्भागवत ११ । ७ । १४-१८)

उद्धवजीने कहा-भगवन् ! आप ही समस्त योगियों-की गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगोंके आधार, उनके कारण और योगखरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याणके लिये उस संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है। परंत अनन्त! जो लोग विषयोंके चिन्तन और सेवनमें घुल-मिल गये हैं, विषयातमा हो गये हैं, उनके लिये विषयभोगों और कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है। सर्वस्वरूप ! उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वथा असम्भव ही है-ऐसा मेरा निश्चय है । प्रभो ! मैं भी ऐसा ही हूँ; मेरी मित इतनी मृद्ध हो गयी है कि 'यह में हूँ, यह मेरा है' इस भावसे में आपकी मायाके खेल, देह और देहके सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, धन आदिमें द्भव रहा हूँ। अतः भगवन्! आपने जिस सर्वत्यागका उपदेश किया है, उसका तत्त्व मुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकूँ । मेरे प्रभो ! आप भूत, भविण्य, वर्तमान—इन तीनॉ कालोंसे अवाधित, एकरस सत्य हैं । आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं-प्रकाश आत्मखरूप हैं । प्रभो ! में समझता हूँ कि मेरे लिये आत्मतत्त्वका उपदेश करनेवाला

आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होनेके कारण आपकी माया में मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वशमें हो गयी है। यही कारण है कि वे इन्द्रियों से अनुभव किये जानेवाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसीलिये मुझे तो आप ही उपदेश की जिये। भगवन् ! इसी से चारों ओरसे दुः खों की दावाग्रिसे जलकर और विरक्त हो कर में आपकी शरणमें आया हूँ। आप निर्दोष देश-काल से अपरिन्छिन्न, सर्वश्च, सर्वशक्तिमान् और अविनाशी वैकुण्ठ-लोकके निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैं (अतः आप ही मुझे उपदेश की जिये।)। १४—१८।

#### श्रीभगवानुवाच

प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः। सम्रद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात् ॥ आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥ पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । आविस्तरां प्रपञ्यन्ति सर्वशक्त्युपदृंहितम् ॥ बहुपादस्तथापदः । एकद्वित्रिचतुष्पादो बह्वयः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां से पौरुषी प्रिया ॥ अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् । गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैरग्राह्यमनुमानतः अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । यदोरमिततेजसः ॥ संवादं अवधृतस्य अवध्तं द्विजं कंचिचरन्तमकुतोभयम्। कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। ७। १९-२५ )

भगवान् श्रीग्रन्णने कहा—उद्भव ! संसारमें जो मनुष्य 'यह जगत् क्या है ! इसमें क्या हो रहा है !' इत्यादि बातोंका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको खयं अपनी

विवेकराक्तिसे ही प्रायः वचा लेते हैं। समस्त प्राणियों-का, विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और अहित-का उपदेशक गुरु है; क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करनेमें पूर्णत: समर्थ है । सांख्ययोगविशास्त्र धीर परुप इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, मनःशक्ति आदिके आश्रय-भूत मुझ आत्मतत्त्वको पूर्णतः प्रकटरूपसे साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैरवाले, दो पैरवाले, तीन पैरवाले, चार पैरवाले, चारसे अधिक पैरवाले और विना पैरके-इत्यादि अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर है। इस मनुष्य-शरीरमें एकाप्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमानसे अग्राह्य अर्थात् अहंकार आदि विषयोंसे भिन्न मुझ सर्वप्रवर्त्तक ईश्वरको साक्षात् अनुभव करते हैं । इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं । वह इतिहास परम तेजसी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके रूपमें है। एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाल-दर्शी तरुण अवधृत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं । तव उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया ॥ १९—-२५॥

### यदुरवाच

कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकर्तुः सुविशारदा। यामासाद्य भवाँ छोकं विद्यांश्वरित बालवत्।। प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः। हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः॥ त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुमगोऽमृतभाषणः। न कर्ता नेहसे किंचिज्जडोन्मन्तिपशाचवत्॥ जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना। न तप्यसेऽप्तिना मुक्तो गङ्गाम्भःस्य इव द्विपः॥ त्वं हि नः पृच्छतां त्रक्षश्रात्मन्यानन्दकारणम् । त्र्हि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥ (श्रीमद्भागवत ११ । ७ । २६—३० )

राजा यदुने पूछा-ब्रह्मन् ! आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई ? जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान् होनेपर भी वालकके समान संसारमें विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य, सम्पत्ति आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्त्व-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हैं: अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणीसे तो मानो अमृत झर रहा है। फिर भी आप जड, उन्मत्त अथवा पिशाचके समान रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसारके अधिकांश लोग काम और लोभके दावानलसे जल रहे हैं: परंत आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं, आपतक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वनमें दावाम्नि लगनेपर उससे छूटकर गङ्गाजलमें खड़ा हो। ब्रह्मन ! आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसारके स्पर्शसे भी रहित हैं। आप सदा-सर्वदा अपने केवल खरूपमें ही स्थित रहते हैं, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है ? आप कृपा करके अवस्य बतलाइये 11 24-30 11

श्रीभगवानुवाच

यदुनैवं सहाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा।
पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः॥
(श्रीमद्भागवत ११।७।४१)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भव ! हमारे ।
महाराज यदुकी बुद्धि ग्रुद्ध थी और उनके हर
ब्राह्मणभक्ति थी । उन्होंने परमभाग्यवान् दत्तात्रेयर्ज
अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े कि
भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गरं
अब दत्तात्रेयजीने कहाँ ॥ ३१॥

ब्राह्मण उवाच

सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्धचुपाश्रिताः । यतो बुद्धिग्रुपादाय ग्रुक्तोऽटामीह ताञ्च्रुणु ॥ पृथिवी वायुराकाशमापोऽप्तिश्चन्द्रमा रविः । कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद् गजः ॥ मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोऽर्भकः । कुमारी शरकृत् सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत् ॥ एते मे गुरवो राजंश्चतुर्विश्चतिराश्रिताः । शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः ॥ यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज । तत्तथा पुरुपव्याद्य निवोध कथयामि ते ॥ (श्रीमद्भागवत ११। ७। ३२—३६

ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा—राजन्! मैंने अपन् बुद्धिसे बहुत-से गुरुओंका आश्रय छिया है, उनसे शिक्ष प्रहण करके मैं इस जगत्में मुक्तभावसे खच्छन्द विचरत हूँ । तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण की हु शिक्षा सुनों। मेरे गुरुओंके नाम हैं—पृष्वी, वायु आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालनेत्राला, हरिन, मङ्गी, पिङ्गला वेश्या, कुरु पक्षी, बाल्क, कुआँरी कन्या, वाण बनानेवाला, सर्प, मकड़ी और मङ्गी कीट—राजन्! मैंने इन चौवीस गुरुओंका आश्रय लिया है और इन्हींके आचरणसे इस लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययातिन्दन! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो।।३५—३६॥

# अवध्त दत्तात्रेयके चौवीस गुरु

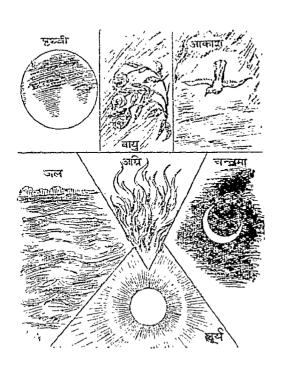

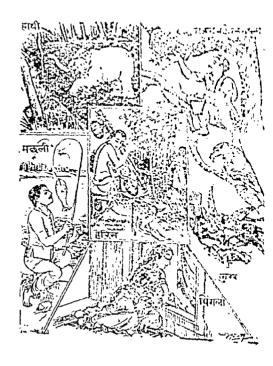

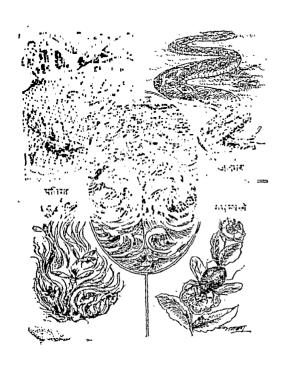



भ्तराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः।
तद् विद्वान्त चलेन्मार्गादन्त्रशिक्षं क्षितेर्वतम्।।
शक्षतपरार्थसर्वेहः परार्थेकान्तसम्भवः।
साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम्।।
(श्रीमन्द्राणवत ११। ७। ३७-३८)

मेंने पृथ्वीसे उसके धेर्यकी, क्षमाकी शिक्षा छी है। छोग पृथ्वीपर कितना आधात और क्या-क्या उत्पात नहीं करते; परंत वह न तो किसीसे बदला लेती है और न रोती-चिल्लाती है । संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारम्बके अनुसार चेया कर रहे हैं। वे समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण कर बैठते हैं । धीर पुरुपको चाहिये कि उनकी विकाता समझे. न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे। अपने मार्गपर ज्यों-का-स्यों चळता रहे । प्रधीके ही विकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा प्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ सदा-सर्वदा दूसरोंके हितके लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही एकमात्र दुसरोंका हित करनेके लिये ही हुआ है: साघ प्रस्पनो चाहिये कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा प्रहण करे ॥ ३७-३८॥

प्राणवृत्त्येव संतुष्येन्म्यिनेनेनिन्द्रयिष्येः । ज्ञानं यथा न नश्येत नान्नकीर्येत बाङ्मनः ।। विषयेष्वाविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः । गुणदोषव्यपेतात्मा न निपज्जेत वायुवत् ।। पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः । गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदक् ॥ (श्रीमद्भाणवत ११ । ७ । ३९—४१)

मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु—प्राणवायुसे यह शिक्षा प्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही संतुष्ट हो नाता है, वैसे ही साधकको भी चाहिये कि जितनेसे

जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर ले। इन्द्रियों-को तुस करनेके लिये बहुत से विषय न चाहे । संक्षेप-में उतने ही त्रिषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चञ्चळ न हो और वाणी व्यर्थ-की वातोंमें न लग जाय । शरीरके वाहर रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि जैसे वायुको अनेक स्थानों-में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म और खभाववाले विषयोंमें जाय, परंतु अपने लक्ष्य-पर स्थिर रहे । किसीके गुण या दोषकी और झक न जाय, किसीसे आसक्ति या हेप न कर बैठे। गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण है; परंतु वायुको गन्धका वहन करना पडता है। ऐसा करनेपर भी वाय शुद्ध ही रहता है, गन्यसे उसका सम्पर्क नहीं होता । वैसे ही साधकका जनतक इस पांचव शरीरसे सम्बन्ध है, तवतक उसे इसकी व्यावि-पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है। परंतु अपनेको शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेवाला साधक शरीर और उसके गुणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्लित रहता है ॥ ३९-४१ ॥

अन्तर्हित्थ स्थिरजङ्गमेषु

बह्मात्मभावेन समन्वयेन।

व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो

धुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्॥

तेजोऽबन्नमयैभीनैमेंघाद्यैर्वायुनेरितैः ।

न स्पृत्र्यते नभस्तद्वत् कालसृष्टेर्गुणेः पुमान्॥

(श्रीमद्वागवत ११। ७। ४२-४३)

राजन् ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें आकारा एक और अपरिन्छिन (अखण्ड) ही हैं। वैसे ही चर-अचर जितने भी सूरम-स्थल शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित होनेके कारण त्रहा सभीमें है। साधकको चाहिये कि सूतके मनियोंमें व्याप्त सतके समान आत्माको अखण्ड और असङ्गरूपसे देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती है । इसलिये साधकको आत्माकी आकागरूपताकी भावना करनी चाहिये। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायुक्ती प्रेरणासे वादल आदि आते हैं और चले जाते हैं: यह सव होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। आकाशकी दृष्टिसे यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्यके चक्करमें न जाने किन-किन नाम-रूपोंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं; परंतु आत्माके साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है ॥ ४२-४३ ॥

खच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम् । म्रनिः पुनात्ययां सित्रसीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः।। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्घवीदरभाजनः। सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नाद्त्ते मलमग्निवत्।। क्रचिच्छकाः क्रचित् स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छतास श्रुङ्के सर्वत्र दातृणां दहन् प्रागुत्तराशुभय्।। खमायया सृष्टमिदं सदसह्रक्षणं विद्यः। प्रविष्ट ईयते तत्तत्त्वरूपोऽग्निरिवैधसि ।। ( श्रीमद्भागवत ११ । ७ । ४४---४७ )

जिस प्रकार जल खभावसे ही खच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि तीर्थोंके दर्शन, स्पर्श और नामोचारणसे भी लोग पवित्र हो जाते हैं-वैसे ही साधकको भी खमावसे ही ख़द्ध, स्निम्ब, मधुरभाषी और लोकपावन होना चाहिये। जलसे शिक्षा प्रहण करनेवाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोचारणसे लोगोंको पवित्र कर देता है। राजन् ! मैंने अग्निसे यह शिक्षा ली है कि जैसे

वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेजसे दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह-परिप्रहके लिये कोई पात्र नहीं--सब कुछ अपने पेटमें रख लेती है और जैसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी विभिन्न वस्तुओंके दोषोंसे वह छिप्त नहीं होती; वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी. तपरयासे देदीप्यमान, इन्द्रियोंसे अपराभृत, भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य सभी विषयोंका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रक्खे, किसीका दोप अपनेमें न आने दे। जैसे अग्नि कहीं ( छकड़ी आदिमें ) अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं ग्रप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाय। वह कहीं-कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याण-कामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें। वह अग्निके समान ही भिक्षारूप हवन करनेत्रालोंके अतीत और भावी अञ्चाभको भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन प्रहण करता है। साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे अप्न लंबी-चौड़ी, टेढ़ी-सीघी लकड़ियोंमें रहकर उनके समान ही सीधी-टेढ़ी या लंबी-चौड़ी दिखायी पड़ती है--वास्तवमें वह वैसी है नहीं; वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए कार्य-कारणरूप जगतमें व्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने लगता है ॥ ४४-४७॥

विसर्गाद्याः अभ्यानान्ता भावा देहस्य नात्मनः। कलानामिन चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवरर्मना ॥ कालेन होघवेगेन भूतानां प्रभगाप्ययौ। नित्याविष न दृत्रयेते आत्मनोऽग्नेर्यथाचिषाम्।। गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विद्युःशति । न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपितः॥ बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस हम् वास्ता। **लक्ष्यते स्थूलमतिभिरातमा** पामस्थितीऽजीताः(॥ ( भीमन्यामान ११ । ७ । ५८ - ५१ )

सोऽहं श्रूचे गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः । जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः ॥ तांस्तथैवाष्ट्रताञ्छिग्भिमृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः । स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यवुधोऽपतत् ॥ (श्रीमदागवत ११। ७। ५२—७१)

राजन ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा ासिक न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना ातन्त्र्य खोकर दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी हि अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा । राजन् ! किसी गळमें एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़पर अपना सिला वना रक्खा था। अपनी मादा कबृतरीके साथ इ कई वर्षोतक उसी घोंसलेमें रहा। उस कबूतरके जोड़ेके इयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेहकी वृद्धि होती ाती थी। वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे कि न्होंने एक-दूसरेकी दृष्टिसे दृष्टि, अङ्गसे अङ्ग और द्धिसे बुद्धिको बाँच रक्खा था । उनका एक-दूसरेपर ाना विश्वास हो गया था कि वे नि:शङ्क होकर वहाँकी क्षावलीमें एक साथ सोते, बैठते, घूमते-फिरते, ठहरते, ातचीत करते, खेळते और खाते-पीते थे। राजन्! ज्वतरीपर कवृतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ ाहती, क्वूतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना र्ग करता; वह कबृतरी भी अपने कामुक पतिकी नमनाएँ पूर्ण करती । समय आनेपर कबूतरीको पहला र्भ रहा । उसने अपने पतिके पास ही घोंसलेमें अंडे र्ये । भगवान्की अचित्य शक्तिसे समय आनेपर वे ांडे फूट गये और उनमेंसे सब अङ्गोंवाले बच्चे निकल गाये । उनका एक-एक अङ्ग और रोएँ अत्यन्त कोमल रे। अब उन कबूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर ज्य गयीं, वे बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने ब<del>च</del>ींका गलन-पालन, लाइ-प्यार करते और उनकी मीठी बोली, ानकी गुटर-गूँ सुन-सुनकर आनन्दमग्न हो जाते। न्से तो सदा-सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं; वे जब अपने

सुकुमार पंखोंसे माँ-वापका स्पर्श करते, कूजते, भोली माली चेष्टाएँ करते और भुदक-भुदककर अपने माँ वापके पास दौड़े आते तब कबूतर-कबूतरी आनन्दमम हो जाते। राजन् ! सच पूछो तो वे कबूतर-कबूतर् भगवान्की मायासे मोहित हो रहे थे। उनका हृदर एक-दूसरेके स्नेहवन्धनसे वॅथ रहा था। वे अपने नन्हे नन्हें बचोंके पालन-पोषणमें इतने व्यप्न रहते कि उन् दीन-दुनिया, लोक-परलोककी याद ही न आती। एव दिन दोनों नर-मादा अपने बचोंके लिये चारा लाने जंगलमें गये हुए थे; क्योंकि अव उनका कुटुम्ब बहुत बढ़ गया था । वे चारेके लिये बहुत देरतक जंगलमें चारों ओर विचरते रहे । इधर एक बहेलिया चूमता-घामता संयोगवश उनके घोंसलेकी ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कवृतरके वन्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया । कवूतर-कवूतरी वचोंको खिलाने-पिलानेके लिये हर समय उत्सुक रहा करते थे। अव वे चारा लेकर अपने घोंसलेके पास आये। कवृतरीने देखा कि उसके नन्हे-नन्हे वन्चे, उनके हृदयके दुकड़े जालमें फँसे हुए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थितिमें देखकर कत्रूतरीके दुःखकी सीमा न रही। वह रोती-चिछाती उनके पास दौड़ गयी। भगवान्की मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी। अपने बच्चोंको जालमें फँसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुध न रही और वह स्वयं ही जाकर जालमें फँस गयी। जब कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे भी प्यारे बच्चे जालमें फँस गये और मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब वह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी। 'मैं अभागा हूँ, दुर्मीत हूँ। हाय, हाय ! मेरा तो सत्यानाश हो गया । देखो, देखो

न मुद्दे अभी तृति हुई और न मेरी आशाएँ ही पूरी हुई । तजनका भेरा भर्म, अर्थ और कामका मुळ यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया । हाय । मेरी प्राणप्यारी मुन ही अपना इष्टदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात गानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे योग्य थी । आज वह मुझे सुने घरमें छोड़कर हमारे सींचे सादे निरद्धल बचोंके साथ खर्ग सिधार रही है। गेरे वच्चे मर गये। मेरी पत्नी जाती रही। मेरा अव संसारमें क्या काम है ! मुझ दीनका यह विधुरजीवन-विना गृहिणीका जीवन, जलनका—व्यथाका जीवन है । अव में इस सूने घरमें किसके लिये जीज ?? राजन् ! कत्रूतरके बन्चे जालमें फँसकर तड़फड़ा रहे थे। त्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंत् वह मूर्ख कनूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि खयं जान-बूझकर जालमें कूद पड़ा ॥ ५२—७१॥

तं लब्धा खब्धकः क्र्रः कपोतं गृहमेधिनस् । कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहस् ॥ एवं कुटुस्च्यज्ञान्तात्मा द्वन्द्वारामः पतित्रवत् । पुष्णन् कुटुस्वं कृपणः सानुबन्धोऽवसीदति ॥ यः प्राप्य मानुषं लोकं प्रक्तिद्वारमपावृतम् । गृहेषु खगवत् सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥ (श्रीमद्वागवत ११ । ७१ ७२—७४)

राजन्! वह बहेलिया वड़ा क्रूर था । गृहस्थाश्रमी कवृतर-कवृतरी और उनके बचोंके मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना । जो कुटुम्बी है, विषयों और लोगोंके सङ्ग-साथमें ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती । वह उसी कबृतरके समान अपने कुटुम्बके साथ कष्ट पाता है । यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार है । इसे पाकर भी जो कबृतरकी तरह अपनी घर-गृहस्थीमें ही फँसा हुआ है, वह बहुत ऊँचेतक चढ़कर गिर रहा है । शास्त्रकी भाषामें वह 'आरूढ्टम्यत' है ॥ ७२-७४॥

## अध्याय हितीय

अवधूतोपाख्यान—अजगरसे पिङ्गलातक नौ गुरुओंका वर्णन

ब्राह्मण उवाच

सुखमैन्द्रियकं राजन् खर्गे नरक एव च । देहिनां यद् यथा दुःखं तसान्नेच्छेत तद् बुधः॥ प्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेन वा । यहच्छयेगापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽजुपक्रमः । यदि नोपनमेद् ग्रासो महाहिरिव दिष्टश्चक् ॥ ओजःसहोवलयुतं विश्रद् देहमकर्मकम् । शयानो वीतनिद्वश्च नेहेतेन्द्रियनानिष ॥

( श्रीमद्भागवत ११ । ८ । १—४ )

अवधूत इत्ताजेयजी कहते हैं - राजन् ! प्राणियों -

को जैसे विना इच्छाके, विना किसी प्रयत्नके, रोकर्निकी चेष्टा करनेपर भी पूर्वकर्मानुसार दु:ख प्राप्त होते हैं, वैसे ही खर्गमें—कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय-सम्प्रन्थी सुख भी प्राप्त होते हैं। इसिलिये सुख और दु:खका रहस्य जाननेपाले बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे। विना माँगे, विना इच्छा किये खयं ही अनायास जी कुछ मिल जाय—वह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और खादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा—पुद्धिमान पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो

जीवन ही तूमर हो जायगा । यह बात खुव समझ लेनी नाहिये कि संन्यासी प्रातः-संच्याके लिये किसी प्रकारका संप्रह न करे; यदि संप्रह करेगा, तो मधुमिक्खयोंके सगान अपने संप्रहके साथ ही जीवन भी गँवा बैठेगा ॥ ९—–१२॥

पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद् दाखीमपि।
स्पृशन् करीव वध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः।।
नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः किहैचिन्मृत्युमात्मनः।
वलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा।।
(श्रीमद्रागवत ११।८।१३-१४)

राजन् ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीकों कभी पैरसे भी काठकी वनी हुई स्त्रीका भी स्पर्श न करना चाहिये । यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके अङ्ग-सङ्गसे हाथी वाँच जाता है, वैसे ही वह भी बँध जायगा । विवेकी पुरुष किसी भी स्त्रीकों कभी भी भीग्यरूपसे स्त्रीकार न करे; क्योंकि यह उसकी म्र्तिमती पृत्यु है । यदि वह स्त्रीकार करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी तरह अधिक वलवान् अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा जायगा ॥ १३-१४ ॥

न देयं नोपभोग्यं च छुन्धेर्यद् दुःखसंचितम् । भुङ्क्ते तद्पि तचान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥ सुदुःखोपाजितैर्विचैराज्ञासानां गृहाशिषः । मधुहेवाप्रतो भुङ्क्ते यतिर्वे गृहसेधिनाम् ॥ (श्रीमदागवत ११ । ८ । १५-१६ )

मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा प्रहण की है कि संसारके लोभी पुरुष वड़ी किटनाईसे धनका संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसीको दान करते हैं और न खयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस, जैसे मधु निकालनेवाला मधु-मिक्ख्यों-इस संचित रसको निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके इंचित धनको भी उसकी टोह रखनेवाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमविखयोंका संग्रह किया हुआ मधु उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; वैसे ही गृहस्थोंके बहुत कठिनाईसे संचित किये पदार्थोंको, जिनसे वे सुखमोगकी अभिलाण रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं; क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन कराकर ही खयं भोजन करेगा॥ १५—१६॥

ग्राम्यगीतं न शृणुयाद् यतिर्वनचरः कचित् । शिक्षेत हरिणाद् बद्धान्मृगयोगीतमोहितात् ॥ नृत्यवादित्रगीतानि जुपन् ग्राम्याणि योपिताम् । आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्को मृगीसुतः ॥

मैंने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्यासीको कभी विषय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये। वह इस बातकी शिक्षा उस हरिनसे प्रहण करे, जो व्याधके गीतसे मोहित होकर बँध जाता है। तुम्हें इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुए ऋण्यश्रृङ्ग मुनि स्त्रियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-वजाना, नाचना आदि देख-सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हायकी कठपुतली वन गये थे।। १७-१८।।

जिह्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः।
मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिमीनस्तु विदेशैर्यथा।।
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीपिणः।
वर्जियत्वा तु रसनं तिन्नरन्तस्य वर्धते।।
तावजितेन्द्रियो न स्याद् विजितान्येन्द्रियः पुमान्।
न जयेद् रसनं यावजितं सर्वं जिते रसे।।
(श्रीमद्रागवत ११।८। १९-२१)

अव मैं तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली काँटेमें लगे हुए मांसके टुकड़ेके लोमसे अपने प्राण गँवा देती है, वैसे ही खादका लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपनी मनको मथकर व्याकुल कर देनेवाली

यन्त समाप साण संतप्रद <u> विचाम</u> नित्यसिमं बिहाय । अकागदं दःखभयाधिशोक-तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥ मोहप्रद धहा मयाऽऽत्मा परितापितो त्रथा माञ्जेन्यगुच्यानिनिगर्ह्यगर्तया चुँगान्तराद् यार्थत्योऽनुशोच्यात क्रीतेन वित्तं स्तिमात्मनेच्छती ॥ यदस्त्रिभितिमितवंशवंश्य-स्युणं त्वचा रोभनखेः पिनद्वम् । क्षरनवद्वारमगार मेतद विण्मृत्रपूर्णं मदुपैति कान्या ॥ युढधीः । विदेतानां पुरे हासिनहभेकैव धान्यभिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात् काममच्युतात् मुहृत् प्रेष्टनगा नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम् । तं विक्रीयात्मनैवाहं रमेऽनेन यथा रमा॥ कियत् प्रियं ते व्यभजन् कामा ये कामदा नराः । आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्यताः ॥ नृतं से भगवान श्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । निर्वेदोऽयं द्राशाया यनमे जातः सुखावहः ॥ मैवं स्युर्मन्द्भाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः । येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः शममृच्छति ॥ तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । त्यक्त्वा दुराद्याः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम् ॥ श्रद्धत्येतद्यथालाभेन जीवती । संतुष्टा विहराम्यघुनैचाह्मात्मना रमणेन वै संसारक्र्पे पतितं विषयेर्प्रपितेक्षणम् । प्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः।। अत्सैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलातु। अप्रमत्त इदं पश्येद् ग्रस्तं कालाहिना जगत्।।

( श्रीमद्भागवत ११ । ८ । ३०-४२ )

पिङ्गलाने यह गीत गाया था—हाय ! हाय इन्द्रियोंके अधीन हो गयी । मला | मेरे मोहका वि तो देखो! में इन दृष्ट पुरुपोंसे, जिनक्का कोई अस्तिल नहीं हैं, विपयसुखकी ठाछसा करती हूँ। कि दुःखकी वात है ! में सचमुच मूर्ख हूँ । देखो तो सा मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे खामी भगव विराजमान हैं । वे वास्तविक प्रेम-सुख और परमार्थः सचा धन भी देनेवाले हैं। जगतके प्रस्य अनित्य और वे नित्य हैं । हाय ! हाय ! मैंने उनको तो छे दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया जो मे एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे द:ख-भर आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मे मूर्खता भी असीम है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। ब खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविक वेश्यावत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शरी और मनको क्लेश दिया--पीड़ा पहुँचायी । मेरा य शरीर विक गया हैं। लम्पट, लोभी और निन्दनी मनुष्योंने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ हि इसी शरीरसे धन और रति-सुख चाहती हूँ । मुः धिकार है । यह शरीर एक घर है । इसमें हिंडुयों टेडे-तिरछे बाँस और खंभे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ औ नाखृनोंसे यह छाया गया है। इसमें नौ दरवाजे है जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचिर सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरित्त ऐसी कौन स्त्री है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिः समझकर सेवन करेगी। यों तो यह विदेहोंकी-जीवन्मुक्तोंकी नगरी है, परंतु इसमें में ही सबसे मूर् और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोड्कर दूसरे पुरुषकी अभिलापा करती हूँ । मेरे हृदयमें विराजमान प्रमु, समस्त प्राणियोंके हितेषी सुहद्, प्रियतम, खामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आपको देकर इन्हें

खरीद खूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी, जैसे लक्ष्मीजी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त ! तू वतला तो सही, जगतुके विषय-भोगोंने और उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है । अरे ! वे तो खयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही वात नहीं कहती, केवल मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने भी भोगोंके द्वारा अपनी पत्नियोंको संतष्ट किया है ? वे बेचारे तो खयं कालके गालमें पड़े-पड़े कराह रहे हैं। अवस्य ही मेरे किसी राभ-कर्मसे विष्णुभगवान् मुझपर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है । अवस्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देनेत्राला होगा । यदि मैं मन्द-भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने पड़ते, जिनसे वैराग्य होता है । मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर आदिके सब बन्धनोंको काटकर शान्ति लाभ करता है। अव मैं भगवान्का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी शरण प्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे निर्वाह कर हूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। में अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मखरूप प्रभुके साथ ही विहार करूँगी।

यह जीव संसारके कूएँमें गिरा हुआ है। विषयोंने इसे अंधा बना दिया है। काल्रुक्पी अजगरने इसे अपने मुँहमें दवा रक्खा है। अब भगवान्को लोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय बह खयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिये बड़ी सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा जगत् काल्रुक्पी अजगरसे प्रस्त है।। ३०-४२॥

ब्राह्मण उवाच

एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्पजाम् । छिच्वोपश्चममास्थाय श्चयामुपविवेश सा ॥ आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम् । यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ (श्रीमद्रागवत ११ । ८ । ४३-४४ )

अवध्त दत्तात्रेयजी कहते हैं—राजन् ! पिङ्गला वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, उनसे मिलनेकी लालसाका परित्याग कर दिया और शान्तभावसे जाकर वह अपने विक्रोनेपर सो रही । सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दु:ख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिङ्गला वेश्याने जब पुरुषकी आशा त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सकी ॥ १३-१४॥

# अध्याय तृतीय

अवधूतोपाख्यान—कुरर पक्षीसे भृङ्गीतक सात गुरुओंका वर्णन

ब्राह्मण उवाच

परिग्रहो हि दुःखाय यद् यतिग्रयतमं नृणाम् । अनन्तं सुखमाण्नोति तद् विद्वान् यस्त्वकिंचनः।। सामिषं कुररं जघ्नुर्बिलनो ये निरामिषाः । तदामिषं परित्यज्य स सुखं समिनन्दत ।। (श्रीमद्भागवत ११ । ९ । १-२ )

अवधूत दत्तात्रेयजीने कहा-राजन् ! मनुष्योंको

जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें संग्रह करना ही उनके दु:खका कारण है। जो बुद्धिमान् पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भावसे रहता है—शरीरकी तो बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता—उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका दुकड़ा लिये हुए था। उस समय दूसरे बलवान् पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षीने अपनी चोंचसे मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला ॥१-२॥

न में मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम् । आत्मक्रीड आत्मरितिर्वचरामीह बालवत् ॥ द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्छतौ । यो विम्रुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः ॥ (श्रीमद्वागवत ११ । ९ । ३-४)

मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवारवालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है । मैं अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने साथ ही कीडा करता हूँ । यह शिक्षा मैंने वालकसे ली है । अतः उसीके समान मैं भी मौजसे रहता हूँ । इस जगत्में दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दमें मग्न रहते हैं—एक तो भोलानाथ निश्चेष्ट नन्हा-सा वालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥ ३-४॥

कचित् कुमारी त्वात्मानं ग्रुणानान् ग्रुहमागतान् । स्वयं तान्ह्यामास कापि यातेषु बन्धुषु ।। तेपामभ्यवहारार्थं शालीन् रहिस पार्थिव । अवघ्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाश्रकुः शङ्खाः स्वनं महत्।। सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती वीडिता ततः । बभञ्जैकैकशः शङ्खान् द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत् ।। उभयोरप्यभृद् घोषो ह्यव्यन्त्याः स शङ्ख्योः। तत्राप्येकं निरिभददेकस्मान्नाभवद् ध्वनिः ।। अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमिद्म । लोकाननुचरन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्सया ।। यासे बहूनां कलहो भवेद् वार्ता द्वयोरिप । एक एव चरेत्तसात् कुमार्या इव कङ्कणः ।।

एक वार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण

करनेके लिये कई लोग आये हुए थे। उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाहर गये हुए थे। इसलिये उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य-सत्कार किया । राजन् ! उनको भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्तमें धान कूटने लगी । उस समय उसकी कलाईमें पड़ी शंखकी चुड़ियाँ जोर-जोरसे बज रही थीं । इस शब्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी लजा माल्रम हुई और उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डार्छी और दोनों हाथोंमें केवल दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं। अब वह फिर धान कूटने लगी। परंतु वे दो-दो चुड़ियाँ भी बजने लगीं, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी । जब दोनों कलाइयोंमें केवल एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारकी आवाज नहीं हुई। रिपदमन ! उस समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखनेके छिये इधर-उधर घुमता-घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था । मैंने उससे यह शिक्षा प्रहण की कि जब बहुत छोग एक साथ रहते हैं, तब कळह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है; इसिंखेये कुमारी कन्याकी चुड़ीके समान अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ५-१०॥

मन एकत्र संयुज्याजितश्वासो जितासनः ।
वैराग्याभ्यासयोगेन भ्रियमाणमतन्द्रितः ॥
यिसम् मनो लब्धपदं यदेतच्छनैः शनैर्मुञ्चति कर्मरेणून् ।
सन्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्र
विश्र्य निर्वाणसुपैत्यनिन्धनम् ॥
तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो
न वेद किंचिद् वहिरन्तरं वा ।
यथेषुकारो नृपति व्रजन्तमिपौ गतात्मा न ददर्श पार्झे ॥
(श्रीमद्रागवत ११ । ९ । ११—१३)
राजन् ! मैंने वाण वनानेवालेसे यह सीखा है कि

आसन और श्वासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासके

द्वारा अपने मनको वशमं कर ले और फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक लक्ष्यमें लगा दे। जब परमानन्दस्वरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तव वह धीरे-धीरे कर्मवासनाओंकी धूलको धो वहाता है। सत्त्वगुणकी वृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियोंका त्याग करके मन वैसे ही शान्त हो जाता है, जैसे ईधनके विना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्थिर—निरुद्ध हो जाता है, उसे वाहर-मीतर कहीं किसी पदार्थका मान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक वाण वनानेवाला कारीगर वाण वनानेमें इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दलवलके साथ राजाकी सवारी निकल गयी और उसे पता तक न चला। ११-१३॥

एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः। अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरेकोऽल्पभाषणः॥ गृहारम्भोऽतिदुःखाय निफलश्राध्वयात्मनः। सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते॥ (श्रीमद्भागवत ११।९।१४-१५)

राजन्! मैंने साँपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये। वह एक स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, गुफा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे पहचाना न जाय। किसीसे सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना व्यर्थ और दु:खकी जड़ है। साँप दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर बड़े आरामसे अपना समय काटता है। १४-१५॥

एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया। संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः॥ एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः। कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । सन्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ परावराणां परम आस्ते कैयल्यसंज्ञितः । केयलानुभवानन्दसंदोहो निरुपाधिकः ॥ केयलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकाम् । संक्षोभयन् सुजत्यादौ तया सुत्रमरिंदम ॥ तामाहुस्त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतोम्रुस्वम् । यस्मिन् प्रोतिमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् ॥ यथोर्णनाभिर्हृदयाद्णां संतत्य वक्त्रतः । तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥

( श्रीमद्भागवत ११ । ९। १६—२१ )

अव मकड़ीसे छी हुई शिक्षा सुनो । सबके प्रकाशक और अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान् भगवान्ने पूर्वकल्पमें विना किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे रचे हुए जगत्को कल्पके अन्तमें ( प्रलयकाल उपस्थित होनेपर) कालशक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया—उसे अपनेमें छीन कर छिया और सजातीय, विजातीय तथा खगत भेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं; परंतु खयं अपने आश्रय-अपने ही आधारसे रहते हैं; उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत्के आदिकारण परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्त्व-रज आदि समस्त राक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और खयं कैवल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूप विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभवखरूप और आनन्दघन मात्र हैं। किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति कालके द्वारा अपनी त्रिगुणमयी मायाको क्षुच्घ करते हैं और उससे पहले क्रियाशक्तिप्रधान सूत्र (महत्तत्व) की रचना करते हैं। यह सूत्ररूप महत्तत्त्व ही तीनों गुणोंकी पहली अभिन्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सृष्टिका मुल कारण है। उसीमें

यह सारा विश्व, स्तमें ताने-वानेकी तरह ओतप्रोत हैं और इसींके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हदयसे मुँहके द्वारा जाळा फैळाती है, उसींमें विहार करती है और फिर उसे निगळ जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत्को अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर उसे अपनेमें छीन कर लेते हैं।। १६—२१॥

यत्र यत्र मनो देही धारयेत् सकलं धिया। स्रोहाद् द्वेपाद् भयाद् वापियाति तत्तत्सरूपताम्।। कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः। याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसंत्यजन्।। (श्रीमद्भागवत ११।९।२२-२३)

राजन् ! मैंने मृङ्गी (बिल्नी) कीड़ेसे यह शिक्षा प्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्रेषसे अथवा भयसे गी जान-बूझकर एकाप्ररूपसे अपना मन किसीमें लगा दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप प्राप्त हो जाता है। जन् ! जैसे मृङ्गी एक कीड़ेकों ले जाकर दीवारपर अपने हनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे असीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग क्रेये बिना ही उसी शरीरसे तद्रुप हो जाता है।।२२-२३।।

एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा में शिक्षिता मितः। स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धं शृशु में वदतः प्रभो।। देहो गुरुर्मम विरक्तिविवेकहेतु-

विंश्रत् सा सत्त्वनिधनं सततात्र्युदर्भम् । तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः ॥ जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्तवर्गान् पुष्णाति यत्त्रियचिकीर्षया वितन्वन् । स्वान्ते सकुच्छ्मवरुद्धधनः स देहः

सृष्ट्वास्य बीजमवसीद्ति वृक्षधर्मा ॥

जिह्नैकतोऽग्रुमपक्षर्वति कहिं तर्षा

शिक्षोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्।

प्राणोऽन्यतश्चपल्डक् क च कर्मशक्तिर्बह्वयः सपत्न्य इव गेहपति लुनन्ति ॥
सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या

वृक्षान् सरीस्यपग्रान् खगदंशमत्स्यान्।
तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय

त्रह्मावलोकधिषणं ग्रुदमाप देवः॥
लब्ध्वा सुदुर्लभिनदं बहुसम्भवान्ते

मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः।
तूणाँ यतेत न पतेदनुमृत्यु याव-

निःश्रेयसाय विषयः खळु सर्वतः स्यात्।। एवं संजातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मिनि । विचरामि महीमेतां ग्रुक्तसङ्गोऽनहंकृतिः ॥ न ह्येकसाद् गुरोज्ञीनं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम् । नह्येकसाद् गुरोज्ञीनं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम् । नह्येतदिवितीयं वै गीयते बहुधिर्मिः॥ (श्रीमद्भागवत ११ । ९ । २४—३१)

राजन्! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ प्रहण कीं। अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वह तुम्हें बताता हूँ, साबधान होकर खुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्यकी शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि दु:ख-पर-दु:ख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीरसे तत्विचार करनेमें सहायता मिलती हैं, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता; सर्वदा यहीं निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कृते खा जायँगे। इसीलिये मैं इससे असङ्ग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों प्रकारकी कामनाएँ और कर्म करता है तथा खी-पुत्र,

# अध्याय चतुर्थ

इस लोक और परलोकके भोग दुःखरूप तथा असार हैं

श्रीभगवानुवाच

मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु मद्।श्रयः । वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत ॥ अन्वीक्षेत विश्रद्धात्मा देहिनां विपयात्मनाम् । सर्वारम्भविषययम् ॥ गणेषु तत्त्वध्यानेन सप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः। नानात्मकत्वाद् विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः ॥ निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्। जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत् कर्मचोदनाम् ॥ यमानभीक्षणं सेवेत नियमान मत्परः कचित । मदभिज्ञं गुरुं शान्तम्रपासीत मदात्मकम् ।। अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहदः। असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनस्य युरमोधवाक् जायापत्यग्रहक्षेत्रस्वजनद्वविणादिष उदासीनः समं पत्र्यन् सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ विलक्षणः स्थुलस्क्षमाद् देहादात्मेक्षिता खदक्। यथाग्निद्रिणो दाह्याद् दाहकोऽन्यः प्रकाशकः॥ निरोधोत्पत्त्वणबृहन्नानात्वं तत्कृतान गुणान । अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान परः ॥ योऽसौ गुणैविरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि । संसारस्तनिबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥

( श्रीमद्भागवत ११ । १० । १—-१० ,)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं-प्यारे उद्भव ! साधकको चाहिये कि सब प्रकारसे मेरी शरणमें रहकर (गीता, पाञ्चरात्र आदिमें) मेरेद्वारा उपदिष्ट अपने धर्मीका सावधानीसे पालन करे । साथ ही जहाँतक उनसे विरोध न हो, निष्कामभावसे अपने वर्ण, आश्रम और कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान

करे । निष्काम होनेका उपाय यह है कि खधमींव पालन करनेसे गुद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार क कि जगत्के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आर् विषयोंको सत्य समझकर उनकी प्राप्तिके लिये जं प्रयत करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दु:ख। इसके सम्बन्धः ऐसा विचार करना चाहिये कि स्वप्न-अवस्थामें औ मनोरथ करते समय जाम्रत्-अवस्थामें भी मनुष्य मन-ही मन अनेकों प्रकारके त्रिषयोंका अनुभव करता है, परंत उसकी वह सारी कल्पना वस्तुशून्य होनेके कारण न्यर्थ है । वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली भेद्वुद्धि भी व्यर्थ ही है; क्योंकि यह भी इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत् असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मख करनेवाले निष्काम अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये । उन कर्मीका विल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, जो वहिर्मुख बनाने-वाले अथवा सकाम हों । जब आत्मज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये। अहिंसा आदि यमोंका तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिये, परंत शौच ( पत्रित्रता ) आदि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार और आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये। जिज्ञास पुरुषके छिये यम और नियमोंके पालनसे भी वद्कर आवश्यक वात यह है कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे खरूपकी जाननेवाले और शान्त हों, मेरा ही खरूप समझकर सेवा करे । शिष्यको अभिगान न करना चाहिये। वह कभी किसीसे डाह न करे-किसीका बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्यमें कुशल हो---उसे आलस्य छ न जाय । उसे कहीं भी ममता न

और गुरुके चरणोंमें दृढ़ अनुराग हो । कोई काम वड़ाकर न करे-उसे सावधानीसे पूरा करे। सदा ार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये ो। किसीके गुणोंमें दोष न निकाले और व्यर्थकी न करे । जिज्ञासका परम धन है आत्मा; इसलिये स्त्री-पुत्र, घर-खेत, खजन और धन आदि सम्पूर्ण र्थीमें एक सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ विताका आरोप करके उससे ममता न करे-ासीन रहे । उद्भव ! जैसे जलनेवाली लक्ष्डीसे उसे ाने और प्रकाशित करनेवाली आग सर्वथा अलग ठीक वैसे ही विचार करनेपर जान पडता है कि भूतोंका वना स्थ्रलशरीर और मन-वृद्धि आदि इ तत्त्रोंका बना सक्ष्मशरीर दोनों ही दश्य और हैं । तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेवाला मा साक्षी एवं खयंप्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक जड हैं । आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है । इस ार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान विलक्षणता है। एव देहसे आत्मा भिन्न है । जब आग लकड़ीमें गलित होती है, तव लक्षड़ीके उत्पत्ति-विनाश, ाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह खयं ण कर लेती है। परंतु सच पूछो, तो लकड़ीके ं गुणोंसे आगका कोई सम्बन्ध नहीं है । वैसे ही ं आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तव वह के जडता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि ोंसे सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता । ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म र स्थूल दारीरका निर्माण किया है। जीवको दारीर र शरीरको जीव समझ लेनेके कारण ही स्थूलशरीरके म-मरण और सूक्ष्मशरीरके आवागमनका आत्मापर रोप किया जाता है। जीवको जन्म-मृत्युरूप संसार ो भ्रम अथवा अध्यासके कारण प्राप्त होता है । रमाके खरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट ती है।। १---१०॥

तसाजिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवलं पग्म् ।
संगम्य निरसेदेतद्वस्तुवुद्धं यथाक्रमम् ॥
आचार्योऽरिणराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारिणः ।
तत्संधानं प्रवचनं विद्यासंधिः गुग्वावहः ॥
वैशारदी सातिविशुद्धवुद्धिधुनोति मायां गुणसम्प्रस्ताम् ।
गुणांश्च संद्द्य यदात्ममेतत्
स्ययं च शाम्यत्यसमिद् यथागिः ॥
(श्रीमद्राग्यत ११ । १० । ११—१३ )

प्यारे उद्भव ! इस जन्म-मृत्युक्त संसारका कोई वृत्ता कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूठ कारण है। इमिटिये अपने वास्तविक खरूपको-—आत्माको जाननेकी इन्ह्या करनी चाहिये। अपना यह त्रास्तविक खद्या समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत्से अतीत, द्वैतकी गन्धसे रहित एवं अपने-आपमें ही स्थित है । उसका और कोई आधार नहीं है । उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूल-शरीर, सूक्ष्मशरीर आदिमें जो सत्यत्व-बुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना चाहिये । ( यज्ञमं जत्र अर्राण-मन्थन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तब उसमें नीचे-ऊपर दो लकड़ियाँ रहती हैं और वीचमें मन्यन-काम्र रहता है; वैसे ही ) विद्यारूप अग्निकी उत्पत्तिके छिये आचार्य और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरिणयाँ हैं तथा उपदेश मन्यन-काष्ठ है । इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रञ्निलत होती है, वह विरुक्षण सुख देनेवाली है। इस यज्ञमें बुद्धिमान् शिष्य सद्गुरुके द्वारा जो अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोंकी मायाको भस्म कर देता है। तत्पश्चात् वे गुण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे कि यह संसार बना हुआ है । इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर जब आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु रोष नहीं रह जाती, तब वह ज्ञानामि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक खरूपमें शान्त हो जाती है, जैसे समिधा न रहनेपर आग बुझ जाती है॥ ११---१३॥

अथेपां कर्मकर्तृणां भोक्तृणां सुखदुःखयोः।
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्।।
मन्यसे सर्वभावानां संस्था द्यौत्पिकी यथा।
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः।।
एवमप्यङ्गः सर्वेपां देहिनां देहयोगतः।
कालावयवतः सन्ति भावा जनमादयोऽसकृत्।।
अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्तातन्त्र्यं च लक्ष्यते।
भोक्तुश्र दुःखसुखयोःको न्वर्थो विवशं भजेत्।।
न देहिनां सुखं किंचिद् विद्यते विदुपामपि।
तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम्।।
यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः।
तेऽप्यद्वा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद् यथा।।
को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके।
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः।।
(अीमद्रागवत ११।१०।१४—२०)

प्यारे उद्भव ! यदि तुम कदाचित् कमोंके कर्ता और सुख-दु: खोंके भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत्, काल, वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ ही समस्त पदार्थोंकी स्थिति प्रवाहसे नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे वड़ा अनर्थ हो जायगा । (क्योंकि इस प्रकार जगत्के कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-मृत्युके चक्रसे मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी।) यदि कदाचित् ऐसा खीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सरादि कालावयवोंके सम्बन्धसे होनेवाली जीवोंकी जन्म-मरण आदि अवस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो सकेगी; क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और कालकी नित्यता

स्वीकार करते हो । इसके सिवा, यहाँ भी कर्मीका कर्ता तथा सुख-दु:खका भोक्ता जीव परतन्त्र ही दिखायी देता है, यदि वह स्वतन्त्र हो तो दुःखका फल क्यों भोगना चाहेगा ? इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या सुल्झ जानेपर भी दु:ख-भोगकी समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मतके अनुसार जीवको कभी मुक्ति या स्वतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी । जब जीव स्वरूपतः परतन्त्र है-विवश है, तव तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा । अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ-दोनोंसे ही बिच्चत रह जायगा। ( यदि यह कहा जाय कि जो भलीभाँति कर्म करना जानते हैं, वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते, उन्हें दु:ख भोगना पड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं: क्योंकि ) ऐसा देखा जाता है कि वडे-बडे क्सर्म-कुशल विद्वानोंको भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ोंका भी कभी दु:खसे पाला नहीं पड़ता । इसलिये जो लोग अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख पानेका घमंड करते हैं, उनका वह अभिमान व्यर्थ है । यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वे लोग सुखकी प्राप्ति और दु:खके नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय-का पता नहीं है, जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरें ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तव ऐसी कौन-सी भोग-सामग्री या भोग-कामना है जो उन्हें सुखी कर सके ? भला, जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके लिये वयस्थान-पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल-चन्दन-स्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं ? कदापि नहीं। (अतः पूर्वोक्त मत माननेवालोंकी दृष्टिसे न सुख ही सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्य ही रहेगा ) ॥१४—-२०॥

श्रुतं च दृष्टवद् दुष्टं स्पर्धा स्यात्ययव्ययेः। बह्वन्तरायकामत्वात् कृपिवचापि निप्फलम्।। अन्तरायैरिविहितो यदि धर्मः खनुष्टितः ।
तेनापि निर्जितं खानं यथा गच्छित तच्छृणु ।।
इष्ट्रेह देवता यज्ञैः खर्लोकं याति याज्ञिकः ।
भुज्जीत देववत्तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान्।।
स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते ।
गन्धवैविहरन् मध्ये देवीनां हृद्यवेषपृक् ।।
स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना ।
क्रीडन् न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्नृतः ।।
तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते ।
क्षीणपुण्यः पतत्यवीगनिच्छन् कालचालितः ।।
(श्रीमद्रागवत ११ । १० । २१—२६)

प्यारे उद्भव ! लौकिक सुखके समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी वरावरीवालोंसे होड़ चलती है, अधिक सुख भोगनेवालोंके प्रति असूया होती है--उनके गुणोंमें दोष निकाला जाता है और छोटोंसे घृणा होती है । प्रतिदिन पुण्य क्षीण होनेके साय ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँकी कामना पूर्ण होनेमें भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी त्रुटियोंके कारण बड़े-बड़े विन्नोंकी सम्भावना रहती है । जैसे हरी-भरी खेती भी अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदिके कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही खर्ग भी प्राप्त होते-होते विश्लोंके कारण नहीं मिल पाता । यदि यज्ञ-यागादि धर्म बिना किसी विष्नके पूरा हो जाय, तो उसके द्वारा जो खर्गादि लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो । यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञोंके द्वारा देवताओंकी आराधना करके खर्गमें जाता है और वहाँ अपने पुण्यकर्मीके द्वारा उपार्जित दिव्य भोगोंको देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके प्रण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोंके साथ विहार करता है। गन्धर्वगण उसके गुणोंका गान करते हैं और उसके रूप- लावण्यको देखकर दूसरोंका मन लुमा जाता है। उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ घनघनाकर दिशाओंको गुंजारित करती हैं। वह अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि देवताओंकी विहार-स्थलियोंमें की ड़ाएँ करते-करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस वातका पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायँगे और मैं यहाँसे ढकेल दिया जाऊँगा। जबतक उसके पुण्य शेष रहते हैं, तबतक वह स्वर्गमें चैनकी वंशी वजाता रहता है; परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेगर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है; क्योंकि कालकी चाल ही ऐसी है ॥ २१—२६॥

यद्यधर्मरतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः। कामात्मा कृपणो छन्धः ख्रैणो भूतविहिंसकः।। पश्निविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभृतगणान् यजन्। नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युरवणं तसः॥ कर्मागि दःखोदकीिंग कुर्वन् देहेन तैः पुनः। देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥ लोकानां लोकपालानां मद् भयं कल्पजीविनाम् । ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपराद्यपः।। गुणाः सुजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसुजते गुणान्। जीवस्तु गुणसंयुक्तो अङ्क्ते कर्मफलान्यसौ ॥ यावत् स्याद् गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः। नानात्वसात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदैव हि ॥ यावदस्यास्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्। य एतत् सम्रुपासीरंस्ते मुह्यन्ति शुचार्पिताः ॥ काल आत्माऽऽगमो लोकः खभावो धर्म एव च । इति मां बहुधा प्राहुर्गुग्च्यतिकरे सति॥

(श्रीमद्भागवत ११। १०। २७—३४) यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी संगतिमें पड़कर अधर्म-परायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोंके वशमें होकर मनमानी करने छगे, छोभवश दाने-दानेमें कृपणता करने छगे,

लम्पट हो जाय अयत्रा प्राणियोंको सताने छो और विधि-विरुद्ध पश्रओंकी चलि देकर भृत-प्रेतोंकी उपासनामें छग जाय, तब तो वह पश्चओंसे भी गया-बीता हो जाता है और अवस्य ही नरकमें जाता है। उसे अन्तमें घोर अन्यकारमें, खार्थ और परमार्थसे रहित अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है । जितने भी सकाम और वहिर्मुख करनेवाले कर्म हैं, उनका फल दःख ही है। जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्हींमें लग जाता है. उसे बार-बार जन्मपर जन्म और मृत्युपर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या सुख हो सकता है ? सारे छोक और छोकपाछोंकी आय भी केवल एक कल्प है, इसलिये मुझसे भयभीत रहते हैं। औरोंकी तो बात ही क्या, खयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं: क्योंकि उनकी आयु भी कालसे सीमित-केवल दो पराई है। सस्य, रज और तम-ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके कर्मोंमें प्रेरित करते हैं और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवरा सत्त्व, रज आदि गुणों और इन्द्रियोंको अपना खरूप मान बैठता है और उनके किये हुए कर्मीका फल सुख-दुःख भोगने लगता है । जनतक गुणोंकी विषमता है अर्थात शरीरादिमें मैं और मेरेपनका अभिमान है; तभीतक आत्माके एकत्वकी अनुभूति नहीं होती-नह अनेक जान पडता है और जबतक आत्माकी अनेकता है. तबतक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसीके अधीन रहना ही पड़ेगा । जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपनके भावसे प्रस्त

रहकर आत्माकी अनेकता, परतन्त्रता आदि म और वैराग्य न ग्रहण करके विहर्मुख करनेवाले ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकं होती है। प्यारे उद्धव! जब मायाके गुणोंमें क्षोर है, तब मुझ आत्माको ही काल, जीव, वेद, लोक, और धर्म आदि अनेक नामोंसे निरूपण लगते हैं॥ २७—३४॥

उद्धव उवाच

गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेन्वनपावृत गुणेन बद्धयते देही वद्धयते वा कयं विभो कथं वर्तेत विहरेत् केवी ज्ञायेत लक्षणेः किं भुक्षीतोत विद्युजेच्छयीतासीत याति वा पतदच्युत मे ब्रृहि परनं प्रश्नविदां वर नित्यमुक्तो नित्यवद्ध एक एवेति मे भ्रमः (श्रीमद्गागवत ११ । १० । ३५—३

उद्धवर्जीने पूछा—भगवन् ! यह जीव देह आरि गुणोंमें ही रह रहा है । फिर देहसे होनेवाले कर्मी या र हु:ख आदिरूप फलोंमें क्यों नहीं वॅघता है ! अथवा आत्मा गुणोंसे निर्लिस है, देह आदिरू सम्पर्कसे सर्वथा र है, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति कैसे होती है ! वद्ध अथवा पुरुष कैसा वर्ताव करता है ! वह कैसे विहार करता है ! वह किस लक्षणोंसे पहचाना जाता है ! कैसे भोजन करता जीर मल-त्थाग आदि कैसे करता है ! कैसे सोजन करता के अता है और कैसे चलता है ! अच्युत ! प्रस्नका जाननेवालोंमें आप श्रेष्ठ हैं । इसल्यि आप मेरे इस प्रस्वतर दीजिये—प्रक ही आत्मा अनादि गुणोंके वंस नित्यवद्ध भी माल्म पड़ता है और असङ्ग होनेके का नित्यवद्ध भी माल्म पड़ता है और असङ्ग होनेके का नित्यवुक्त भी । इस वातको लेकर मुझे भ्रम रहा है ॥ ३५-३७॥

### अध्याय पश्चम

वद्भ, मुक्त और संत-भक्तोंके लक्षण

श्रीभगवानुवाच

बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः। गुणस्य मायामृलस्वान्त्र मे मोक्षो न बन्धनम्।। शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया । स्वमो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिर्नेतु वास्तर्वा विद्याविद्ये मम तन् विद्युवृद्धव श्रगिरिणाम् ॥ मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते॥ एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते। बन्धोऽस्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः॥ अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते। विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि ॥ सदशौ सखायौ सपर्णावेतौ यदच्छयेतौ कृतनीडौ च वृक्षे। एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न-मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान् ॥ आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा-न तु पिप्पलादः। निपपलादो योऽविद्यया युक् स तु नित्यगद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ देहस्योऽपि न देहस्यो विद्वान स्वमाद यथोत्थितः अदेहस्थोऽपि देहस्थः क्रमतिः स्वमद्दग यथा ॥ इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरिप गुणेषु च। गृह्यमाणेष्वहंकुर्यात्र विद्वान् यस्त्वविक्रियः ॥ दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा । वर्तमानोऽबुधस्तत्र कर्तासीति निबद्धचते।। ( श्रीमद्भागवत ११ । ११ । १–१० )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्यारे उद्भव ! आत्मा वद्भ है या मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाले सत्त्वादि गुणोंकी उपाधिसे ही होता है। वस्तुत:—तत्त्व-दृष्टिसे नहीं। सभी गुण मायाम्लक हैं—इन्द्रजाल हैं—जादृके खेलके समान हैं इसिलये न तो मेरा मोक्ष है और न मेरा बन्धन ही है। जैसे खप्न बुद्धिका विवर्त है—उसमें बिना हुए ही भासता है—मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दु:ख, शरीरकी उत्पत्ति और मृत्यु—यह सब संसारका बखेड़ा माया (अविद्या) के कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है। उद्धव ! शरीरधारियोंको मुक्तिका अनुभव करानेवाली आत्मविद्या और बन्धनका अनुभव करानेवाली

अतिया-ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियों हैं। मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । भाई ! तुम तो खयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो-जीव तो एक ही है। वह व्यवहार-के लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित हुआ है, वस्ततः मेरा खरूप ही है। आत्मज्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे मक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्दा और यह अज्ञान अनादि होनेसे वन्यन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मामें रहनेपर भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मत्राले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीवका भेद में बतलाता हूँ। (वह भेद दो प्रकारका है—एक तो नित्यमुक्त र् ईश्वरसे जीवका भेद और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद। पहला सुनो )—जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही शरीरमें नियन्ता . और नियन्त्रितके रूपसे स्थित हैं। ऐसा समझो कि शरीर एक दृक्ष है, इसमें हृदयका घोंसला वनाकर जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होनेके कारण समान हैं और कभी न विछुड़नेके कारण सखा हैं। इनके निवास करनेका कारण केवल लीला ही है । इतनी समानता होनेपर भी जीव तो शरीररूप वृक्षके फल सुख-दु:ख आदि भोगता है परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्मफल सुख-दु:ख आदिसे असङ्ग और उनका साक्षीमात्र रहता है । अभोक्ता होनेपर भी ईश्वरकी यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐरुवर्घ, आनन्द और सामर्थ्य आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़-कर है। साथ ही एक यह भी विरुक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक खरूप और इसके अतिरिक्त जगत्को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और न अपनेसे अतिरिक्तको । इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त होनेके कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर तिद्यास्तरूप

होनेके कारण नित्यमक्त है । प्यारे उद्भव ! ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जैसे खप्त ट्रट जानेपर जगा हुआ पुरुष खप्नकं समर्थभाग शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुप सुरूप और स्थुल शरीरमें रहनेपर भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परंत अज्ञानी परुष बाम्तवमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित रहता है, जैसे खप्न देखनेवाचा पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्तिक शरीरमें वँध जाता है। व्यवहारमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि विषयोंको प्रहण करती हैं; क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणको प्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूपको समझ लिया है, वह उन विपयोंके ग्रहण-स्यागमें किसी प्रकारका अभिमान नहीं करता । यह शरीर प्रारम्थके अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं. सब गुणोंकी प्रेरणासे ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झुठ-मूठ अपनेको उन प्रहण-त्याग आदि कर्मीका कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमानके कारण वह वॅध जाता है ॥ १---१०॥

एवं विरक्तः शयने आसनाटनमजने ।
दर्शनस्पर्शनप्राणमोजनश्रवणादिषु ॥
न तथा वद्धयते विद्वांस्तत्र तत्रादयन् गुणान् ।
प्रकृतिखोऽप्यसंसक्तो यथा खं सिनतानिलः ॥
वैशारवेश्वयासङ्गशितया छिन्नसंशयः ।
प्रतिवुद्ध इव स्वमान्नानात्वाद् विनिवर्तते ॥
यस्य स्युर्वीतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम् ।
वृत्तयःस विनिर्धक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणैः॥
यस्यात्मा हिस्यते हिस्तैर्येन किंचिद् यद्द्व्छया ।
अर्च्यते वा किंचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥
न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्यसाधु वा ।
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृ स्निः ॥

न क्रुयीश्र वदेत् किंचित्र ध्यायेत् साध्यसाधु न। आत्मारामोऽनया वृत्त्या निचरेज्जडवन्ग्रुनिः ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । ११ । ११—१७ )

्प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयोंसे विरक्त रहता है और सोने-बैठने, चूमने-फिरने, नहाने, देखने, छने, सूँघने, खाने और सनने आदि क्रियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता, बिक्स गुर्गोको ही कर्ता मानता है। गुग ही सभी कर्मीके कर्ता-भोक्ता हैं---ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष कर्मवासना और फलोंसे नहीं बँघते । वे प्रकृतिमें रहकर भी वैसे ही असङ्ग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदिसे आकारा, जलकी आर्दता आदिसे सर्व और गन्ध आदिसे वाय । उनकी विमल बुद्धिकी तलवार असङ्ग-भावनाकी सानसे और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय-संदेहोंको काट-कूटकर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्नसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेदबुद्धिके भ्रमसे मक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त चेष्टाएँ विना संकल्पके होती हैं, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त हैं। उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचायें और चाहे कभी कोई दैवयोगसे पूजा करने लगे—वे न तो किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी । जो समदर्शी महात्मा गुण और दोषकी भेददृष्टिसे ऊपर उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे काम करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी वात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न दुरी वात सुनकर किसीको झिड़कते ही हैं। जीवन्मुक्त पुरुप न तो कुछ मुला या बुरा काम करते हैं, न कुछ मछा या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहारमें अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमें ही मग्न रहते हैं और जडके समान-मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं ॥ ११--१७॥

हा करा । मरा क्याए समस्त छात्राको पवित्र करनेनानी प्यार उद्भव । जा पुरुष वदाका ता पारगामा विद्वान् हो, परंतु परह्रह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका क्रोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है, जैसे विना रूधकी गायका पालनेत्राला । दूध न देनेत्राली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों-से रहित वाणी व्यर्थ है । इन वस्तुओंकी रखनाली करनेत्राला दुःखपर दुःख ही भोगता रहता है । इसलिये उद्भव ! जिस वाणीमें जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप मेरी छोकपावन छीलाका वर्णन न हो और लीलावतारोंमें भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यज्ञोगान न हो, वह वाणी वन्न्या है । बुद्धिमान् पुरुवको चाहिये कि ऐसी त्राणीका उचारण एवं श्रवण न करे॥ १८--२०॥

नानात्वभ्रममात्मनि । एवं जिज्ञासयापोह्य उपारमेत विरजं मनो मय्यर्प्य सर्वगे ॥ यद्यनीशो धारियतुं मनो त्रह्मणि निश्रलम् । मिय सर्जाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥ श्रद्धालुमें कथाः पृण्वन् सुभद्रा लोकपावनीः। गायन्त्रतुसारन् कर्म जन्म चाभिनयन् ग्रहः ॥ एवं कल्याणस्वरूपिणी हैं, श्रद्धांके साथ उन्हें सुनना चाहिये। मेरे अवतार और छीछाओंका बार-बार गान. स्मरण और अभिनय करना चाहिये । मेरे आश्रित रहकार मेरे ही छिये धर्म, साम और अर्थका सेवन करना चाहिये । प्रिय उद्भव ! जो ऐसा करता है, उसे मुझ अविनाशी पुरुपके प्रति अनन्य प्रेममधी भक्ति प्राप्त हो जाती है । भक्तिकी प्राप्ति सत्सहसे होती है; जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सांनिच्यका अनुभव करता है । इस प्रकार जव उसका अन्तः करण शुद्ध हो जाता है, तव वह संतोंके उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा वताये हुए मेरे परमपदको---शस्तिविक खरूपको सहजहीमें प्राप्त हो जाता है ॥ २१---२५ ॥

उद्भव उवाच

साधुस्तवोत्तमश्लोक मतः कीद्दग्विधः प्रभो। भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीहराी सद्भिराहता॥ लोकाध्यक्ष पुरुषाध्यक्ष प्रणतायानुरकाय प्रपन्नाय च कथ्यताम्॥ त्वं ब्रह्म परमं ब्योम पुरुषः प्रकृतेः परः। अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात्तपृथ्यवपुः॥ ( श्रीमद्भागवत ११। ११। २६—२८) उद्ध्वतीने पूछा—भगवन् ! बड़े-बड़े संत आपकी कीर्तिका गान करते हैं । आप कृपया बतलाइये कि आपके विचारसे संतपुरुषका क्या लक्षण है ? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतलोग आदर करते हैं ? भगवन् ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत्के खामी हैं । मैं आपका बिनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ । आप मुझे भक्ति और भक्तका रहस्य बतलाइये । भगवन् ! मैं जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशखल्प ब्रह्म हैं । आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने लिलाके लिये स्वेच्छासे ही यह अलग शरीर भारण करके अवतार लिया है । इसलिये वास्तवमें आप ही भित्ता और भक्तका रहस्य बतला सकते हैं ॥ २६—२८॥

#### श्रीभगवानुवाच

कृपाछुरकृतद्रोहस्तितिश्चः सर्वदेहिनाम् । सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ।। कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिंचनः । अनीहो मितसुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः ।। अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्चितपड्गुणः । अमानी सानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ।। आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानिष स्वकान् । धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः ।। ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान् यश्चासि यादशः। भजनत्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ।।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्यारे उद्भव ! मेरा भक्ता मूर्ति होता है । वह किसी भी प्राणीसे वैरभाव हों रखता और घोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्ततापूर्वक हता है । उसके जीवनका सार है सत्य और उसके में किसी प्रकारकी पापवासना कभी नहीं आती । समदर्शी और सवका भट्टा करनेवाटा होता है । की वृद्धि कामनाओंसे कलुपित नहीं होती । वह मी, मधुरखभाव और पित्रत्र होता है । संग्रह-परिग्रह से या दूर रहता है । किसी भी वस्तुके टिये वह कोई

चेष्टा नहीं करता । परिभित भोजन करता है और शान्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आस्मतत्वके चिन्तनमें सदा संलग्न रहता है । वह प्रमादरहित, गम्भीर खभाव और धैर्यवान होता है । भूख-प्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु--ये छहों उसके वशमें रहते हैं। वह खयं तो कभी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं चाहता. परंत दसरोंका सम्मान करता रहता है। मेरे सम्बन्धकी वातें दूसरोंको समझानेमें बड़ा निपण होता है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार करता है। उसके हृदयमें करुणा भरी होती है। भेरे तत्त्वका उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्भव ! मैंने वेदों और शास्त्रोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका उपदेश किया है. उनके पालनसे अन्तःकरण-ग्राह्म आदि गुण और उल्लब्बनसे नरकादि दःख प्राप्त होते हैं: परंत मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समझकार स्याग देता है और केवल मेरे ही भजनमें लगा रहता है, वह परमसंत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हॅं—इन वातोंको जाने, चाहे न जाने: किंत जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचारसे मेरे परम भक्त हैं ॥ २९--३३ ॥

मिल्लिमद्भक्तजनदर्शनस्पर्शनार्चनम् परिचर्या स्तुतिः प्रह्मगुणकर्मानुकीर्तनम् ॥ मत्कथाश्रवणे मद्तुध्यानमुद्धव । श्रद्धा सर्वलाभोपहरणं दास्येनातम(नेवेदनम् ॥ मञ्जनमकर्मकथनं पर्वानुमोदनम् । मम गीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिर्मद्गृहोत्तवः यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वस । वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारणम् ॥ ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चांद्यमः। उद्यानोपवनाकी डपुरमन्दिरकर्मणि सेकमण्डलवननैः। मम्मार्जनोपलेपाभ्यां

चाहिये । इस प्रकार जो मनुष्य एकाप्रचित्तसे यक्ष-यागादि 'इष्ट' और कुआँ-बावली बनवाना आदि 'पूर्त' कर्मों-के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ मिक्त प्राप्त होती है तथा संतपुरुषोंकी सेवा करनेसे मेरे खरूपका ज्ञान भी हो जाता है । प्यारे उद्भव ! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सङ्ग और भक्तियोग—इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये । प्रायः इन

दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुत्र मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा-सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्भव! अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यकी बात बतलाऊँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेत्रक, हितैषी, सुहृद् और प्रेमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी इच्छक हो॥ ३४——४९॥

## अध्याय षष्ठ

सत्सङ्गकी महिमा, कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि

श्रीभगवानुवाच

न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टाप्रतं न दक्षिणा ।। त्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम् ॥ सत्सङ्गेन हि देतेया यातधाना मृगाः खगाः। गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगृह्यकाः ॥ विद्याधरा मनुष्येषु वैदयाःश्रुद्धाःस्त्रियोऽन्त्यजाः। रजस्तमः प्रकृतयस्तरिमं स्तरिमन यगेऽनघ ॥ वहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः। चषपर्वा चलिर्वाणो मयश्राथ निभीषणः ॥ सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः। व्याधः क्रब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपतन्यस्तथापरे ॥ ते नाधीतश्चितिगणा नोपासितमहत्तमाः। सत्सङ्गान्माग्रपागताः ॥ अव्रतातमतपसः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः। येऽन्ये मृढ्धियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ यं न योगेन सांख्येन दानत्रततपोऽध्वरैः। व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासैः प्राप्तुयाद् यत्तवानि (श्रीमद्भागवत ११।१२।१—९)

ं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं - प्रिय

जगत्में जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है, वैसा साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन और न खाध्याय । तपस्या, त्याग, इटापूर्त और दक्षिणासे भी में वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँतक कहूँ--- त्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्सङ्गके समान मुझे वशमें करनेमें समर्थ नहीं हैं। निप्पाप उद्भव! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एक-सी बात है। सत्सङ्गके द्वारा ही दैत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्यक और विद्याधरींको मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्योंमें वैश्य, शूद्र, स्त्री और अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके वहुत-से जीवोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है । चृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीपण, सुप्रीव, हनुमान्, जाम्बवान्, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैदय, धर्मव्याध, कुट्जा, त्रजकी गोपियाँ, यज्ञपतियाँ और दूसरे लोग भी सत्सङ्गके प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन छोगोंने न तो वेदोंका स्वाध्याय किया या और न विधिप्रवेक महापुरुषोंकी उपासना की थी । इसी प्रकार उन्होंने कुन्छ-चान्द्रायण आदि त्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। वस, केवल सत्सङ्गके प्रमावसे ही

मनका संदेह मिट नहीं रहा है । मुझे स्वधर्मका पालन करना चाहिये या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मन इसी दुविधामें लटक रहा है । आप कृपा करके मुझे भलीभाँति समझाइये ॥ १६ ॥

श्रीभगवानुवाच

जीवो विवरप्रसृतिः — स एष प्राणेन घोषेण गृहां प्रविष्टः। मनोमयं सक्ष्मग्रपेत्य मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टः ॥ खेऽनिलबन्धरूष्मा यथानल: दारुण्यधिमध्यमानः। अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी।। एवं गदिः कर्म गतिविंसर्गो घाणो रसो दक् स्पर्शः श्रुतिश्र । संकल्पविज्ञानमथाभिमानः स्त्रं रजःसन्वतमोविकारः ॥ जीवस्त्रिवृद्ब्जयोनि-अयं हि रव्यक्त एको वयसा स आद्यः। विश्विष्टशक्तिर्बहुधेव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत् ॥ प्रोतमशेषमोतं यसिनिदं पटो तन्तुवितानसंस्यः । यथा संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसते ॥ अस्य बीजे शतमूलिस्त्रनाल: पञ्चरसप्रस्रतिः । पश्चस्कन्धः दशैकशाखो द्विसपर्णनीड-स्विवरुक्लो द्विफलोऽकं प्रविष्टः ॥ चैकं अदन्ति फलमस्य गृधा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः । हंसा वहुरूपमिज्यै-एकं य र्मायामयं वेद स वेद वेदम् ॥

एवं गुरूपासनयैकभक्त्या विद्याकुठारेण शितेन धीः विद्यश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रः (शीमद्भागवत ११ । १२ । १७-

भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्भव ! परमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे अपरोक्ष--प्रत्यक्ष ही हैं: क्योंकि वे ही निखिल वस्त सत्ता-स्फ्रुर्ति—जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही अनाहत नादस्वरूप परा वाणी नामक प्राणके 'मूलाधार' चक्रमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद 'मणि चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर पश्यन्ती वाणीका म सुक्ष्मरूप धारण करते हैं । तदनन्तर कण्ठदेशमें 'विञ्जुद्ध' नामक चक्रमें आते हैं और वहाँ मध्यमा वा रूपमें व्यक्त होते हैं । फिर क्रमश: मुखमें व हस्व-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि स्वर ककारादि वर्णरूप स्थूल—वैखरी वाणीका रूप प्रहण लेते हैं। अग्नि आकाशमें ऊष्मा अथवा विद्युत्के र अन्यक्त रूपमें स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ट-मन्यन । जाता है, तब बायुकी सहायतासे वह पहले अ सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती है और फिर अ देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती हैं, वैसे ही मै शब्दब्रह्म-खरूपसे क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वै वाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हा काम करना, पैरोंसे चलना, मृत्रेन्द्रिय तथा गुदासे मूत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, म संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, अहंकारके ह अभिमान करना, महत्तत्त्रके रूपमें सत्रका ताना-व वनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे विव कहाँतक कहूँ—समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी अभिव्यक्तियाँ हैं । यह सबको जीवित करनेव परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ह्रह्माण्ड-कमछका कारण है

वस्रका अस्तित्व नहीं है; किंतु स्त वस्रके चिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत्के न रहनेपर भी प्रमातमा रहता है; किंतु यह जगत् प्रमातम-खरूप ही है---प्रमात्माके विना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार-वृक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है। इसका खरूप ही है-कर्मकी परम्परा। इस बुक्षके फल-फूल हैं---मोक्ष और भोग । इस संसार-वृक्षके दो वीज हैं---पाप और पुण्य । असंख्य वासनाएँ जड़ें हैं और तीन गुण तने हैं । पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी प्रधान शाखाएँ हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर—दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्षमें वात, पित्त और कफ़रूप तीन तरहकी छाल है। इसमें

फँसे रहते हैं । जो अरण्यत्रासी परमहंस निपयोंसे निरक्त हैं. वे इस वृक्षमें राजहंसके समान हैं और ने उसका संबद्धप फल भोगते हैं । प्रिय उदय ! वास्तवने में एक ही हूँ । यह मेरा जो अनेकों प्रकारका रूप है, का तो केवल मायामय है। जो इस बातको गुरुओंके दारा समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त वेरोंका रहस्य जानता है। अतः उद्धव ! तुम इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप अनन्य भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हार्च-को तीखी कर छो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी-से जीवभावको काट डालो । फिर प्रमात्म-स्वरूप होकर उस वृत्तिरूप अस्रोंको भी छोड़ दो और अपने अखण्ड स्वरूपमें ही स्थित हो रही ॥ १७--२१॥

## अध्याय सप्तम

हंस-रूपसे सनकादिको दिये गये उपदेशका वर्णन

### श्रीभगवानुवाच

सच्चं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः । सत्त्वेनान्यतमौ हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैत्र हि ॥ सन्वाद् धर्मो भवेद् शृद्धात् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः । सान्त्रिकोपासया सन्त्रं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥ धर्मो रजस्तमो हन्यात् सन्त्ववृद्धिरतुत्तमः। आशु नश्यति तन्मूलो ह्यथर्म उभये हते ॥ आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ तत्तत् सान्त्रिकमेवैषां यद् यद् बद्धाः प्रचक्षते । निन्दन्ति तामसं तत्तद् राजसं तदुपेक्षितम् ॥ सान्विकान्येव सेवेत पुमान् सन्वविद्ध्ये। ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहनम् ॥ वेणुसंघर्षजो विद्वरिग्वा शाम्यति तद्दनम्। एवं गुणन्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः ॥

( श्रीमद्भागवत ११ । १३ । १--७ )

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्भव ! सत्त्व, रज और तम—ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के गुण हैं

आत्माके नहीं । सत्त्वके द्वारा रज और तम-इन दो गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। तदनन्तर सत्त्वगुणकी शान्त वृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों-को भी शान्त कर देना चाहिये। जब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप स्वधर्मकी प्राप्ति होती है। निरन्तर सात्त्विक वस्तुओंका सेवन करनेसे ही सत्त्वगुणकी चृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप स्वधर्ममें प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्मके पालनसे सत्त्वगुणकी दृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हींके कारण होनेवाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है । शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार—ये दस वस्तुएँ यदि साचिक हों तो सच्चगुणकी, राजसिक हों तो रजोगुणकी और तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती हैं । इनमेंसे शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं. वे सात्त्विक हैं; जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएँ राजिसक हैं। जनतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूहम शरीर और उनके कारण तीनों गुणोंकी निवृत्ति न हो, तबतक मनुष्यको चाहिये कि सत्वगुणकी वृद्धिके लिये सात्त्विक शास्त्र आदिका ही सेवन करे: क्यों कि उससे धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मकी वृद्धिसे अन्तः करण शद्ध होकर आत्मतत्त्वका ज्ञान होता है। बाँसोंकी रगड़से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वनको जलाकर शान्त हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणोंके वैषम्यसे उत्पन्न हुआ है । विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म करके खयं भी शान्त हो जाती है॥ १—७॥

उद्धव उवाच

विद्नित मर्त्याः प्रायेण विषयान् पद्मापदाम्। तथापि भुञ्जते कृष्ण तत् कथं श्वखराजवत्॥ (श्रीमद्भागवत ११।१३।८)

उद्धवजीने पूछा—भगवन् ! प्रायः सभी मनुष्य इस बातको जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं; फिर भी वे कुत्ते, गधे और वकरेके समान दुःख सहन करके भी उन्हीं-को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है ? || ८ ||

### श्रीभगवानुवाच

अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि । उत्सपित रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥ रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सिवकल्पकः । ततः कामो गुणध्यानाद् दुस्सहः स्याद्वि दुर्मतेः॥ करोति कामवश्याः कर्माण्यविजितेन्द्रियः । दुःखोदकीण सम्पन्न्यन् रजोवेगविमोहितः ॥ रजस्तमोभ्यां यद्पि विद्वान् िस्तिप्तधीः पुनः । अतन्द्रितो मनो युज्जन् दोषदृष्टिनं सज्जते ॥ अप्रमत्तोऽनुयुज्जीत मनो मय्यप्यञ्छनः । अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥ एतावान् योग आदिष्टो मच्छिष्यः सनकादिभिः। सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्वाऽऽवेश्यते यथा ॥

( श्रीमद्भागवत ११ । १३ । ९—१४ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्भव ! जीव जब अज्ञानवरा अपने खरूपको भूलकर हृदयसे सूक्ष्म-स्थूलिद रारीरोंमें अहंबुद्धि कर बैठता है—जो कि सर्वथा श्रम ही है—तब उसका सत्त्वप्रधान मन घोर रजोगुणकी ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प-विकल्पोंका ताँता वँध जाता है। अब वह विषयोंका चिन्तन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धिके कारण कामके फंदेमें फँस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह

बिल्स और भी उत्साहसे उसीमें जुड़ जाय । प्रिय उद्भव ! मेरे शिष्य सनकादि परमिषयोंने योगका यही खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सत्र ओरसे खींचकर विराट् आदिमें नहीं, साक्षात् मुझ श्रीकृष्णमें ही पूर्णक्षपसे छगा दें ॥ ९—१४॥

उद्भव उवाच

यदा त्वं सनकादिभ्यो येत रूपेण केशव । योगमादिएवानेतद् रूपमिच्छामि वेदितुम् ॥ ( श्रीमद्रागवत ११ । १३ । १५ )

उद्भवजीने कहा-श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूपसे सनकादि परमर्थियोंको योगका आदेश दिया था, उस

रूपको मैं जानना चाहता हूँ ॥ १५ ॥

श्रीमगवानुवाच

पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः। पप्रच्छुः पितरं स्रक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्।। (श्रीमद्भागवत ११।१३।१६)

भगवान् श्रीकृष्णाने कहा--प्रिय उद्भव ! सनकादि परमर्थि ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने एक बार

### श्रीभगवानुवान

एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभ्रभृतभावनः। ध्यायमानः प्रक्तवीजं नाभ्यपद्यतं कर्मश्रीः ॥ मामचिन्तयद् देवः प्रश्नपारिततीर्पचा । तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं दृष्ट्वा मां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम् । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छः को भवानिति ॥ इत्यहं मुनिभिः पृष्टसत्त्विज्ञासभिसादा । यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निवोध मे ॥ वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रक्त ईदशः। कथं घटेत वो विद्रा वक्तर्वा से क आश्रयः ॥ पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः। को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः ॥ मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियै: 1 अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्यमञ्जसा ॥ गुणेव्याविशते चेतो गुणाक्ष्वेतसि च प्रजाः । जीवस्य देह उभयं गुणाञ्चेतो मदात्मनः॥ गुणेषु चाविशचित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । गुणाश्च चित्तप्रभना सद्रूप उभयं त्यजेत् ॥ जाग्रत् स्वप्नः सुषुप्तं च गुगतो बुद्धिवृत्तयः । तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ यहिं संसृतिवन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः। मिय तुर्चे खितो जह्यात् त्यागस्तद् गुणचेतसाम् ॥ अहंकारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययम् । विद्वान् निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत।। यावन्नानार्थधीः पंसो न निवर्तेत यक्तिभिः। जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥ असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा। गतयो हेतवश्रास्य मृषा स्वप्नदशो यथा।। यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् समस्तकरणैहिदि तत्सदृक्षान्। खप्ने सुप्रप्त उपसंहरते स एकः स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदृशिन्द्रियेशः ॥ एवं विमृध्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः। हार्दमनुमानसदुक्तितीक्ण-ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १३ । १८—३३ )

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — प्रिय उद्भव ! यद्यपि व्रह्माजी सव देवताओं के शिरोमणि, स्वयम्भू और प्राणियों के जन्मदाता हैं । फिर भी सनकादि परमर्षियों के इस प्रक्षनका मूळ कारण न समझ सके; क्यों कि उनकी बुद्धि कर्म-प्रवण थी । उद्भव ! उस समय ब्रह्माजी इस प्रक्षनका उत्तर देने के ळिये भिक्तभावसे मेरा चिन्तन किया । तव मैं हं सका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ । मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा कि 'आप कौन हैं !' प्रिय उद्भव ! सनकादि प्रसार्थ-तत्वके जिज्ञासु थे; इसिं वर्ष उनके पूछनेपर उस

समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो-'ब्राह्मणो ! यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे सर्वथा रहित है, तो आत्माके सम्बन्धमें आपछोगोंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्तिसंगत हो सकता है ? अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बोलूँ भी तो किस जाति. गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर उत्तर दुँ ? देवता, मनुष्य, पश्च, पक्षी आदि सभी शरीर पञ्चभूतात्मक होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थरूपसे भी अभिन्न हैं । ऐसी स्थितिमें 'आप कौन हैं ?' आपलोगों-का यह प्रश्न ही केवल वाणीका व्यवहार है: विचार-पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ प्रहुण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है । यह सिद्धान्त आपछोग तत्त्वविचारके द्वारा समझ लीजिये । पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं; यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त-ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीवके देह हैं---उपाधि हैं। अर्थात् आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है । इसिलये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो चित्त विषयोंमें आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तमें प्रविष्ट हो गये हैं, इन दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ परमात्माका साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये। जाम्रत्, स्वप्न और सुप्रति-पे तीनों अवस्थाएँ सत्त्वादि गुणोंके अनुसार होती हैं और बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं, सचिदानन्द-का स्वभाव नहीं । इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धान्त शृति, युक्ति और अनुभूतिसे युक्त है; क्योंकि वृद्धि-वृत्तियोंके द्वारा होनेवाला यह बन्यन ही आत्मामें त्रिगुणमयी वृत्तियोंका दान करता है। इसलिये तीनों अवस्थाओंसे विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्वमें स्थित होकर इस

बुद्धिके बन्चनका परित्याग कर दे। तत्र विभय और चित्त दोनोंका युगपत् त्याग हो जाता है। यह बन्धन अहंकारकी ही रचना है और यही आत्माके परिप्रर्णतम सत्य, अखण्ड ज्ञान और परमानन्द-स्वरूपको छिपा देता है । इस बातको जानकर विरक्त हो जाय और अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत तरीय स्वरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे। जवतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें सत्यत्व-बुद्धि, अहं-बुद्धि और मम-बुद्धि युक्तियोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तवतक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है-जैसे स्वप्नावस्थामें जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। आत्मासे अन्य देह ऑदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रपञ्चका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसिलिये उनके कारण होनेत्राले वर्गाश्रमादि भेद, स्वर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म--- ये सब-के-सब इस आत्मा-के लिये वैसे ही मिध्या हैं; जैसे स्वप्नदर्शी पुरुषके द्वारा देखे हुए सबके सब पदार्थ। जो जाप्रत-अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर दीखनेवाले सम्पूर्ण क्षणमङ्गर पदार्थीको अनुमव करता है एवं खप्नावस्थामें हृदयमें ही जाप्रत्में देखे हुए पदार्थींके समान ही वासनामय विषयोंका अनुभव करता है और सुष्रुप्ति-अत्रस्थामें उन सब विषयोंको समेटकर उनके लयका भी अनुभन करता है, वह एक ही है। जाप्रत-अवस्थाके इन्द्रिय, सप्तावस्थाके मन और सुषुप्ति-की संस्कारवती बुद्धिका भी वही खामी है; क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। 'जिस मैंने खप्न देखा, जो मैं सोया, वहीं मैं जाग रहा हूँ'— इस स्मृतिके बङ्पर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओं-में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचारकर मनकी ये तीनों अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे अंशलारूप जीवमें कल्पित की गयी हैं और आत्मामें ये नितान्त असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमलोग

अनुमान, सत्पुरयोद्धारा किये गये उपनिषदींके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान-खन्नके द्वारा सक्तर्य संश्योंके आधार अहंकारका छेदन करके हदयमें स्थित गुन्न परमात्माका भजन करो ॥ १८—३३॥

ईक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम् । विज्ञानमेकमरुधेव विभाति खप्निधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः॥ दृष्टिं ततः प्रतिनियत्ये नियुत्ततृष्ण-स्तूर्व्णां भवेनिजसुखानुभनो निरीहः। संदृश्यते क च यदीद्मवस्तुनुद्र्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरानिपातात् ॥ च नथरमवस्थितमुत्थितं देहं सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम् । दैवादपेतम्रत दैववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः॥ देहोऽपि दैशवशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः। सत्रपश्चमधिरूढसमावियोगः खाप्नं पुनर्न भजते प्रतिवुद्धवस्तुः॥ मयैतदुक्तं वो विश्रा गुद्धं यत् सांख्ययोगयोः । जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद्धर्मभिनक्षया ॥ अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यसर्तस्य तेजसः। परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च ॥ मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम् । सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गाद्योऽगुणाः ॥ इति मे छिन्नसंदेहा ग्रुनयः सनकाद्यः। सभाजयित्वा परया भक्त्यागृणत संस्तवैः॥ तैरहं पूजितः सम्बक् संस्तुतः परमर्विभिः। प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः॥ ( श्रीमद्भागवत ११ | १३ | ३४—४२ )

यह जगत मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्ट-प्राय है, अलातचक ( लकारियोंकी बनेठी ) के समान अत्यन्त चञ्चल है और भ्रममात्र है--ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानखरूप आत्मा ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है । यह स्थल शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणोंके परिणामकी रचना है और खप्नके समान मायाका खेळ है, अज्ञानसे कल्पित है । इसलिये उस देहादिरूप दश्यसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इन्द्रियोंके व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवमें मग्न हो जाय । यद्यपि कभी-कभी आहार आदिके समय यह देहादिक प्रपन्न देखनेमें आता है, तथापि यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है । इसलिये वह पुनः भ्रान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। देहपातपर्यन्त केवल संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मंदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीरपर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने खरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रारव्धवश खड़ा है, बैठा है या दैवनरा कहीं गया या आया है— नश्चर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डाळता । प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्रारब्धके अधीन है। इसलिये अपने आरम्भक (बनानेवाले)

कम जवतक हैं, तबतक उनकी प्रतीक्षा कर रहता है। परंतु आत्मवस्तुका साक्षात्कार कर तथा समाधिपर्यन्त योगमें आरूढ़ पुरुष, स्त्री, पुर आदि प्रपञ्चके सिहत उस शरीरको फिर कभी ः नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा पुरुष खप्तावस्थाके शरीर आदिको । सनकादि ऋ मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य और दोनोंका गोपनीय रहस्य है । मैं खर्य भगवान तमलोगोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो । विप्रवरो ! मैं सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज, श्री, और दम ( इन्द्रियनिप्रह )—इन सबकी परम गरि परम अधिष्ठान हूँ । मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ किसीकी अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, अस आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझरे प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका हितैषी सहद्, प्रि और आत्मा हूँ । सच पूछो तो उन्हें गुण कहना ठीक नहीं है: क्योंकि वे सत्त्वादि गुणोंके परिणाम हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्भव! इस प्रकार मैंने सनव मुनियोंके संशय मिटा दिये | उन्होंने परम भक्तिसे पूजा की और स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका गान किय जब उन परमर्षियोंने भलीभाँति मेरी पूजा और स्तुति ली, तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अदश्य होकर अ धाममें छोट आया ॥ ३४-४२॥

### अध्याय अष्टम

भक्तियोगकी महिमा और ध्यान-विधि

उद्धव उवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि वहूनि ब्रह्मचादिनः। विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता ॥ खामिन् भक्तियोगोऽनपेक्षितः। निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः॥

भवतोदाहृतः

( श्रीमद्भागवत ११। १४। १-२)

उद्भवजीने पूछा—श्रीकृष्ण ! ब्रह्मवादी मह आत्मकल्याणके अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अप अपनी दृष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एर प्रधानता है ? मेरे स्वामी ! आपने तो अभी-अभी भक्तिर को ही निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र साधन वतलाया है; क्योंकि इसीसे ओरसे आसक्ति छोड़कर मन आपमें ही तन्मय हो जाता है।।१-

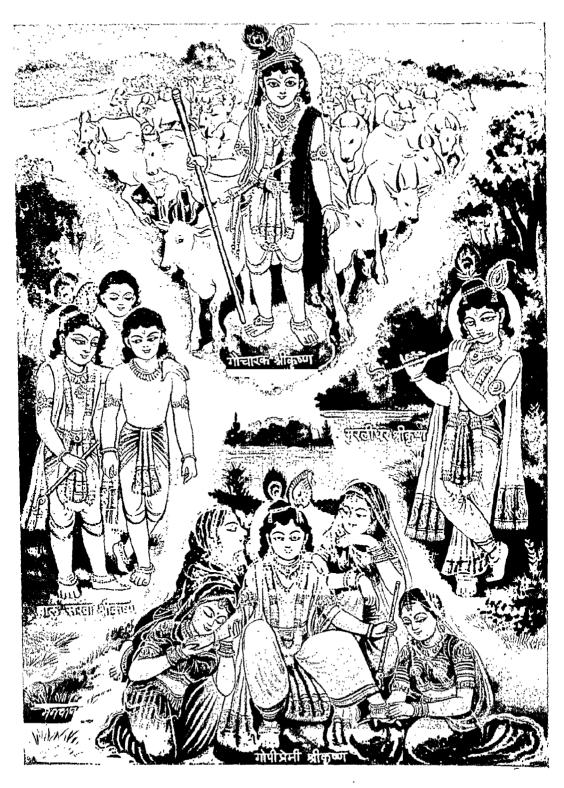

(२) बालकृष्णकी लीलाके चार रूप

केचिद् यज्ञतपोदानं त्रतानि नियमान् यमान् । आद्यन्तवन्त एवेपां लोकाः कर्मितिर्मिताः। दुःखोदकीस्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्षिताः ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १४ । ३---११ ) भगवान् श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्भव ! यह वेद-ग्राणी समयके फेरसे प्रलयके अवसरपर छप्त हो गयी थी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने अपने संकल्पसे ही इसे ब्रह्माको उपदेश किया । इसमें मेरे भागवतधर्मका ही वर्णन है। ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ पुत्र खायम्भुव मनुको उपदेश किया और उनसे भृगु, अङ्गरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्य और ऋतु—इन सात प्रजापति-महर्षियोंने प्रहण किया । तदनन्तर इन ब्रह्मर्षियोंकी संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव,

किन्तर, नाग, राक्षस और किम्पुरुष आदिने इसे

•ੀ~ਾ ਬਾੜਾਂ 9।

पुरुषाः

श्रेयो वद्नत्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥

धर्ममेके यश्रशान्ये कामं सत्यं दमं शमम्।

अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम् ।।

पुरुपर्वभ ।

मन्मायामोहित्धियः

पूर्वमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य यशको, कागशाकी कामको, योगवेत्ता सत्य और शम-दमादिको, द्ण्ड-नीतिकार ऐश्वर्यको, त्यागी त्यागको और छोकायतिक भोगको ही मनुष्य-जीवनका स्वार्थ--परम लाभ वतलाते हैं। कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम-नियम आदिको पुरुपार्थ वतलाते हैं। परंतु ये सभी कर्म हैं; इनके फलखरूप जो लोक मिलते हैं, वे उत्पत्ति और नाशत्राले हैं। कर्मीका फल समाप्त हो जानेपर उनसे दु:ख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अन्तिम गति घोर अज्ञान ही है । उनसे जो सुख मिलता है, वह तुच्छ है—नगण्य है और वे लोक भोगके समय भी असूया आदि दोषोंके कारण शोकसे परिपूर्ण हैं ( इसिंछिये इन विभिन्न साधनोंके फेरमें न पड़ना चाहिये ) ॥ ३---११॥ मय्यर्पितात्मनः सम्य निरपेक्षस्य सर्वतः। मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम्।। अर्किचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः।

मया संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः॥

पारमेष्ट्रचं न महेन्द्र धिष्णयं न सार्वभौमं रसाधिपत्यस् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं न वा मय्यपितात्मेच्छति मद् विनान्यत्।। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः। न च संकर्पणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्।। निरपेक्षं ग्रनि चान्तं निर्वेरं समद्र्यनम्। अनुज्ञजाम्यहं नित्यं पृयेयेत्यङ्घिरेणुभिः ॥ निध्किचना भय्यनुरक्तः येतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः।

कागैरनालव्यधियो जुपन्ति यत् तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम् ॥ वाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विपयैरिजितेन्द्रियः । प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विपयैर्नाभिभूयते ॥ यथाग्रिः सुसम्द्राचिः करोत्येथांसि भस्मसात् । तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्त्रशः ॥ न साध्यति मां योगो न सांख्यं ध्र्यं उद्ध्य । न साध्यति मां योगो न सांख्यं ध्र्यं उद्ध्य । न साध्यति मां योगो न सांख्यं ध्र्यं उद्ध्य । न साध्यति मां योगो न सांख्यं ध्रयं उद्ध्य । न साध्यति मां योगो न सांख्यं ध्रयं उद्ध्य । भक्त्याहभेक्या प्राधः श्रद्ध्याऽऽत्मा प्रियः सताम् भक्तिः पुनाति मिल्लेष्टा श्रपाकानि सम्भवात् ॥ धर्मः सत्यद्योपेतो विद्या वा तपसान्विता । मद्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥ कथं विना रोमहर्षे द्रवता चेतसा विना । विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद् भक्त्या विनाऽऽग्यः

वाग् गद्भदा द्रवते यस चित्तं
शद्भत्यभीक्षणं इसति कविच ।
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च
मद्भक्तियुक्तो भ्रुवनं पुनाति ॥
यथाप्तिना हेम मलं जहाति
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् ।
आत्मा च कर्मान्तश्यं विध्य
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माव ॥

यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः । तथा तथा पश्यति वस्तु सक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम् ॥ ( शीमद्रागवत ११ । १४ । १२—२६ )

प्रिय उद्भव ! जो सब ओर निरपेक्ष—वेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदिकी आवस्यकता नहीं रखता और अपने अन्तः करणको सब प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दखरूप मैं उसकी आत्माके रूपमें स्फ़रित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह विषय-छोल्प प्राणियोंको किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जिसने अपनी मानकर किसी भी वस्तुको नहीं रक्खा है और जो सब प्रकारके संप्रह-परिप्रहसे रहित-अितज्ञन है, जो अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे सांनिध्य-का अनुभव करके ही सदा-सर्वदा पूर्ण संतोपका अनुभव करता है, उसके छिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ है। जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका । उसके मनमें न तो सार्वभौम सम्राट बननेकी इच्छा होती है और न वह स्वर्गसे भी श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी होना चाहता है। वह योग-की वडी-वडी सिद्धियों और मोक्ष तककी अभिलापा नहीं काता । उद्भव ! मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, संगे भाई बलरामजी, खयं अर्घाङ्गिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें तल्लीन रहता है और राग-देव न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, पीछे-पीछे में निरन्तर यह सोचकर यूगा

ं कि उसके चरणोंकी धूल उड़कर मेरे इ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ। जो सव संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं—यहाँतक कि गिदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका रे ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो संसारकी ओंसे शान्त—उपरत हो चुके हैं और जो महत्ता-उदारताके कारण खभावसे ही समस्त ांके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी की कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, मेरे जिस परमानन्द-खरूपका अनुभन होता है. और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है वजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो त है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते ते हैं-अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी ण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रगलभ भक्तिके प्रभावसे प्रायः षयोंसे पराजित नहीं होता । उद्भव ! जैसे धधकती ई आग लकाइयोंके बड़े देखों भी जलाकर खाक कर इती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको पूर्णतया जला डालती है । उद्भव ! योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और तप-त्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों-दिन बढ़नेत्राली मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति । मैं संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्तिसे ही पक्षड़में आता हूँ । मुझे प्राप्त करनेका यह एक ही उपाय है । मेरी अनन्य मक्ति उन लोगों-को भी पवित्र—जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डाल हैं। इसके त्रिपरीत जो मेरी भक्तिसे गिब्रित हैं, उनके चितको सत्य और दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीभाँति पवित्र करनेमें असमर्थ है । जनतक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकार गद्गद नहीं हो जाता,

आनन्दके आँस् आँखोंसे छउकने नहीं छगते तथा अन्तरङ्ग और विहरङ्ग भितकी बाढ़में चित्त इवने-उतराने नहीं लगता, तवतक इसके शह होनेकी कोई सम्भावता नहीं है। जिसकी वाणी प्रेमसे गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहुता रहता है, एक क्षणक लिये भी रोनेका ताँता नहीं हटता, परंतु जो कभी-कभी खिलखिलाकार हँ तुने भी लगता है, कहीं लाज छोडकर ऊँचे खरसे गाने छगता है तो कहीं नाचने लगता है, भैया उद्धव ! मेरा वह मक्त न केवल अपनेको वल्कि सारे संसारको पवित्र कर देता है। जैसे आगमें तपानेपर सोना मैळ छोड़ देता है—निखर जाता है और अपने असली शह रूपमें स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-वासनाओंसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है; क्योंकि में ही उसका वास्तविक खरूप हूँ । उद्भवजी ! मेरी परम-पावन लीला-कथाके अवण-कीर्तनसे ज्यों-ज्यों चित्तका मैल धुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्षम वस्तुके-वास्तविक तत्त्वके दर्शन होने लगते हैं -- जैसे अञ्जनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सूहम वस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने लगती है॥ १२—-२६॥

विषयान् ध्यायतश्चितं विषयेषु विषजते ।
मामनुस्परतश्चित्तं मय्येव प्रविठीयते ॥
तस्मादसद्भिष्यानं यथा सप्नमनोरथम् ।
हित्वा मिय समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम् ॥
स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गंत्यक्त्वा दूरत आत्मवान्।
क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेनमासतिन्द्रतः ॥
न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः ।
योपित्सङ्गाद् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ।
(अमिद्रागवत ११ । १४ । २७—)

जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता उसका चित्त विषयोंमें फँस जाता है और जो

का ( गद्दी ) है । कणिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा अग्निका न्यास करना चाहिये । तदनन्तर अग्निके मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये । मेरा खरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मङ्गलमय है। भनयत्रोंकी गठन बड़ी ही सुडौल है । रोम-रोमसे ा टपकती है । मुखकमल अत्यन्त प्रकुल्लित और ि है। घटनोंतक लंबी मनोहर चार भुजाएँ हैं। ही सुन्दर और मनोहर गरदन है। मरकतमणिके । सुस्तिग्व कपोल हैं । मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी खी ही छटा है। दोनों ओरके कान बराबर हैं उनमें मकराकृत कुण्डल झिलमिल-झिलमिल कर रहे वर्षाकालीन मेघके समान स्यामल शरीरपर पीताम्बर ा रहा है। श्रीवरम एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वक्ष:स्थल-रायें-बायें दिराजमान है । हाथोंमें क्रमशः शक्क, चक्र, एवं पद्म धारण किये हुए हैं। गलेमें बनमाला लटक रही चरणोंमें नूपर शोभा दे रहे हैं, गलेमें कौरतुभमणि ागा रही है। अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए ट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो हैं । मेरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी सुन्दर मुख और प्यारभरी चितवन कृपा-प्रसादकी कर रही है। उद्भव! मेरे इस सकुमार रूपका । करना चाहिये और अपने मनको एक-एक अङ्गरें ना चाहिये ॥ ३२---४१ ॥

न्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः। द्विचा सारिथना धीरः प्रणयेन्मिय सर्वतः ॥ त् सर्वन्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत् । ।न्यानि चिन्तयेद् भृयः सुस्मितं भावयेनसुस्वस् ॥ तत्र लब्धपदं चित्तमाकुष्य व्योम्नि धारयेत् । तच्च त्यब्त्या मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत् ।। एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मिन । विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिज्योतिषि संयुतम् ।। ध्यानेनेत्थं सुतीत्रेण युद्धतो योगिनो मनः । संयाखत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानिक्रयाश्रमः ।। (श्रीमद्भागवत ११ । १४ । ४२—४६)

बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी सहायतासे मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गमें क्यों न लगे। जब सारे शरीरका ध्यान होने लगे. तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर करे और अन्य अङ्गोंका चिन्तन न करके केवल मन्द-मन्द मसकानकी छटासे यक्त मेरे मखका ही च्यान करे। जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तब उसे वहाँसे हटाकर आकाशमें स्थिर करे। तदनन्तर आकाश-का चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमें आरूढ हो जाय और मेरे सिवा किसी भी वस्तुका चिन्तन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही वह अपनेमें मुझे और मुझ सर्वात्मामें अपनेको अनुभव करने लगता है । जो योगी इस प्रकार तीव्र च्यानयोगके द्वारा मुझमें ही अपने चित्तका संयम करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, तत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये होनेवाले कर्मोंका भ्रम शीव्र ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४२--४६॥

### अध्याय नवस

विभिन्न सिद्धियोंके नाम और लक्षण

श्रीभगवानुवाच

जेतेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । भिष्य धारयतञ्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ (श्रीमद्भागवत ११।१५।१) भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिय उद्भव ! जन साधक इन्द्रिय, प्राण और मनको अपने वरामें करके अपना चित्त मुझमें लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥ १॥

#### उद्भव उवाच

कया धारणया कास्तित् कथंस्तित् सिद्धिरच्युत । कित वा सिद्धयो गृहि योगिनां सिद्धिदो भवान् ॥ (श्रीगद्भागवत ११।१५।२)

उद्धवजीने कहा—अच्युत ! कीन-सी धारणा करनेसे किस प्रकार कीन-सी लिखि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है, आप ही योगियोंको मिदियाँ देने हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

#### श्रीभगवानुवाच

सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगैः। तासामयो मत्त्रधाना दशैव गुणहेतवः॥ अणिमा महिमा मूर्तेर्रुचिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः। शक्तिप्रेरणमीशिता।। श्रतदृष्टेप यत्कामस्तदवस्यति । विज्ञिता गणेष्यसङ्गो एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मताः ॥ द्रश्रवणदर्शनम् । अन्मिमत्त्वं देहेऽसिन् परकायप्रवेशनम् ॥ कामरूपं मनोजव: सहक्रीडानुदर्शनम् । स्वच्छन्दमृत्यर्देवानां गतिः ॥ यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता परचित्ताद्यभिज्ञता । त्रिकालज्ञत्वमद्वनद्वं अग्न्यक्रीम्बुविपादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः। **एताश्चोहेशतः** यया धारणया या स्याद् यथा वा स्यानिवोध मे ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १५ । ३—९ )

भगवान् श्रीग्रन्णने कहा—प्रिय उद्भव! धारणायोग-के पारगामी योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी हैं, उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरोंमें न्यून । और दस सत्त्वगुणके विकाससे भी मिल जाती हैं। उनमें तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी हैं—'अणिमा', 'महिमा' और 'लिंघमा'। इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है—'प्राप्ति'। लैकिक और पार-लैकिक पदार्थोंका इच्छानुसार अनुभव करनेवाली सिद्धि

'प्राकाम्य' है । माया और उसके कार्योंको इच्छानसार संचालित करना 'ईशिता' नामकी सिद्धि है । विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना 'बशिता' है और जिस-जिस संख्की कामना करे, उसकी सीमा-तक पहुँच जाना 'कामायसायिता' नामकी आठवीं सिद्धि है। ये आठों सिद्धियाँ मुझमें खभावसे ही रहती हैं और जिन्हें में देता हूँ, उन्हींको अंशतः प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं। शरीरमें भख, प्यास आदि वेगोंका न होना, वहत दुरकी वस्तु देख लेना और वहुंत दरकी बात सन लेना, मनके साथ ही ज्ञारिका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो वही रूप वना लेना, दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेत्राली देवक्रीडाका दर्शन, संकल्पकी सिद्धि, सब जगह सबकें द्वारा विना नत-नचके आज्ञापालन—ये दस सिद्धियाँ सत्त्वगुणके विशेष विकाससे होती हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, सुख-दु:ख और राग-द्वेष आदि द्वन्द्वोंके वशमें न होना, दूसरेके मन आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जल, विप आदिकी शक्तिको स्तम्भित कर देना और किसीसे भी पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त होती हैं । प्रिय उद्भव ! योग-धारणा करनेसे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणासे कौन-सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, सुनो॥३——९॥

भृतस्रक्ष्मात्मिन मिय तन्मात्रं धारयेन्मनः । अणिमानसवामोति तन्मात्रोपासको मम ॥ महत्यात्मनमिय परे यथासंस्थं मनो दधत् । मिहमानमवामोति भृतानां च पृथक् पृथक् ॥ परमाणुमये चित्तं भृतानां मिय रज्जयन् । कालसक्ष्मार्थतां योगी लिबमानमवाप्नुयात् ॥ धारयन् मध्यहंतन्वे मनो वैकारिकेऽलिलम् । सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्तोति मन्मनाः।।
महत्यात्मिनि यः सूत्रे धारयेन्मिय मानसम्।
प्राकाम्यं पारमेष्ठयं मे निन्दतेऽव्यक्तजन्मनः।।
विष्णौ व्यधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालित्रप्रहे ।
स ईशित्वमवामोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनाम्।।
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छव्दशव्दिते।
मनो मय्यादधद् योगी मद्धंमी वशितामियात्।।
निर्शुणे त्रह्माणे मिये धारयन् निश्दं मनः।
परमानन्दमामोति यत्र कामोऽवसीयते।।
(शीमद्रागवत ११।१५।१०—१७)

प्रिय उद्भव ! पञ्चभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही रीर हैं । जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी वासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर नीमें लगा देता है अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके तिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, ते 'अणिमा' नामकी सिद्धि अर्थात् पत्यरकी चट्टान दिमें भी प्रवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो ती है। महत्तत्वके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा और उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र । जो मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तत्वाकार कि तन्मय कर देता है, उसे 'महिमा' नामकी सिद्धि त होती है और इसी प्रकार आकाशादि पञ्चभूतोंमें— सेरे ही शरीर हैं—अलग-अलग मन लगानेसे उन-नकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी 'महिमा' द्धिके ही अन्तर्गत है। जो योगी वायु आदि चार तोंके परमाणुओंको मेरा ही रूप समज्ञकर चित्तको ्राकार कर देता है, उसे 'लिघमा' सिद्धि प्राप्त हो ाती है—उसे प्रभागुरूप कालके समान सूरम त बननेकी सामर्था प्राप्त हो जाती है। जो सास्त्रिक हंकारको मेरा खरूप सगज़कर मेरे उसी रूपमें ात्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका धिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिन्तन करनेवाला भक्त

इस प्रकार 'प्राप्ति' नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्तत्वाभिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अन्यक्त-जन्मा ( सूत्रात्मा ) की 'प्राकाम्य' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है-जिससे इच्छानुसार सभी भोग ប្បាអ हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे कालखरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरों और जीवोंको अपने इच्छानसार प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धिका नाम 'ईशित्व' है। जो योगी मेरे नारायण-खरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं---मनको लगा देता है, मेरे खाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे 'वशिता' नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्मण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्मख्यूक्यमें स्थित कर लेता है. उसे परमानन्द-खरूपिणी 'कामावसायिता' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है । इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ वूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं।।१०--१७॥

च्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मिर । धारयञ्छ्केततां याति प्रह्मिरिहेतो नरः ॥ मय्याकाशात्मिनि प्राणे मनसा घोषमुद्धहन् । तत्रोपलब्धा मृतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ ॥ चक्कस्त्वष्टिर संयोज्य त्वष्टारमि चक्कषि । मां तत्र मनसा ध्यायन् विक्वं पश्यति द्वह्मम्दक् ॥ मनो निय सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना । मद्वारणानुभावेन तत्रातमा यत्र वे मनः ॥ यदा मन उपादाय यद् यद् रूपं बुभूपति । तत्तद् भवेन्यनोरूपं मद्योगवलमाश्रयः ॥ परकायं विश्वन् सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् । पिण्डं हित्वा विशेत् प्राणो वायुभ्तः पडङ्गित्रत्॥ पाण्ण्याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हदुरःकण्ठमूर्थसु । आरोप्य त्रह्मरन्त्रेण त्रह्म नीत्योत्सृजेत्तनुम् ॥ आरोप्य त्रह्मरन्त्रेण त्रह्म नीत्योत्सृजेत्तनुम् ॥

#### सहय स्वान

कया धारणया कास्तित् कथंखित् सिद्धिरच्युत । कित वा सिद्धयो जृहि योगिनां सिद्धिदो भवानं॥ ( श्रीमद्रागवत ११ । १५ । २ )

उद्भवजीने कहा—अच्युत ! कौन-सी घारणा करनेसे किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है, आप ही योगियोंको लिद्धियाँ देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिये !! २ !!

### श्रीभगवानुवाच

सिद्धयोऽशद्य प्रोक्ता धारणायोगपारगैः। तासामष्टी मन्त्रधाना दशैव गुणहेतवः॥ अणिमा महिमा मूर्तेर्रुधिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः। शक्तिप्रेरणमीशिता॥ श्रतदृष्टेपु प्राकाम्यं यत्कासस्तदवस्यति । वशिता गणेप्यसङ्गो एता में सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्यत्तिका मताः ॥ द्रश्रवणदर्शनम् । अनुर्मिमचं देहेऽसिन परकायप्रवेशनम् ॥ कामरूपं मनोजवः सहकीडानुदर्शनम्। स्रक्लन्दमृत्युर्देवानां गतिः ॥ यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता परचित्ताद्यभिज्ञता । त्रिकालज्ञत्वमद्र-द्वं अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्टमभोऽपराजयः ॥ य्रोक्ता योगधारणसिद्धयः। एताओदेशतः यया धारणया या स्याद् यथा वा स्यानिकोध मे ।। (श्रीमद्भागवत ११ | १५ | ३—९)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्भव! धारणायोग-के पारगामी योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी हैं, उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरोंमें न्यून । और दस सत्त्वगुणके विकाससे भी मिल जाती हैं। उनमें तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी हैं—'अणिमा', 'महिमा' और 'लिघमा'। इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है—'प्राप्ति'। लेकिक और पार-लैकिक पदार्थोंका इन्छानुसार अनुभव करनेवाली सिद्धि

'प्राकाम्य' है । माया और उसके कार्योंको इन्छानुसार संचालित करना 'ईशिता' नामकी सिद्धि है। विषयोंमें रहकर भी उनमें आसक्त न होना 'वरिता' है और जिस-जिस सखकी कामना करे. उसकी सीमा-तक पहुँच जाना 'कामावसायिता' नामकी आठवीं सिद्धि है। ये आठों सिद्धियाँ मुझमें समायसे ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ, उन्हींको अंशत: प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं। शरीरमें भख, प्यास आदि वेगोंका न होना, वहुत दूरकी वस्तु देख लेना और बहुंत दूरकी वात सुन लेना, मनके साथ ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो वही रूप वना लेना, दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जब इन्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाछी देवक्रीड़ाका दर्शन, संकल्पकी सिद्धि, सन जगह सनके द्वारा बिना नत्-नचके आज्ञापालन—ये दस सिद्धियाँ सत्त्रगुणके विशेष विकाससे होती हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, मुख-दु:ख और राग-द्रेष आदि इन्होंके क्शमें न होना, दूसरेके मन आदिकी बात जान लेना; अमिन, सूर्य, जल, विप आदिकी शक्तिको स्ताग्भित कर देना और किसीसे भी पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त होती हैं । प्रिय उद्भव ! योग-धारणा करनेसे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणासे कीन-सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, सुनो॥३—९॥

भूतस्रक्ष्मात्मिन मिथ तन्मात्रं धारचेन्मनः । अणिमानमवामोति तन्मात्रोपासको मम ॥ महत्यात्मनमिय परे यथासंस्थं मनो दथत् । मिहमानमवामोति भृतानां च पृथक् पृथक् ॥ परमाणुमये चित्तं भृतानां मिथ रज्जयन् । कालस्रक्ष्मार्थतां योगी लिधमानमवाप्नुयात् ॥ धारयन् मण्यहंतन्त्रे मनो वैकारिकेऽसिल्हम् । सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्तोति मन्मनाः ॥
महत्यात्मिन यः सत्ते धारयेन्मिय मानसम् ।
प्राकाम्यं पारमेष्ठचं मे निन्दतेऽन्यक्तजन्मनः ॥
विष्णौ न्यधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालनिग्रहे ।
स ईशित्वमवामोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनाम् ॥
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छन्दशन्दिते ।
मनो मय्यादधद् योगी मद्धंमी वशितामियात् ॥
निर्शुणे त्रह्माणे मिये धारयन् त्रिशदं मनः ।
परमानन्दमामोति यत्र कामोऽनसीयते ॥
(श्रीमद्भागवत ११ । १५ । १०—१७)

प्रिय उद्भव ! पञ्चभूतोंकी सुक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही शरीर हैं । जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें लगा देता है अर्थात् मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त और किसी भी वस्तका चिन्तन नहीं करता. उसे 'अणिमा' नामकी सिद्धि अर्थात् पत्थरकी चट्टान आदिमें भी प्रवेश करनेकी शक्ति-अणता प्राप्त हो जाती है । महत्तत्त्वके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हुँ और उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ । जो मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे 'महिमा' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है और इसी प्रकार आकाशादि पश्चभूतोंमें---जो मेरे ही शरीर हैं-अलग-अलग मन लगानेसे उन-जनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी 'महिमा' सिद्धिके ही अन्तर्गत है। जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही रूप समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, उसे 'लिंघमा' सिद्धि प्राप्त हो जाती है---उसे परमाणुरूप कालके समान सूक्ष्म वस्त बननेकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। जो सास्त्रिक अहं कारको मेरा खरूप सगज्ञकर मेरे उसी रूपमें चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका अधिप्राता हो जाता है। मेरा चिन्तन करनेशला भक्त

इस प्रकार 'प्राप्ति' नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्तत्त्राभिमानी सूत्रात्मामें अवना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अन्यक्त-जन्मा (सूत्रात्मा) की 'प्राकास्य' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है-जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे कालखरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरों और जीवोंको अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धिका नाम 'ईशित्व' है। जो योगी मेरे नारायण-खरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान् भी कहते हैं---मनको लगा देता है, मेरे खाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे 'विशता' नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्मखरूपमें स्थित कर लेता है. उसे परमानन्द-खरूपिणी 'कामावसायिता' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं।। १०---१७॥

इवेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मिय । धारयञ्झेततां याति षड्विंरहितो नरः ॥ मच्याकाशात्मिनि प्राणे मनसा घोषमुद्धहन् । तत्रोपलञ्था भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ ॥ चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमि चक्षुषि । मां तत्र मनसा ध्यायन् विक्तं पक्यति सक्ष्मदक् ॥ मनो निय सुसंयोज्य देहं तद् न वायुना । मद्रारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥ यदा मन उपादाय यद् यद् रूपं नुभूपति । तत्तद् भवेन्यनोरूपं मद्योगवलमाश्रयः ॥ परकायं विश्वन् सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् । पिण्डं हित्त्वा विशेत् प्राणो वायुभूतः पडङ्चित्रत्॥ पाण्याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हदुरःकण्डमूर्थसु । आरोप्य त्रह्मरन्थ्रेण त्रह्म नीत्वोत्सृजेत्ननुम् ॥ ो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न और शङ्ख-गदा-चक्र-पद्म ादि आयुधोंसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चॅबर आदिसे पन्न मेरे अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो ाता है ॥ १८—३०॥

उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः ।
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः ।
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥
अन्तरायान् वदन्तयेता युञ्जतो योगम्रुत्तमम् ।
मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥
जन्मौषधितपोमन्त्रैर्यावतीरिह सिद्धयः ।
योगेनामोति ताः सर्वा नान्यैर्योगगितं त्रजेत् ॥
सर्वासामि सिद्धीनां हेतुः पित्रहं प्रभुः ।
अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य त्रक्षवादिनाम् ॥
अहमात्माऽऽन्तरो वाह्योऽनावृतः सर्वदेहिनाम् ।
यथा भूतानि भूतेषु वहिरन्तः स्वयं तथा ॥
(श्रीमद्धाणवत ११।१५।३१—३६)

इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे वे सभी सिद्धियाँ पूर्गतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव! जिसने अपने प्राण, मन

और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर छी है, जो संयमी और मेरे ही खरूपकी धारणा कर रहा है, उसके हि ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो। उसे तो स सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं जो लोग भक्तियोग अथवा ज्ञानयोगादि उत्तम योगों अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं,---उन लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक विव्व ही है: क्यों इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग हे है । जगत्में जन्म, ओवधि, तपस्या और मन्त्राहि द्वारा जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी योग द्वारा मिल जाती हैं; परंतु योगकी अन्तिम सीमा— सारूप, सालोक्य आदिकी प्राप्ति विना मुझमें नि लगाये, किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकर्त ब्रह्मत्रादियोंने बहुत-से साधन वतलाये हैं-योग, सां और धर्म आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एका मैं ही हेतु, खामी और प्रभु हूँ । जैसे स्थूल पञ्चभूत बाहर, भीतर--सर्वत्र सूक्ष्म पञ्च-महाभूत ही हैं, स भूतोंके अतिरिक्त स्थूछ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं वैसे ही मैं समस्त प्राणियोंके भीतर द्रष्टारूपसे और वा दश्यरूपसे स्थित हूँ । मुझमें बाहर-भीतरका भेद नहीं है; क्योंकि मैं निरावरण, एक-अद्वितीय आ हूँ ॥ ३१–३६॥

## अध्याय दशम

भगवान्की विभूतियोंका वर्णन

उद्धव उवाच

त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाचन्तमपावृतम्।
सर्वेषामिष भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः॥
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्शेयमकृतातमभिः।
उपासते त्वां भगवन् याथातथ्येन ब्राह्मणाः॥
येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः।
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद् वदस्य मे॥
गृदुश्चरसि भूतातमा भूतानां भूतभावन।

न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥ याः काश्य भूमौ दिवि वै रसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते । ता मह्यमाख्याद्यस्थावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाङ्विपद्मम् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १६ । १-५ )

उद्धयजीने कहा—भगवन् ! आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अन्त । आप आवरणरहित विवेकियों में महर्षि देवल और असित, न्यासों में श्रीकृष्ण-द्वेपायन न्यास तथा कियों में मनस्वी शुक्ताचार्य हूँ। स्रिकी उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्याके जाननेवाले भगवानों में (विशिष्ट महापुरुयों में ) में वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम (उद्भव), किम्पुरुयों हनुमान्, विद्यावरों में सुदर्शन (जिसने अजगरके रूपमें नन्दवावाको प्रस लिया था और किर भगवान्के पादस्पर्शसे मुक्त हो गया था) में हूँ॥ १८—२९॥

रतानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः सुपेशसाम् । क्योऽसि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम् ॥ व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः। तितिक्षासि तितिक्षूणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ओजः सहो वलवतां कर्माहं विद्धि सात्वतास् । सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरहं विश्वावसुः पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहम् । भूधराणामहं स्थेर्यं गन्धमात्रमहं भुवः ॥ अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसः। प्रभा सूर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥ वीराणामहमर्जुनः । वलिरहं ब्रह्मण्याना<u>ं</u> भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसंक्रमः। गत्युक्त्युत्सगीपादानमानन्द्स्पर्श्वतक्षणम् ॥ आस्वादश्रुत्यवद्याणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम् । पृथिवी वायुराकाश आयो ज्योतिरहं महान् ।। विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम् । अहमेतत्प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्रयः।। मयेक्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना। सर्वोत्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित् ॥ संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया। न तथा मे विभूतीनां सुजतोऽण्डानि कोटिशः ॥ तेजः श्रीः कीर्तिरै क्वर्यं हीस्त्यागः सौभगं भगः । वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशकः ।। ( श्रीमद्भागवत ११ । १६ । ३०—४० )

रत्नोंमें पद्मराग ( छाछ ), सुन्दर वस्तुओंमें कमलकी कली, तृणोंमें कुश और हविष्योंमें गायका घी हूँ । मैं व्यापारियोंमें रहनेत्राली लक्ष्मी, कपट करनेवालोंमें चत-क्रीडा, तितिक्षओंकी तितिक्षा ( कष्टसहिष्यता ) और सात्त्रिक पुरुषोंमें रहनेवाला सत्त्वगृग हूँ। मैं बळवानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा भगवद्भक्तोंमें भक्तियुक्त निष्काम कर्म हूँ । वैष्णवोंकी पूज्य वास्तदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ह्यग्रीव, वराह, नृतिंह और ब्रह्मा—इन नौ मूर्तियोंमें मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेत्र हूँ । मैं गन्धर्वीमें विस्वावस और अप्सराओंमें ब्रह्माजीके दरबारकी अप्सरा पूर्वचित्ति हूँ । पर्वतोंमें स्थिरता और पृथ्वीमें शुद्ध अत्रिकारी गन्व मैं ही हूँ | मैं जलमें रस, तेजिखयोंमें परम तेजस्वी अग्नि; सूर्य, चन्द्र और तारोंमें प्रभा तथा आकाशमें उस्का एकमात्र गुण शब्द हूँ । उद्भवजी ! मैं ब्राह्मग-भक्तोंमें विल, वीरोंमें अर्जुन और प्राणियोंमें उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ । मैं ही पैरोंमें चलनेकी शक्ति, वाणीमें बोल्नेकी शक्ति, पायुमें मलस्यागकी शक्ति, हाथोंमें पकड़नेकी शक्ति और जननेन्द्रियमें आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ । त्वचामें स्पर्शकी, नेत्रोंमें दर्शनकी, रसनामें खाद लेनेकी, कानोंमें श्रवणकी और नासिकामें सूँघनेकी शक्ति भी मैं ही हूँ । समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-राक्ति मैं ही हूँ । पृथ्वी, वायु, आकारा, जल, तेज, अहंकार, महत्तत्व, पन्न-महाभूत, जीव, अन्यक्त, प्रकृति, सत्त्व, रज, तम और उनसे परे रहनेग्राला ब्रह्म-ये सव में ही हूँ । इन तत्त्वोंकी गणना, लक्षणोंद्वारा उनका ज्ञान तथा तत्त्व-ज्ञानरूप उसका फल भी में ही हूँ | मैं ही ईश्वर हूँ, में ही जीत हूँ, मैं ही गुण हूँ और में ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूँ तो किसी समय परमाणुओंकी

गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी त्रिभूतियोंकी गणना नहीं कर सकता; क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी मी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी त्रिभूतियोंकी गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, छजा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश है।। ३०—४०॥

एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभ्तयः ।
मनोविकारा एवते यथा वाचामिधीयते ॥
वाचंयच्छ मनो यच्छ प्राणान् यच्छेन्द्रियाणि च ।
आत्मानमात्मना यच्छ न भ्यः कल्पसेऽध्वने ॥
यो वै वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन् धियायतिः ।
तस्य व्रतं तपो दानं स्वत्यामघटाम्बुचत् ॥
तसान्मनोवचः प्राणान् नियच्छेन्मत्परायणः ।
मद्गत्तियुक्तया बुद्धचा ततः परिसमाप्यते ॥
(श्रोमद्रागवत ११।१६।४१--४४)

उद्रवजी ! मैंने तुम्हारे प्रस्नके अनुसार गंदोसी विभूतियोंका वर्गन किया । ये सत्र परमार्थ-वस्तु नहीं हैं, मनोत्रिकारमात्र हैं; क्योंकि मनसे सोची और वार्गासे कही हुई कोई भी चस्तु परमार्थ ( वास्तविक ) नहीं होती । उसकी एक कल्पना ही होती है । इसिंग तुम वाणीको खच्छन्द भाषणसे रोको, मनके संकलानिकला वंद करो । इसके छिये प्राणींको वशमें करो और इन्द्रियोंका दमन करो । सात्त्रिक बुद्धिके द्वारा प्राप्ता-भिमुख बुद्धिको शान्त करो । फिर तुम्हें संसारके जन्म-मत्यरूप वीहड मार्गमें भटकना नहीं पंडेगा । जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वसमें नहीं कर लेता, उसके त्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं, जैसे कच्चे घडेमें भए हुआ जुरु। इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि वह मेरे परायग होकर भक्तियुक्त बुद्धिसे वाणी, मन और प्राणोंका संवम करे। ऐसा कर लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेप नहीं रहता । वह कृतकृत्य हो जाता है ॥ ४१-५५॥

## अध्याय एकादश

वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण

उद्धव उवाच

पूर्वे धर्मस्वद्धक्तिलक्षणः। यस्त्वयाभिहितः सर्वेषां द्विपदामपि ॥ वर्णाश्रमाच।रवतां त्विय भक्तिर्जुणां भवेत । यथानुष्टीयमानेन तत् समाख्यात्मईसि॥ स्वधर्मेणारविन्दाक्ष पुरा किल महाबाहो धर्म परमक प्रभो। यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ कालेनामित्रकर्रान । इदानीं सुमहता न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः॥ वका कर्ताविता नान्यो धर्मस्याच्यत ते सुवि। सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मृतिंधराः कलाः॥ कर्जावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूद्रन। त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवश्यति॥ तत्त्वं नः सर्वधर्मञ्च धर्मस्वद्भक्तिलक्षणः। यथा यस्य विधीयेत यथा वर्णय मे प्रभो॥ (श्रीमद्भागवत ११ । १७ । १—७)

उद्धवजीने कहा—कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवालोंके लिये और सामान्यतः मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है । अब आप कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त हो जाय । प्रभो ! महाबाहु माधव ! पहले आपने हंसकपसे अवतार प्रहण करके ब्रह्माजीको अपने परम धर्मका उपदेश किया था । रिपुदमन ! बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय मर्स्थलोकमें प्रायः नहीं-सा रह गया है: क्योंकि आपको उसका उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं। अन्युत ! पृथ्वीमं तथा ब्रह्माकी उस सभामं भी, जहाँ सम्पूर्ण वेद मूर्तिमान् होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संस्कृप कर सके । इस धर्मके प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं । आपने पहले जैसे मधु दैत्यको मारकर चेदोंकी रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्मकी भी रक्षा पीजिये । स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! जब आप पृथ्वीतलसे अपनी लीलये । स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! जब आप पृथ्वीतलसे अपनी लीलये । स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! जब आप पृथ्वीतलसे अपनी लीलये । स्वयंप्रकाश परमात्मन् ! जाप समस्त धर्मोंके मर्मश्च हैं। इसल्ये प्रभो ! आप उस धर्मका वर्णन कीजिये, जो आपकी भित्त प्राप्त करानेवाला है और यह भी बतलाइये कि किसके लिये उसका कैंग विधान है ॥ १—७॥

### श्रीशुक उवाच

इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः। प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्॥ (श्रीमद्रागवत ११।१७।८)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब इस प्रकार भक्तिशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्न किया, तब भगवान् श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके कल्याणके लिये उन्हें सनातन धर्मोंका उपदेश दिया ॥ ८॥

### श्रीभगवानुवाच

धर्म्य एप तत्र प्रक्तो नैःश्रेयसकरो नृणाम् । वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्रव निवोध से ॥ आदौ कृतयुगे वर्णी नृणां हंस इति स्मृतः । कृतकृत्याः प्रजा जात्या तसात् कृतयुगं विदुः ॥ वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मीऽहं व्यस्त्यपृक् । उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तिकिल्विणाः ॥ त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृद्यात्त्रयी । विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥ विप्रक्षत्रियविद्यद्रा मुखबाह्रस्पादजाः । वैराजात् पुरुषाज्ञाता य आत्माचारलक्षणाः ॥ गृहाश्रमो जवनतो ब्रह्मचर्य हृदो मम । वक्षःस्थानाद् वने वासोन्यासः शीपीण संस्थितः वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । आसन् प्रकृतयो नृणां नीचैनींचोत्तमोत्तमाः ॥

गमो दमस्तपः शौचं संतोषः श्वान्तिरार्जवम् ।

मद्भित्तः दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयिद्विमाः ॥

तेजो वलं धृतिः शौर्यं तितिश्वौदार्यप्रद्यमः ।
स्थैर्यं ब्रह्मण्यतेश्वयं क्षत्रप्रकृतयिद्वमाः ॥

आस्तिक्यं दानिष्ठा च अद्म्भो ब्रह्मसेवनम् ।

अतुष्टिरर्थोपचयवै व्यप्तकृतयिद्वमाः ॥

शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया ।

तत्र लब्धेन संतोषः शूद्रप्रकृतयिद्वमाः ॥

अशौचमनृतं स्तयं नास्तिक्यं गुष्कविग्रहः ।

कामः क्रोधश्च तर्पश्च स्वभावोऽन्तेवसायिनाम् ॥

अहिसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता ।

भूतप्रियहितेहा च धर्मीऽयं सार्वविणिकः ॥

(श्रीमद्वागवत ११ । १७ । ९—२१ )

भगवान श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्भव ! तुम्हारा प्रदत धर्ममय है: क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मतुष्योंको प्रम कल्याण-स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। अत: मैं तुम्हें उन धर्मीका उपदेश करता हूँ, सात्रधान होकर सुनो । जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ था और पहला सत्ययुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्योंका 'हंस' नामक एक ही वर्ण था। उस युगमें सब छोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका एक नाम कृतगुग भी है । उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यह्रप चार चरणोंसे युक्त में ही वृषभरूपवारी धर्म था। उस समयके निष्पाप एवं परम तपस्ती भक्तजन मुझ हंसखरूप शुद्ध परमात्माकी उपासना करते थे । परम भाग्यवान् उद्भव ! सत्ययुगके वाद त्रेतायुगका आरम्भ होनेपर मेरे हृदयसे श्वास-प्रश्वासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदरूप त्रयीविचा प्रकट हुई और उस त्रयीविचासे होता, अन्त्रर्यु और उद्गाताके कर्नस्य तीन मेदोंवाले यज्ञके रूपसे मैं प्रकट हुआ। विराट् पुरुपके मुखसे महाग,

नुजासे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य और चरणोंसे शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई । उनकी पहचान उनके स्रभावानुसार और आचरणसे होती है । उद्भवजी ! विराट् पुरुप भी मैं ही हैं: इसलिये मेरे ही ऊरुखलसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे मसचर्याश्रम, वक्षःस्यञ्से वानप्रस्थाश्रम और मस्तकसे संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है । इन वर्ण और आश्रमोंके पुरुषोंके खभाव भी इनके जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मयम और अवम हो गये। अर्थात् उत्तम स्थानोंसे जरवन होनेवाले वर्ण और आश्रमोंके स्वभाव उत्तम और अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवालोंके अधम हुए । राम. दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य-ये ब्राह्मण-वर्णके खभाव हैं। तेज, वल, धेर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, बाह्मगमिक और ऐधर्य—ये क्षत्रिय वर्णके स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना और धनसंचयसे संतष्ट न होना--ये वैश्य वर्णके खमाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और उसीसे जो कळ मिछ जाय, उसमें संतृष्ट रहना-ये शूद्र वर्णके खमाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोककी परवा न करना, झूठमूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्गाके वशमें रहना-ये अन्त्यजोंके खमाव हैं। उद्भवजी ! चारों वणीं और चारों आश्रमोंके लिये साधारण धर्म यह है कि मन. वाणी और इरिरसे किसीकी हिंसा न करें; सत्यपर दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा छोभसे वचें और जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्ता और उनका मला हो, वे ही करें ॥ ९—-२१॥

दितीयं प्राप्यानुप्र्योजन्मोपनयनं दिजः। वसन् गुरुकुले दान्तो त्रक्षाधीयीत चाहुतः॥ येखलाजिनदण्डाक्षत्रह्मसत्रकमण्डल्न् । जटिलोऽधौतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशान् दधत्॥

स्नानभोजनहोमेषु जगांचारे च वायतः। नच्छिन्द्यात्रसरोमाणि कक्षोपसम्तान्त्री ॥ रेतो नागिकरेखातु जनजनगरः अवकीर्णेऽवगाह्यास्यु यतासुरितपदीं जपेत् ॥ अग्न्यकीचार्यगोभिप्रगुरुवृद्धगुराञ्छ्वीः समाहित उपासीत संध्ये च यनगाग् जपन् ॥ आचार्यं मां विजानीयाचात्रमन्येत करिंतित । न मर्त्यद्यद्याख्येत सर्वदेवमयो गृदः॥ सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्म निवेद्येत । यचान्यद्प्यनुज्ञातमुप्युर्ज्जीत संवत: ॥ शुश्रुपमाण आचार्यं सदोषासीत नीचनत्। यानशय्यासनस्यानैर्नातिद्रे कृताञ्चलिः ॥ एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद् भोगधिवजितः। विद्या समाप्यते यावद् विभ्रद् वतमलण्डितम् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। १७। २२—३०)

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भात्रान आहे. संस्तारांक क्रमसे यज्ञोपत्रोत-संस्कारका दितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुळमें रहे और अपनी इन्द्रियोंको वज्ञमें स्क्ते । आचार्यके बुळानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके अर्थका भी विचार करे । मेखला, मृगचर्म, वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माला, यज्ञोपवीत और कमण्डल धारण करे । सिरपर जटा रक्खे, शौकीनीके छिये दाँत और वल न धोवे, रंगीन आसनपर न वैठे और कुरा धारण करे । स्नान, भोजन, हवन, जप और मल-मूत्र-त्यागके समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेन्द्रियके बाल और नाख्नोंको कभी न काटे। पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करे। खयं तो कभी चीर्यपात करे ही नहीं, यदि खप्न आदिमें बीर्य खालित हो जाय, तो जलमें स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे । ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाम्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुर, बृद्रजन और देवताओंकी उपासना करनी चाहिये

तथा सायंकाल और प्रात:काल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये । आचार्यको मेरा ही खरूप समझे. कभी उनका तिरस्कार न करे। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोषदृष्टि न करे: क्योंकि गरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रात:काल दोनों प्तमय जो कुछ मिश्नामें मिले. सो लाकर गुरुदेवके आगे एव दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सव। नदनन्तर उनके आज्ञानसार बड़े संयमसे मिश्ना आदिका पथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले. उनके मों जानेके बाद बड़ी तावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे। थके हों, तो ग्रास नैठकर चरग दवाने और नैठे हों तो उनके भादेशकी प्रतीक्षामें हाथ जोडकर पासमें ही खड़ा हो। इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-गुश्रुषाके द्वारा सदा-सर्वदा आचार्यकी आज्ञामें तत्पर रहे । जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, तवतक सब प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें नेवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्यवत खण्डित न ज़ेने दे ॥ २२---३०॥

यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन् ब्रह्मविष्टपम् । गुरवे विन्यसेद् देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्वतः ॥ अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभृतेषु मां परम् । अप्रथम्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यक्तत्मपः ॥ स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्शसंलापश्वेलनादिकम्। प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत् ॥ शौचमाचमनं स्नानं संध्योपासनमार्जगम्। तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्याभक्ष्यासम्भाष्यवर्जनम् ॥ सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन । मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकायसंयमः ॥ एवं बृहद्वतधरों ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन् । मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १७ । ३१--३६ )

यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मूर्तिमान् वेदों निवासस्थान बहाजोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैक्रिः ब्रह्मचर्य व्रत प्रहण कर लेना चाहिये और वेदों खाव्यायके छिये अपना सारा जीवन आचार्यकी सेवां ही समर्पित कर देना चाहिये। ऐसा ब्रह्मचारी सचमूच ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पार नष्ट हो जाते हैं । उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, अपरे शरीर और समस्त प्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे औ यह भात्र रक्खे कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही परमात्मा निराजमान है। ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ और संन्यासियोंको चाहिये कि वे स्त्रियोंको देखना, स्पर्श करना, उनसे वातचीत या हँसी-ममखरी आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते हुए प्राणियोंपर तो द्यिपाततक न करें। प्रिय उद्भव! शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थसेवन, जप, समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीरका संयम-यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यासी-सभीके लिये एक-सा नियम है। अस्प्रश्यों-को न छना, अभश्य वस्तुओंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे न बोलना-ये नियम भी मबके छिये हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमींका पालन करनेसे अग्निके समान तेजाबी हो जाता है। तीव तपस्याके कारण उसके कर्म-संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्त:करण शुद्र हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ३१---३६ ॥

अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः । गुरवेदक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुर्वनुमोदितः ।। गृहं वनं वोपविद्येत् प्रव्रजेद् वा द्विजोत्तमः । आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परधरेत् ॥ (श्रीमद्भागवत ११ । १७ । ३७-३८ )

प्यारे उद्भव ! यदि नैष्टिक त्रह्मचर्य प्रहण करनेकी इच्छा न हो—गृह्स्थाश्रममें प्रवेश करना चाहता हो, तो विविधूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा देकर और उनकी अनुमित लेकर समावर्तन-संस्कार करावे—स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है। अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे; किंतु मेरा आज्ञाकारी मक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवर्तन कर स्वेच्छाचारमें न प्रवृत्त हो।। ३७-३८॥

गृहाथीं सद्शीं भाषीमुद्रहेदजुगुप्सिताम् । यवीयसीं त वयसा तां सवर्णीमन क्रमात ॥ इन्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजनमनाम् । प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम् ।। प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्। अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वा दोषदक् तयोः ॥ त्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । कुच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तस्याय च ॥ शिलोञ्छवृत्त्या परितुष्टिचित्तो धर्म महान्तं विरजं जुषाणः। **स**य्यपितात्मा गृह एव तिष्र-चातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम् ॥ समुद्धरन्ति ये विशं सीदन्तं मत्परायणम् । तानुद्धरिष्ये नचिरादापद्भचो नौरिवार्णनात् ।। ( श्रीमद्भागवत ११। १७। ३९—४४ )

प्रिय उद्भव ! यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणोंसे सम्पन्न कुलीन कत्यासे विवाह करे । वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने ही वर्णकी होनी चाहिये । यदि कामवश अन्य वर्णकी कन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता है । यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्योंको समानरूपसे है। परंत दान लेने, पढाने और यज करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही है । ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों वृत्तियोंमें प्रतिग्रह अर्थात् दान लेनेकी वृत्तिको तपस्या, तेज और यशका नाश करनेवाली समझकर पढाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह करे और यदि इन दोनों वृत्तियोंमें भी दोषदृष्टि हो-परावलम्बन, दीनता आदि दोष दीखते हों-तो अन कटनेके बाद खेतोंमें पडे हुए दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले। उद्भव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दर्लभ है । यह इसलिये नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जायँ । यह तो जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमें अनन्त आनन्दखरूप मोक्षकी प्राप्ति करने-के लिये है । जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान धर्मका निष्कामभावसे पालन करता है और खेतोंमें तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अन्तःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह विना संन्यास छिये ही परम शान्तिखरूप परमपद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियोंसे उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्रमें इवते हुए प्राणीको नौका वचा लेती है ॥३९-४४॥

सर्वाः समुद्धरेद् राजा पितेव व्यसनात् प्रजाः। आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान् ॥ एवंविधो नरपतिर्विमानेनार्कवर्चसा । विध्येहाञ्चमं कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥ सीदन् विश्रो विणग्वत्त्या पण्येरेवापदं तरेत् । खङ्गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथंचन ॥ वैक्ष्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्युगययाऽऽपदि ।

चरेद् वा विप्ररूपेण न श्रवृत्या कशंचन ।।

ग्रुद्रवृत्तिं भजेद् वैद्यः ग्रुद्रः कारुकटिक्रयाम् ।

ग्रुच्छानमुक्तो न गर्ह्येण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा ।।

वेदाध्यायस्वधास्त्राहावस्यनाद्येथ्वोदयम् ।

देविषितृभृतानि सदूपाण्यन्वहं यजेत् ॥

पटच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा ।

धनेनापीडयन् भृत्यान् न्यायेनैवाहरेत् कृत्न् ॥

(श्रीमद्राण्वत ११ । १७ । ४५-५१ )

राजा पिताके समान सारी प्रजाका कष्ट्रसे उद्धार करे---उन्हें वचाने, जैसे गजराज दूसरे गर्जोकी रक्षा करता है और धीर होकर खयं अपने आपसे अपना उद्धार करे । जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है. वह सारे पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर खर्गछोकमें जाता है और इन्द्रके साथ सुख भोगता हैं। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न चला सके, तो बैश्य-वृत्तिका आश्रय ले ले और जवतक विपत्ति दूर न हो जाय तवतक करे । यदि बहुत वडी आपत्तिका सामना करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम चळा ले, परंतु किसी भी अवस्थामें नीचोंकी सेवा-जिसे 'श्वानवृत्ति' कहते हैं--न करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा अपने जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यवृत्ति-व्यापार आदि कर ले। बहुत वड़ी आपित हो तो शिकारके द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परंतु नीचोंकी सेवा, 'श्वानवृत्ति'का आश्रय कभी न ले । वैश्य भी आपत्तिके समय श्र्होंकी वृत्ति सेवासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और राद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका आश्रय हे हे; परंतु उद्भव ! ये सारी बातें आपत्तिकालके लिये ही हैं। आपत्तिका समय बीत जानेप्र निम्नवर्णीकी वृत्तिसे जीविकोपार्जन करनेका लोभ न करे। गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पणरूप पितृयज्ञ, हवनरूप देवयज्ञ, काक-बाल आदि भूतयज्ञ और अन्नदानरूप अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे खरूपभूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाज्ञाकि प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीतिसे उपार्जित अपने शुद्ध धनसे अपने मृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारका कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ ही यज्ञ करे।। ४५-५१।।

कुदुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत् कुदुम्ब्यपि । पश्येद दृष्टमपि विपश्चिन्नश्वरं दृष्ट्यत् ॥ संगमः पान्थसंगमः । पुत्रदाराप्तवन्धूनां अनुदेहं वियन्त्येते खप्नो निद्रानुगो यथा ॥ इत्थं परिस्थानमुक्तो गृहेष्वतिथिवद् वसन्। गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः॥ कर्मिभर्गृहसेधीयैरिष्टा मामेव भक्तिमान्। तिष्ठेदु वनं बोपविद्येत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् ॥ पुत्रवित्तैपणातुरः । यस्त्वासक्तमतिर्गेहे स्त्रेण: कृपणधीर्मृढो ममाहिभिति वध्यते ॥ अहो में पितरौ बद्धौ भार्या बालात्मजाऽऽत्मजाः। अनाथा मासृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥ गृहाशयाक्षिप्तहृदयो मृढधीरयम् । एवं असप्तस्ताननुध्यायन् मृतोऽन्धं विश्वते तमः ॥

( श्रीमद्भागवत ११ । १७ । ५२—५८ )

प्रिय उद्धव! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त न हो। बड़ा कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे। बुिह्मान् पुरुषको यह बात भी समझ छेनी चाहिये कि जैसे इस छोककी सभी वस्तुएँ नाशवान् हों, वैसे ही खर्गीदि परछोकके भोग भी नाशवान् ही हैं। यह जो खी-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिछना-जुछना है, यह बैसा ही है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ बटोही इक्द्रें हो गये हों। सबको अछग-अछग रास्ते जाना

है। जैसे खप्त नींद टूटनेतक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने-जुलनेवालोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहने-तक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घरगृहस्थीमें फँसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभावसे रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदिमें अहंकार और घर आदिमें ममता नहीं करता, उसे घरगृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते। भक्तिमान् पुरुष गृहस्थीचित शाबोक्त कर्मोंके द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घरमें ही रहे। अथवा यदि पुत्रवान् हो तो वानप्रस्थ आश्रममें चल जाय या संन्यासाश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव! जो लोग इस प्रकारका गृहस्थर्जीवन न

विताकर घर-गृहस्भीमें ही आसक्त हो जाते हैं; छी, पुत्र और धनकी कामनाओंमें फँसकर हाय-हाय करते रहते और मृढतावश स्नीलम्पट और कृपण होकर मैं-मेरेके फेरमें पड़ जाते हैं, वे वँध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं—हाय । हाय । मेरे माता-वाप बूढ़े हो गये; पत्नीके वाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, अनाथ और दुखी हो जायँगे; फिर इनका जीवन कैसे रहेगा ? इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विक्षित हो रहा है, वह मृढ़-युद्धि पुरुप विषयमोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता, उन्हींमें उत्स्वकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरकमें जाता है ॥ ५२—५८॥

## अध्याय द्वादश

वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म

श्रीभगवानुवाच वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव न्वा । वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ कन्दसूलफलैवेन्येर्मेभ्येवेसि प्रकल्पयेत् । वसीत वल्कलं वासश्तृणपर्णाजिनानि च।। केशरोमनखरमश्चमलानि विभृयाद् दतः। न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ ग्रीष्मे तप्येत पश्चामीन् वर्पास्वासारपाड् जले । शिशिरे एवंवृत्तस्तपश्चरेत् ॥ आकण्डमग्रः अग्निपकं समश्रीयात् कालपक्रमथापि वा। उल्रुखलाञ्मकुट्टो वा दन्तोलुखल एव वा ॥ खयं संचितुयात् सर्वमात्मनो द्वत्तिकारणम् । देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतम् ॥ वन्यैश्वरुपुरोडाशैनिर्वपेत् कालचोदितान् । न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् । चातुर्मासानि च मुनेराम्नातानि च नैगमः।। एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसंततः। मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम्।। यस्त्वेतत् कुच्छ्रतश्रीर्णे तपो निःश्रेयसं महत्। कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद् बालिशःकोऽपरस्ततः।। (श्रीमद्भागवत ११।१८।१—१०)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — प्रिय उद्धव ! यदि
गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी
पत्नीको पुत्रोंके हाथ सींप दे अथवा अपने साथ ही ले
ले और फिर शान्तचित्तसे अपनी आयुका तीसरा भाग
वनमें ही रहकर ब्यतीत करे । उसे वनके पित्र
कन्द-मूल और फलोंसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये;
वस्त्रमी जगह बुसोंकी छाल पहिने अथवा घास-पात
और मृगछालासे ही काम निकाल ले । केश, रोएँ,
नख और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मलको हटाचे नहीं ।
दाँतुन न करे । जलमें धुसकर विकाल स्नान करे
और धरतीपर ही पड़ रहे । प्रीष्म ऋतुमें पश्चािन
तपे । वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमें रहकर वर्षाकी बौछार

सहे । जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जलमें हुवा रहे । इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे। कन्द-मुलोंको केवल आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानसार पके हुए फल आदिके द्वारा ही काम चला ले । उन्हें कटनेकी आक्श्यकता हो तो ओखळीमें या सिलपर कृट ले, अन्यया दाँतोंसे ही चवा-चवाकर खा ले। वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे लाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं-इन बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये खयं ही सब प्रकारके कन्द-मल-फल आदि ले आवे । देश-काल आदिसे अनिभन्न लोगोंसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके संचित पदार्थोंको अपने काममें न ले । नीवार आदि जंगली अन्नसे ही चर-परोडाश आदि तैयार करें और उन्हींसे समयोचित भाग्रयण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जानेपर वेदविहित पश्अोंद्वारा मेरा यजन न करे । वेदवेताओंने वानप्रस्थीके छिये अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, जैसा गृहस्थोंके छिये हैं। इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सुख जानेके कारण वानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने लगती है। वह इस तपस्याके द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके लोकमें जाता है और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा ही खरूप है । प्रिय उद्भव ! जो पुरुष बड़े कप्टसे किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान् तपको स्तर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे-मोटे फलोंकी प्राप्तिके लिये करता है, उससे बढ़कर मुर्ख और कौन होगा ? इसलिये तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना चाहिये ॥ १-१०॥

यदासौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपयुः । आत्मन्यग्नीन् समारोप्य मचित्तोऽग्निं समाविशेत्।। यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । विरागो जायते सम्यङ् न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत्ततः ॥
इष्ट्रा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे ।
अभीन् स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥
विष्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूषिणः ।
विष्टनान् कुर्वन्त्ययं ह्यसानाक्रम्य समियात् परम्॥
(शीमद्भागवत ११ । १८ । ११-१४ ।

प्यारे उद्भव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमोंका पालन करनेमें असमर्थ हो जाय, बढ़ापैके कारण उसका शरीर काँपने लगे, तब यज्ञाग्नियोंको भावनाके द्वारा अपने अन्तः करणमें आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें लगाकर अग्निमें प्रवेश कर जाय । ( यह विधान केवल उनके लिये है, जो विरक्त नहीं हैं।) यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय कि काम्य कर्मींसे उनके फलखरूप जो लोक प्राप्त होते हैं, वे नरकोंके समान ही दु:खपूर्ण हैं और मनमें लोक-परलोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक यज्ञानियों-का परिधाग करके संन्यास हे हे । जो बानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार आठों प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे । इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विजको दे दे । यज्ञानियोंको अपने प्राणोंमें लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तिकी अपेक्षा न रखकर खच्छन्द विचरण करे । उद्भवजी ! जव ब्राह्मण संन्यास हेने लगता है, तब देवतालोग खी-पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंका रूप धारण करके उसके संन्यास-प्रहणमें विष्न डाटते हैं। वे सोचते हैं कि 'अरे ! यह तो हमलोगोंकी अवहेलना कर, हमलोगोंको लॉघकर परमात्माको प्राप्त होने जा रहा हैं। । ११-१४॥

विभृयाचेन्स्रितिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम् । त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत् किंचिदनापिदे ॥ दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वश्चपृतं पिवेअलम् । सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचैतसाम् । न होते यस्य सन्त्यङ्ग वेशुभिन भवेद् यतिः ॥ भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगद्यीन् वर्जयंश्वरेत्। सप्तागारानसंक्लप्तांस्तब्येल्लब्धेन तावता ।। बहिर्जलाश्यं गत्वा तत्रोपस्पृक्य वाग्यतः। विभज्य पावितं शेषं भुज्जीताशेषमाहृतम् ॥ एकश्वरेन्महीमेतां निस्सङ्गः संयतेन्द्रियः। आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान समदर्शनः ॥ विविक्तक्षेम्रश्रगणो मद्भावविमलाशयः । आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मनिः॥ अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्टया । बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥ तसानियस्य पडवर्गं मद्भावेन चरेन्य्रनिः। विरक्तः क्षु छकामेभ्यो लब्ध्वाऽऽत्मनि सुखं महत पुरग्रामवजान सार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंश्वरेत्। महीस् ॥ पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवतीं वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्षणं भैक्ष्यमाचरेत्। संतिध्यत्याश्वसम्मोहः श्रद्धसन्त्वः शिलान्धसा ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १८ । १५—२५ )

यदि संन्यासी वस्न धारण करे तो केवल लँगोटी लगा ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा-सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लँगोटी ढक जाय । तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे। यह नियम आपित-कालको छोड़कर सदाके लिये हैं । नेत्रोंसे धरती देखकर पैर रक्खे, कपड़ेसे छानकर जल पिये, मुँहसे प्रत्येक वात सर्यपुत—सर्यसे पवित्र हुई ही निकाले और शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक—सोच-विचार कर ही करे । वाणीके लिये मौन, शरीरके लिये निश्चेष्ट स्थिति और मनके लिये प्राणायाम दण्ड हैं । जिसके पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, वह केवल शरीरपर बाँसके दण्ड धारण करनेसे 'दण्डी खामी'

नहीं हो जाता । संन्यासीको चाहिये कि आतिखन और गोघाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों वर्णीकी भिक्षा ले । केवल अनिश्चित सात वरांसे जितना मिल जाय, उतनेसे ही संतोप कर ले । इस प्रकार भिक्षा लेकर वस्तीके वाहर जलाशयपर जाय, नहीं हाथ-पैर धोकर जलके द्वारा भिक्षा पतित्र कर ले, फिर शास्त्रोक्त पद्मतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ बचे, उसे मौन होकर खा छे. दूसरे समयके लिये वचाकर न स्वर्षे और न अधिक मॉॅंगकर ही लाये । संन्यासीको पृथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये । उसकी कहीं भी आसक्ति न हीं, सन इन्द्रियाँ अपने वशमें हों । वह अपने-आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकूछ-से-प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी धैर्य रक्खे और सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे। संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये । उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विशुद्ध बना रहे । वह अपने-आपक्तो मुक्कसे अभिन्न और अद्वितीय अखण्डके रूपमें चिन्तन करे । वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार करे तथा निश्वय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके छिये विक्षित होना—चञ्चल होना बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है। इसलिये सन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको जीत ले, भोगोंकी क्षुदता समझकर उनकी ओरसे सर्वथा मुँह मोड़ ले और अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे । इस प्रकार वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्वीमें विचरता रहे । केवल भिक्षाके छिये ही नगर, गाँव,अहीरोंकी बस्ती या यात्रियों-की टोलीमें जाय । पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमोंसे पूर्ण पृथ्वीमें विना कहीं ममता जोड़े चूमता-फिरता रहे। मिश्रा भी अविकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही प्रहण करे; क्योंकि कटे हुए खेतोंके दानेसे बनी हुई

भिक्षा शीव्र ही चित्तको शुद्ध कर देती है और उससे यचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। १५-२५॥

नैतदु वस्तुतया पश्येदु दृश्यमानं विनश्यति । असक्तिचित्तो विरमेदिहामुत्र चिकीर्पितात् ।। यदेतदात्मनि जगन्मनोवानप्राणसंहतम् । सर्वं मायोति तर्केण खख्यस्त्यक्त्वा न तत् सारेत् ॥ ज्ञाननिष्ठो विरक्तो या मद्भक्तो यानपेक्षकः । सिळ्डानाश्रमांस्त्यवत्वा चरेदविधिगोचरः ॥ वुधो वालकवत् क्रीडेत् कुशलो जडवचरेत्। वदेदुनमत्तवद् विद्वान् गोचर्यां नैगमश्चरेत् ॥ वेदवादरतो न साम पाखण्डी न हैतुकः। शुष्कवादविवादे न कंचित् पक्षं समाश्रयेत् ॥ नोद्विजेत जनाडु धीरो जनं चोद्वेजयेन त। अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत देहमुद्दिश्य पशुवद् वैरं कुर्यान केनचित्।। एक एव परो ह्यात्मा भृतेष्वात्मन्यविश्वतः। यथेन्दुरुद्पात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १८ । २६ — ३२ )

विचारवान् संन्यासी दृश्यमान जगत्को सत्य वस्तु कभी न समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान् है। इस जगत्में कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीं। इस लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय। संन्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका संघात-रूप यह जगत् है, वह सारा-का-सारा माया ही है। इस विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खरूपमें स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा न रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें वद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिहोंको छोड़-छाड़कर, वेद-शास्त्रके विधि-निषेधोंसे परे होकर खच्छन्द

विचरे। वह बुद्रिमान् होकर भी बालकोंके स खेले, निपुण होकर भी जडवत् रहे, विद्वान् होकर पागलकी तरह वातचीत करे और समस्त वेद-विधि का जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे आचारवान् ) रहे । उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मका भागकी व्याख्यामें न लगे, पाखण्ड न करे, त वितर्फसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद हो रहा ह वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान् हो उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्देग न हो और ह खयं भी किसी प्राणीको उद्दिग्न न करे । उसकी व निन्दा करे, तो प्रसन्ततासे सह ले; किसीका अपम न करे । प्रिय उद्भव ! संन्यासी इस शरीरके हि किसीसे भी बैर न करें । ऐसा बैर तो पश करते हैं जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए विभिन्न पात्र अलग-अलग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमा समस्त प्राणियोंमें और अपनेमें भी स्थित है । सब आत्मा तो एक है ही, पञ्चभूतोंसे बने हुए शरीर सबके एक ही हैं: क्योंकि सब पाञ्चभौतिक ही तो ( ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरोध करना अप ही वैर-विरोध है ) ॥ २६---३२ ॥

अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं क्वचित्। लब्ध्वा न हृष्येद् धृतिमानुभयं दैवतिन्त्रतम्।। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणम्। तत्त्वं विमृत्र्यते तेन तद् विज्ञाय विग्रुच्यते।। यहच्छयोपपन्नान्तमद्याच्छ्रेष्ठग्रुतापरम् । तथा वासस्तथा श्रध्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेन्युनिः।। शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्। अन्यांश्व नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः।। न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्रीक्षयाहता। आदेहान्तात् क्वचित् ख्यातिस्ततःसम्पद्यते मया।। (श्रीमद्रागवत ११।१८।३३-३७)

प्रिय उद्भव ! संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर

भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि बरावर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये। उसे चाहिये कि वह धैर्य रक्खे । मनमें हर्ष और विषाद—दोनों प्रकारके विकार न आने दे: क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना—दोनों ही प्रारब्धके अधीन हैं। भिक्षा अवस्य माँगनी चाहिये. ऐसा करना उचित ही है; क्योंकि मिक्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती है। प्राण रहनेसे ही तत्त्वका विचार होता है और तत्त्वविचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। संन्यासीको प्रारब्धके अनुसार अच्छी या बरी--जैसी भी भिक्षा मिळ जाय, उसीसे पेट भर ले । वस्त्र और विछौने भी जैसे मिल जायँ, उन्हींसे काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी कल्पना न करे । जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी छीछासे ही शौच आदि शास्रोक्त नियमोंका पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका लीलासे ही आचरण करे। वह शास्त्रविधिके अधीन होकर-विधि-किङ्कर होकर न करे; क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती । जो पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी । यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है ॥ ३३-३७॥

दुःखोदकेंषु कामेषु जातिनवेंद आत्मवान् । अजिज्ञासितमद्भमें गुरुं मिमुपात्रजेत् ॥ तावत् परिचरेद् भक्तः शद्धावाननस्यकः । यावद् ब्रह्म विजानीयान्मामेत्र गुरुमाहतः ॥ यस्त्वसंयतषड्वर्भः प्रचण्डेन्द्रियसारिशः । ज्ञानवैराग्यरहितस्त्रिदण्डम्रपजीवति ॥ सरानात्मानमात्मस्थं निह्जुते मां च धर्महा । अविपनवकषायोऽसादमुष्माच विहीयते ॥ भिक्षोधेर्मः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वनौकसः ।

गृहिणो भृतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनम् ।।

ग्रहस्यस्याप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम् ।।

इति मां यः स्वधर्मेण भजेन्नित्यमनन्यभाक् ।

सर्वभृतेषु मद्भावो मद्भक्ति विन्दते दृढाम् ।।

भक्तचोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सर्वोत्पन्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ।।

इति स्वधर्मनिर्णिक्तसन्त्रो निर्ज्ञातमद्भतिः ।

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निचरात् समुपैति माम् ।।

वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः ।

स एवः मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ।।

एतत्तेऽभिहितं साधो भनान् पृच्छिति यच्च माम् ।

यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात् परम् ।।

(अम्ब्रागवत ११ । १८ । ३८—४८ )

उद्भवजी ! ( यह तो हुई ज्ञानवानुकी बात । अब केवल वैराग्यवान्की बात सुनो । ) जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका फल दु:ख-ही-दु:ख है, तब वह विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्राप्तिके साधनोंको न जानता हो तो भगवचिन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुकी शरण ग्रहण करे। वह गुरुकी दढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रक्खे और उनमें दोष कभी न निकाले । जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें समझता हुआ उनकी सेवा करे । सिंतु जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन-इन छहोंपर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सारथि बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वैराग्य. वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पालता है तो वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओंको, अपने-आपको और अपने हृदयमें स्थित मुझको ठगनेकी चेष्टा करता है । अभी उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं; इसिलिये वह इस लोक और परलोक—दोनोंसे हाथ धो बैठता है । संन्यामीका मुख्य धर्म है—शान्ति और अहिंसा। वानप्रस्थीका मुख्य धर्म है—तपस्या और भगवद्भाव। गृहस्थका मुख्य धर्म है— प्राणियोंकी एक्षा और यज्ञ-याग तथा बहाचारीका मुख्य धर्म है— आचार्यकी सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकालमें ही अपनी खीका सहवास करे। उसके लिये भी बहाचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियोंके प्रति प्रेमभाव—ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो सभीको करनी चाहिये। जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे अपने वर्णाश्रमधर्मके द्वारा मेरी सेवामें लगा रहता है और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धवजी! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र स्वामी, सबकी

उत्पत्ति और प्रलयका परम कारण ब्रह्म हूँ । तिल निरन्तर बढ़नेवाळी अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे प्रा कर लेता है । इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपालन के द्वारा अन्तः करणको शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्यको— मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है । मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म वतलाया है । यदि इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट लग जाय, तब तो इससे अनायास ही परम कल्याणखरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय । साधुखभाव उद्धव ! तुमने मुझसे जो प्रक्रन किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्मका पालन करनेवाला भक्त मुझ परब्रह्मखरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥३८–४८॥

## अध्याय त्रयोदश

भक्ति. ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन

श्रीभगवानुवाच

यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान् नानुमानिकः ।

मायामात्रिमदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मिय संन्यसेत् ।।

ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्र सम्मतः ।
स्वर्गञ्चेवापवर्गश्र नान्योऽथो महते प्रियः ।।

ज्ञानिवज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम ।

ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ विभित्तें माम्।।

तपस्तीर्थं जपो दानं पित्रत्राणीतराणि च ।

नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता ।।

तसाज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ।

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ।।

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ।।

सर्वयज्ञपतिं मां व संसिद्धिं मुनयोऽगमन् ।।

त्वय्युद्धवाश्रयति यस्तिविधो विकारो

मायान्तराऽऽपतित नाद्यपवर्गयोर्यत ।

जन्माद्योऽस्य यद्मी तव तस्य कि स्यु-राद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १९ । १—७ )

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — उद्भवजी ! जिसने उपनिषदादि शास्त्रोंक श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर िया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मिनष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें— जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण द्वैत-प्रपञ्च और इसकी निवृत्तिका साधन वृत्तिज्ञान मायामात्र है, उन्हें मुझमें लीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुपका अभीष्ट पदार्थ में ही हूँ, उसके साधन-साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग भी में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थसे वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञानसे

कमणां परिणामित्वादाविश्चिव्यादमङ्गलम् । विपश्चित्तश्चरं पञ्चेददृष्टमपि दृष्टवत् ॥ (श्रीमद्भागवत ११ । १९ । ११—१८ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी ! जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युविष्ठिरने धार्मिकशिरोमगि भीष्मिपतामहसे किया था । उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे । जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युविष्ठिर अपने स्रजन-सम्वन्धियोंके संहारसे शोक-विह्नल हो रहे थे, तच उन्होंने भीष्मिपतामहसे बहुत-से धर्मीका विवरण सुननेके पश्चात् मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रश्न किया था । उस समय भीष्मपितामहके मुखसे सुने हुए मोक्ष-धर्म में तुम्हें सुनाऊँगा; क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और मिक्तके भावोंसे परिपूर्ण हैं। उद्भवजी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त्व, अहंकार और पुष्मतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात् इन अट्टाईस तत्त्वोंको ब्रह्मासे लेकर तृण तक सम्पूर्ण कार्योंमें देखा जाता है और इनमें भी एक प्रमात्म-तत्त्वको अनुगत रूपसे देखा जाता है---वह परोक्ष-ज्ञान है, ऐसा हैरा निश्चय है। जब जिस एक तत्त्वसे अनुगत एकात्मक तत्त्वोंको पहले देखता था, उनको पहलेके समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्मको ही देखे; तब यही निश्चित विज्ञान (अपरोक्ष-ज्ञान) कहा जाता है। ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि ) यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयका विचार करें । जो तत्त्ववस्तु सृष्टि-के प्रारम्भमें और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, वहीं मन्यमें भी रहती है और वहीं प्रतीयमान कार्यसे प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है। फिर उन कार्योंका प्रलय अथवा बाध होनेपर उसके साक्षी एवं

अधिष्ठानरूपसे शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिब्र (महापुरुषोंमें प्रसिद्धि) और अनुमान—प्रमाणोंमें ये चार मुख्य हैं। इनकी कसौटीपर कसनेसे दश्य-प्रपन्न अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, इसिल्ये विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना-रूप अथवा शब्दमात्र प्रपन्नसे विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि पल देनेवाले यज्ञादि कमोंके परिणामी—नश्वर होनेके कारण ब्रह्मलेक-पर्यन्त खर्गादि सुख—अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान ही अमङ्गल, दु:खदायी एवं नाशवान समझे॥ ११—१८॥

भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनव । पुनश्च कथिव्याभि मद्धक्तेः कारणं परम् ॥ श्रद्धामृतकथायां मे राश्चन्मद्गुकीर्तनमः । पिरिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम आदरः पिरचर्यायां सर्वाङ्गेरिभवन्दनम् मद्भक्तपुजाम्यधिका सर्वभूतेषु मन्मितिः मद्र्थेव्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम् मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामधिवर्जनम् मद्र्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुत्वस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थे यद् व्रतं तपः । एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मिनविदिनाम् मिय संजायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्याविरायते (श्रीमद्भागवत ११।१९।१९—र

निष्पाप उद्भवजी ! भिक्तयोगका वर्णन में हु पहले ही सुना चुका हूँ; परंतु उसमें तुम्हारी व प्रीति है, इसलिये में तुम्हें फिरसे भिक्त प्राप्त होने श्रेष्ठ साधन वतलाता हूँ । जो मेरी भिक्त प्राप्त कर चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथामें श्रद्धा स्वखें; निरन्त मेरे गुण, लीला और नामोंका संकीर्तन करे; मेरी पूज अत्यन्त निष्ठा स्बंखे और स्तोत्रोंके द्वारा मेरी स्तुति करे मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्खे और सामने साद्यङ्ग छोटकर प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखे । अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवल मेरे ही छिये करे; वाणीसे मेरे ही गुणोंका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तया सारी कामनाएँ छोड़ दे । मेरे लिये धन, भोग और प्राप्त सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, वत और तप किया जाय, वह सब मेरे लिये ही करे । उद्भवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोंका पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मिनवेदन कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना रोष रह जाता है ? ॥ १९–२४॥

यदाऽऽत्मन्यिर्वतं चित्तं शान्तं सन्वोपचृंहितम् । धर्मं ज्ञानं सवैराग्यमैश्वर्यं चाभिपद्यते ॥ यदिर्पतं तद् विकल्पे इन्द्रियेः परिधावति । रजस्यलं चासन्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम् ॥ धर्मो मद्भक्तिकृत् श्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम् । गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः ॥ (श्रीमद्भागवत ११ । १९ । २५—२७)

इस प्रकारके धर्मोंका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें लग जाता है; उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य खयं ही प्राप्त हो जाते हैं । यह संसार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है । सच पूछों तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है । जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके साथ इधर-उधर मटकने लगता है। इस प्रकार चित्तमें रजोगुणकी बाद आ जाती है, वह असत् वस्तुमें लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुत हो ही जाते हैं तथा वह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर वन जाता है । उद्धव ! जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे ब्रह्म और आत्माकी एकताका साक्षाकार हो, वहीं ज्ञान है; विषयोंसे असङ्ग—्यू लेंप रहना ही वेराण है और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐधर्य हैं ॥ २५-२०॥

### उद्भव उवाच

यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन। कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा गृतिः प्रमो ॥ किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यमृतमुज्यते। कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यशः का च दक्षिणा ॥ पुंसः किंस्वद् वलं श्रीमन् भगो लाभश्च केशव। का विद्या हीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेच च ॥ कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च कः। कः स्वर्गो नरकः कः स्वित् को वन्धुरुत किं गृहम् ॥ क आद्यः को दिन्दो वा छपणः कः क ईश्वरः। पतान् प्रश्लान् मम बृहि विपरीतांश्च सत्पते॥ (श्रीमद्रागवत ११। १९। २८—३२)

उद्धवजीने कहा —िरपुस्दन ! यम और नियम कितने प्रकारके हैं ! श्रीकृष्ण ! शम क्या है ! दम क्या है ! प्रमो ! तितिक्षा और धैर्य क्या है ! आप मुझे दान, तपस्या, श्रूत्ता, स्त्य और भृत्तका भी स्वरूप यत्तलाइये । त्याग क्या है ! अभिष्ठ धन कीन-सा है ! यज्ञ किसे कहते हें ! और दक्षिणा क्या वस्त है ! श्रीमान् केशव ! पुरुपका सचा वस्त के ! अमा किसे कहते हैं ! और लाभ क्या वस्त है ! उत्तम विद्या, लजा, श्री तथा मुख और दु:स्व क्या है ! उत्तम विद्या, स्वां किसे कहते हैं ! मार्ग और कुमार्गका क्या लक्षण है ! स्वर्ग-तस्क क्या है ! मार्ग और कुमार्गका क्या लक्षण है ! स्वर्ग-तस्क क्या है ! मार्ह-वन्धु किसे मानना चाहिये ! और घर क्या है ! धनवान् और निर्धन किसे कहते हैं ! कृपण कीन है ! और ईश्वर किसे कहते हैं ! मत्तवत्सल प्रमो ! आप मेरे इन प्रक्तोंका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके विरोधी मार्वोकी मी व्याख्या कीजिये ॥ २८—३२॥

### श्रीभगवानुवाच

अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसंचयः। आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थेर्यं क्षमाभयम्।। शौचं जपस्तपो होयः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मद्र्चनम्। तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्।। एते यमाः सनियमा उभयोद्वीद्श्य स्पृताः।

पुंसाम्रुपासितास्तात र ाकामं दुहन्ति हि ॥ शमो मन्निष्ठता ुद्धेर्दम इन्द्रियसंयमः । तितिक्षा दुःखसंमर्पो जिह्वोपस्थजयो धृतिः ॥ दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्। स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् ॥ ऋतं च सन्ता वाणी कविभिः परिकीर्तिता । कर्मखसंगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥ धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः। दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बलम् ॥ भगो म ऐथरो भावो लाभो मद्भक्तिरुत्तमः। विद्याऽऽत्मनि भिदावाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु॥ श्रीर्गुणा नैरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित् ॥ मुर्खो देहाद्यहंबुद्धिः पन्था मिनगमः स्पृतः । खर्गः सन्वगुणोदयः॥ उत्पथश्चित्तविक्षेपः बन्धुर्गुरुरहं सखे । नरकस्तमउन्नाहो गृहं ग्ररीरं मानुष्यं गुणाख्यो ह्याख्य उच्यते ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । १९ । ३३—४३ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—'यम' बारह हैं— अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), असङ्गता, छजा, असंचय (आवश्यकतासे अधिक धन आदि न जोड़ना), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं। शौच (बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता), जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि-सेवा, मेरी पूजा, तीर्धयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, संतोष और गुरुसेवा—इस प्रकार 'यम' और 'नियम' दोनोंकी संख्या बारह-बारह हैं। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके लिये उपयोगी हैं। उद्धवजी! जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग

और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धिका मुझमें लग जाना ही 'शम' है। इन्द्रियोंके संयमका नाम 'दम' है। न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका नाम 'तितिक्षा' है । जिह्वा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना 'धैर्य' है। किसीसे द्रोह न करना, सबको अभय देना 'दान' है । कामनाओंका त्याग करना ही 'तप' है । अपनी वासनाओंपर विजय प्राप्त करना ही 'शूरता' है। सर्वत्र समखरूप, सत्यखरूप परमात्माका दर्शन ही 'सत्य' है । इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माओंने 'ऋत' कहा है । कर्मोंमें आसक्त न होना ही 'शोच' है । कामनाओंका त्याग ही सचा 'संन्यास'है । धर्म ही मनुष्योंका अभीष्ट 'धन' है । मैं परमेश्वर ही 'यज्ञ' हुँ । ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा' है । प्राणायाम ही श्रेष्ठ 'बल' है। मेरा ऐश्वर्य ही 'भग' है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम 'लाभ' हैं। सन्ती 'विद्या' वहीं है जिससे ब्रह्म और आत्माका भेद मिट जाता है। पाप करनेसे 🔧 घृणा होनेका नाम ही 'छजा' है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सचा सौन्दर्य---'श्री' है । दु:ख और सुख दोनोंकी भावनाका सदाके छिये नष्ट हो जाना ही 'सुख' है । त्रिषयभोगोंकी कामना ही 'दु:ख' है । जो बन्धन और मोक्षका तत्त्व जानता है, वही 'पण्डित' है। शरीर आदिमें जिसका 'मैं'पन है, वही 'मूर्ख' है। जो संसारकी ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वहीं सचा 'सुमार्ग' है। चित्तकी बहिर्मुखता ही 'कुमार्ग' है । सत्त्वगुणकी दृद्धि ही 'खर्ग' और सखे ! तमोगुण-की वृद्धि ही 'नरक' है । गुरु ही सच्चा 'भाई-वन्धु' है और वह गुरु मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही सचा 'घर' है तथा सच्चा 'धनी' वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न हैं, जिसके पास गुणोंका खजाना है ॥ ३३—-४३॥

दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः कृषणो योऽजितेन्द्रियः । गुणेव्वसक्तथीरीयो गुणसङ्गो विपर्ययः ॥ एत उद्भव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः । ः वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । णदोषद्दशिदोषो गुणस्तूभयवर्जितः ॥ (श्रीमद्रागवत ११ । १९ । ४४-४५ )

जिसके चित्तमें असंतोष है, अभावका बोध वही 'दरिद्र' है । जो जितेन्द्रिय नहीं है, 'कृपण' है । समर्थ, स्वतन्त्र और 'ईश्वर' है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त नहीं । इसके विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही सर्वथा 'असमर्थ' है। प्यारे उद्भव! तुमने जितने प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समन्न लेना मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषोंका लक्षण अलग-अलग कहाँतक वताऊँ ? सत्रका सारांश इतनेमें ही समन्न लो कि गुणों और दोपोंपर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोप है और गुण-दोपोंपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त नि:संकल्प खरूपमें स्थित रहे— वहीं सबसे बड़ा गुण है ॥ ४४-४५॥

# अध्याय चतुर्दश

ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग

### उद्भव उवाच

हीश्वरस्य ते। प्रतिषेधश्च निगमो वेधिश्च अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्॥ प्रतिलोमानुलोमजम् । वर्णाश्चमविकरपं च स्वर्ग तरकसेव च॥ दुव्यदेश्वयः कालान् वचस्तव। गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण निषेधविधिलक्षणम् ॥ निःश्रेयसं कथं नृणां वेदश्चक्षस्तवेश्वर । <u>पित्रदेवमन्</u>ष्याणां साध्यसाधनयोरपि ॥ श्रेयस्वनपलब्धेऽर्थे गुणदोषभिदाद ष्टिनिंगमाचे हि न ह भ्रमः॥ इति निगमेनापवादश्च भिदाया ( श्रीमद्भागवत ११ । २० । १—५ )

उद्धवाने कहा—कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप सर्व-शक्तिमान् हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ कमोंको करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेध है। यह विधि-निषेध कमोंके गुण और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम-मेद, प्रतिलोम और अनुलोमरूप वर्णसंकर, कमोंके उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरकके मेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोषमें भेद करनेवाली दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोंका कल्याण करनेमें समर्थ ही कैसे हो ! सर्व-शक्तिमान् परमेश्वर ! आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और

मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ मार्गदर्शकका काम करता है; क्योंकि उसीके द्वारा स्वर्ग-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओंका वोध होता है और इस लोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और क्या साधन—इसका निर्णय भी उसीसे होता है। प्रभो! इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषोंमें भेदृष्टि आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं; परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निर्पथ भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइये॥ १-५॥

### श्रीभगवानुवाच

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। ज्ञानं कर्मच भक्तिश्र नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्।। निर्विणानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मस्। तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्।। यहच्छ्या मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्। निर्विणो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः॥ तावत् कर्माणि कुर्वात न निर्विद्येत यावता। मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते।। स्वधर्मस्यो यजन् यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव। न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यत्र समाचरेत्।। अस्मिँ छोके वर्तमानः स्वधर्मस्योऽनयः श्रुचिः। ज्ञानं विश्चद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यहच्छया।।

स्वर्गिणोऽप्येतिमच्छन्ति लोकं निरियणस्तथा । साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम् ॥ न नरः स्वर्गितं काङ्कोनारकीं वा विचक्षणः । नेमं लोकं च काङ्क्षेत देहावेशात् प्रमाद्यति ॥ ( श्रीमद्रागवत ११ । २० । ६—१३ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्भव ! मैंने ही ोंमं एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये धेकारी-भेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया । वे हैं--जान, कर्म और भक्ति । मनुष्यके न फल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय ीं नहीं है। उद्भवजी ! जो लोग कर्मी तथा उनके ांसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चके वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके ामं कमीं और उनके फलोंसे वैराग्य नहीं हुआ है. नं दु:ख-बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म-के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त ौर न अत्यन्त आसक्त ही है तया किसी पूर्वजनमके हर्मसे सौभाग्यवश मेरी छीछा-कथा आदिमें जिसकी हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है। उसे योगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्मके धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार ाक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत् उससे प्राप्त होनेवाले खर्गादि सुखोंसे वैराग्य न हो अथवा जवतक मेरी छीला-कथाके श्रवण-कीर्तन में श्रद्धा न हो जाय । उद्भव ! इस प्रकार अपने और आश्रमके अनुकूछ धर्ममें स्थित रहकर यज्ञोंके बिना किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना रहे और निषिद्ध कर्मोंसे दूर रहकर केवल विहित त ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरकमें जाना पड़ता । अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष रीरमें रहते-रहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर ्रे और रागादि मलोंसे भी मुक्त--पवित्र हो जाता

है । इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्काररूप विद्युद्ध तत्त्वज्ञान अथवा द्रुत-चित्त होनेपर मेरी भक्ति प्राप्त होती है । यह विधि-निषेधरूप कर्मका अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है । खर्ग और नरक दोनों ही लोकोंमें रहनेवाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है । खर्ग अथवा नरकका भोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नहीं है । बुद्धिमान् पुरुषको न तो खर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये और न नरककी ही । और तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी कामना न करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अभिमान हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्राप्तिके साधनमें प्रमाट होने लगता है ।। ६—१३ ॥

एतद् विद्वान् पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः।
अश्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यथिसिद्धिदम्।।
छिद्यमानं यमेरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम्।
स्वाः स्वकेतमृत्सृज्य क्षेमं याति द्यलम्पटः॥
अहोरात्रैिक्छद्यमानं वुद्ध्वाऽऽयुर्भयवेपथुः।
मुक्तसङ्गः परं युद्ध्वा निरीह उपशाम्यति॥
चृदेहमाद्यं सुलमं सुदुर्लमं
पृत्रं सुक्तव्पं गुरुक्पधारम्।
मयानुक्लेन नभस्ततेरितं
पुमान् भवाव्धिं न तरेत् स आत्महा॥
(शीमद्भागवत ११। २०। १४—१७)

यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही परंतु इसके द्वारा परमार्थकी—सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान् पुरुपको चाहिये कि यह वात जानकर मृत्यु होनेके पूर्व ही सावयान होकर ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके लिये छूट जाय—मुक्त हो जाय । यह शरीर एक वृक्ष है। इसमें घोंसला वनाकर जीवरूप पक्षी

निवास करता है। इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । जैसे पक्षी कटते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता हैं। प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भयसे काँप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोडकर परम तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने आत्मामें ही शान्त हो जाता है। यह मनुष्य-शरीर समस्त ग्राभ फलोंकी प्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दुर्छभ होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सदृद्ध नौका है । शरण-प्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतत्रारका संचालन करने लगते हैं और स्मर्ण-मात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमें इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ । इतनी सुनिधा होनेपर भी जो इस शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन--अधःपतन कर रहा है ॥ १४---१७॥

यदाऽऽरम्भेषु निर्विण्गो विरक्तः संयतेन्द्रियः । अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेद्चलं मनः ॥ धार्यमाणं मनो यहिं भ्राम्यदाश्चनवस्थितम् । अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत् ॥ मनोगतिं न विसृजेजितप्राणो जितेन्द्रियः । सन्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत् ॥ एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । हृदयज्ञत्वमन्विच्छन् दम्यस्येनार्वतो सुहुः ॥ सांख्येन सर्वभाजानां प्रतिलोमानुलोमतः । मवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत् प्रसीदिति ॥ निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिनिततस्यानुचिन्तया ॥

यमादिभिर्योगपथैरान्वीक्षिक्या च विद्या । ममार्चोपासनाभिर्वा नान्येयोग्यं सारेन्मनः ॥ (श्रीमद्भागकत ११ । २० । १८—२४ )

प्रिय उद्भव ! जन पुरुष दोषदर्शनके कारण करोसे उद्दिग्न और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकार वह योगमें स्थित हो जाय और अभ्यास-आत्मानुसंयानके द्वारा अपना मन मुद्र परमान्नामें निश्चन्रह्मपसे भारण करे । जब स्थिर करते समय मन चन्नल होकर इचर-उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी साबवानीसे उसे मनाकर, समझा-बुझाकर, फुसळाकर अपने बुझमें कर ले। इन्द्रियों और प्राणोंको अपने वशमें रक्खे और मनको एक क्षणके छिये भी खतन्त्र न छोड़े— उसकी एक-एक चाल, एक-एक हरकतको देखता रहे । इस प्रकार सत्त्रसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये । जैसे सवार घोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने मनोभावकी पहचान कराना चाहता है--अपनी इच्छा-के अनुसार उसे चलाना चाहता है और वार-त्रार फुसळाकर उसे अपने वशमें कर लेता है, वैसे ही मन-को फुसळाकर, उसे मीठी-मीठी वातें सुनाकर वशमें कर लेना भी परम योग है। सांख्यशालमें प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त सृष्टिका जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये और जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें लय बताया गया है, उस प्रकारं लय-चिन्तन करना चाहिये। यह क्रम तनतक जारी रखना चाहिये, जबतक मन शान्त—स्थिर न हो जाय | जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे संसारके पदार्थोंमें दु:ख-बुद्धि हो गयी है, वह अपने गुरुजनोंके उपदेशको भलीभाँति समझकर बार-बार अपने खरूपके ही चिन्तनमें संळान रहता है। इस अभ्याससे बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चञ्चछता, जो अनात्मा शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करनेसे हुई है, छोड़

देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योगमार्गोसे वस्तुतत्त्वका निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली आत्मविद्यासे तथा मेरी प्रतिमाक्षी उपासनासे—अर्थात् कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने लगता है; और कोई उपाय नहीं है ॥ १८—२४॥

यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम् । योगेनेय दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः ॥ गणदोपविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥ तत्रश्चो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु । इदुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः॥ तो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुईढनिश्चयः । पमाणश्च तान् कामान् दुःखोदकाश्च गर्हयन् ॥ तो मत्तियोगेन भजतो मासकुन्मुनेः । । मा हृदय्या नञ्यन्ति सर्वे मिय हृदि स्थिते ॥ द्यते हृदयग्रन्थिक्छिद्यन्ते सर्वसंश्चयाः । । यन्ते चास्य कर्माणि मिय दृष्टेऽखिलात्मिन॥ (श्रीमद्भागवत ११ । २० । २५—३०)

उद्भवजी ! वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म ही नहीं; परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई घ वन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको जला कुन्छ्य-चान्द्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित्त कभी न । अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण गया है। इस गुण-दोष और विधि-निषेधके विधान-ही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषया-का पित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो जन्मसे ही हैं, अनर्थके मूल हैं। शास्त्रका तात्पर्य उनका त्रण, नियमन ही है। जहाँतक हो सके प्रवृत्तिका त्र ही करना चाहिये। जो साधक समस्त कर्मोंसे हो गया हो, उनमें दु:ख-बुद्धि रखता हो, मेरी

ठीलाक्याके प्रति श्रद्धाल हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दु:खरूप हैं; किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न हो, उसे चाहिये कि उन भोगोंको तो भोग ले: परंत उन्हें सच्चे हृदयसे दु: खजनक समझे और मन-ही-मन उनकी निन्दा करे तथा इसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधाकी स्थितिसे छटकारा पानेके छिये श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे । इस प्रकार मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी वासनाएँ अपने संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वीत्माका साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदयकी गाँठ ट्रट जाती है, उसके सारे संशय छिन-भिन हो जाते हैं और कर्मवासनाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती हैं॥ २५—३०॥

तसान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदातमनः ।
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ।।
यत् कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् ।
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरि ।।
सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽज्ञसा ।
स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथांचिद् यदि वाञ्छिति ।।
न किंचित् साधवो धीरा भक्ता सेकान्तिनो मम ।
वाञ्छन्त्यि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ।।
नैरपेक्ष्यं परं प्राहुनिःश्रेयसमनल्पकम् ।
तस्मानिराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत् ।।
न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोपोद्भवा गुणाः ।
साधूनां समिचित्तानां वृद्धेः परमुपेयुपाम् ।।
एवमेतान् मयाऽऽदिष्टाननुतिष्टन्ति मे पथः ।
श्लेमद्भागवत ११। २०। ३१—३०)

इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मन्त रहता है, उसके ढिये ज्ञान अथया वैराग्यकी आवस्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्राय: मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण-साधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धेर्यवान् साधु भक्त ख्यं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या—वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते।

उद्भवजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महान् निःश्रेयस (प्रम कल्याण ) तो निरपेश्वताका ही दृसरा नाम है । इसिंग्रेये जो निष्काम और निरपेश्व होता है, उसीको मेरी मिल प्राप्त होती है । मेरे अनन्य ग्रेमी मक्तोंका और उन समदर्शी महारमाओंका, जो बुद्धिसे अर्तात परम तत्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और नियेचरो होनेवाले पुष्प और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता । इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाये हुए इन ज्ञान, मिल और कर्म-मार्गोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणसम्हप धामको प्राप्त होते हैं; क्योंकि वे परब्रस-तत्वको जान लेते हैं ॥ २१—२०॥

## अध्याय पञ्चद्रा

गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य

श्रीभगवानुवाच

य एतान् मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानिक्रयात्मकान् ।

श्रुद्रान् कामांश्रलैः प्राणेर्जुपन्तः संसरन्ति ते ।।

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः।

विपर्ययस्तु दोपः स्यादुभयोरेष निश्चयः ।।

श्रुद्धचग्रुद्धी विधीयेते समानेष्विष वस्तुषु ।

द्रव्यस्य त्रिचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ ।।

धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ ।

द्रितितोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममुद्धहतां धुरम् ।।

भूम्यम्व्यग्न्यनिलाकाशा भूतानां पश्च धातवः ।

आत्रह्मस्यावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ।।

वेदेन नामरूपाणि विपमाणि समेष्विष्ठिये ।।

देशकालादिभावानां वस्तुनां सम सत्तम ।

गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम् ।।

(श्रीमद्भागवत ११ । २१ । १० ७)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — प्रिय उद्भव ! मेरी प्राप्तिके तीन मार्ग हैं — भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग।

जो इन्हें छोड़कर चन्नल इन्द्रियोंके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे वार-वार जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटकते रहते हैं। अपने-अपने अधिकारके अनुसार धर्ममें दढ़ निष्टा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोप है। तालुर्य यह कि गुण और दोष दोनोंकी न्यवस्था अधिकारके अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं। वस्तुओंके समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोप और शुभ-अग्रम आदिका जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य, खाभाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित— संकुचित किया जा सके। उनके द्वारा धर्म-सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा हो । इससे यह छाम भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूळक सहज प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जालमें न फँसकर शास्त्रा-नुसार अपने जीवनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत

कर लेता है । निष्पाप उद्भव ! इस आचारका मैंने ही गन आदिका रूप धारण करके धर्मका भार ढोनेवाले क्रमंजडोंके लिये उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वाय, आकाश--ये पञ्चभूत ही ब्रह्मासे लेकर पर्वत-ब्रक्ष-पर्यन्त सभी प्राणियोंके शरीरोंके मूळ कारण हैं। इस तरह वे सब शरीरकी दृष्टिसे तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्भव ! यद्यपि सबके शरीरोंके पञ्चभत समान हैं, फिर भी वेदोंने इनके वर्णा-श्रम आदि अलग-अलग नाम और रूप इसलिये बना दिये हैं कि ये अपनी वासनामूछक प्रवृत्तियोंको संकचित करके—नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको सिद्ध कर सकें। साध्रश्रेष्ठ! देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं-के गण-दोषोंका विधान भी मेरेद्वारा इसीलिये किया गया है कि फर्मोंमें लोगोंकी उच्छुङ्कल प्रवृत्ति न हो, मर्यादाका भङ्क न होने पावे ॥ १--७॥

अकृष्णसारो देशानामग्रह्मण्योऽशुचिर्भवेत् ।
कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्कृतेरिणम् ॥
कर्मण्यो गुणवान् कालो द्रव्यतः स्वत एव वा ।
यतो निवर्तते कर्म स दोषोऽकर्मकः स्मृतः ॥
द्रव्यस्य शुद्धचशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च ।
संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा ॥
शक्ताचाशक्तवाथवा बुद्धचासमृद्धचा च यदात्मने ।
अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥
धान्यदार्वस्थितन्त्नां रसतैजसचर्मणाम् ।
कालवाय्वप्रिमृत्तोयैः पार्थिज्ञानां युतायुतैः ॥
अमेध्यलिप्तं यद् येन गन्धं लेपं व्यपोहति ।
भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥
(श्रीमद्भागवत ११। २१। ८—१३)

देशोंमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मृग न हों और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों । कृष्णसार मृगके होनेपर भी, केवल उन

प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीव देश अपवित्र ही है। संस्काररहित और ऊसर आ स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र हैं जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म २ हो सके। जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले, आगन्तुः दोषोंसे अथवा स्वामाविक दोषके कारण जिसमें कर्म हं न हो सके, वह समय अग्रुद्ध है। पदार्थीकी श्राह और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्त्व अथव अल्पत्वसे भी होती है। ( जैसे कोई पात्र जलसे गुद्ध और मूत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तुकी शुद्धि अथवा अञ्चाह्मिं शंका होनेपर ब्राह्मणोंके वचनसे वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कनेसे शुद्ध और सूँघनेसे अशुद्ध माने जाते हैं। तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और वासी अञ्च माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदिका जल शुद्ध और छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार कमसे समझ लेना चाहिये।) शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभवके अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रताकी व्यवस्था होती है । उसमें भी स्थान और उपयोग करनेवालेकी आयका विचार करते हुए ही अग्रद वस्तुओंके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है। ( जैसे धनी-दरिद्र, वलवान्-निर्वल, बुद्धिमान्-मूर्ख, उपद्रव-पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं बृद्धावस्थाके भेदसे शब्दि और अशुद्धिकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता है।) अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि, हड्डी, सृत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टीके वने पदार्थ समयपर अपने-आप हवा लगनेसे, आगमें जलानेसे, मिट्टी लगानेसे अयवा जलमें धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं। देश, काल और अवस्था-के अनुसार कहीं जल-मिट्टी आदि शोधक सामश्रीके संयोगसे ग्रुद्धि करनी पड़ती है तो वहीं-कहीं एक-एकसे भी शुद्धि हो जाती है । यदि किसी वस्तुमें कोई अशुद

पदार्थ लग गया हो तो छीलनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और लेप न रहे और वह बस्तु अपने पूर्वरूपमें आ जाय, तब उसको शुद्ध समझना चाहिये।। ८—-१३।।

स्नानदानतपोऽवस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः ।

मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद् द्विजः

मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणम् ।

धर्मः सम्पद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥

क्रचिद् गुणोऽपि दोषः स्थाद् दोषोऽपि विधिना गुणः

गुणदोषार्थनियमस्तद्धिदासेव वाधते ॥

समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम् ।

औत्पत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥

यतो यतो निवर्तेत विश्वच्येत ततस्ततः ।

एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥

(श्रीमद्भागवत ११। २१ । १४—१८)

स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरणसे चित्तकी शृद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको विहित कर्मीका आचरण करना चाहिये । गुरुमुखसे सनकर भलीभाँति हृदयङ्गम कर लेनेसे मन्त्रकी और मुझे समर्पित कर देनेसे कर्मकी शृद्धि होती है। उद्भवजी! इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्त्ता, मन्त्र और कर्म---इन छहोंके शुद्ध होनेसे धर्म और अशुद्ध होनेसे अधर्म होता है। कहीं-कहीं शास्त्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण। ( जैसे ब्राह्मणके लिये संच्या-चन्दन, गायत्री-जप आदि गुण हैं; परंतु शूद्रके छिपे दोष हैं और दूध आदिका व्यापार वैश्यके छिये विहित है; परंतु ब्राह्मणके छिये अत्यन्त निषिद्ध है।) एक ही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका विधान गुण और दोषोंकी वास्तविकताका खण्डन कर देता है और इससे यह निध्यय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है। जो कींग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थोंके लिये खाभाविक होनेके कारण अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं है; परंतु संन्यासीके लिये घोर पाप है। उद्भवजी! बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ? वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन क्या होगा ? जिन-जिन दोषों और गुणोंसे मनुष्यका चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है। मनुष्योंके लिये यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन है; क्योंकि यही शोक, मोह और अयको मिटानेवाला है।। १४-१८।।

विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः सङ्गस्ततो भनेत् ।
सङ्गानत्र भनेत् कामः कामादेव किर्नृणाम् ॥
कर्लर्दुविषदः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते ।
तमसा ग्रस्यते पुंसक्चेतना व्यापिनी द्वतम् ॥
तया विरहितः साधो जन्तुः ग्र्न्याय कल्पते ।
ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्च्छितस्य मृतस्य च ॥
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम् ।
वृक्षजीभिक्या जीवन् व्यर्थं भस्त्रेत्र यः श्वसन् ॥
(श्रीमद्भागवत ११।२१।१९—२२)

उद्भवजी ! विषयों में कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे उस वस्तुके प्रति आसित हो जाती है । आसित होनेसे उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस कामनाकी पूर्तिमें किसी प्रकारकी वाधा पड़नेपर लोगोंमें परस्पर कलह होने लगता है । कलहसे असहा कोधकी उत्पत्ति होती है और कोधके समय अपने हित-अहितका वोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है । इस अज्ञानसे शीच्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय करनेवाली व्यापक चेतना-शित छप्त हो जाती है । साधो ! चेतनाशित अर्थात् स्पृतिके छप्त हो जानेपर मनुष्यमें मनुष्यता नहीं रह जाती, पश्चता आ जाती है और वह शूर्यके समान अस्तिवहीन हो जाता है । अव

फलश्रुतिस्यं नृणां न श्रेयो रोचनं परम् । श्रेयोनियक्षया गोक्तं यथा भैपज्यरोचनम् ॥ उत्पत्त्यीय हि कामेषु प्राणेषु खजनेषु च। आसक्तमनसो गर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥ न तानविदुषः खार्थे भ्राम्यतो चुजिनाध्वनि । कथं युञ्ज्यात् पुनस्तेषु तांस्तमो विश्वतो बुधः॥ एवं व्यवसितं केचिद्विज्ञाय क्वड्य: ) फलश्रुतिं इसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥ कामिनः ऋषणा लुच्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः। अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्त्रं लोकं न विद्नित ते।। न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः। उक्थशस्त्रा ह्यसुत्रपो यथा नीहारचक्षुपः॥ ते से मतमविज्ञाय परोक्षं विपयातमकाः। हिंसायां यदि रागः साद् यज्ञ एव न चोदना।। हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः स्वसुखेब्लया । यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन् खळाः ॥

उद्भवजी! यह खर्गादिरूप फल्का वर्णन करनेवाली ित मनुष्योंके लिये उन-उन लोगोंको परम पुरुवार्ध नहीं तलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषोंके लिये अन्त:करण-शुद्धिके एरा परम कत्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कर्नोमें चि उत्पन्न करनेके लिये वैसा वर्णन करती है। जैसे बोंसे ओषधिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक वाक्य है जाते हैं। (बेटा!प्रेमसे गिलोयका काढ़ा पी लो तो

( श्रीमद्भागवत ११ । २१ । २३--३० )

आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्थामें कोई भी विद्वान् अथवा वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोंमें क्यों प्रवृत्त करेगा ! दुर्बुद्धिलोग (कर्मवादी) वेदोंका यह अभिप्राय न समझकर कर्मासक्तिवरा पुष्पोंके समान खर्गादि लोकोंका वर्णन देखते हैं और उन्हींको परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेदवेत्ता छोग श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं वतलाते । विषय-वासनाओं में फँसे हुए दीन-हीन, छोभी पुरुष रंग-बिरंगे पुष्पोंके समान खर्गादि लोकोंको ही सब कुळ समझ बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि कर्मोंमें ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अन्तमें देवलोका, पितृलोक आदिकी ही प्राप्ति होती है। दूसरी और भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम-आत्मपदका पता नहीं लगता। प्यारे उद्भव! उनके पास सावना है तो केवल कर्मकी और उसका कोई फल है तो इन्द्रियोंकी तृप्ति। उनकी आँखें धुँभली हो गयी हैं; इसीसे वे यह वात नहीं जानते कि जिससे इस जगत्की उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगत्के रूपमं है, वह परमात्ना में उनके हृदयमें ही हूँ । यदि हिंसा और उसके फल मांस-मक्षणमें राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे—यह परिसंख्या त्रिवि है, खाभाविक प्रवृत्तिका संकोच है, संध्या-वन्द्रनादिके समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर विषयछोलुप पुरुष हिंसाना खिळ्वां खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी

इन्द्रियोंकी तृप्तिके छिये वध किये हुए पशुओंके मांससे यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोंग करते हैं ॥ २३——३०॥

स्वप्नोपमममं लोकससन्तं श्रवणिश्यम् । आशिषो हिद संकल्प्य त्यजनत्यर्थान् यथा विषक् रजःसन्वतमोनिष्ठा रजःसन्वतमोजुपः । उपासत इन्द्रमुख्यान् देवादीन् न तथैव माम्।। इष्ट्रेह देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्थामहे दिवि । तस्यान्त इह भूयास महाशाला महाज्ञलाः ।। एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्। मानिनां चातिस्तब्धानां महार्तापि न रोचते ।। (श्रीमद्भागवत ११। २१। ३१—३४)

उद्भवजी ! खर्गादि परलोक खप्तके दश्योंके समान ुं; वास्तवमें वे असत् हैं, केवल उनकी वातें सुननेमें हित मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संकल्प कर लेते हैं और हैसे व्यापारी अधिक लाभकी आशासे मूलधनको भी खो ांठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञोंद्वारा अपने धनका नाश हरते हैं। वे खयं रजोगुण, सत्त्वगुण या तमोगुणमें स्थित इते हैं और रजोगुणी, सत्त्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि डेवताओंकी उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकारकी पृष्पिता वाणी—रंग-विरंगी मीठी-मीठी वातें सुनते हैं कि 'हमलोग इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका यजन करके खर्गमें जायँगे और दिव्य आनन्द भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुलीन परिवारमें पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे और हमारा कुटुम्व वहुत सुखी और बहुत वड़ा होगा, तव उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जतानेवाले घमंडियोंको मेरे सम्बन्धकी बातचीत भी अच्छी नहीं लगती ॥ ३१---३४॥

त्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इसे । परोक्षवादा ऋपयः परोक्षं मम च प्रियम् ॥ सुद्रवीधं प्राणेन्द्रियमनोमयप् । शब्द हाहा अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाद्यं समुद्रवत्।। मयोपबृहितं भुमा व्रह्मणानन्तशक्तिना। भृतेषु घोषरूपेण विसेषुर्णेव लक्ष्यते ॥ यथोर्णनाभिर्हदयाद्णीष्ठद्वसते प्रुखात् । आकाञाद् घोपवान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥ छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः। ओङ्काराद् व्यञ्जितस्पर्शस्यरोप्मान्तःस्यभूपितास्।। विचिन्नभाषाविततां छन्दोभिश्रत्ररुत्तरैः । अनन्तपारां बृहतीं सुजत्याक्षिपते खयम् ॥ गायत्रयुष्णिगनुष्टुप् च बृहती पङ्क्तिरेव च । त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्टचतिजगद् विराट्।। किं विधत्ते किमाचष्टे किमनुद्य विकल्पयेत् । इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद् चेद कश्चन ॥ मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्पापोद्यते त्वहस् । एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्। यायामात्रमन्द्यान्ते प्रतिविध्य प्रसीदति ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। २१। ३५--४३ )

उद्रवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान । इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है—ब्रह्म और आत्माकी एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रदृष्टा ऋषि इस विषयको खोळकर नहीं, गुप्तभावसे बतळाते हैं और मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना ही अभीष्ट है । वेदोंका नाम है—राब्दब्रह्म । वे मेरी मूर्ति हैं; इसीसे उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है । वह राब्दब्रह्म परा, परयन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन और इन्द्रियमय है । समुद्रके समान सीमारहित और गहरा है । उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है । उद्भव ! मैं अनन्तराक्ति-सम्पन्न एवं खयं अनन्त ब्रह्म हूँ । मैंने ही वेदवाणीका विस्तार किया है । जैसे कमलन्मालमें पतला-सा सूत होता है, वेसे ही वह वेदवाणी

ग्राणियोंके अन्त:करणमं अनाहत नादके रूपमें प्रकट होती है। भगवान् हिरण्यगर्भ खयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण और खयं अनाहत राद्दके द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाला उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णीका संकल्प करनेवाले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार अनेकों मार्गोवाली वैखरीरूप वेद वाणीको खयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपनेमें ठीन कर छेते हैं । वह वाणी इतत सूदम ओंकारके द्वारा अभिन्यक्त स्पर्श ( 'का से लेकर 'म' तक-२५), खर ('अ' से 'औं तक-९), ऊष्मा ( श, ध, स, ह ) और अन्तःस्य ( य, र, ल, व )-इन वर्णोंसे विभूषित है। उसमें ऐसे इन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत हुई है। ( चार-चार अधिक वर्णीवाले छन्दोंमेंसे कुछ षे हैं –) गायत्री, उष्गिक्, अनुण्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिण्टुप्,

जगती, अतिच्छन्द, अत्यष्टि, अतिजगती और विराट वह वेदवाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है उपासनाकाण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है औ ज्ञानकाण्डमें किन प्रतीतियोंका अनुवाद करके उन अनेकों प्रकारके विकल्प करती है--इन वातोंको इस सम्बन्धमें श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ वि सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें मेरा ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादि रूपसे मुझमें ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं । सम्पूर्ण श्रुतियोंका बस, इतना ही तालर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अन्तमें सबका निषेव करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और केवल अधिष्ठानरूपसे मैं ही शेष रह जाता हूँ ॥ ३५---४३॥

# अध्याय बोडश

तत्त्वोंकी संख्या और प्रकृति-पुरुष-विवेक

### उद्धव उवाच

कित तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यृषिभिः प्रभो । नवैकादश पश्च जीण्यात्थ त्विमह शुश्चम ॥ केचित् षड्विंशिति प्राहुरपरे पञ्चिविंशितिम् । सप्तैके नव षट् केचिन्यत्वार्येकादशापरे ॥ केचित् सप्तदश प्राहुः षोडशैंके ज्ञयोदश । प्तावत्त्वं हि संख्यानामृषयो यहिवञ्जया । गायन्ति पृथगायुष्मित्रदं नो वक्तुमहंसि ॥ (श्रीमद्वागवत ११ । २२ । १-३)

उद्भवजीने कहा—प्रभो ! विश्वेश्वर ! ऋषिपोंने तत्त्वोंकी तंत्व्या कितनी वतलायी है ? आपने तो अभी (उन्नीसवें अध्यायमें) नौ, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात् कुल अडाईस त्व्य गिनाबे हैं। यह तो हम सुन चुके हैं; किंतु कुल लोग छन्त्रीस तत्त्व बतलाते हैं तो कुछ पञ्चीस; कोई सात, नी अथवा छः खीकार करते हैं, कोई चार वतलाते हैं तो कोई ग्यारह । इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋपि-मुनियोंके मतमें उनकी संख्या सन्नह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं। सनातन श्रीकृष्ण! ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिप्रायसे बतलाते हैं श आप कृषा करके हमें बतलाइये।। १-३॥

### श्रीभगवानुवाच

युक्तं च सन्ति सर्वत्र भापन्ते त्राह्मणा यथा । मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम् ॥ नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं विन्म तत्तथा। एवं निवदतां हेतुं शक्तयो से दुरत्ययाः॥ यासां व्यतिकरादासीद् विकल्पो वदतां पदम् । प्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाध्यति ॥ परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ । पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम् ॥ एकसिन्नपि दश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च । पूर्वसिन् वापरसिन् वातत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥ पौर्वापर्यमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम् । यथा विविक्तं यद्वक्तं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात् ॥

भगवान श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मग इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है: क्योंकि सभी तत्त्व सबमें अन्तर्भूत हैं। मेरी मायाको खीकार करके क्या कहना असम्भव है ? 'जैसा तम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ, वही यथार्थ है'-इस प्रकार जगत्के कारणके सम्बन्धमें विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों-सत्त्व. रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियोंका रहस्य लोग समझ नहीं पाते: इसिलिये वे अपनी-अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर बैठते हैं । सत्त्व आदि गुणोंके क्षोमसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रपञ्च—जो वस्तु नहीं केवल नाम है-उठ खड़ा हुआ है। यही वाद-विवाद करने-वालोंके विवादका विषय है । जब इन्द्रियाँ अपने वशमें हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह प्रपञ्च भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष-शिरोमणे ! तत्त्वोंका एक दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसलिये वक्ता तत्त्वोंकी जितनी संख्या वतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिला-कर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्त्वमें बहुत-से दूसरे तत्त्रोंका अन्तर्भाव हो गया है । इसका कोई बन्वन नहीं है कि किसका किसमें अन्तर्भाव हो। कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उनके कारण मिट्टी-सूत आदिमं, तो कभी मिट्टी-सूत आदिका घट-पट आदि कार्योमं अन्तभांव हो जाता है। इसिल्ये वादी-प्रतियादियोंमंसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको जिस कारणमं अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके तत्त्वोंकी जितनी संख्या खीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार करते हैं; क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसङ्गत ही है।। ४—९।।

अनाद्यश्चियुक्तस्य पुरुपस्यात्मवेद्नम्। स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्।। पुरुषेथ्यरयोरत्र न वेलक्षण्यमण्यपि। तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः॥ प्रकृतिर्गुणसाम्यं वे प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः। सन्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पन्यन्तहेतवः॥ सन्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानिमहोच्यते। गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः स्त्रमेव च॥ (श्रीमद्रागवत ११। २२। १०—१३)

उद्भवजी ! जिन लोगोंने छन्वीस संख्या सीकार की है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे प्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने-आपको नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी अन्य सर्वज्ञकी आवश्यकता है। (इसलिये प्रकृतिके कार्य-कारणरूप चौबीस तत्त्व, पचीसवाँ पुरुष और छन्त्रीसवाँ ईश्वर—इस प्रकार कुल छन्त्रीस तत्त्व खीकार करने चाहिये ।) पंचीस तत्त्व माननेवाले कहते हैं कि इस शरीरमें जीव और ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद नहीं है, इसिलिये उनमें भेदकी कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञानकी वात, सो तो सत्त्वात्मिका प्रकृतिका गुण है तीनों गुणोंकी साम्यात्रस्था ही प्रकृति है, इसलिये सत्त्व, रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही हैं। इन्हींके द्वारा जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है । इस प्रसङ्गमें सत्वगुण ही ज्ञान हैं, रजोगुण ही कर्म हैं और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेनाला ईश्वर ही गाल है और सृन अर्थात् महत्तत्त्व ही खभान है। ( इसलिये पत्त्रीस और छन्त्रीस तत्त्रोंकी—दोनों ही संख्या युक्तिसंगत है)।। १०-१३।।

पुरुषः गकृतिर्ध्यक्तमहंकारो नभोऽनिलः। ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव।। श्रोत्रं त्वग्दर्शनं व्राणो जिह्नेति ज्ञानशक्तयः। वाक्पाण्युपस्थपाय्वङ् व्रिक्रमीण्यङ्गोभयं मनः॥ शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः। गत्युक्तयुत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः॥ सर्गादौ प्रकृतिहीस्य कार्यकारणरूपिणी। सन्वादिभिर्गुणैर्धते पुरुषोऽच्यक्त ईक्षते॥ व्यक्तादयो विक्वर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया। लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेर्वलात्॥ (श्रीमद्रागवत ११। २२। १४—१८)

उद्धवजी ! ( यदि तीनों गुणोंको प्रकृतिसे अलग मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय-को देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्त्वोंकी संख्या खयं ही अटठाईस हो जाती है। उन तीनोंके अतिरिक्त पचीस ये हैं---) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, आकारा, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये नौ तत्त्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन जो कार्नेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही है। इस प्रकार कुल ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय । इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह और पाँच-सव मिलाकर अट्ठाईस तत्त्व होते हैं। कर्मेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म-चलना, वोलना, मल त्यागना, पेशाव करना और काम करना—इनके द्वारा तत्त्रोंकी संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें

कर्मेन्द्रिय-खरूप ही मानना चाहिये। सृष्टिके आरम्भमें कार्य (ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चभूत ) और कारण (महत्तत्त्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है। वहीं सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी अत्रस्थाएँ धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अत्रस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना रहता है। महत्तत्त्व आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बलसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं ॥ १४—१८॥

सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पश्च खादयः।

ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः॥

पिंडत्यत्रापि भूतानि पश्च पष्टः परः पुमान्।

तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः खुट्टेदं सम्प्रपाविशत्॥

चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः।

जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु॥

संख्याने सप्तद्यके भूतमात्रेन्द्रियाणि च।

पश्च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तद्शः स्पृतः॥

तद्वत् पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते।

भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश्॥

एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च।

श्रष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुपश्च नवेत्यथ॥

इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृपिभिः कृतम्।

सर्वं न्याय्यं युक्तिमन्वाद् विदुपां किमशोभनम्॥

(श्रीमद्रागवत ११। २२। १९—२५)

उद्भवनी ! जो लोग तत्वोंकी संख्या सात खीकार करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच भूत, छठा जीव और सातवाँ परमात्मा— जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत् दोनोंका अधिष्टान है—ये ही तत्व हैं। देह, इन्द्रिय और प्राणादिकी उत्पत्ति तो पश्चभूतोंसे ही हुई है [ इसलिये वे इन्हें अलग नहीं गिनते 🛭 जो लोग केवल छः तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भृत हैं और छठा है परम पुरुष परमात्मा । वह परमात्मा अपने वनाये हुए पञ्चभृतोंसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है । (इस मतके अनुसार जीवका परमात्मामें और शरीर आदिका पञ्चभूतोंमें समावेश हो जाता है।) जो छोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे तेज, जङ और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगत्में जितने पदार्थ हैं, सन इन्हींसे उपत्न होते हैं। वे सभी कार्योंका इन्होंमें समावेश कर लेते हैं । जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सन्नह वतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं--पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन और एक आत्मा । जो छोग तत्त्वोंकी संख्या सोळह वत गते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अन्तर केवल इतना ही है कि वे आत्मामें मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्त्व-संख्या सोळह रह जाती है। जो छोग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच भृत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा और परमातमा-ये तेरह तत्त्व हैं। ग्यारह संख्या माननेत्रालोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व स्त्रीकार किया है । जो छोग नौ तत्त्व मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, वुद्धि, अहंकार—ये आठ प्रकृतियाँ और नवाँ पुरुष— इन्हींको तत्त्र मानते हैं । उद्भवजी ! इस प्रकार ऋषि-मुनियोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे तत्त्वोंकी गणना की है। सबका कहना उचित ही है; क्योंकि।सभीकी संख्या युक्तियुक्त है। जो छोग तत्त्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मतमें बुराई नहीं दीखती । उनके छिये तो सब कुछ ठीक ही है ॥ १९-२५॥

### इद्धन उनान

प्रकृतिः पुरुपश्चोभी ययप्यात्मियस्त्री। अन्योन्यापाश्रयात् रूप्ण दृद्यते न भिदा तयोः॥ प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मान । एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हिद्दे॥ छेत्तुमहीस सर्वेश वस्त्रीभर्तयनेपुणैः। त्वत्ती ह्यानं हि जीवानां प्रमोपस्तऽत्र शक्तितः॥ त्वमेव ह्यात्ममायाया गति वेत्थ न नापरः। (श्रीमद्रागवत ११ । २२ । २६-२८)

उद्धवजीने कहा—स्यानसुन्दर ! यथति स्वतातः प्रहीत और पुरुष दोनों एक वृत्रसे तर्वशा भिन्न हैं, तथाति ने आप पुरुष दोनों एक वृत्रसे तर्वशा भिन्न हैं, तथाति ने आप पुरेष दोनों एक वृत्रसे तर्वशा भिन्न हैं। अप और पुरानें प्रहित अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैमे ही! कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृद्यमें इनकी भिन्नता और अभिन्नताको लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो तर्वश हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे संदेहका निवारण कर दीजिये । भगवन् ! आपकी ही कृपांस जीवोंको ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तित है उनके शानका नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता । अत्तरव आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता । अत्तरव आप ही मेरा संदेह मियानेमें समर्थ हैं ॥ २६—२८॥

### श्रीभगवानुवाच

प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुपर्पमः ।

एष वैकारिकः सर्गा गुणव्यतिकरात्मकः ॥

ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा

विकल्पबुद्धीश्च गुणैविंधते ।
वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेक
मधाधिदैवमधिभृतमन्यत् ॥

हग् रूपसार्कं वपुरत्र रन्ध्रे

परस्परं सिध्यति यः स्ततः स्ते ।

आत्मा यदेषामपरो य आद्यः

स्वयानुभृत्याखिलसिद्धसिद्धः ।

एवं त्यगादि श्रवणादि चश्चु
जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्॥

योऽसी गुणक्षोभकृतो विकारः
प्रधानमूलान्महतः प्रस्तः।
अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतुवेंकारिकस्तामस ऐन्द्रियथ।।
आतमा परिज्ञानमयो विवादो
ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः।
व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां
मत्तः परावृत्तिथयां खलोकात्।।
(श्रीमद्रागवत ११। २२। २९—३३)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी ! प्रकृति और पुरुप, शरीर और आत्मा—इन दोनोंमें अत्यन्त मेद े है । इस प्राकृत जगत्में जन्म-मरण एवं वृद्धि-हास आदि विकार छंगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणोंके क्षोभसे ही वना है । प्रिय मित्र ! मेरी माया त्रिगुणात्मिका हैं । वहीं अपने सत्त्व, रज आदि गुगोंसे अनेकों प्रकारकी भेदवृत्तियाँ उत्पन्न कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टिको तीन भागोंमें वाँट सकते हैं । वे तीन भाग हैं--अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरणार्थ—नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्रगोलकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं और इसलिये अध्यात्म, अविदैव और अधिभूत —ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाशमें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेश्वासे मुक्त है; क्योंकि वह खतःसिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों मेदोंका मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है । वहीं अपने खयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थोंकी मूल सिद्धि है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षुके तीन मेद वताये गये, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिके भी तीन-तीन भेद हैं । प्रकृतिसे महत्तत्व वनता

हैं और महत्तत्त्वसे अहंकार । इस प्रकार यह अहंकार गुणोंके क्षोमसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार है । अहंकारके तीन मेद हैं—सात्त्रिक, तामस और राजम । यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूळ कारण है । आत्मा ज्ञानस्करूप है; उसका इन पदार्थोंसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई विवादकी ही बात है ! अस्ति-नास्ति (है-नहीं), सगुज-निर्गुज, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूळ कारण मेद-दृष्टि ही है । इसमें संदेह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है; तथापि जो छोग मुझसे—अपने वास्तविक खरूपसे विमुख हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥ २९—३३॥

उद्धव उवाच

त्वत्तः परावृत्तिधियः खक्ततैः कर्मभिः प्रभो। उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च॥ तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः। न ह्येतत् प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वश्चिताः॥ (श्रीमद्रागवत ११। २२। ३४-३५)

उद्धवजीने पूछा—भगवन्! आपसे विमुख जीव अपने किये हुए पुण्य-पानोंके फलखल्य ऊँची-नीची योनियोंमें जाते-आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्माका एक शरिरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकर्ताका कर्म करना और नित्य-वस्तुका जन्म-मरण कैसे सम्भव है १ गोविन्द ! जो लोग आत्मज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विपयको ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विपयके विद्वान् संसारमें प्रायः मिलते नहीं; क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी मूलमुळेंगामें पड़े हुए हैं। इसलिये आप ही कृग करके मुझे इसका रहश समझाइये ॥ ३४-३५ ॥

श्रीभगगानुवाच

मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियेः पश्चभिर्युतम् । लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तद्तुवर्तते ॥ ध्यायन् मनोऽनु विषयान् दृष्टान् वानुश्रुतान्थ । उद्यत् सीदत् कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति ॥ विषयाभिनिवेदोन नात्मानं यत् सारेत् पुनः । जन्तोवें कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्पृतिः ॥ जन्म त्वात्मतया प्रंसः सर्वभावेन भूरिद । विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोर्थः॥ स्वप्नं मनोर्व्धं चेर्त्धं प्राक्तनं न सारत्यसौ । पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपञ्चति ॥ इन्टियायनसृष्ट्येदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि । वहिरन्तभिंडाहेतर्जनोऽसञ्जनकृद नित्यदा हाङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । कालेनालक्ष्यवेगेन सक्ष्मत्वात्तक दश्यते ॥ यथार्चिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । तथैव सर्वभ्रतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥ सोऽयं दीपोऽर्चिषां यद्वत्स्रोतसां तदिदं जलम् । सोऽयं प्रमानिति नृणां स्वा गीर्थीर्स्वासुवाम् ॥ मा स्वस्य कर्मवीजेन जायते सोऽप्ययं प्रमान् । म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । २२ । ३६ — ४५ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा — प्रिय उद्धव ! मनुष्योंका मन कर्म-संस्कारोंका पुञ्ज है । उन संस्कारोंके अनुसार भोग प्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई हैं । इसीका नाम है लिङ्गशरीर । वहीं कर्मोंके अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे लोकमें आता-जाता रहता है । आत्मा इस लिङ्गशरीरसे सर्वथा पृथक् है । उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु जब वह अपनेको लिङ्गशरीर ही समझ वैठता है, उसीमें अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना प्रतीत होने लगता है । मन कर्मोंके अवीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता है और क्षणभरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्वचिन्तित विषयोंमें लीन हो जाता है । धीरे-धीरे उसकी स्मृति, पूर्वपरका अनुसंयान भी नष्ट हो जाता है । उन देबादि शरीरोंमें इसका इतना

अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्भव ! जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेद-भावसे 'मैं' के रूपमें स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्न कहते हैं; ठीक वैसे ही जैसे खप्तकाळीन और मनोरथकालीन शरीरमें अभिनान करना ही स्वप्न और मनोर्थ कहा जाता है। यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे पूर्व देहका स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरयमें स्थित जीव भी पहलेके खप्न और मनोर्यको स्मरण नहीं करता; प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथमें पूर्व सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समझता है। इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी सृष्टिसे आत्मवस्तुमें यह उत्तम, मध्यम और अधमकी त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करनेसे ही आत्मा वाह्य और आभ्यन्तर मेदोंका हेतु माछूम पड़ने लगता है, जैसे दृष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शत्रु-मित्र आदिके छिये मेदका हेतु हो जाता है। पारे उद्भव ! कालकी गति सुक्ष्म है। उसे सावारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके द्वारा प्रतिक्षग ही शरीरोंकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सुक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते । जैसे कालके प्रभावसे दीपककी लें, निर्योंके प्रवाह अथवा वृक्षके फलोंकी विरोष-विरोध अवस्थाएँ वदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी वदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वहीं जल है--ऐसा समज्ञना और कहना मिय्या है, वैसे ही विषयचिन्तनमें न्यर्थ आयु वितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुप है, सर्वथा मिथ्या है। यदापि वह भ्रान्त पुरुष भी अपने कर्मोंके वीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है;

निषेकार्भजनमानि वाल्यकोमारयोवनम् । चयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव ।। मनोरथमयीर्ह्धन्यस्योचावचास्तनः । एता गुणसङ्गादपादत्ते कचित कथिङाहाति च ॥ आत्मनः विद्युत्राभ्यामन्भेयौ भवाष्ययौ । भवाष्ययवस्तूनामभिज्ञो द्वयलक्षणः ॥ तरोवींजविपाकास्यां यो विद्वाञ्चन्मसंयमौ । तरोविंलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक् ॥ प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याव्यः प्रसान । तत्त्वेन स्पर्शसम्मृढः संसारं प्रतिपद्यते ॥ सन्वसङ्गाहपीन् देवान् रजसासुरमानुपान् । तमसा भृतितर्यक्तवं आमितो याति कर्मभिः ॥ नृत्यतो गायतः पश्यन यथैवानुकरोति तान् । एवं वृद्धिगुणान् पश्यननीहोऽप्यनुकार्यते ॥ यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । चक्ष्या आम्यमाणेन दश्यते अमतीव भूः ॥ मनोरथधियो विषयानुभन्नो मृपा। यथा खमदृश्य दाशाह तथा संसार आत्मनः ॥ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संस्रतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्तेऽनर्थागमो यथा ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । २२ । ४६-५५ )

उद्भवजी ! गर्भावान, गर्भदृद्धि, जन्म, वात्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु — ये नी अवस्थाएँ रारीरकी ही हैं। यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथके अनुसार ही हैं; परंतु वह अज्ञानवश गुगोंके सङ्गसे इन्हें अपनी मानकर भटकरी छगता है और कमी-कमी विवेक हो जानेगर इन्हें छोड़ भी देता है। पिताको

और पक जानेपर काट दी जाती है, किंत जो पुरुष उनके उगने और काटनेका जाननेवाला साक्षी है, वह उनसे सर्त्रथा पृथक है; वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वथा पृथक है। अज्ञानी परुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आसाका विवेचन नहीं करते। वे उसे उत्तरे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सन्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं। इसीसे उन्हें जन्म-मृत्यस्तप संसारमें भटकता पडता है । जब अविवेकी जीव अपने कार्गोंके अनुसार जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकाने लगता है. तब सात्विक कर्मोंकी आसक्तिसे वह ऋषिलोक और देवलोकमें, राजिसक कमींकी आसिक्तिसे मनुष्य और असर-योनियोंमें तथा तामसी कर्मीकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जाता है। जर मनष्य किसीको नाचतेगाते देखता है, तव वह स्रयं भी उसका अनुकरण करने—तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धिके गुणोंको देखता है, तब खयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका अनुकरण करनेके छिये वाध्य हो जाता है । जैसे नदी-तालाव आदिके जरुके हिलने या चन्नळ होनेपर उसमें प्रतिविभ्वित तटके हुस भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं, जैसे घुमाये जानेवाले नेत्रके साथ-साय पृथ्वी भी चूमती हुई-सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सांचे गये तया खामें देखे गये मोग-पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वेसे ही हे दाशाई ! आत्माका विषयानुमग्रहप संसार भी सर्वथा असत्य है । आत्मा तो नित्य शुद्ध-सुक्त-स्वभाव ही है। विपयोंके सत्य न होनेपर भी जो जीव विपयोंका ही चिन्तन करता रहता है, उनका यर जना-

मृत्युरूप संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता, जैसे खप्तमें प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे विना निवृत्त नहीं होती ॥ ४६-५५॥

तसादुद्धव मा भुङ्क्ष्य विषयानसदिन्द्रियैः । आत्माप्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम् ॥ श्विप्तोऽवमानितोऽसद्भिः प्रलब्धोऽस्वियतोऽथवा । तादितः संनिवद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः ॥ निष्ठितो मृत्रितो वाज्ञैर्वहुधैवं प्रकम्पितः । श्रेयस्कामः कृच्छ्गत आत्मनाऽऽत्मानमुद्धरेत् ॥ (श्रीमद्राणवत ११ । २२ । ५६-५८ )

प्रिय उद्धव ! इसिल्ये इन दुष्ट ( कभी तृप्त न होनेवाली ) इन्द्रियोंसे विषयोंको मत भोगो । आत्माके अज्ञानसे प्रतीत होनेवाला सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो । असाधु पुरुप गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणीद्वारा अपमान करें, उपहास करें, निन्दा करें, मारें-पीटें, वाँवें, आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, निष्ठासे डिगानेकी चेष्टा करें, पर उनके किसी भी उपद्रवसे क्षुड्य न होना चाहिये; क्योंकि वे तो वेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें प्रमार्थका तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विवेक-मुद्धिरारा ही—िकसी वाह्य साधनसे नहीं—अपनेको वचा लेना चाहिये। वस्तुनः आत्मदिष्टे ही समस्त विपत्तियोंसे वचनेका एकमात्र साधन है। । ५६—५८॥

#### उद्धव उवाच

यथैवमनुबुध्येयं वद् नो वद्दतां वर।
सुदुस्सहिममं मन्ये आत्मन्यसदितिक्रमम्॥
विदुपामिप विद्यात्मन् प्रकृतिहिं वळीयसी।
स्रुते त्यद्धमेनिरतान् शान्तांस्ते चरणाळयान्॥
(श्रीमद्भागवत ११। २२। ५९-६०)

उद्यजीने कहा—भगवन् ! आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त अस्ता समग्रता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समग्र सक्तुँ, आपका उपदेश जीवनमें धरण कर सक्तूँ, वैसे मुझे वतलाइये। विश्वातमन् ! जो आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेमपूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमलोंका ही आश्रय ले लिया है, उन शानत पुरुपोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुष्टोंके द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अल्यन्त कठिन है; क्योंकि प्रकृति अल्यन्त कलवती है। ५९-६०।।

### अध्याय सप्तदश

एक तितिक्षु त्राह्मणका इतिहास

वादरायणिरुवाच

स एवमाशंसित उद्घवेन भागवतमुख्येन दाशाईमुख्यः । सभाजपन् भृत्यवचो मुकुन्द-स्तमावभाषे श्रवणीयवीर्यः॥ (श्रीमद्रागवत ११ । २३ । १)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वास्तवमें भगवानकी लीला-कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्तिके दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंद्यविभूपण श्रीभगवान्ने उनके प्रस्तकी प्रशंक्षा करके उनके इस प्रकार कहा—॥ १॥

श्रीभगवानुवाच

वार्हस्पत्य स वै नात्र साधुर्वे दुर्जनेरितैः। दुरुक्तैभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः॥ न तथा तप्यते विद्धः पुमान् वाणैः सुमर्मगैः। यथा तुदन्ति मर्मस्या ह्यसतां परुवेपवः॥ कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासिनहोद्भव। तमहं वर्णियप्यामि निवोध सुसमाहितः॥

केनचिद् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः। सारता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्।। (श्रीमद्भागवत ११। २३। २-५)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य उद्भवजी ! इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिन्नते, जो दुर्जनोंकी कटुवाणीसे विंधे हुए अपने हृदयको सँभाव सकें । मनुष्पका हृदय मर्मभेदी वाणोंसे विंधनेपर भी उतनी पीड़ाका अनुभव नहीं करता, जितनी पीड़ा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाग्वाण पहुँचाते हैं । उद्भवजी ! इस विपयमें महात्वाछोग एक वड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; मैं वही तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन छगाकर उसे सुनो । एक मिक्षुकको दुष्टोंने वहुत सताया था । उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके कमींका फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्वार प्रकट किंये थे । उन्होंका इस इतिहासमें वर्णन है ॥ २—५॥

अवन्तिष द्विजः किञ्चदासीदाद्यतमः श्रिया । वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी छुन्धोऽतिकोपनः ।। ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः । शून्यावसथ आत्मापि काले कामेरनर्चितः ॥ दुक्जीलस्य कदर्यस्य द्रह्मन्ते पुत्रबान्धवाः । दारा दुहितरो भृत्या विषण्गा नाचरन प्रियम् ॥ तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः। धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पश्चभागिनः॥ तदवध्यानिक्सस्तपुण्यस्कन्धस्य अरिद । अर्थोऽप्यगच्छिनिधनं बह्वायासपरिश्रमः ॥ ज्ञातयो जगृहुः किंचित् किंबिद् दस्यव उद्भव । दैवतः कालतः किंचिद् ब्रह्मवन्धोर्नृपार्थिवात् ।। स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः। स्वजनैश्चिन्तामाप दुरत्ययाम् ॥ उपेक्षितश्च तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः। खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभृत ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। २३। ६---१३)

प्राचीन समयकी बात है, उज्जैनमें एक ब्रा रहता था । उसने खेती-ब्यापार आदि करके वहत धन-सम्पत्ति इकही कर ली थी। वह बहत ही क कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे वात-वातमें जाया करता था । उसने अपने जाति-बन्ध ः अतिथियोंको कभी भीठी वातसे भी प्रसन्न नहीं कि खिलाने-पिलानेकी तो बात ही क्या है ? वह धर्म-का रीते घरमें रहता और स्वयं भी अपनी धन-सम्पत्ति द्वारा समयपर अपने शरीरको भी सखी नहीं करता थ उसकी कृपणता और बरे खभावके कारण उसके वे बेटी, भाई-बन्ध, नौकर-चाकर और पत्नी आदि स दुखी रहते और मन-ही-मन उसका अनिष्ट-चिन्तन कि करते थे। कोई भी उसके मनको प्रिय लगनेया व्यवहार नहीं करता था। वह लोक-परलोक दोनों ही गिर गया था। बस, यक्षोंके समान धनकी रखवा करता रहता था। उस धनसे वह न तो धर्म कमार था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनोंतक इ प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पञ्चमहायज्ञके भागी देव बिगड़ उठे । उदार उद्भवजी ! पञ्चमहायज्ञके भागियों तिरस्कारसे उसके पूर्व-पुण्योंका सहारा--जिसके वल अवतक धन टिका हुआ था--जाता रहा और जिं उसने वड़े उद्योग और परिश्रमसे इकहा किया था, वा धन उसकी आँखोंके सामने ही नष्ट-भ्रष्ट हो गया। उर नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके कुटुम्बियोंने ई छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गये। कुछ आग ल जाने आदि दैवी कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयने फेरसे मारा गया। कुछ साधारण मनुष्योंने छे छिया और वचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने हड़ा लिया । उद्भवनी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही । न तो उसने धर्न ही कमाया और न भाग ही भोगे। इवर उसके संगे-सम्बन्धियोंने भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ हिया | अब उसे बड़ी भयानक चिन्ता-

घेर लिया । धनके नाशसे उसके हृदयमें वड़ी जलन ई । उसका मन खेदसे भर गया । आँखुओंके कारण ला रूँच गया । परंतु इस तरह चिन्ता करते-करते ो उसके मनमें संसारके प्रति महान् दु:ख-बुद्धि और अकट वैराण्यका उदय हो गया ।। ६—१३ ।।

स चाहेदमहो कष्टं वृथाऽऽत्मा मेऽनुतापितः । न धर्माय न कामाय यसार्थायास ईदशः ॥ प्रायेणार्थाः कदर्यागां न सुखाय कदाचन । इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥ यशो यशस्त्रिनां ग्रद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः। लोभः खल्पोऽपि तान् हन्ति श्वित्रो रूपिसवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये । नाञोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥ स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः कोधः सायो मदः। भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ एते पश्चदशानथी हार्थमूला मता नृणाम्। तसादनर्थमर्थाच्यं श्रेयोऽर्थी द्रतस्त्यजेत्।। भिद्यन्ते आतरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा। एकास्तिग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः॥ अर्थेनाल्पीयसा होते संरब्धा दीप्तमन्यवः। त्यजन्त्याश्च स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृद्म् लब्ध्वा जनमामरप्राथ्यं मानुष्यं तद् द्विजाग्यताम् तदनाद्दय ये सार्थं झन्ति यान्त्यशुभां गतिस् ॥ स्वर्गापवर्गयोद्वीरं प्राप्य लोकमिमं पुमान्। द्रविणे कोऽनुपज्जेत मत्योंऽनर्थस्य धामनि ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । २३ । १४-२३ )

अब वह ब्राह्मग मन-ही-मन कहने लगा—'हाय! हाय!! बड़े खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धनके लिये मैंने सिरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म-कर्ममें लगा और न मेरे सुखमोगके ही काम आया। प्राय: देखा जाता है कि कृपग पुरुषोंको धनसे कमी सुख नहीं मिलता।

इस छोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चिन्तारो जलते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेक कारण नरकमें जाते हैं। जैसे थोड़ा-सा भी कोड़ सर्गाइसुन्दर खरूपको विगाड़ देता है, वैसे ही तनिकत्सा भी छोम यशिखयोंके शुद्ध यश और गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है । धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रक्षा करने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें—जहाँ देखो बहीं निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना गड्ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्म, काम, क्रोब, गर्ब, अहंकार, भेदबुद्धि, वैर, अविस्वास, स्पर्द्धा, लम्पटता, ज्ञा और शराब-ये पंदह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं। इसिलिये कल्याणकामी पुरुपको च।हिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोबी 'अर्थ'नामनारी अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे। माई-वन्धु, स्नी-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी—जो स्नेहबन्धनसे बँधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं--सत्र-के-सत्र कौड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके शत्रु वन जाते हैं। ये छोग थोड़-से धनके छिये भी क्षुट्य और कुद्ध हो जाते हैं । बात-की-वातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, छाग-डॉंट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं। यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डाळते हैं । देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मग अरिस्को प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सन्चे खार्थ-परमार्थका नाश करते हैं, वे अञ्चम गतिको प्राप्त होते हैं। यह मतुष्य-शरीर मोक्ष और खर्मका द्वार है, इसको पाकर मी ऐता कौन बुद्धिमान् मनुष्य है जो अन्थेंकि धाम धनके चकरमें फँसा रहे ॥ १४-२३॥

देविषितिस्तानि ज्ञातीन् वन्ध्ंश्व भागिनः । असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ व्यर्थयार्थेहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो वलम् । कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि तु साधये ॥
कस्मात् संक्रिश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थेहयासकृत् ।
कस्यचिन्मायया न्नं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥
कि धनैर्धनदैर्वा कि कामैर्वा कामदैरुत ।
फृत्युना ग्रस्थमानस्य कर्मभिवीत जन्मदैः ॥
• (श्रीमङ्गागवत ११ । २३ । २४-२७ )

जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुटुम्बी और धनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर संतुट नहीं रखता और न खयं ही उसका उपभोग करता है, बह यक्षके समान धनकी रखवाली करनेवाला कृपग तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्यसे च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमादमें अपनी आयु, घन और वल-पौरुष खो दिये। विवेकीलोग जिन साधनोंसे मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं. उन्हींको मैंने धन इकट्ठा करनेकी व्यर्थ चेष्टामें खो दिया । अब बढ़ावेमें में कौन-सा साधन करूँगा । मुझे पाछ्म नहीं होता कि वड़े-बड़े विद्वान् भी धनकी व्यर्थ तृष्गासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं ? हो-न-हो, अनस्य ही यह संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है। यह मनुष्यशरीर कालके विकराल गालमें पड़ा हुआ है। इसको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे, भोगनासनाओं और उनको पूर्ण करनेवालें-से तया पुन:-पुन: जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले सकाम कर्मोंसे लाम ही क्या है ? ॥ २४-२७ ॥

तुनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः। येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्रवः॥ सोऽहं कालावशेषेण शोपिषण्येऽङ्गगात्मनः। अप्रमत्तोऽिक्कस्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मिनि॥ तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिस्रवनेश्वराः। प्रहुर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाध्यत्॥ (शीमद्भागवत ११। २३। २८-३०)

इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेशस्वरूप भगवान् मुझपर

प्रसन्न हैं। तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे जगत्के प्रति यह दु: ख-बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुत: वैराग्य ही इस संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकांके समान है। मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेव हो तो मैं आलालभमें ही संतुट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें साबधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है, उसमें अपने शरीरको तपस्थाके द्वारा सुखा डालूँगा। तीनों लोकोंके खामी देवगण मेरे इस संवल्पका अनुमोदन करें। अभी निराश होनेकी कोई बात नहीं है; क्योंकि, राजा खट्बाङ्गने तो दो घईमिं ही भगवद्दामकी प्राप्ति कर ली थी।। २८—२०॥

श्रीभगवानुवाच

इत्यभिन्नेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः। उन्मुच्य हृद्यग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभूनमुनिः ॥ स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः। भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत्।। भिक्षुसवधृतमसज्जनाः। प्रवयसं दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्र वहीिभः परिमृतिभिः॥ केचित्त्रवेणुं जगृहरेके पात्रं कमण्डलुम् । पीठं चैकेऽक्षयूत्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥ प्रदाय च पुनस्तानि दक्षितान्याददुर्भुनेः। अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं भुज्ञानस्य सरित्तरे ॥ मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्टीवन्त्यस्य च मूर्घनि । यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न विक चेत्।। तर्जयन्त्य १रे वाग्भिः स्तेनोऽयभिति वादिनः । वधनित रज्ज्या तं केचिद् वध्यतां वध्यतामिति क्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एप धर्मध्वजः शठः। क्षीणवित्त इमां गृत्तिमग्रहीत् स्वजनोन्सिनः ॥ अहो एप महासारो पृतिमान् गिरिगडिय । मौतेन साधयत्यर्थं वक्त्यद् इटनिययः॥ दुर्धातयन्ति च । विहसन्त्येनमेके

तं वगन्धुनिरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम् ॥
एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् ।
भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत ॥
परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः ।
पातयद्भिः स्वधर्मस्रो धृतिमास्याय सान्त्रिकीम् ॥
(श्रीमद्भागवत ११ । २३ । ३१—४२ )

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-उद्भवती ! उस उज्जैननिवासी ब्राह्मणने मन-ही-पन इस प्रकार निश्चय करके 'मैं' और 'मेरे'पनकी गाँठ खोल दी । इसके वाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो गया। अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्त या व्यक्तिके प्रति आसक्ति न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वरामं कर छिया । वह पृथ्वीपर खन्छन्द रूपसे विचरने लगा । वह भिक्षाके लिये नगर और गाँवोंमें जाता अवस्य था, परंत इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्भवजी ! वह भिक्षक अवधृत बहुत बुढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही ट्रट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते । कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई भिश्नापात्र ही झटक ले जाता । कोई कमण्डल उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष-माला और कन्था ही लेकर भाग जाता । कोई तो उसकी लँगोटी और वस्त्रको ही इधर-उधर डाल देते। कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला-दिखलाकर फिर छीन लेते । जब वह अवधूत मधुकरी मॉंगकर छाता और बाहर नदी-तटपर भोजन करने बैठता, तो पापीलोग कभी उसके सिरपर मृत देते, तो कभी थुक देते । वे छोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे बोलनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी न बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डाँटने-डपटने लगता। कोई कहता 'इसे वाँच लो, बाँच लो' और फिर उसे रस्सीसे वाँधने छगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 'देखो-देखो, अब इस

क्रपाने धर्मका डोंग रचा है। धन-सम्पत्ति जाती र स्री-पुत्रोंने घरसे निकाल दिया; तब इसने भीए। माँगरे रोजगार लिया है । ओहो ! देखो तो सुडी, युड मे तगड़ा भिखारी धैर्यमें बड़े भागी पर्यतके सुधान यह मौन रहकर अपना कान बनाना चाहता सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर होंगी और दड़िन है। कोई उस अवधूतकी हँमी उड़ाता, तो कोई उर अवीवाय छोड़ता । जैसे लोग तोता मैना आदि पा पिक्षयोंको बाँघ छेते या पिंजड़ेमें बंद कर छेते हैं, ही उसे भी वे छोग बाँच देते और घरोंमें बंद कर दे किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह छेता। उसे कभी आदिके कारण देहिक पीड़ा सहनी पड़ती, व गरमी-सर्दा आदिसे देवी कट उठाना पड़ता और ह दुर्जन लोग अपमान आदिके द्वारा उसे मौतिक ए पहुँचाते; परंतु भिक्षुकके मनमें इससे कोई विकार होता । यह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्नके करे फल है और इसे मुझे अक्य भोगना पड़ेगा । य नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उ धर्मसे गिरानेकी चेटा किया करते, किर भी वह व दृदतासे अपने धर्ममें स्थिर रहता और सास्त्रिक, धैर आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्गार प्रकट हि करता ॥ ३१-४२॥

द्विज उवाच जनो में सुखदु:खहेतु-देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः। प्र₹ मनः कारणमामनन्ति संसारचकं परिवर्तयेव् यत्। मनो गुणान् वै सृजते बलीय-कर्माणि विलक्षणानि स्ततश्च ગુજ્ઞાનિ कृष्णान्यथ लोहितानि तेम्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति । अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचण्टे।

मनः व्यक्तितं परिगृहा कामान् जुपन् नियद्धो गुणसङ्गतोऽसौ ॥ म्बधर्मा नियमो यमश्र दानं श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि । मनोनिग्रहलक्षणान्ताः สนั परो हि योगो मनसः समाधिः॥ मनः प्रशान्तं यस्य ममाहितं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् । मनो विनश्यद असंयतं यस दानादिभिक्चेदपरं किमेभिः॥ मनोवशेऽन्ये ह्यभवन् स देवा नान्यस्य वशं समेति। मनश्च भीष्मो हि देव: सहस: सहीयान् युञ्ज्याद् वशे तं स हि देवदेवः॥ श्त्रुमसह्यवेग-दुर्जयं तं मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्। मत्यें-कुर्वन्त्यसिद्धग्रहमत्र विमूढाः ॥ र्मित्राण्युदासीनरिपून् मनोमात्रमिमं गृहीत्वा देहं ममाहमित्यन्धवियो मनुष्याः । **एपोऽहमन्योऽयमिति** भ्रमेण भ्रमन्ति ॥ तमसि दुरन्तपारे ( श्रीमद्भागवत ११। २३। ४३-५० )

न ये मनुष्य हैं, न देशता हैं, न शरीर है और न प्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसारचक्रको चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बल्यान् है। इसीने शित्रयों, उनके कारण गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेत्राली वृत्तियोंकी सृष्टि की है। उन वृत्तियोंके अनुसार ही सात्त्रिक, राजस और तामस—अनेकों प्रकारके कर्म होते हैं और कर्मोंके अनुसार

ही जीवकी विविध गतियाँ होती हैं। मन ही चेषाएँ करता है । उसके साथ रहनेपर भी निष्त्रिय ही है। वह ज्ञान शक्तिप्रधान है. मझ सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञानसे स देखता रहता है । मनके द्वारा ही उसकी अभि होती है। जब वह मनको खीकार करके उसके विषयोंका भोक्ता वन बैठता है, तब कर्नोंके आसिक होनेके कारण वह उनसे वँव जात दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यम, वेदाध सत्कर्प और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत-इन सबका उ फल यही है कि मन एकाग्र हो जाय, भगवान्। जाय । मनका समाहित हो जाना ही परम योग जिसका मन शान्त और समाहित है, उसे दान समस्त सत्कर्मोंका फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे लेना बाकी नहीं है। जिसका मन चञ्चल है व आलस्यसे अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि कमोंसे अवतक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी ई मनके वशमें हैं। मन किसी भी इन्द्रियके वशमें नः यह मन बलवान्से भी बलबान्, अत्यन्त भयंकर देव जो इसको अपने वशमें कर लेता है, वही देव-देव इन्द्रियोंका विजेता है । सचमूच मन बहुत वड़ा है। इसका आक्रमण असहा है। यह बाहरी शरी ही नहीं, हृदयादि मर्भस्थानोंको भी बेधता रहता है इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्योंको चार् कि सबसे पहले इसी शतुपर विजय प्राप्त करें; प होता है यह कि मूर्खिलोग इसे तो जीतनेका प्रय करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा क रहते हैं और इस जगत्के लोगोंको ही मित्र-श उदासीन बना लेते हैं। साधारगतः मनुष्योंकी बुं अंधी हो रही है । तभी तो वे इस मनःकल्पि श्चरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान वैठते हैं और फिर इ भ्रनके फंदेमें फँस जाते हैं कि 'यह में हूँ और यह दूसरा ।' इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त अज्ञानान्वकारमें ही भटकते रहते हैं ॥ ४३—५०॥ सुखदु:खयोक्चेत हेतु: जनस्त भौमयोस्तत् । 3 **क्रिमात्मनश्चात्र** स्वदद्धि-जिह्वां कचित संदशति क्रप्येत ॥ कतमाय स्तद्वेदनायां हेत्र्यदि देवतास्तु द:खस्य विकारयोस्तत । किमारमन सत्र क्रचित निहन्यते यदङ्गमङ्गेन खदेहे ॥ क्रध्येत कस्मै पुरुष: स्यात् सुखदु:खहेतुः यदि निजस्यभावः । किमन्यतस्तत्र न ह्यात्मनोऽन्यद् यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कसान सुखं न दुःखम्।। सुखदु:खयोञ्चेत निमित्तं ग्रहा जनस्य ते वै। किमात्मनोऽजस्य पीडां वदन्ति ग्रहेर्ग्रहस्यैव पुरुषस्ततोऽन्यः ॥ क्रध्येत कस्मै सुखदु:खयोश्चेत हेतु: कमस्ति जडाजडत्वे । किमात्मनस्त**ि** पुरुषोऽयं सुपर्णः देहस्त्वचित क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम् ॥ सुखदु:खयोश्चेत हेतुः कालस्त तदात्मकोऽसौ । **किमात्मनस्तत्र** नाग्नेहिं तापों न हिमस्य तत् स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य इन्इम् ॥ M कापि कथंचनास न केनचित परस्य । परतः द्वनद्वीपरागः संसृतिरूपिणः स्या-यथाहमः प्रबुद्धो न विभेति भृतैः॥ देवं परात्मनिष्ठा-आस्थाय एतां

मध्यासितां

पूर्वतमैर्महर्षिभिः ।

अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुञ्जन्दाङ्ग्रिनिपेत्रयेत्र ।। (श्रीमद्रागवत ११ । २३ । ५१—५८)

यदि मान हें कि मनुष्य ही सुख-दु: खका कारग है, तो भी उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ! क्योंकि सख-द:ख पहुँचानेत्राला भी मिटीका शरीर है और भोगनेवाला भी। कभी भोजन आदिके समय यदि अपने दाँतोंसे ही अपनी जीम कट जाय और उससे पीडा होने लगे, तो मनुष्य किसपर क्रीय करेगा ! यदि ऐसा मान हैं कि देवता ही दु:खके कारग हैं, तो भी इस दु:खसे आत्माकी क्या हानि ! क्योंकि यदि द:ख-के कारण देवता हैं, तो इन्द्रियाभिमानी देवताओं के रूपमें उनके भोका भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें हैं वे ही दसरेमें भी हैं। ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट लग जाय तो भला. किसपर कोध किया जायगा ? यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दु:खका कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे मिन्त कुछ है ही नहीं । यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है। इसिलिये न सुख है, न दुःखः फिर क्रोध कैसा ? क्रोवका निमित्त ही क्या ? यदि प्रहोंको सुख-दु: खका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजन्मा आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव भी जन्त-मृत्युशील शरीरपर ही होता है । प्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव प्रहण करनेशले शरीरको ही होती है और आत्मा उन प्रहों और शरीरोंसे सर्विथा परे है । तत्र भन्ना, वह किसपर क्रोंच करें ? यदि कर्मोंको ही सुख-दु:खका कारण मानें तो उनसे आत्मका क्या प्रयोजन ? क्योंकि वे तो एक पढार्थके जड और चेतन--उभयहप होने-पर ही हो सकते हैं। ( जो बस्तु विकारयुक्त और अपना हिताहित जाननेत्राली होती है, उसीसे कर्म हो

सकते हैं: अत: वह विकारयक्त होनेके कारण जड होंनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन । ) किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पर्भारहपरे रहनेवाला आत्मा सर्वया निर्विकार और सर्श्वामात्र है। इस प्रकार कर्षीका तो कोई आधार ही भिद्र नहीं होता । फिर क्रोव किसपर करें ? यदि ऐसा मानें कि काल ही सुख-दु:खका कारण है, तो आत्मापर उसका क्या प्रभाव १ क्योंकि काल तो आत्मखरूप ही है। जैसे आग आगको नहीं जला सकती और वर्फ वर्फ-को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मखरूप काल अपने आत्माको ही सुख-दु:ख नहीं पहुँचा सकता। फिर किसपर क्रोच किया जाय ! आत्मा शीत-उष्ग, सुख-दु:ख आदि द्वन्दोंसे सर्वथा अतीत है । आत्मा प्रकृतिके खरूप, धर्म, कार्य, लेश, सम्बन्ध और गन्धसे भी रहित है। उसे कभी, कहीं, किसीके द्वारा, किसी भी प्रकारसे द्वन्द्वका स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकनेवाले अहंकारको ही होता है। जो इस वातको जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके निमित्तसे भयभीत नहीं होता । वड़े बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इस प्रमात्मनिष्टाका आश्रय ग्रहण किया है । मैं भी इसीका आश्रय प्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेमके राता मनवान्के चरमकप्लोंकी सेवाके द्वारा <sup>[स</sup>्दुरन्त अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर इँगा ॥ ५१-५८॥

श्रीभगवानुवाच

निर्विद्य नष्टद्रविणो गतऋमः प्रत्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्। निराकृतोऽसद्भिरिप स्वधर्मी-दकम्पितोऽम्रं मुनिराह गाथाम्।। सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुपस्यात्मविश्रमः मित्रोदासीनरिपयः संसारस्तमसः कृतः तस्मात् सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया मञ्यावेशितया युक्त एतात्रान् योगसंग्रहः। य एतां भिश्चणा गीतां त्रक्षनिष्ठां समाहितः धारयञ्ज्रावयञ्ज्रण्यन् द्वन्द्वैनैंवाभिभ्यते। (श्रीमज्ञागवत ११। २३। ५९—६२

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं —उद्भाजी ब्राह्मगका धन क्या नट हुआ, उसका सारा क्लेश दूर हो गया। अव वह संसारसे विरक्त हो गया: और संन्यास लेकर पृथ्वीमें खच्छन्द विचर रहा था यचिप दुष्टोंने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अप धर्ममें अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ । उर समय वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीर गाया करता था । उद्भवजी ! इस संसारमें मनुष्यकी कोई दूसरा सुख या दु:ख नहीं देता, यह तो उसके चित्तका भ्रममात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रुके भेद अज्ञानकािगत हैं । इसिन्ध्ये प्यारे उद्भव ! अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्नय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शिक्त लगाकर मनको वशमें कर लो<sup>ं</sup> और फिर मुद्रामें ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ । बस, सारे योगसावन-का इतना ही सार-संग्रह है। यह भिक्षुकका गीत क्या है, मूर्तिमान् ब्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है। जो पुरूप एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है वह कभी सुख-दु:खादि द्वन्ह्रींके वशमें नहीं होता । उनके बीचमें भी वह सिंहके समान दहाड़ता रहता है ॥ ५९--६२॥

### अध्याय अष्टादश

### सांख्ययोग

#### श्रीभगवानुवाच

अथ ते सम्प्रवस्यामि सांख्यं पूर्वेर्विनिश्चितम् । यद् विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद् वैकल्पिकं भ्रमम् आसीज्ज्ञानमधो हार्थ एकमेवाविकरिपतम् । यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽयुगे।। तनमायाफलरूपेण केवलं निर्विकरिपतम् । वाब्यनोऽगोचरं सत्यं द्विधा समसवद् बृहत्।। तयोरेकतरो हार्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका । ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ तमो रजः सन्वमिति प्रकृतेरभवन गुणाः। मया प्रक्षोभ्यमाणायाः प्ररुपात्रमतेन च ॥ तेभ्यः समभवत सूत्रं महान सूत्रेण संयुतः । ततो विक्वर्वतो जातोऽहंकारो यो विमोहनः ॥ वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत । तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः॥ अर्थस्तन्मात्रिकाञ्जज्ञे तामसादिन्दियाणि च । तैजसाद देवता आसन्नेकादश च वैकृतात ॥ मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः। अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम् सिललसंखितौ । तस्सिन्नहं समभवमण्डे मम नाभ्यामभृत् पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभृः॥ (श्रीमद्भागवत ११।२४।१—१०)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्यारे उद्भव ! अब मैं तुम्हें सांख्यशास्त्रका निर्णय सुनाता हूँ । प्राचीन कालके वड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने इसका निश्चय किया है । जब जीव इसे भलीभाँति समझ लेता है, तो वह भेदबुद्धि-मूलक सुख-दु:खादि-रूप भ्रमका तत्काल त्याग कर देता है । युगोंसे पूर्व प्रलयकालमें आदि-सत्ययुगमें और जब कभी मनुष्य विवेकनिपुण होते हैं—इन सभी

अवस्थाओंमें यह सम्पूर्ण दश्य और द्रष्टा, जगत् और जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेदभावसे रहित केत्रल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्ममें किसी प्रकारका विकल्प नहीं है. वह केवल--अद्वितीय सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है। वह इह्य ही माया और उसमें प्रतिविभिन्न जीवके रूपमें—— दुइय और दृष्टाके रूपमें—दो भागोंमें विभक्त-सा हो गया । उनमेंसे एक वस्तको प्रकृति कहते हैं । उसीने जगतमें कार्य और कारगका रूप धारण किया है। दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते हैं। उद्भवजी ! मैंने ही जीयोंके ग्रुम-अशुभ कर्मोंके अनुसार प्रकृतिको क्षुव्य किया। तव उससे सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण प्रकट हुए । उनसे किया-शक्ति-प्रधान सूत्र और ज्ञानशक्ति-प्रधान महत्तत्व प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत्त्त्वमें विकार होनेपर अहंकार व्यक्त हुआ । यह अहंकार ही जीवों-को मोहमें डालनेत्राला है। वह तीन प्रकारका है--सात्विक, राजस और तामस । अहंकार पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और मनका कारण है; इसिंछये वह जड-चेतन--उभयात्मक है। तामस अहंकारसे पञ्चतन्मात्राएँ और उनसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति हुई। तथा राजस अहंकारसे इन्द्रियाँ और सात्त्रिक अहंकारसे इन्द्रियोंके अविष्ठाता ग्यारह देवता प्रकट हुए । ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये और इन्हों-ने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया । यह अण्ड मेरा उत्तम निवासस्थान है । जन वह अण्ड जलमें स्थित हो गया तत्र मैं नारायणरूपसे इसमें त्रिराजनान हो गया। मेरी नामिसे त्रिश्वकमळकी उत्पत्ति हुई । उसीपर ब्रह्माका आविर्माव हुआ ॥ १-१०॥

मं। उस्त नपमा यक्तो रजसा मद्रुप्रहात्। लंकान् गपालान् विश्वातमा भूर्भवः खरिति त्रिशा॥ देवानामोक आसीत् खर्भुतानां च भवः पदम्। मत्यदिनां च भलंकिः सिद्धानां त्रितयात् परम्॥ अधोऽन्त्राणां नागानां भमेरोकोऽसुजत प्रशः। विलोक्यां गत्यः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम् ॥ गोगस्य तपसङ्चेव न्यासस्य गतयोऽमलाः । महर्जनम्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्रतिः ॥ मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत । एतसिन्त्रनमञ्जति निमञ्जति ॥ गणप्रवाह अणुर्बृहत् कुदाः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति । सर्वेऽप्यभयसंयुक्तः प्रकृत्या प्रस्पेण च ॥ यस्तु यसादिरन्त्य स वै मध्यं च तस्य सन् । विकारो व्यवहारार्थी यथा तैजसपार्थिवाः ॥ यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुतेऽपरम् । आदिरन्तो यदा यस्य तत् सत्थमभिधीयते ॥ प्रकृतिर्द्यस्योपादानमाधारः पुरुष: सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तित्वतर्यं त्वहम् ॥ सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः। महान गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । २४ । ११-२० )

विश्व-समिष्टिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले वहुत वड़ी तपस्या की । उसके वाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा भूः, सुवः, खः अर्थात् पृथ्वी, अन्तिरिक्ष और खर्ग—इन तीन लोकोंकी और इनके लोकपालोंकी रचना की । देवताओंके निवासके लिये खर्लीक, भूत-प्रेतादिके लिये मुर्लीक (अन्तिरिक्ष) और मनुष्य आदिके लिये भूलोंक (पृथ्वीलोक) का निश्चय किया गया । इन तीनों लोकोंसे ऊपर महलोंक, तपलोक आदि सिद्धोंके निवासस्थान हुए । सृष्टिकार्यमें समर्थ ब्रह्माजीने असुर और नागोंके लिये पृथ्वीके नीचे अतल, वितल, सुनल आदि सात पाताल बनाये । इन्हीं तीनों लोकोंमें

त्रिगुणात्मक कर्मोंके अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महलेंक, जन-लोक, तपलोक और सत्यलोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा सक्तियोगसे मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारोंसे यक्त है। में ही कालकपसे कमेंकि अनसार उनके फलका विचान करता हूँ। इस गुणप्रवाहमें पड़कर जीव कभी इब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है—कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे प्रण्यगति—उच्चगति प्राप्त हो जाती है। जगतमं छोटे-चडे, मोटे-पतले---जितने भी पदार्थ वनते हैं. सब प्रकृति और परुष दोनोंके संयोगसे ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अन्तमें जो है. वहीं बीचमें भी है और बही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहारके लिये की हुई कल्पना मात्र है । जैसे कंगन-कुण्डल आदि सोनेके विकार और घड़े-सकारे आदि मिडीके विकार पहले सोना या मिडी ही थे, बादमें भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे । अत: बीचमें भी वे सोना या मिट्टी ही हैं | पूर्ववर्ती कारण ( महत्तत्व आदि ) भी जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अहंकार आदि ) कार्यत्रर्गकी सुष्टि करते हैं, वही उनकी अपेश्ना भी परम सत्य है। तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी भी कार्यके आदि और अन्तमें विद्यमान रहता है, वहीं सत्य है । इस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अविण्डान है और इसको प्रकट करनेवाला काल है । व्यवहार-कालकी यह त्रित्रियता वस्तुतः ब्रह्मखरूप है और मैं वहीं शुद्ध ब्रह्म हूँ | जन्नतक प्रमामार्या ईन्नण-शक्ति अपना काम करती रहती है, जवतक उनकी पालन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तवतक जीवोंके कार्ममोगके छिये कारण-कार्यहरपसे अथवा पिता-पुत्रादिके रूपसे यह सृष्टिचक निरन्तर चलता रहता है ॥ ११–२०॥

विराण्मयाऽऽसाद्यमानो लोककल्पविकल्पकः । पश्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह ॥

अन्ने प्रलीयते मर्त्यमन्नं धानास लीयते । धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते ॥ अप्स प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगणे रसे । लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥ रूपं वायों स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे । अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ॥ योनिवैंकारिके सौम्य लीयते मनसीखरे। शब्दो भुतादिमप्येति भृतादिर्महति प्रभुः ॥ स लीयते महान स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः। तेऽव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत् काले लीयतेऽव्यये ।। कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । आत्मा केवल आत्मस्यो विकल्पापायलक्षणः ॥ एवमन्त्रीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः। मनसो हृदि तिष्ठेत च्योम्नीवार्कोदये तमः ॥ एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरह्या

( श्रीमद्भागवत ११ । २४ । २१-२९ )

यह विराट ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और संहारकी लीलाभूमि है। जब मैं कालरूपसे इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलयका संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनोंके साथ विनाशरूप विभागके योग्य हो जाता है। उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अन्नमें, अन्न बीजमें, बीज भूभिमें और भूमि गन्य-तन्मात्रामें लीन हो जाती है। गन्य जलमें, जल अपने गुग रसमें, रस

तेजमें और तेज रूपमें छीन हो जाता है। स्व अयुन्, वायु स्पर्शमें, स्पर्श आकारामें तथा आकारा शब्द-तन्मात्रा-में छीन हो जाता है । इन्द्रियाँ अपने कारण देशताओं में अहंकारमें समा जाती हैं। और अन्ततः राजस हे सौम्य ! राजस अहंकार अपने नियन्ता सालिक अहंकाररूप मनमें, शब्द-तन्मात्रा पञ्चभूतोंके कारण तामस अहंकारमें और सारे जगत्को मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहंकार महत्तत्त्वमें छीन हो जाता है। ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तत्त्व अपने कारण गुर्गोमें छीन हो जाता है । गुग अब्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी कालमें लीन हो जाती है। काल मायामय जीवमें और जीव मुझ अजन्मा आत्मामें लीन हो जाता है। आत्मा किसीमें लीन नहीं होता. वह उपाधिरहित अपने खरूपमें स्थित रहता है। वह जगत्की सृष्टि और लयका अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्भवजी ! जो इस प्रकार विवेकदृष्टिसे देखता है, उसके चित्तमें यह प्रपञ्चका भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित् उसकी स्फूर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक कालतक हृदयमें ठहर कैसे सकता है ! क्या सूर्योदय होनेपर भी आकाशमें अन्वकार ठहर सकता है ? उद्भवजी ! मैं कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ । मैंने तुम्हें सृष्टिसे प्रलय और प्रलयसे सृटितककी सांख्यत्रिति वतला दी । इससे संदेहकी गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने खरूपमें स्थित हो जाता है ॥ २१–२९॥

## अध्याय एकोनविंश

तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका वर्णन

श्रीभगवानुवाच

गुणानामसमिश्राणां पुमान् येन यथा भवेत् । तन्मे पुरुषवर्येदमुपशारय शंसतः ॥ शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः। तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीर्दयादिः खनिर्वृतिः॥ काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम्।

मदोत्साहो यदाः प्रीतिहर्स्यं वीर्यं वलोद्यमः ॥ क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्जा दम्भःक्लमःक्रिः शोकमोहों निपादातीं निद्राऽऽशा भीरत्रयमः ॥ रजसञ्चैतास्तमसथानुपूर्वशः । वृत्तयो चर्णितप्रायाः संनिपातमथो शृण ॥ संनिपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मितः। च्यवहारः संनिपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः॥ धमें चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः। गुणानां संनिक्षेंऽयं श्रद्धारित्रधनावहः॥ प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान् यहिं गृहाश्रमे । स्वधमें चानुतिन्देत गुणानां समितिहिं सा ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। २५। १-८ )

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं -- पुरुषप्रवर उद्रव ! येक व्यक्तिमें अलग-अलग गुगोंका प्रकाश होता है । नके कारण प्राणियोंके खभावमें भी भेद हो जाता है। व में वतलाता हूँ कि किस गुगसे कैसा-कैसा खभाव ाता है । तम सावधानीसे सुनो । सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ — हाम ( मन:संयम ), दम ( इन्द्रियनिप्रह ), तितिक्षा सिंहण्युता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, ोष, त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लजा पाप करनेमें खाभाविक संकोच ), आत्मराति, दान, ाय और सरलता आदि । रजोगुणकी वृत्तियाँ हैं---ज़, प्रयत्न, धमंड, तृष्णा ( असंतोष ), ऐंठ या हड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, ायभोग, युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने मिं प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना दि । तमोगुणकी वृत्तियाँ हैं—क्रोध ( असहिण्युता ), न, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, फ, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और तमण्यता आदि । इस प्रकार क्रमसे सत्त्वगुण, रजो-ं और तमोगुणकी अधिकांश वृत्तियोंका पृथक्-पृथक् न किया गया। अब उनके मेळसे होनेवाळी वृत्तियों-

का वर्णन सुनो । उद्भवजी ! में हूँ और यह मेरा है प्रकारकी बुद्धिमें तीनों गुणोंका पिश्रण है । जिन शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके कारण ! वृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब सार्ग राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ काममें संलग्न रहता है, तब उसे सत्त्रगुगसे ! रजोगुगसे रति और तनोगुगसे धनकी प्राप्ति है । यह भी गुजोंका मिश्रण ही है । जिस समय म सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और खधर्माचरणमें अ प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुः मेल ही समझना चाहिये॥ १-८॥

सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधाद्यैस्तमसा युतम्। यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खडर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं क्षियमेव वा। यदा आशिप आशास्त्र मां भजेत सकर्मभिः। तं रजः प्रकृतिं विद्याद्विंसामाशास्य तामसम् । सन्तं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैत में। चित्तजा यैस्त भूतानां सञ्जमानो निबध्यते ॥ यदेतरौ जयेत् सत्त्वं भाखरं विश्वदं शिवम्। तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् ॥ यदा जयेत्रमः सन्दं रजः सङ्गं भिदा चलम् । यदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ॥ यदा जयेद् रजः सन्त्रं तमो सृढं लयं जडम् । युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया ॥ तदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्द्यतिः। देहेऽभयं सनोऽसङ्गं तत् सन्त्यं विद्धि मत्पदम् ॥ विकुर्वन् क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिश्च चेतसाम् । गात्राखास्थ्वं मनो भ्रान्तं रज एतैर्निशामय ॥ सीद्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्षमप्। मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय।। ( श्रीमद्भागवत ११ । २५ । ९-१८ ) गनसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे ुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी क्रोध-हिंसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान । परुष हो, चाहे स्त्री--जब वह निष्काम होकर िनत्य-नैमित्तिक कर्मोद्वारा मेरी आराधना करे, तव सत्त्वगृणी जानना चाहिये। सकामभावसे अपने के द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाला रजोगुणी है जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन-ं करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये। सत्त्व, रज तम-इन तीनों गुणोंका कारण जीवका चित्त उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्हीं गुणोंके द्वारा शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें जाता है। सत्वगुग प्रकाशक, निर्मल् और शान्त जिस समय वह रजोगुण और तमोगुणको दबाकर ा है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि-भाजन हो जाता है। रजोगुण भेदबुद्धिका कारण । उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति । जिस य तमोगुण और सत्त्रगुणको दवाकर रजोगुण बढ़ता उस समय मनुष्य दु:ख, कर्म, यश और लक्ष्मीसे पन होता है । तमोगुणका खरूप है अज्ञान । उसका भात है आलस्य और बुद्धिकी मूढ़ता । जब वह बढ़-र सत्त्रगुण और रजोगुणको दवा लेता है, तब प्राणी ्ह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता , हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा-आलस्यके वशी-त होकर पड़ रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ ान्त हों, देह निर्भय हो और मनमें आसक्ति न हो. व सत्त्रगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये। सत्त्रगुण मेरी ाप्तिका साधन है । जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि मञ्चल, ज्ञानेन्द्रियाँ असंतुष्ट, कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन त्रान्त और शरीर अखस्थ हो जाय, तव समझना चाहिये के रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोंh द्वारा शब्दादि विषयोंको ठीक-ठीक समझनेमें असमर्थ

हो जाय और खिन्न होकर ठीन होने ठगे, मन मुना-सा हो जाय तथा अज्ञान और विपादकी वृद्धि हो, तत्र समझना चाहिये कि तमोगुण वृद्धिपर है ॥ ९–१८॥

एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां चलमेधते । असुराणां च रजिस तमस्युद्धव रक्षसाम् ॥ सत्त्वाञ्जागरणं विद्याद् रजसा खप्नमादिशेत् । प्रखापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिपु संततम् ॥ उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन त्राह्मणा जनाः। तमसाधोऽध आमुख्याद् रजसान्तरचारिणः ॥ सत्त्वे प्रलीनाः खर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥ सदर्पणं निष्फलं वा सान्विकं निजकर्म तत् । राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्।। कैवर्स्य सास्विकं ज्ञानं रजो वैकरियकं च यत्। प्राकृतं तामसं ज्ञानं मिन्नष्टं निर्मुणं समृतम् ।। वनं तु सान्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते। तामसं द्यूतसदनं मिन्नकेतं तु निर्गुणम् सान्विकःकोरकोऽसङ्गी रागान्धो राजसःस्मृत तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो सद्पाश्रयः सान्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तुराह तामस्थभमें या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुण पथ्यं पृतमनायस्तमाहायं सान्विकं स्मृत राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशुनि साचिकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजस तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मद्पाश्रया ( श्रीमद्भागवतः ११। २५। १९-

उद्धवजी! सत्त्वगुणके बढ़नेपर देवताओंका, र बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर र बळ बढ़ जाता है। ( वृत्तियोंमें भीक्रमशः सत्त्वादि अधिकता होनेपर देवत्व, असुरत्व और राक्षस निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता है है। ) सत्त्वगुणसे जाप्रत्-अवस्था, र

खप्तावस्था और तमोगुणसे सप्रति-अवस्था होती है। त्रीय इन तीनोंमें एक-सा व्यास रहता है । वही शब्द और एकरस आत्मा है । वेदोंके अम्यासमें ग्राह्मण सत्वगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। तमोगुगसे जीवोंको चृक्षादिपर्यन्त अधोगति प्राप्त होती हैं और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिळता है। जिसकी मत्य सत्त्वगुणकी बृद्धिके समय होती है, उसे व्यार्का प्राप्ति होती है: जिसकी खोगणकी बृद्धिके ममय होती है, उसे मतुष्यलोक मिलता है और जो तमोराणकी बृद्धिके समय मरता है, उसे नरककी प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत-जीवनमुक्त हो गये हें. उन्हें मेरी प्राप्ति होती है । जब अपने धर्मका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्कामभावसे किया जाता है, तव वह सात्विक कर्म होता है। जिस कर्मके अनुप्रानमें किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है और जिस कर्ममें किसीको सताने अथवा दिखाने आदिका माव रहता है, वह तामसिक होता है । ग्रुद्ध आत्माका ज्ञान सात्त्विक है । उसको कर्ता-भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामलिक है। इन तीनोंसे विलक्षण मेरे खारूपका वास्तविक ज्ञान निर्मुण ज्ञान है । वनमें रहना सात्त्रिक निवास है, गाँवमें रहना राजस है और ज्ञा-घरमें रहना तामितक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें रहना निर्गुण निवास अनासक्तभावसे कर्म करनेवाला सार्त्विक है, रागान्य होकर कर्म करनेवाल राजसिक है और पूर्वापर-विचारसे रहित होकर करनेवाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरणमें रहकर बिना अहं कारके कर्म करता है, वह निर्गुण कर्ता है । आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्मविषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्ममें होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवामें जो श्रदा

है, वह निर्गुण श्रद्धा है । जो आहार आरोग्यदायः पित्र और अनायास प्राप्त है, वह मोजन सालिक है रसनेन्द्रियको रुचिकर और खादकी दृष्टिसे युक्त आह राजस है तथा दु:खदायी और अपित्र आह तामस है। अन्तर्भुखतासे—आत्मचिन्तनसे प्राप्त होने वाला सुख सात्त्रिक है । बहिर्मुखतासे—विषयों प्राप्त होनेवाला राजस है तथा अज्ञान और दीनतासे प्राप्त होनेवाला सुख तामस है और जो सुख मुझसे मिलत है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है॥ १९—२९॥

द्रव्यं देश: फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारक:। श्रद्धावस्थाऽऽकृतिर्निष्टा त्रैगुण्यः सर्व एव हि॥ सर्वे गुणसया भावाः प्ररुपान्यक्तथिष्ठिताः। दृष्टं श्रुतमनुष्यातं बुद्धचा वा पुरुषर्वभ ॥ एताः संसृतयः पुंसो गुणकर्मनिवन्धनाः। येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः । भक्तियोगेन सनिष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥ तसाद देहमिमं लब्ध्या ज्ञानविज्ञानसम्भवम् । गुणसङ्गं विनिर्धय मां भजन्त विचक्षणाः॥ निस्सङ्गो मां भजेद विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः । रजस्तमश्राभिजयेत सन्वसंसेवया म्रानिः॥ सत्त्वं चामिजयेद् युक्तो नैरपेक्ष्येग शान्तधीः। सम्पञ्जते गुणैर्सक्तो जीयो जीवं विहाय मासू ॥ जीवो जीवविनिर्मको गुणैश्राशयसम्भवैः। मयेव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११।२५।३०--३६ )

उद्धवजी ! द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ), फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्यतिर्यगादि शरीर और निष्ठा—सभी त्रिगुणात्मक
हैं । नररत ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने
भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं—ने चाहे नेत्रादि इन्द्रियोंसे
अनुभव किये हुए हों, शास्त्रोंके हारा लोक-लोकान्तरोंके
सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुद्धिके द्वारा सीचे-विचारे

हों । जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा 
ताँ प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों और कमोंके 
तार ही होती हैं । हे सौम्य ! सब-के सब गुण 
से ही सम्बन्ध रखते हैं (इसलिये जीव उन्हें 
यास ही जीत सकता है) । जो जीव उनपर विजय 
कर लेता है, वह भिक्तयोगके द्वारा मुझमें ही 
नेष्ठित हो जाता है और अन्ततः मेरा वास्तविक 
रप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता 
यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुर्लभ है । इसी 
रमें तत्त्वज्ञान और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी प्राप्ति 
भव है; इसलिये इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषोंको 
गिंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिये।

विचारशील पुरुषको चाहिये कि वड़ी सावधानीसे सत्वगुणके सेवनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत ले, इन्द्रियोंको वशमें कर ले और मेरे खरूपको समप्रकर मेरे भजनमें लग जाय। आसिक्तको लेशमात्र भी न रहने दे। योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके द्वारा सत्वगुणपर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणोंसे मुक्त होकर जीव अपने जीवभावको छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिङ्गशरीररूप अपनी उपाधि जीवल्यसे तथा अन्तः करणमें उदय होने-वाली सत्त्वादि गुणोंकी वृत्तियोंसे मुक्त होकर मुझ ब्रह्मकी अनुभूतिसे एकत्वदर्शनसे पूर्ण हो जाता है और वह किर बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी विपयमें नहीं जाता ॥ ३०—३६॥

### अध्याय विंश

पुरूरवाके वैराग्यके उद्गार

#### भीभगवानुवाच

मल्लक्षणिममं कायं लब्ध्वा यद्धर्म आस्थितः । आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम् ॥ गुणमय्या जीवयोन्या विम्रक्तो ज्ञानिष्ठया । गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः । वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यतेऽवस्तुभिर्गुणैः ॥ सङ्गं न कुर्यादसतां शिक्षोदरत्यां कचित् । तस्यानुगरतमस्यन्थे पतत्यन्धानुगान्धवत् ॥ ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत वृहच्छ्वाः । उर्वशीविरहान्मुद्धन् निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ त्यक्त्वाऽऽत्मानं वजन्तीं तां नय उन्मत्तवन्तृयः। विलपन्नन्वगाञ्जाये घोरे तिष्ठेति विक्कवः ॥ कामानत्रसोऽनुज्यम् क्ष्रस्त्रमन् वर्पयामिनीः । न वेद यान्तीर्नायान्तीरुर्वत्रयाकृष्टचेतनः ॥

( श्रीमद्भागवत ११। २६। १—६ ) भगवान् श्रीऋष्ण कहते हैं—उद्भवजी ! यह मनुष्य- शरीर मेरे खरूप-ज्ञानकी प्राप्तिका—मेरी प्राप्तिका मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित मुझ आनन्द-खरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जीवोंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं । जीव ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है। सत्त्व-रज आदि गुण जो दीख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र हैं।ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष उन गुणोंमें रहनेपर भी, उनके हारा व्यवहार करनेपर भी उनसे वँधता नहीं । इसका कारण यह है कि उन गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण छोगोंको इस वातका ध्यान रखना चाहिः कि जो लोग विषयोंके सेवन और उदरपोषणमें हुं लंगे हुए हैं, उन असत् पुरुषोंका सङ्ग कभी न करे क्योंकि उनका अनुगमन करनेवाले पुरुषकी वैसी ही दुर्दर होती है, जैसे अंघेके सहारे चलनेवाले अंघेकी । उ तो घोर अन्यकारमें ही भटकना पड़ता है । उद्भवजी

पहले तो परम यशस्वी सम्राट् इलानन्दन पुरूरवा उर्वशींक विरहसे अत्यन्त वेसुघ हो गये थे। पीछे शोक हट जानेपर उन्हें वड़ा वैराग्य हुआ और तव उन्होंने यह गाथा गायी। राजा पुरूरवा नग्न होकर पागलकी भाँति अपनेको छोड़कर भागती हुई उर्वशींके पीछे अत्यन्त विह्वल होकर दौड़ने लगे और कहने लगे— 'देवि! निष्ठुरहृदये! थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत'। उर्वशींने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमें इतने इव गये थे कि उन्हें वर्षोंकी रात्रियाँ न जाती माल्यम पड़ीं और न तो आतीं।। १–६॥

ऐल उवाच

अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः। देच्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्पृताः ॥ नाहं देदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितोऽमुया । मुपितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ अहो से आत्मसम्मोहो येनात्मा योपितां कृतः। क्रीडामृगञ्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः॥ सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम् । यान्तीं स्त्रियं चान्यगमं नम्न उन्मत्तवद् रुदन् ॥ कुतस्तस्यानुभावः स्यात् तेज ईश्चत्वमेव वा । योऽन्यगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत् पादताडितः ॥ किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा । किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हतम् ॥ स्वार्थस्याकोविदं विङ्मां मूर्खं पण्डितमानिनम्। योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवजितः ॥ सेवतो वर्षपूगान् मे उर्वश्या अधरासवम्। न तृप्यत्यात्मभूः कामो विद्वराहुतिभिर्यथा ॥ पुंश्रत्यापहृतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभुः । आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम् ॥ बोधितस्थापि देव्या मे सक्तवाक्येन दुर्मतेः। मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥

किमृतया नोऽपकृतं रज्ज्ञा वा सर्पचेतसः । रज्जुस्बरूपाविदुषो योऽहं यद्जितेन्द्रियः ॥ कायं मलीमसः कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मकोऽज्ज्ञिः। क गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासोऽविद्यया कृतः॥ ( श्रीमद्भागवत ११। २६। ७—१८)

पुरूरवाने कहा-हाय-हाय! भला, मेरी मूढ़ता तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कलित कर दिया ! उर्वशीने अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गल पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खोर दिये! ओह ! विस्मृतिकी भी एक सीमा होती है । हाय-हाय ! इसने मुझे छूट लिया । सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ—यह भी मैं न जान सका। वड़े खेदकी बात है कि बहुत-से वर्षोंके दिनपर दिन बीतते गये और मुझे माळूम तक न पड़ा । अहो ! आश्चर्य है ! मेरे मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट् मुझ पुरूरवाको भी स्त्रियोंका क्रीडामृग (खिलौना) बना दिया। देखो, मैं प्रजाको मर्यादामें रखनेवाला सम्राट् हूँ । वह मुझे और मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने छगी और मैं पागछ होकर नंग-धड़ंग रोता-विलखता उस स्रीके पीछे दौड़ पड़ा । हाय ! हाय ! यह भी कोई जीवन है ! मैं गंधेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी स्त्रीके पीछे-पीछे दौड़ता रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खामिल भला, कैसे रह सकता है ? स्त्रीने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्याससे भी कोई लाभ नहीं । और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकान्तसेवन और मौन भी निप्फल है । मुझे अपने ही हानि-लाभका पता नहीं, फिर भी मैं अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ । मुझ मूर्खको धिकार है ! हाय ! हाय ! मैं चक्रवर्ती सम्राट् होकर भी गघे और बैलकी तरह स्त्रीके फंदेमें फँस गया। मैं वर्षोतक उर्वशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा,

पर मेरी कामवासना तृप्त न हुई । सच है, कहीं आहुतियोंसे अग्निकी तृप्ति हुई है ? उस कुल्टाने मेरा चित्त. चुरा . लिया । आत्माराम जीवन्मक्तोंके स्वामी इन्द्रियातीत भगवानको छोड्कर और ऐसा कौन है, जो मुझे उसके फंदेसे निकाल सके। उर्वशीने तो मुझे वैदिक मूक्तके वचनोंद्वारा यथार्थ बात कडकर समझाया भी था; परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं । जब मेरी इन्द्रियाँ ही मेरे हाथके वाहर हो गयीं, तव मैं समज्ञता भी कैसे ? जो रस्तीके खरूपको न जानकर उसमें सर्पकी कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रसीने उसका क्या बिगाड़ा है ? इसी प्रकार इस उर्वज्ञीने भी मेरा क्या विगाड़ा था ? क्योंकि खयं में ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैल-कुचैला, दुर्गन्वसे भरा अपवित्र शरीर और कहाँ धुकुमारता, पवित्रता, सुगन्य आदि पुष्पोचित गुण । परंतु मैंने अज्ञानवज्ञ असुन्दरमें सुन्दरका आरोप कर लिया ॥ ७-१८॥

पित्रोः कि स्वं नुभायीयाः स्वामिनोऽग्नेः श्वगृध्रयोः
किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते ॥
तिसान् कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विपज्जते ।
अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च सुखं ह्वियाः ॥
त्वड्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्ञास्थितंहतौ ।
विष्मृत्रपृथे रमतां छुमीणां कियदन्तरम् ॥
अथापि नोपसञ्जेत स्वीपु स्त्रेणेषु चार्थवित् ।
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः शुभ्यति नान्यथा ॥
अदृष्टादश्चताद् भावात्म भाव उपजायते ।
असम्प्रयुज्जतः प्राणान् शाम्यति स्तिमितंमनः॥
तस्मात् सङ्गोन कर्तव्यः स्वीपु स्त्रेणेषु चेन्द्रियः ।
विदुपां चाप्यविश्रव्यः पड्वमाः किस्र माद्याम्॥
(श्रीमद्राग्वत ११। २६। १९—२४)
यह शरीर माता-विताका सर्वस्व है अथवा पत्नी-

की सम्पत्ति ? यह स्वामीकी मोठ छी हुई वस्तु है, आगका ईंधन है अथवा कुत्ते और गीधोंका मोजन ! इसे अपना कहें अथवा सुहृद्-सम्वन्धियोंका ? वहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता । यह शरीर मल-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है । इसका अन्त यही है कि पक्षी खाकर त्रिष्ठा कर दें, इसके सङ् जानेपर इसमें कीड़े पड़ जायँ अथवा जला देनेपर यह राखका ढेर हो जाय । ऐसे शरीरपर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं—'अहो ! इस स्त्रीका मुखड़ा कितना सुन्दर है। नाक कितनी सुघड़ है और मन्द-मन्द मुसकान कितनी मनोहर है । यह शरीर त्वचा, मांस, रुघिर, स्नायु, मेदा, मजा और हाडुयों-का ढेर और मल-मूत्र तथा पीयसे भरा हुआ है । यदि मनुष्य इसमें रमता है, तो मल-मूत्रके कीड़ोंमें और उसमें अन्तर ही क्या है । इसलिये अपनी मलाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये कि स्नियों और स्त्री-लम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे । विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें विकार नहीं होता । जो लोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने-आप निश्वल होकर शान्त हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इन्द्रियोंसे स्त्रियों और सी-लम्पटोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। मेरे-जैसे लोगोंकी तो बात ही क्या, वड़े-वड़े विद्वानोंके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और मन विश्वसनीय नहीं हैं ॥ १९—-२४॥

श्रीभगवानुवाच

एवं प्रगायन् नृपदेवदेवः स उर्वशीलोकमथो विहाय। आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ज्ञानविधृतमोहः ॥ ततो दुस्रङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् । सन्त एतस्य च्छिन्द्नित मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः॥ सन्तोऽनपेक्षा मचित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः। तिर्ममा निरहंकारा निर्द्धन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥ तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः। सम्भवन्ति हिता नृणां जुपतां प्रपुनन्त्यथम् ॥ ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चाहताः। मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मिषे॥ (श्रीमद्रागवत ११। २६ । २५–२९)

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्भवजी तेश्वर पुरूरवाके मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने । तव उन्होंने उर्वशीलोकका परित्याग कर दिया । । ज्ञानोदय होनेके कारण उनका मोह जाता रहा र उन्होंने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे आत्कार कर लिया और वे शान्तभावमें स्थित हो । इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये रवाकी भाँति कुसङ्ग छोड़कर सत्प्रहर्षोका सङ्ग । संत पुरुष अपने सदुपदेशोंसे उसके मनकी तिक नष्ट कर देंगे। संत पुरुषोंका छक्षण यह है उन्हें कभी किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती। का चित्त मुझमें लगा रहता है । उनके हृदयमें तिका अगाध समुद्र छहराता रहता है । वे सदा-दा सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवान्का दर्शन करते हैं । उनमें अहंकारका नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही कहाँ वे सर्दी-गरमी, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें एकरस । हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-न्धी किसी प्रकारका भी परिप्रह नहीं रखते। भाग्यवान् उद्भव ! संतोंके सौभाग्यकी महिमा कहे ! उनके पास सदा-सर्वदा मेरी लीला-कथाएँ करती हैं। मेरी कथाएँ मनुष्योंके छिये परम हितकर जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको

वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धारें मेरी लील-कथाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। २५-२९॥

भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यद्वशिष्यते ।
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवातमि ॥
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम् ।
श्रीतं भयं तमोऽप्येति साधृन् संसेवतस्तथा ॥
निमज्ज्योन्मज्ञतां घोरे भवाब्धौ परमायनम् ।
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्ददेवाप्सु मज्जताम् ॥
अत्रं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम् ।
धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग् विभ्यतोऽरणम्॥
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरकः सम्रत्थितः ।
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥
वैतसेनस्ततोऽप्येवमुर्वश्या लोकनिः स्पृहः ।
मुक्तसङ्गो महीमेतामात्मारामश्रचार ह ॥
(श्रीमद्रागवत ११। २६। ३०—३५)

उद्धवजी ! मैं अनन्त अचिन्त्य कल्याणमय गुणगणोंका आश्रय हूँ । मेरा स्वरूप है—केवल आनन्द, केवल अनुभव, विद्युद्ध आत्मा । मैं साक्षात् परम्रह्म हूँ । जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो संत हो गया । अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है । उनकी तो बात ही क्या—जिसने उन संतपुरुषोंकी शरण प्रहण कर ली, उसकी भी कर्मजडता, संसारभय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं । मला, जिसने अग्नि-भगवान्का आश्रय ले लिया, उसे शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है ! जो इस धोर संसारसागरमें डूब-उतरा रहे हैं, उनके लिये ब्रह्मवैत्ता और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें इब रहे लोगोंके लिये दढ़ नौका । जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे में ही दीन-दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें धर्म ही एकमात्र

पूँजी है—वैसे ही जो लोग संसारसे भयभीत हैं, उनके लिये संतजन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत् तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही संतपुरुष अपनेको तथा भगवान्को देखनेके लिये अन्तर्दृष्टि देते हैं। संत अनुप्रहर्शील देवता हैं। संत अपने हितैषी सहद हैं। संत

अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संतके रूपमें विद्यमान हूँ। प्रिय उद्भव! आत्म-साक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुरूरवाको उर्वशिके लोककी स्पृहा न रही। उनकी सारी आसिक्तियाँ मिट गयीं और वे आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीपर विचरण करने लगे॥ ३०—३५॥

# अध्याय एकविंश

### क्रियायोगका वर्णन

#### उद्धव उवाच

क्रियायोगं । समाचक्ष्य भवदाराधनं प्रभो। यसात्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ एतद् वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम्। नारदो भगवान् व्यास आचार्योऽङ्गिरसः स्रतः॥ निस्सृतं ते मुखाम्भोजाद् यदाह भगवानजः। पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्ये च भगवान् भवः॥ एतद् वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्। श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशुद्राणां च मानद् ॥ कर्मवन्धविमोचनम्। पतत कमलपत्राक्ष बृहि विश्वेश्यरेश्वर ॥ चान्ररकाय भक्ताय ( श्रीमद्भागवत ११।२७।१-५ )

उद्भवजीने पूछा—भक्तवत्सल श्रीकृष्ण ! जिस क्रिया-योगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे जिस उद्देश्यसे आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये । देवर्षि नारद, भगवान् व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े-बड़े ऋषि-मृति यह बात वार-वार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा आप-की आराधना ही मनुष्योंके परम कल्याणकी साधना है । यह क्रियायोग पहले-पहल आपके मुखारविन्दसे ही निकला था । आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियोंको और भगवान् शंकरने अपनी अर्द्धाङ्गिनी भगवती पार्वतीजीको उपदेश किया था । मर्यादारक्षक प्रभो ! यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी-ग्रहस्थ आदि आश्रमोंके लिये भी परम कल्याणकारी है । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री-ग्रह्मदिके लिये भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना-पद्धति है। कमलनवन स्यामसुन्दर ! आप शंकर आदि जगदीश्वरोंके भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणोंका प्रेमी मक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्मवन्धनसे मुक्त करनेवाली विधि बतलाइये॥ १—५॥

#### श्रीभगवानुवाच

न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव । वर्णियिष्यामि यथानदनुपूर्वशः॥ संक्षिप्तं वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मुखः। त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत ॥ यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः। यथा यजेत मां भत्तया श्रद्धया तिश्रवोध मे ॥ अर्चायां रमण्डिलेऽमौ वा स्यें वाप्स हृदि द्विजे। द्रव्येण भक्तियुक्तोऽर्चेत् खगुरुं साममायया ॥ पूर्व स्तानं प्रकुर्तीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये । उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैर्मृद्ग्रहणादिना ॥ संध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे। पूजां तैः कल्पयेत् सम्यक्संकल्यः कर्मपावनीम्।। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता॥ चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवसन्दिरम् । उद्दासावाहने न स्तः स्थिरायाम्रद्धवार्चने ॥ अस्थिरायां विकल्पः सात् स्थण्डिले तु भ्वेद् द्वयम् स्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम् ॥

द्रव्याः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । भक्तस्य च यथालव्यैहृदि भावेन चैव हि ॥ (श्रीमद्भागवत ११।२७।६—१५)

भगवान श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी ! कर्मकाण्डका इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इस-लिये में उसे थोड़ेमें ही पूर्वापर-क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ । मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं--वैदिक, तान्त्रिक और मिश्रित। इन तीनोंमेंसे मेरे भक्तको, जो भी अपने अनुकूळ जान पड़े, उसी विधिसे मेरी आराधना करनी चाहिये । पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करें। फिर श्रद्धा और भक्तिके साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो । भक्तिपूर्वक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप मुझ परमात्मा-का पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मृर्तिमें, वेदीमें, अग्निमें, सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें--चाहे किसीमें भी आराधना करे । उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल दतुअन करके पहले शरीर-शुद्धिके लिये स्नान करे और फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके मन्त्रोंसे मिट्टी और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात् वेदोक्त संध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये। उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुदढ़ संकल्प करके वैदिक और तान्त्रिक विवियोंसे कर्मजन्यनोंसे छुड़ानेवाली मेरी पूजा करे । मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है-पत्थरकी, छंकड़ीकी, घातुकी, मिट्टी और चन्दन आदि-की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ भगवान्का मन्दिर है। उद्भवजी ! अचल प्रतिमाके पूजन-में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिये। चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है। चाहे करे और चाहे न करे। परंतु वालुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिये । मिही और

चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओंको स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे; परंतु और सबको स्नान कराना चाहिये। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्थोंसे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा की जाती है; परंतु जो निष्काम मक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थोंसे और मावनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले ॥ ६–१५॥

स्नानालंकरणं प्रेष्टमर्चायामेव तृद्ध्य । स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्वावाज्यप्तुतं हविः ॥ सूर्ये चाम्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः । श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन सम वार्यपि ॥ भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते । गन्धो धृषः सुमनसो दीषोऽन्नाद्यं च कि पुनः ॥

( श्रीमद्भागवत ११ । २७ । १६—१८ )

उद्भवजी ! स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं । बालुकामयी मूर्ति अथवा मिहीकी वेदीमें पूजा करनी हो, तो उसमें मन्त्रोंके द्वारा अङ्ग और उसके प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये। तथा अग्निमें पूजा करनी हो तो घृतमिश्रित हवन-सामग्रियोंसे आहुति देनी चाहिये। सूर्यको प्रतीक मान-कर की जानेवाळी उपासनामें मुख्यतः अर्ध्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जलमें तर्पण आदिसे मेरी उपासना करनी चाहिये। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे जल भी चढ़ाता है, तत्र मैं उसे बड़े प्रेमसे स्वीकार करता हूँ । पर यदि कोई अभक्त मुझे वहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति-श्रद्धापूर्वक समर्पित जलसे ही प्रसन हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो कहना ही क्या है॥ १६-१८॥

शुचि सम्भृतसम्भारः प्राग्द्भैः कल्पितासनः । आसीनः प्रागुदग् वार्चेद्चीयामथ सम्मुखः ॥



हारें ,क्रमाथभ ,प्रदि—मिम्र, कि कीछिछाणकृषि (१) [ म्हेम-इम्प्रुणाः ,ष्टच्डाणाध्वाद्य ,म्पट्ट-ध्वीद ]

कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चा पाणिनाऽऽम्जेत्। कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्।। तदद्भिर्देचयजनं द्रच्याण्यात्मानमेव च। प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैर्द्रच्येश्व साधयेत्।। पाद्यार्घ्याचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि दैशिकः। हदा शीष्णीथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्।। पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हत्पद्मस्यां परां मम। अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्।। तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे च्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः। आवाह्याचीदिषु स्थाप्य न्यस्याङ्गं मां प्रपूजयेत्।। (श्रीमद्भागवत ११। २७। १९-२४)

उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले। फिर प्रकार करा बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वकी रहें। तदनन्तर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके रतासे उन कुशोंके आसनपर वैठ जाय। यदि ग अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये। त बाद पूजाकार्य प्रारम्भ करे। पहले विधिपूर्वक न्यास और करन्यास कर ले। इसके वाद मूर्तिमें न्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्वसमर्पित ग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जलसे भरे कलश और प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प रेसे करे। प्रोक्षगपात्रके जलसे पूजासामग्री और ने शरीरका प्रोक्षण कर ले । तदनन्तर पाद्य, अर्ध्य आचमनके लिये तीन पात्रोंमें कलशमेंसे जल भर-रख ले और उनमें पूजा-पद्भतिके अनुसार सामग्री । ( पाद्यपात्रमें श्यामाक-साँविके दाने, दूव, ळ, विष्णुकान्ता और चन्दन, तुल्सीदल आदि; र्भात्रमें गन्य, पुष्प, अक्षत, जौ, कुरा, तिल, सरसों ् दूव तथा आचमनपात्रमं जायफल, लौंग आदि ।) इसके वाद पूजा करनेवालेको चाहिये कि ों पात्रोंको कमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और शिखा-ासे अभिमन्त्रित करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको अभिमन्त्रित करें । इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राण-वायु और भावनाओंद्वारा शरीरस्थ अग्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमल्लमें परम सूक्ष्म और क्रेष्ठ दीपक-शिलांके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करें । बड़े-बड़े सिद्ध ऋषि-मुनि ॐकारके अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नाद—इन पाँच कलाओंके अन्तमें उसी जीवकलाका ध्यान करते हैं । वह जीवकला आत्मलकृपिणी है । जब उसके तेजसे सारा अन्तःकरण और शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही-मन उसकी पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदिमें स्थापना करे । फिर मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे ॥१९—२॥

पाद्योपस्पर्शार्हणादीनुपचारान् प्रकल्पयेत्। धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम् ॥ पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम् । उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां महां तूभ्यसिद्धये ॥ सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गृदासीषुधनुर्हलान् । सुसलं कौस्तुमं मालां श्रीवत्सं चानुप्जयेत् ॥ नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेय च । महावलं वलं चैव सुमुदं सुमुदेश्वणम् ॥ दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून् सुरान् । स्वे स्वे स्थाने त्वभिम्रस्वान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः॥ (श्रीमद्भागवत ११।२७।२५-२९)

उद्भवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों और विमला आदि राक्तियोंकी भावना करे । अर्थात् आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यरूप चार पाये हैं; अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य—ये चारों दिशाओंमें ढंडे हैं; सच्च-रज-तमरूप तीन पटरियोंकी वनी हुई पीठ है; उसपर विमला, उल्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रद्यी, सत्या, ईशाना और अनुप्रहा—ये नौ शक्तियाँ विराजमान हैं। उस आसनपर एक अष्टदल कमल है, उसकी

क्रिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीछी-पीछी केसरोंकी इटा निराली ही है। आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पाच. आचमनीय और अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करे । तदनन्तर भोग और मोक्षकी सिद्धिके छिये बैदिक और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्घ, कौमोदकी गदा, खड्ग, वाण, धनुष, हल, मूसल—इन आठ आयुधोंकी पूजा आठ दिशाओं-में करे और कोस्तुभमणि, वैजयन्तीमाला तथा श्रीवत्स-चिद्धकी वक्षःस्थलपर यथास्थान पूजा करे । नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण— इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुडकी सामने; र्त्गा, विनायक, व्यास और विष्वकसेनकी चारों कोनोंमें गपना करके पूजन करे । वार्यों ओर गुरुकी और ग्राक्रम पूर्वीदि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ लोकपालोंकी ापना करके प्रोक्षण, अर्ध्यदान आदि क्रमसे उनकी ग करनी चाहिये ॥ २५--२९॥

चन्दनोशीरकपूर्कुङ्कुमागुरुवासितैः ।
सिलिलैः स्नापयेन्यन्त्रीनित्यदा विभवे सित ।।
स्वर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया ।
पौरुषेणापि सक्तेन सामभी राजनादिभिः ।।
वस्त्रोपवीताभरणपत्रसम्मन्थलेपनैः ।
अलंकुर्वात सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम् ।।
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान् ।
धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ।।
गुडपायससपीषि शब्कुल्यापूपमोदकान् ।
संयावद्धिस्पांश्च नैवेद्यं सित कल्पयेत् ।।
अभ्यङ्गोन्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गोन्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गोन्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गोन्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गान्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गान्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गान्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गान्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गान्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।
अन्यङ्गान्भदनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् ।

त, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्वित वस्तुओं-

रा सुत्रासित जलसे मुझे स्नान कराये और उस समय

'सुवर्ण धर्म' इत्यादि स्वर्णधर्मानुवाक, 'जितं ते पुण्डरीकं इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्रज्ञीर्षा पुरुषः' इत्य पुरुषसूक्त और 'इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्त' इत्य मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहं मेरा भक्त वस्त, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, अऔर चन्दनादिसे प्रेमपूर्वक यथावत् मेरा श्रङ्गार के उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाद्य, आचमन, चन्द पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामप्रियाँ समर्पित के यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पूप, ठड़ हलुआ, दही और दाल आदि विविध व्यञ्जनों नैवेद्य लगावे। भगवान्के विग्रहको दतुअन करा उबटन लगाये, पञ्चामृत आदिसे स्नान कराये, सुगनि पदार्थोंका लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग लगाये अ शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोंके अवसरपर नाच गाने आदिका भी प्रबन्ध करे।। ३०—३५॥

विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः। अग्निमाधाय परितः समृहेत् पाणिनोदितम् ॥ परिस्तीर्याथ पर्धक्षेदन्वाधाय यथाविधि । त्रोक्षण्याऽऽसाद्य द्रव्याणि त्रोक्ष्याग्नौ भावयेत माम् तप्तजाम्ब्नदप्रख्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः । लसचतुर्भुजं शान्तं पद्मिक्जल्कवाससम्।। स्फारत्किरीटकटककटिस्र त्रवराङ्गदम श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभं वनमालिनम् ॥ ध्यायनभ्यर्च्य दारूणि ,हविषाभिघृतानि च l प्रास्याज्यभागावाघारौ दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः ॥ जुहुयान्मूलमन्त्रेण पोडराचीवदानतः । धर्मादिस्यो यथान्यायं मन्त्रैः खिष्टकृतं बुधः ॥ अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्पदेभ्यो विलं हरेत्। मूलमन्त्रं जपेद् ब्रह्म सरनारायणात्मकम् ॥ द्त्याऽऽचमनमुच्छेपं विष्वक्सेनाय कलपयेत्। मुखवासं सुरभिमत् ताम्यूलाद्यमथाहयेत् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। २७। ३६-४३ )

उद्भवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शास्त्रोक्त विधिसे वने हुए कुण्डमें अग्निकी स्थापना करे। वह कुण्ड मेखला, गर्त और वेदीसे शोभायमान हो । उसमें हाथकी हवासे अग्नि प्रञ्वित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे । वेदीके चारों ओर क्राकण्डिका करके अर्थात चारों ओर वीस-वीस कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जल छिड़के । इसके बाद विधिपृर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्याधान कर्म करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रमखे और प्रोक्षणीपात्रके जलसे प्रोक्षण करे। तदनन्तर अग्निमें मेरा इस प्रकार ध्यान करे। मेरी मूर्ति तपाये हए सोनेके समान दम-दम दमक रही है। रोम-रोमसे शान्तिकी वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल चार भुजाएँ शोभायमान हैं। उनमें शह्व, चक्र, गदा, पद्म विराजगान हैं। कमलकी केसरके समान पीला-पीला वस फहरा रहा है। सिरपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, कमरमें करधनी और बाहोंमें वाजूबंद क्लिजिनला रहे हैं। वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है। ग्रलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही है। घुटनोंतक वनमाला लटक रही है। अग्निमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये । इसके वाद सूखी सिमधाओंको घृतमें डुबोकर आहृति दे और आज्यभाग और आधार नामक दो-दो आहृतियोंसे और भी हवन करे । तदनन्तर घीसे भिगोकर अन्य हवन-सामिप्रयोंसे आहुति दे। इसके बाद अपने इष्टमन्त्रसे अथवा 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषस्ताके सोव्ह मन्त्रोंसे हवन करे। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओंके लिये भी तिनिपूर्वक मन्त्रोंसे हवन करे और खिएकृत् आहुति भी दे। इस प्रकार अग्निमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवान्की यूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोंको आठों दिशाओंमें हवन-कर्माङ्ग बळि दे । तदनन्तर प्रतिमाने सम्मुख वैठकर परम्रझखरूप भगवान् नारायणका स्मरण करे और भगवरखरूप गूलमन्त्र 'ॐ नमो नारायणाय'का जप करे । इसके बाद भगवान्को आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्वक्सेनको निवेदन करे । इसके पश्चात् अपने इष्टदेंत्रकी सेवामें सुगन्वित ताम्बूल आदि मुखनास उपस्थित करे तथा पुष्पाञ्चिल समर्पित करे ॥ ३६—४३॥

उपगायन् गृणन् नृत्यन् कर्माण्यभिनयन् मम ।
मत्कथाः श्रावयञ्छुण्वन् सुहूर्तं क्षणिको भवेत् ॥
सत्वेरुचावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरिष ।
स्तुत्वा प्रसीद् भगविन्नित वन्देत दण्डवत् ॥
श्रिरो मत्पाद्योः कृत्वा बाहुस्यां चपरस्परम् ।
प्रवन्नं पाहि सामीश शीतं मृत्युप्रहाणवात् ॥
हति शेषां मया दत्तां शिरसाधाय सादरम् ।
उद्यासयेच्चेदुद्वास्यं च्योतिव्योतिषितत् पुनः ॥
अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत् ।
सर्वश्रूतेष्वात्मिन च सर्वात्माहमविश्वतः ॥
(श्रीमद्वागवत ११। २७। ४४—४८)

मेरी छीछ।ओंको गात्रे, उनका वर्णन करें और मेरी ही छीछ।ओंका अभिनय करें । यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने छगे । मेरी छीछा-कथाएँ खयं सुने और दूसरोंको सुनात्रे । कुछ समयतक संसार और उसके रगड़ों-झगड़ोंको भूछकर मुझमें ही तन्मय हो जाय । प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राछत भक्तोंके द्वारा वनाये हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें — 'भगवन् ! आप मुझपर प्रसन्न हों । मुझे अपने हुपाप्रसादसे सराबोर कर दें ।' तदनन्तर दण्डवत-प्रणाम करें । अपना सिर मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हाथोंसे—दायेसे दाहिना और वायेंसे वायाँ चरण पकड़कर कहें भगवन् ! इस संसार-सागरमें में इव रहा हूँ । मृखुक्य मगर मेरा पीछा कर रहा है । में डरकर आपकी शरणमें आया हूँ । प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये ।' इस प्रकार

एवं क्रियायोगपथैः पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः ।
अर्चन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम् ॥
मद्ची सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद् दृ हुम् ।
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान् ॥
पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्यस्थान्वहम् ।
क्षेत्रापणपुरग्रामान् दन्त्वा मत्साष्टितामियात् ॥
प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना अवनत्रयम् ।
पूजादिना त्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात् ॥
मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति ।
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूज्येत माम् ॥
यः स्वदत्तां परैर्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः ।
वृत्तिं स जायते विद्भुग् वर्षाणामयुतायुतम् ॥
कर्त्वथं सारथेहेतोरनुमोदित्रस्य च ।
कर्मणां भागिनः प्रत्य भूयो भूयसि तत् फलम् ॥
( श्रीमद्माणवत ११ । २० । ४९-५५ )

नामपर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी आिं होती है। मेरी म्र्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका एकछत्र राज्य, मन्दिर-निर्माणसे त्रिलोक्षीका राज्य, पृजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोक और तीनोंके हारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काममावसे मेरी पृजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई देवता और ब्राह्मणकी जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामोंमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फल्फे भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल्ट भी उन्हें अधिक ही मिलता है॥ ४९—५५॥

### अध्याय द्वाविंश

परमार्थ-निरूपण

श्रीभगवानुवाच

परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेक गर्हयेत्। विश्वमेकात्मकं पञ्चन प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति। स आशु अञ्चते स्वार्थोदसत्यभिनिवेश्चतः॥ तैजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्यो नष्टचेतनः।
मायां प्राप्नोति मृत्यं वा तद्वनानार्थदक् पुमान्।।
कि भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत्।
वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च।।
छायाप्रत्याह्वयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः।

एवं देहादयो भाग यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्।।
आत्मैव तिददं विक्वं सुज्यते सुजित प्रभुः।
त्रायते त्राति विधातमा हियते हरतीश्वरः।।
तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यसादन्यो भावो निरूपितः।
निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि।
इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्।।
एतद् विद्वान् मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम्।
न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्।।
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा।
आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निर्संगो विचरेदिह।।
(श्रीमद्भागवत ११।२८।१-९)

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं - उद्भवजी ! यद्यपि व्यवहारमें पुरुष और प्रकृति---द्रष्टा और दश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ-दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठान-खरूप ही है; इसिंछिये किसीके शान्त, घोर और मृद्ध स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मीकी न स्तुति करनी चाहिये और न निन्दा। सर्वदा अद्वैत-दृष्टि रखनी चाहिये। जो पुरुष दूसरोंके खभाव और उनके कर्मोंकी प्रशंसा अथवा निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्यत हो जाते हैं: क्योंकि साधन तो द्वैतके अभिनिवेशका-उसके प्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके भ्रमको और भी दढ़ करती है । उद्भवजी ! सभी इन्द्रियाँ राजस अहंकारके कार्य हैं। जब वे निदित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो जाता है अर्थात् उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन वच रहा, तब तो वह स्वप्नके झूठे दश्योंमें भटकने लगता है और वह भी लीन हो गया, तत्र तो जीव मृत्युके समान गाढ़ निद्रा-सुषुप्तिमें लीन हो जाता है। वैसे ही, जब जीव अपने अद्वितीय आत्म-खरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने लगता है, तव वह खप्नके समान झठे दश्योंमें फँस जातां है अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें छीन हो जाता है। उद्भवजी! जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक बस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है-यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता । विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसिल्चेये दश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिष्वनि और सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभास यद्यपि हैं तो सर्वधा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय-कम्प आदिका संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएँ हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जवतक ज्ञानके द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तवतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं। उद्भवजी! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है। वहीं सर्वशिक्तमान् भी है। जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण भी है अर्थात् वही विश्व बनता है और वहीं बनाता भी है, वहीं रक्षक है और रिक्षत भी वहीं है। सर्वात्मा भगवान् ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं। अवस्य ही व्यवहारदृष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न है; परंतु आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है । उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मखरूप ही है; इसलिये आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत--ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वथा निर्मूल ही हैं। न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्त्व, रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाळी

इस्तान द्रश्य आदिकी त्रिवियता मायाका खेळ है।
उपानी ! तुगसे मंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम
स्मितिका वर्णन वित्या है। जो पुरुष मेरे इन बचनोंका
रक्ष्य ज्ञान लेता है, वह न तो किसीकी प्रशंसा करता
है और न निन्दा। वह जगत्में सूर्यके समान समभावसे विनरता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शाख और
आजानुभृति आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि
यह जगत् उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य
ज्यं असल्य है। यह बात जानकर जगत्में असङ्गभावसे
विनरना चाहिये॥ १–९॥

उद्धय उवाच

तैवातमनो न देहस्य संस्रतिर्द्रेष्ट्रद्दययोः । अनातमखदशोरीश कस्य स्पादुपलभ्यते ॥ आतमान्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः । अग्निवद्दारुवद्विद्देहः कस्येह संस्रतिः ॥ (श्रीमद्रागवत ११ । २८ । १०-११ )

उद्भवजीने पूछा—भगवन ! आत्मा है द्रष्टा और देह है दृदय । आत्मा स्वयंप्रकाश है और देह है जड । ऐसी स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है और न आत्माको । परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है । तब यह होता किसे है ? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अपाकृत गुणोंसे रहित, शुद्ध, स्वयंप्रकाश और सभी प्रकारके आवरणों-से रहित है; तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत है । आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन । फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार है किसे ? ॥ १०-११॥

श्रीभगवानुवाच

यावद् देहेन्द्रियप्राणेरात्मनः संनिकर्षणम् । संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥ अर्थे द्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ यथा द्यप्रतिबुद्धस्य प्रसापो बह्वनर्थसृत् । स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ शोकहर्षभयकोधलोभमोहस्ष्ट्रहाद्यः ।
अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ।
देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो
जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममृतिः ।
स्रतं महानित्युरुधेव गीतः
संसार आधावति कालतन्त्रः ॥
अमूलमेतद् बहु रूपरूपितं
मनोवचःप्राणशरीरकर्म ।
ज्ञानासिनोपासनया शितेनच्ळित्त्वा मुनिगाँ विचरत्यतृष्णः ॥
(श्रीमद्भागवत ११ । २८ । १२—१७

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-वस्तुतः प्रिय उद्भव संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय औ प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-म्रान्ति है, तवत अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फ़रित होता है जैसे स्वप्नमें अनेकों त्रिपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तवमें हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नह मिटता, वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीर होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनः जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती । ज मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नींद टूटनेके पहां उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है प्रंत जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़त है, तव न तो खप्नकी विपत्तियाँ रहती हैं और न उनः कारण होनेवाले मोह आदि विकार ही । उद्भवजी अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, छोभ, मोह, स्पृहा औ जन्म-मृत्युका शिकार वनता है । आत्मासे तो इनक कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उद्भव ! देह, इन्द्रिय प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है--- उन्हें अपना खरूप मान लेता है--तव उसका नाम 'जीव' हो जाता है। उस स्क्षातिस्क ् आत्माकी मूर्ति है---गुण और कर्मीका वना दृअ।

ासे ही कहीं स्त्रात्मा कहा जाता है तत्व । उसके और भी बहुत-से नाम गळक्ष परमेश्वरके अधीन होकर जन्म- तारमें इवर-उधर भटकता रहता है । , वाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि है सिनिया प्रतीति होती है । मननशील पुरुष शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी तलवारको अत्यन्त लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान- कारका मूलोच्छेद करके पृथ्वीमें निर्दृत्व वरता है । फिर उसमें किसी प्रकारकी । नहीं रहती ॥ १२-१०॥

विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् यदेव केवलं **।**द्यन्तयोरस्य कालश्र हेतश्र तदेव मध्ये ॥ था हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच सर्वस्य हिरण्मयस्य । **व्यवहार्यमाणं** मध्ये ाढेच नानापदेशैरहमस्य तद्वत् ॥ विज्ञानमेतित्त्रियवस्थमङ्ग कारणकार्यकर्त गुणत्रयं व्यतिरेकतश्च समन्वयेन येनैव तर्येण तदेव सत्यम् ॥ न यत् पुरस्तादुत यन पश्चा-त्मध्ये च तन व्यपदेशमात्रम् । भूतं प्रसिद्धं च परेण यद् यत् तदेव तत् स्यादिति मेमनीपा ॥ अविद्यमानोऽप्यवभासते वैकारिको राजससर्ग एषः । वहा स्वयंज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। २८। १८—२२ )

आत्मा और अनात्माके स्वरूपको प्रथक-पृथक लेना ही ज्ञान है: समझ विवेक होते ही दैतका अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है—तपस्याके द्वारा हृदयको राज्ञ करके वेटादि शाखोंका श्रवण करना । इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूळ युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध खानभूति भी प्रमाण हैं। सबका सार यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमातमा बीचमें भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्त नहीं है। उद्भवजी ! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण बनते हैं: परंत जब वे गहने नहीं वने थे, तब भी सोना था और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा । इसलिये जब बीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत्का आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ। वास्तवमें मैं ही सत्य तत्त्व हूँ । भाई उद्भव ! मनकी तीन अवस्थाएँ होती हैं--जाम्रत्, स्वप्न और सुविप्त: इन अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं---सच्च, रज और तम। और जगत्के तीन भेद हैं-अध्यातम ( इन्द्रियाँ ). अधिभूत ( पृथिव्यादि ) और अधिदैव ( कर्ता )। ये सभी त्रित्रिधताएँ जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय-तत्त्व-इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म-तत्त्व ही सत्य है। जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात् भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं-केवल कल्पनामात्र, नाममात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है-

यह गेरा दह निश्चय है । यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है । यह खयंप्रकाशक ब्रह्म ही है । इसिलिये इन्द्रिय, विषय, मन और पञ्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है ।। १८–२२ ।। एवं स्फ्रटं महाविचेकहेतुभिः

एवं स्फुट ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन। छित्त्वाऽऽत्मसंदेहसुपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिलकासकेभ्यः॥

नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवा ह्यसुर्वायुजलं हुताशः। मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्त्व-

महंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम् ॥ समाहितैः कः करणैर्गुणात्मभि-र्गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः।

विक्षिष्यमाणैरत किं नु दूषणं घनैरुपेतैविंगते खेः किम्।। यथा नभो वाय्वनलाम्बस्मगणै-

यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणै-र्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सञ्जते । तथाक्षरं सन्वरजस्तमोमलै-

रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम् ॥ तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो गुणेषु मायारचितेषु तावत् ।

सद्धक्तियोगेन दहेन यावद्
रजो निरस्येत मनःकषायः॥
(श्रीमद्भागवत ११। २८। २३—२७)

ब्रह्मविचारके साधन हैं—श्रवण, मनन, निदिध्यासन और खानुभृति । उनमें सहायक हैं—आत्मज्ञानी गुरुदेव ! इनके द्वारा विचार करके स्पष्टरूपसे देहादि अनातम पदार्थीका निषेध कर देना चाहिये । इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मविषयक संवेहोंको छिन्न-भिन्न करके अपने आनन्द-

खरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब प्रकारकी त्रिषयवासनाओंसे रहित हो जाय । निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके कारण शरीर आत्मा नहीं है । इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका धारण-पोषण शरीरके समान ही अनके द्वारा होता है । बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकारा, पृथ्वी, राब्दादि विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि ये सव-के-सब दृश्य एवं जड हैं । उद्भवजी ! जिसे मेरे खरूपका भछीभाँति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे छाम क्या है ? और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, तो उनसे हानि भी क्या है ? क्योंकि अन्त:करण और बाह्य करण--सभी गुणमय हैं और आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। मला, आकारामें बादलोंके छा जाने अथेवा तितर-वितर हो जानेसे सर्यका क्या बनता-बिगड़ता है। जैसे वायु आकाशको सखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगी नहीं सकता, धूल-धएँ मटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओंके गुण गरमी-सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते—क्योंकि ये सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकारा इन सबका एकरस अधिष्ठान है-वैसे ही सत्त्रगुण, रजो-गुण और तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वारा तो केवल वहीं संसारमें भटकता है, जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्भवजी ! ऐसा होनेपर भी तवतक इन मायानिर्मित गुणों और उनके कार्योंका सङ्घ सर्वेथा त्याग देना चाहिये, जवतक मेरे सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुगरूप मछ एकदम निकल न जाय ॥ २३---२७॥

यथाऽऽमयोऽसाधुचिकित्सितो नृणां
पुनः पुनः संतुद्ति प्ररोहन्।
एवं मनोऽपक्षकपायकर्म
कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम्॥

क्रयोगिनो ये विहतान्तरायै-र्मनुष्यभृतैसिद्शोपसृष्टैः प्राक्तनाभ्यासंबलेन ते भ्रयो युञ्जन्ति योगं न त कर्मतन्त्रम् ॥ करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्। न तत्र विद्वान प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णः खसुखानुभूत्या ॥ तिष्ठन्तमासीनग्रुत त्रजन्तं शयानसुक्षन्तमद्नतमनम् 1 स्वभावमन्यत् किमपीहमान-मात्मानमात्मस्यमतिर्न वेद ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । २८ । २८---३१ )

उद्भवजी ! जैसे मळीभाँति चिकित्सा न करनेपर रोगका समूल नाश नहीं होता, वह वार-वार उभरकर मनुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कर्मींके संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो स्री-पुत्र आदिमें आसक्त है, वह वार-बार अधूरे योगीको बेधता रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर देता है। देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये हुए विद्रोंसे यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्यत हो जाय तो भी वह अपने पूर्वाभ्यासके कारण पनः योगाभ्यासमें ही लग जाता है। कर्म आदिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्भवजी! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कर्ममें ही लगा रहता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परंत जो तत्त्रका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमें स्थित रहनेपर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्प-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं होता: क्योंकि आनन्दखरूप आत्माके साक्षात्कारसे उसकी संसारसम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट

हो चुकी होती हैं। जो अपने खरूपमें स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल-मून त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई खाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मखरूपमें स्थित—मुझाकार रहती है ॥२८-३१॥

पत्रयत्यसदिन्द्रियार्थं स नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् । मन्यते वस्तुत्या मनीषी खाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम् ॥ पूर्व गृहीतं गुणकर्मचित्र-मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग 1 निवर्तते पुनरीक्षयैच तत न गृह्यते नापि चिस्रज्य आत्मा ॥ यथा हि भानोरुद्यो नृचक्षुषां तमो निहन्यात्र तु सद् विधत्ते । एवं समीक्षा निप्रणा सती मे

एष स्वयंज्योतिरजोऽग्रमेयो महातुभृतिः सकलानुभृतिः। एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे येनेपिता वागसवश्वरन्ति॥ (श्रीमद्भागवत ११। २८। ३२—३५)

हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य

बुद्धेः ॥

यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें इन्द्रियोंके त्रिविध बाह्य विषय, जो कि असत् हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं मानता; क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खानुभृतिसे सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जानेपर खप्तमें देखे हुए और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोंको कोई सत्य नहीं मानता; वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोंको सत्य नहीं मानते। उद्धवजी! (इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और

ज्ञानी उसको ग्रहण करता है । इसका तालप्य केवल इतना ही है कि ) अनेकों प्रकारके गुण और कमींसे युक्त देह-इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था। अत्र आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योंकी निवृत्ति हो जाती है । इसिलये अज्ञानकी निवृत्ति ही अभीष्ट हैं । वृत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो सकता है और न त्याग । जैसे सूर्य उदय होकर मतुष्योंके नेत्रोंके सामनेसे अन्वकारका परदा हटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे खरूपका दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर देता है । वह इदं-रूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं कराता । उद्भवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है; उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती । वह खयंप्रकाश है । उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं। वह जन्मरहित है अर्थात् कभी किसी प्रकार भी वृत्तिमें आरूढ नहीं होता, इसलिये अप्रमेय है। ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मामें देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश— उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मखरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं तब वहीं सजातीय, विजातीय और खगंत भेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। न्यवहारदृष्टिसे उसके खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें निरूपण किया जाता है ॥ ३२--३५॥

एतावानात्मसम्मोहो यद् विकल्पस्तु केवले । आत्मन्नृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ॥ यन्नामाकृतिभिग्नीहां पञ्चवर्णमवाधितम् । व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पण्डितमानिनाम् ॥ (श्रीमद्भागवत ११। २८। ३६-३७) उद्भवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्वमें अर्थहीन नामोंके द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है; क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्त उस भ्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं। इसलिये सब कुछ आत्मा ही है। बहुत-से पण्डितामिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पाश्रमौतिक द्वेत विभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिये सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणीका आडम्बरमात्र है; क्योंकि तत्त्वतः तो इन्द्रियोंकी प्रमणित कसे करोंगी। ३६-३७॥

योगिनोऽपक्वयोगस्य युद्धतः काय उत्थितैः । उपसर्गैविंहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥ योगधारणया कांश्रिदासनैर्धारणान्वितैः । तपोसन्त्रौषधैः कांश्रिद्धप्सर्गान् विनिर्दहेत् ॥ कांश्रिन्समानुध्यानेन नामसंकीर्तनाहिभिः । योगेश्ररानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः ॥ केचिद् देहिममं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरस् । विधियाय विविधोपायैरथ युद्धन्ति सिद्धये ॥ निर्विधाय विविधोपायैरथ युद्धन्ति सिद्धये ॥ जनतवन्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ अनतवन्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ योगंनिषेवतो नित्यं कायक्येत् कल्पतानियात् । तच्छ्रद्ध्यात्र मितमान् योगमुत्सुज्य मत्परः ॥ योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः । योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः । नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभः ॥ (श्रीमद्धागवत ११ । २८ । ३८—४४ )

उद्भवजी ! यदि योगसावना पूर्ण होनेके पहले ही किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोंसे पीड़ित हो तो उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये। गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूर्य आदिकी धारणाके द्वारा, बात रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह-देकृत विहोंको तपस्या, मन्त्र एवं ओषिके द्वारा मर डाळना चाहिये। काम-क्रोध आदि विन्नोंको मेरे ान और नाम-संकीर्तन आदिके द्वारा नष्ट करना र्थे तथा पतनकी ओर ले जानेत्राले दम्भ-मद दे विहोंको धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर देना चाहिये। कोई-कोई मनस्त्री योगी विविध योंके द्वारा इस शरीरको सुदछ और युवावस्थामें स्थिर के फिर अणिमा आदि सिद्धियोंके लिये योगसाधन ते हैं, परंतु बुद्धिमान् पुरुष ऐसे विचारका समर्थन रीं करते; क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्षमें लगे हुए फलके समान इस शरीरका नाश तो अवश्यम्मावी है। यदि कदाचित् बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूर्वक योगसाधना करते रहनेपर शरीर सुद्रद्ध मी हो जाय, तब भी बुद्धिमान् पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतनेमें ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्तिके लिये ही संलग्न रहना चाहिये। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरेद्वारा कही हुई योगसाधनामें संलग्न रहता है, उसे कोई भी विध-बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुभूतिमें मग्न हो जाता है।। ३८—88॥

### अध्याय त्रयोविंश

भागवत-धमोंका निरूपण

उद्धव उवाच

योगचर्यामनात्मनः। सुदश्चरामिमां सन्ये यथाञ्चसा पुमान् सिद्धचेत् तन्मे बृह्यञ्चसाच्युत्॥ प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः। विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनित्रहकर्शिताः 33 आनन्दुदुर्घ अथात पदाम्ब्रजं श्रयेरन्नरविन्दलोचन । हंसाः सुखं नु चिश्वेश्वर योगकर्मभि-स्त्वनमाययासी विहता न मानिनः॥ तवैतदशेषवन्धो चित्रसच्युत वासेध्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वम् । योऽरोचयत् सह सृगैः खयमीश्वराणां श्रीमिकरीटतटपीडितपादपीठः )) त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं खक्तविद् विस्नेत को तु। को वा भजेत् किमपि विस्मृतयेऽनु भृत्यै किं वा भवेश तव पादरजोज्जपां नः॥ नैवोपयन्त्यपचिति ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः सारन्तः। योऽन्तर्वहिस्तनुभृतामशुभं विघुन्व-न्नाचार्यचैत्यवपुषा खगति व्यनक्ति॥ (श्रीमद्भागवत ११ | २९ | १-६ )

उद्धवजीने कहा-अच्युत ! जो अपना मन वशमें नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी बतलायी हुई इस योगसाधनाको तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अव आप कोई ऐसा सरळ और सुगम साधन बतलाइये। जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद प्राप्त कर सके । कमल-नयन ! आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मनको एकाग्र करने लगते हैं, तब वे वार-वार चेष्टा करनेपर भी सफल न होनेके कारण हार मान छेते हैं और उसे वश्में न कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैं। पद्मलोचन ! आप विश्वेश्वर हैं! आवके ही द्वारा सारे संसारका नियमन होता है । इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्द-वर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैं और अनायाय ही सिद्धि प्राप्त कर ठेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं विगाड़ सकतीः क्योंकि उन्हें योगसाधना और कर्मानुष्ठानका अभिमान नहीं होता । परंतु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं छेते, वे योगी और कर्मी अपने साधनके वमंडसे फूळ जाते हैं; अवस्य ही आपकी मायाने उनकी मित हर ली है। प्रभो ! आप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपाछ और कूरमें समान दृष्टि रखता है, उसे ही सचा [ज्ञानी समझना चाहिये। जब निरन्तर समी नर-नारियोंमें मेरी ही भावना की जाती है, तव थोड़े ही दिनोंमें साधक-के चित्तसे स्पर्झा (होड़), ईर्ण्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ ८-१५॥

विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दशं त्रीडां च दैहिकीम्। प्रगमेद् दण्डवद् भूमावाश्वचाण्डालगोखरम् ॥ यावत् सर्वेषु भृतेषु मद्भावो नोपजायते । ताबदेवमुपासीत वाङ्मनःकायवृत्तिभिः ॥ सर्वे ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया। परिपञ्चन्जुपरमेत् सर्वतो मुक्तसंशयः॥ अयं हि सर्वकल्पानां सश्रीचीनो मतो मम । मद्भावः सर्वभृतेषु मनोवाकायवृत्तिभिः॥ न हाङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वि । मया व्यवसितः सम्यङ्निर्गुणत्वादनाशिषः ॥ यो यो सिय परे धर्मः करण्यते निष्फलाय चेत्। तदायासो निरर्थः स्याद् भयादेखि सत्तम ॥ एपा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीपा च मनीपिणाम् । यत् सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम् ।। ( श्रीमद्भागवत ११। २९। १६---२२ )

अपने ही छोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनकी परवा न करे। भैं अच्छा हूँ, वह बुरा है' ऐसी देह-दृष्टिको और लोक-लजाको छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं गधेको भी पृथ्वी-पर गिरकर साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम करे । जबतक समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना---भगवद्-भावना न होने छंगे, तबतक इस प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी संकल्पों और कर्मोद्वारा मेरी उपासना करता रहे । उद्भवजी ! जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि—त्रहाबुद्धिका अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर सव कुछ ब्रह्म-

खरूप दीखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे संशय-संदेह अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार-दृष्टिसे उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थीमें मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय। उद्भवजी ! यही मेरा अपना भागवत-धर्म है: इसको एक वार आरम्भ कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विष्न-वादासे इसमें रतीभर भी अन्तर नहीं पडता: क्योंकि यह धर्म निष्काम है और खयं मैंने ही इसे निर्मुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है । भागवत-धर्ममें किसी प्रकार-की बृटि पड़नी तो दूर रही-यदि इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर होनेवाछी भावना और रोने-पीटने, भागने-जैसे निरर्थक कर्म भी निष्कामभावसे मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चत्रराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको प्राप्त कर छें ॥ १६-२२॥

एष तेऽभिहितः ऋत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः। समासन्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥ अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्। एतद् विज्ञाय युच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥ सुविविक्तं तव प्रश्नं मयैतद्वि धारयेत्। सनातनं त्रह्मगुद्धं परं त्रह्माधिगच्छति ॥ य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रद्द्यात् सुपुष्कलम्। तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना।। य एतत् समधीयीत पवित्रं परमं शुचि। पूर्यताहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शयन् ॥ य एतच्छ्रद्वया नित्यमन्यग्रः शृणुयान्नरः। मयि भक्ति परां कुर्वन् कर्मभिन स बध्यते ॥ ( श्रीमद्भागवत ११। २९। २३—२८)

उद्भवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने ांक्षेप और विस्तारसे तुम्हें सुना दिया । इस रहस्यको ामझना मन्ष्योंकी तो कौन कहे, देवताओंके लिये ो अत्यन्त कठिन है । मैंने जिस सुस्पष्ट और क्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया है, उसके र्मको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-ग्रन्थियाँ ज्न-भिन हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। ने तुम्हारे प्रश्नका भकीभाँति समाधान कर दिया; जो हष हमारे प्रश्नोत्तरको विचारपूर्वक धारण करेगा, इ वेदोंके भी परम रहस्य सनातन परब्रह्मको प्राप्त र लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भलीमाँति स्पष्ट त्के समझायेगा, उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्तमनसे ।पना खरूप तक दे डालूँगा, उसे आत्मज्ञान करा गा । उद्भवनी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो रम पवित्र है ही, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाला है। जो तिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, इ इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दर्शन करानेके तरण पवित्र हो जायगा । जो कोई एकाग्रचित्तसे इसे द्वापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी ौर वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ २३-२८॥

अप्युद्धच त्वया वहा सखे समवधारितम् । अपि ते विगतो सोहः शोकश्वासौ मनोभवः ॥ नैतन्त्रया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम् ॥ एतेद्रेंपिर्विहीनाय ब्रह्मण्याय पियाय च । साधवे शुच्ये ब्र्याद् भक्तिः स्माच्छूद्रयोपिताम् ॥ नैतद् निज्ञाय जिज्ञासोज्ञीतव्यमवशिव्यते ॥ पीत्वा पीयूपगमृतं पातव्यं नावशिव्यते ॥ ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विधः ॥ मत्यों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीपितो मे ।

# तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च करूपते वै ॥ (श्रीमद्भागवत ११। २९। २९-३४)

प्रिय सखे ! तुमने भलीभाँति ब्रह्मका खरूप समग्न लिया न ? अब तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हो गया न ? तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्वाल, भक्तिहीन और उद्धत पुरुषको कभी मत देना। जो इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधु-स्त्रभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको यह प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। यदि सूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये। जैसे दिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही इसे जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शेप नहीं रहता । प्यारे उद्भव ! मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते हैं; परंतु तुम्हारे-जैसे अनन्य भक्तोंके लिये वह चारों प्रकारका फल केवल में ही हूँ | जिस समय मनुष्य समस्त कर्मोंका परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवलसे छुड़ाकर अमृतसम्बप मोक्षकी प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे गिलकर गेरा सक्प हो जाता है ॥ २९-३४ ॥

पत्तमादर्शितयोगमार्ग-स्तदोत्तमश्होकवचो निशाय । वद्धाञ्जलिः *मीत्युपरुद्धकण्डे*। किंचिवृचेऽश्रुपरिच्छुताक्षः॥ न मणयावधूणि विष्टभ्य चित्तं धैर्येण राजन् वहु मन्यमानः। कृताञ्जलिः यद्मबीरं प्राह शीर्षा सृशंस्तद्यरणार्यन्दम्॥ . (श्रीमद्भागवत ११। २९। ३५-३६)

श्रीग्रुफ उवाच

श्रीद्यक्तेवजी कहते हैं—परीचित् ! अर उदसी

योगमार्गका पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान् श्रीकृष्णकी वात सुनकर उनकी आँखोंमें आँसू उमड़ आये। प्रेमकी वाद्से उनका गला हँघ गया, वे चुपचाप हाथ जोड़े रह गये और वाणीसे कुछ बोला न गया। उनका चित्त प्रेमावेशसे विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए शिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंको स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की ॥३५-३६॥

उद्भव उवाच

मोहमहान्धकारो विद्रावितो य आश्रितो मे तव संनिधानात्। विभावसोः किं न्र समीपगस्य तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य॥ प्रत्यर्पितो भवतानुकस्पिना विज्ञानमयः भृत्याय प्रदीपः । **कृतज्ञ**स्तव पादमुलं कोऽन्यत् समीयाच्छरणं त्वदीयम्॥ चुक्णश्च मे सुद्दहः स्नेहपाशो दाशाईबृणयन्धकसात्वतेषु प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया ह्यात्मसुवोधहेतिना ॥ खमायया नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुशाधि माम्। यथा त्वचरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी॥ आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको ऐसी आशा दीजिये, जिससे आपके चरणकमलमें मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे॥ ३७—४०॥

### श्रीभगवानुवाच

गच्छोद्धव सयाऽऽदिष्टो वद्यीख्यं समाश्रमस् । तत्र मत्पादतीर्थोदं स्नानोपस्पर्शनैः श्रुचिः ॥ ईश्वयालकनन्दाया विधृताशेषकलमपः । वसानो वल्कलान्यङ्ग वन्यभ्रक् सुखनिःस्पृहः ॥ तितिश्चर्द्धन्द्वसात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । शान्तः समाहितिथया ज्ञानिञ्जानसंयुतः ॥ मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विशिक्तमनुभावयन् । मय्यावेशितवाक्चित्तो मद्धर्मनिस्तो भव । अतित्रज्य गतीस्तिस्रो मासेष्यसि ततः परम् ॥ (अभिद्रागवत ११ । २९ । ४१—४४)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी! अब तुम मेरी आज्ञासे वदरीवनमें चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरणकमलोंके धोवन गङ्गाजलका स्नान-पानके द्वारा सेवन करके तुम पिवत्र हो जाओगे। अलकनन्दाके दर्शनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो जायँगे। प्रिय उद्भव! तुम वहाँ वृक्षोंकी छाल पहनना, वनके कन्द-मूल-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा न रखकर नि:स्यह-वृत्तिसे अपने-आपमें मस्त रहना। सर्दी-गरमी, सुख-दु:ख—जो कुल आ पड़े, उसे सम रहकर सहना। समाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको वशमें रखना। चित्त ज्ञान्त रहे। बुद्धि समाहित रहे और तुम खयं मेरे खरूपके ज्ञान और अनुभवमें इवे रहना। मंने तुम्हें जो कुल शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें

श्रीशक उवाच हरिमेधसोद्धवः पवमक्तो स प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः। शिरो निधायाश्रकलाभिराईधी-न्यंपिअदहन्हपरोऽप्यपक्रमे 11 सुदस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्नवंस्तं परिहातमातरः। मुर्धनि भर्तृपादुके कृच्छं ययौ विभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पनः पनः॥ ततस्तमन्तर्दृदि संतिवेज्य गतो महाभागवतो विशालाम । यथोपदिशं जगदेकवन्ध्रना तपः समास्थाय हरेरगाद् गतिम्॥ **एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं** य भागवताय भाषितम्। न्नानमृतं योगेश्वरसेविताङब्रिणा कृष्णेत सच्छूद्धयाऽऽसेव्य जगद् विमुच्यते ॥ ज्ञानविज्ञानसारं भवभयमपहन्तं निगमकृदुपजहे भृङ्गवद् वेदसारम्। अमृतमुद्धितश्चापाययद् भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंशं नतोऽसि ॥ ( श्रीमद्भागवत ११ । २९ । ४५-४९ )

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपका ज्ञान संसारके भेद-भ्रमको छिन्न-भिन्न कर देता
है। जब उन्होंने स्वयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो
उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणोंपर सिर रख
दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धवजी संयोग-वियोगसे होनेवाले सुख-दु:खके द्वन्द्वसे परे थे; क्योंकि वे भगवान्के निर्द्वन्द्व
चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी वहाँसे चलते समय
उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया। उन्होंने अपने नेत्रोंकी
झरती हुई अश्रुधारासे भगवान्के चरणकमलोंको भिगो दिया।
परीक्षित् ! भगवान्के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना
सम्भव नहीं है। उन्होंके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर
हो गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए। वार-वार विह्वल
होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समयके वाद उन्होंने भगवान्
श्रीकृष्णके चरणोंकी पादुकाएँ अपने सिरपर रख लीं और



बार-बार भगवानके चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्था किया। भगवानके परम प्रेमी भक्त उद्भवजी हृदयमें उनक दिव्य छवि धारण किये वदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्हों तपोमय जीवन व्यतीत करके जगतके एकमात्र हितैषी भगवा श्रीकृष्णके उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्रार की । भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सचिदानन्दस्वरू भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं। उन्हों स्वयं श्रीमुखसे अपने परम प्रेमी मक्त उद्धवके लिये इस ज्ञान मृतका वितरण किया । यह ज्ञानामृत आनन्द-महासागरक सार है। जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता है, वह ते मक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गसे सारा जगत् मुक्त हे जाता है। परीक्षित् ! जैसे भौरा विभिन्न पुष्पोंसे उनक सार-सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदोंक प्रकाशित करनेवाले भगवान श्रीकृष्णने भक्तोंको संसारसे पत्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञानका सार निकाला है। उन्होंने जरा-रोगादि भयकी निवृत्तिके लिये क्षीरसमद्रसे अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्तिमार्गी और प्रवृत्तिमार्गी भक्तोंको पिलाया। वे ही पुरुपोत्तम भगवान श्रीकृष्ण सारे जगत्के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ४५--४९ ॥

# भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य विग्रहरूपसे ही परमधाम-गमन, बहेलियेपर कृपा और दाङ्कको उपदेश

श्रीशकदेवजीने कहा-परीक्षित ! बलरामजीने समुद-तटपर वैठकर एकाग्रचित्तसे परमात्मचित्तन करते हुए अपने आत्माको आत्मरूपमें ही स्थिर कर लिया और मानव-शरीरका परित्याग कर दिया। जब भगवान श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े भाई बलरामजी परमपदमें लीन हो गये, तब वे एक पीपलके पेडके तले जाकर चपचाप धरतीपर ही विराज गये। भगवान श्रीकृष्णने उस समय अपनी अङ्गकान्तिसे देदीप्यमान चतुर्भज रूप धारण कर खला था और धुमसे रहित अग्निके समान दिशाओंको अन्धकाररहित-प्रकाशमान वना रहे थे। वर्पाकालीन मेघके समान साँवले शरीरसे तपे हुए सोनेके सदृश ज्योति निकल रही थी । वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी घोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किये हुए थे। बड़ा ही मङ्गलमय रूप था। मखकमलपर सन्दर मसकान और कपोलींपर नीली-नीली अलकें बड़ी ही सहावनी लगती थीं। कमलके समान सन्दर-सन्दर एवं सक्तमार नेत्र थे। कानोंमें मकराकृत कुण्डल झिलमिला रहे थे। कमरमें करधनी, कंधेपर यशोपवीत, मायेपर मकट, कलाइयोंमें कंगन, वाँहोंमें वाजुबंद, वक्षःस्थलपर हार, चरणोंमें नूपर, अँगुलियोंमें अँगुठियाँ और गलेमें कौरत्भमणि शोभायमान हो रही थी। घटनोंतक वनमाला लटक रही थी। शक्क, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान् होकर प्रभुकी सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान् अपनी दाहिनी जॉघरर वायाँ चरण रखकर बैठे हुए ये। लाल-लाल तल्वा रक्त-कमलके समान चमक रहा था।

परीक्षित् ! जरा नामका एक बहेलिया था । उसे दूरसे भगवान्का लाल-लाल तलवा हरिनके मुखके समान जान पड़ा । उसने उसे सच्युच हरिन समझकर अपने वाणसे बींध दिया । जब वह पास आया, तब उसने देखा कि 'अरे! ये तो चतुर्भुज पुरुषोत्तम हैं।' अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये डरके मारे काँपने लगा और दैत्यदलन भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंपर सिर रखकर धरतीपर गिर पड़ा । उसने कहा—'मधुसूदन ! मैंने अनजानमें यह पाप किया है । सच्युच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ; परंतु आप परम यशस्त्री और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये । सर्वस्थापक सर्वशक्तिमान् प्रमो ! महात्मालोग कहा करते हैं कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार

नष्ट हो जाता है। वड़े खेदकी वात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुण्डनाथ! में निरपराध हरिनोंको मारनेवाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी-अभी मार डालिये; क्योंकि मर जानेपर मैं फिर कभी आप-जैसे महापुरुपोंका ऐसा अपराध न करूँगा। भगवन्! सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्माजी और उनके पुत्र छद्र आदि भी आपकी योगमायाका विलास नहीं समझ पाते; क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे आदृत है। ऐसी अवस्थामें हमारे जैसे पापयोनि लोग उसके विषयमें कह ही क्या सकते हैं! तन—

#### श्रीभगवानुवाच

मा भैजेरे त्वमुत्तिष्ट कास एप कृतो हि मे । याहि त्वं यद्जुज्ञातः स्वर्भं सुकृतिनां पदम् ॥ (श्रीमद्रागवत ११।३०।३९)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे जरे ! तू डर मत, उठ-उठ ! यह तो त्ने मेरे मनका काम किया है । जा, मेरी आज्ञासे त् उस स्वर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण तो अपनी इच्छासे शरीर प्रकट करते हैं । जब उन्होंने जरा व्याधको यह आदेश दिया, तब उसने उनकी तीन बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमानगर सवार होकर स्वर्गको चला गया ।

भगवान श्रीकृष्णका सारिथ दास्क उनके स्थानका पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसीकी गन्धि युक्त वायु सूँकर और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी ओर गया। दास्कने वहाँ जाकर देखा कि भगवान श्रीकृष्ण पीपलके इक्षके नीचे आसन लगाये बैठे हैं। असहा तेजवाले आयुंध मूर्तिमान् होकर उनकी सेवामें संलग्न हैं। उन्हें देखकर दास्कके हृदयमें प्रेमकी बाढ़ आ गयी। नेत्रोंसे आँसुआँकी धार वहने लगी। वह रथसे कूदकर भगवानके चरणोंपर गिर पड़ा। उसने भगवान्से प्रार्थना की—'प्रभो! रात्रिके समय चन्द्रमाके अस्त हो जानेपर राह चलनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, आपके चरणकमलोंका दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो

भेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अँधेरा छा अब न तो मुझे दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे ।। नित ही है। परिक्षित्! अभी दास्क इस प्रकार हा था कि उसके सामने ही भगवान्का गस्डध्यन । और घोड़ोंके साथ आकाशमें उड़ गया। उसके भगवान्के दिव्य आयुध भी चले गये। यह सब एस्किके आश्चर्यकी सीमा न रही। तब भगवान्के हिन्य आयुध भी चले गये। यह सब एस्किके आश्चर्यकी सीमा न रही। तब भगवान्के हा व्यं तुम द्वारका चले जाओ और शियोंके पारस्परिक संहार, भैया बलरामजीकी परम मेरे स्वधाम-गमनकी वात कहो। उनसे कहना कि होयोंको अपने परिवारवालोंके साथ द्वारकामें नहीं हिये। मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको डुवो व लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब और नेताको लेकर अर्जनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जायँ।

मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ।

ारचनामेतां विज्ञायोपश्चमं त्रज ।।

(श्रीमद्भागवत ११।३०।४९)

इति श्री क्षेत्र क्षेत्र स्वाप अपितृष्ट भागवत-धर्मका और ज्ञाननिष्ठ होकर सवकी अपेक्षा कर दो दश्यको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त

ान्का यह आदेश पाकर दास्कने उनकी परिक्रमा नके चरणकमल अपने सिरपर रखकर वारंवार या। तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये

कित्वा कहते हैं--परीक्षित् ! दास्कके चले ह्याजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि

आदि प्रजापति, बडे-बडे भ्रपि-मनि, पितर-सिद्ध, गन्धर्व-विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षस, किन्नर-अप्सराएँ तथा गरुडलोकके विभिन्न पक्षी एवं मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके उत्सुकतासे वहाँ आये। वे सभी भगवान श्रीकृष्णके जन्म और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानोंसे सारा आकाश भर-सा गया था। वे वड़ी भक्तिसे भगवान्पर पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विभृतिखल्प देवताओंको देखकर अपने आत्माको स्वरूपमें स्थित किया और कमलके समान नेत्र बंद कर लिये। भगवानका श्रीविग्रह उपासकोंके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय आधार और समस्त लोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय है: इसलिये उन्होंने ( योगियोंके समान ) अग्निदेवता-सम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको जलाया नहीं। सदारीर अपने धाममें पधार गये । उस समय स्वर्गमें नगारे बजने लगे और आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । परीक्षित ! भगवान श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस लोकसे सत्य, धर्म, धेर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गयों । भगवान श्रीकृष्णकी गति मन और वाणीके परे है; तभी तो जब भगवान अपने धाममें प्रवेश करने लगे, तव ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटनासे उन्हें बड़ा ही विसाय हुआ । जैसे विजली मेघमण्डलको छोडकर जब आकाशमें प्रवेश करती है। तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, दैसे ही वड़े-बड़े देवता भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान सके। ब्रह्माजी और भगवान शंकर आदि देवता भगवानकी यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मयके साथ उसकी प्रशंसा करते अपने-अपने लोकमें चले गये।

# इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतारवीर्याणि वालचरितानि च शन्तमानि । अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत ॥

(श्रीमद्भागवत ११।३१।२८)

त्रोद्धकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! इस प्रकार जो भक्त-भयहारी निखिळ सौन्दर्य-माधुर्य-समुद्र श्रीकृष्ण-वतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत तथा दूसरे पुराणोंमें वर्णित परमानन्दमयी वाळळीळा, । आदिका संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनीन्द्रोंके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें पराभिक्त गप्त करता है।

# संक्षित लीला-भसङ्गसहित

# श्रीकृष्णवचनामृत

[ महाभारत ]

श्रीकृष्णका राजस्य यज्ञके लिये सम्मति देना तथा जरासंध-यथको आवज्यक वताना

एक समय देविंचे नारद स्वर्गसे छोटकर राजा युधिष्ठिरसे मिले और उनसे उनके खर्गीय पिताका संदेश सुनाया कि तुम राजसूय यशका अनुष्ठान करो । राजाने अपने पास आने-जानेवाले राजाओं और मिन्त्रयोंसे इसके विषयमें पूछा। सबने एक खरसे समर्थन करते हुए राजाको उस यज्ञके लिये उत्साहित किया । तदनन्तर युधिष्ठिरने दूत भेजकर भगवान् श्रीकृष्णको बुलवाया और उनसे इस यज्ञके विषयमें सलाह पूळी- श्रीकृष्ण ! मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। परंत वह केवल चाहने भरसे ही पूरा नहीं हो सकता। जिस उपायसे उस यज्ञकी पूर्ति हो सकती है, वह सब आपको ही शात है। जिसमें सब कुछ सम्भव है अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर सकता है। मेरे सव सुहृद् एकत्र होकर मुझसे वही राजस्य यज्ञ करनेके लिये कहते हैं; परंतु इसके विषयमें अन्तिम निश्चय तो आपके कहनेसे ही होगा । कुछ लोग प्रेम-सम्बन्धके नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियोंको नहीं बताते हैं । दूसरे लोग स्वार्थवरा वही बात कहते हैं, जो मुझे प्रिय लगे। कुछ लोग जो अपने लिये हितकर है, उसीको मेरे लिये भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं । इस प्रकार अपने-अपने प्रयोजनको लेकर प्रायः लोगोंकी मिन्न-मिन्न वार्ते देखी जाती हैं। परंतु आप उपर्युक्त सभी हेतुओंसे एवं काम-क्रोधसे रहित होकर ( अपने स्वरूपमें स्थित हैं । अतः ) इस लोकमें मेरे लिये जो उत्तमं हित कारक एवं करने योग्य हो, उसको ठीक-ठीक बतानेकी क्रपा करें। इसके उत्तरमें भगवान् श्रीकृष्ण महापराक्रमी जरासंघ और उसके साथी तथा अनुगत शिशुपाल, दन्तवक, करभ, मेघवाहन, मगदत्त, पौण्ड्रक, भीष्मक, शूरतेन आदि राजाओंके तथा अपने पक्षके राजाओं प्रवं वीरोंका वर्णन करते हुए बोळे-

वंदी राजाओंको छुड़ाये और अत्याचारी जरागंघका निचन किये विना राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकेगा

स त्वं सम्राड्गुणैर्युक्तः सदा भरतमत्तम। सम्राजमात्मानं कर्तुमहीस भारत ॥ न त शक्यं जरासंधे जीवमाने महावले। राजस्यस्त्वयावाप्तुमेपा राजन् मतिर्भम् ॥ तेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिरिवजे । कन्दरे पर्वतेन्द्रसा सिंहेनेव महाद्विपाः॥ स हि राजा जरासंधो वियक्षर्वसुधाधियै:। महात्मानमुमापतिमरिंदम् ॥ महादेवं आराध्य तपसोग्रेण निर्जितास्तेन पार्थियाः। प्रतिज्ञायाश्र पारं स गतः पार्थिवसत्तम् ॥ स हि निर्जित्य निर्जित्य पार्थियान् पृतनागतान् । पुरमानीय बद्ध्वा च चकार पुरुपत्रजम् ॥ वयं चैव महाराज जरासंधभयात् तदां। मथुरां सम्परित्यज्य गता द्वारवतीं पुरीम् ॥ यदि त्वेनं महाराज यज्ञं प्राप्तुमभीप्सिस्। यतस्व तेषां मोक्षाय जरासंधवधाय च ॥ समारम्भो न शक्योऽयमन्यथा इरुनन्दन्। राजस्यश्र कात्स्न्येंन कर्तुं मतिमतां चर ॥ ( जरासंधवधोपायश्चिन्त्यतां भरतर्पभ । तिसान् जिते जितं सर्वं सकलं पार्थिवं बलम् ॥) इत्येषा मे मती राजन् यथा वा मन्यसेऽन्य । एवंगते ममाचक्ष्य खयं निश्चित्य हेतुभिः॥ ( महाभारत सभा १४। ६१--७०) भारतवंशिरोमणे युविष्ठिर ! आप सदा ही सम्राह्के गुगोसे युक्त हैं । अतः भारत ! आपको क्षित्रियसमाजमें अपनेको सम्राह् वना लेना चाहिये । किंतु राजन् ! मेरी सम्मति यह है कि जवतक महाबली जरासंथ जीवित है, तवतक आप राजसूय यह पूर्ण नहीं कर सकते । उसने सब राजाओंको जीतकर गिरिवजमें इस प्रकार केंद्र कर रक्खा है, जैसे मानो सिहने किसी महान् पर्वतकी गुमामें बड़े-बड़े गजराजोंको रोक रक्खा हो । शत्रुदमन ! राजा जरासंधने उमावछम महातमा महादेवजीकी उम तपस्याके हारा आराधना करके एक विशेष प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर ले हैं; इसीलिये वे सभी राजा उससे परस्त हो गये हैं । वह राजाओंकी वाल देकर एक ( घोर तानस ) यह करना चाहता है । तपश्रेष्ठ ! वह अपनी प्रांतज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है; क्योंकि उसने सेनाके साथ आये हुए राजाओंको एक-एक करके जीता है और

अपनी राजधानीमें लाकर उन्हें कैंद्र करके राजाओंका बहुत वहा समुदाय एकत्र कर लिया है। महाराज! उस समय हम भी जरासंघके भयसे ही पीड़ित हो मधुराको छोड़कर हारकापुरीमें चले गये थे (और अवतक वहीं निवास करते हैं )। राजन्! यदि आप इस यज्ञको पूर्णरूपसे सम्पन्न करना चाहते हैं तो उन कैंदी राजाओंको छुड़ाने और जरासंघको मारनेका प्रयत्न कीजिये। बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ कुरुनन्दन! ऐसा किये विना राजस्य यज्ञका आयोजन पूर्णरूपसे सफल न हो सकेगा। भरतश्रेष्ठ! आप जरासंघको वधका उपाय सोचिये। उसके जीत लिये जानेपर समस्त भूपालोंकी सेनाओंपर विजय प्राप्त हो जायगी। निष्पाप नरेश! मेरा मत तो यही है, फिर आप जैसा उचित समर्के, करें। ऐसी दशामें खयं हेतु और युक्तियोंद्वारा कुछ निश्चय करके मुझे बताइये।'

# जरासंधकी शक्तिमचाका वर्णन

युधिष्ठिर चोले—माधव! जब आप ही जरासंधसे सद्याङ्कित हैं, तद में उसके सामने अपनेको कटापि बल्वान् नहीं मान सकता। बताइये, आपसे, बल्यामजीसे, भीमसेनसे अथवा अर्जुनसे वह सारा जा सकता है, या नहीं !

भीमसेनने कहा—जो आलस्य त्यागकर उत्तम युक्ति एवं नीतिले काम लेता है, वह दुर्बल होनेपर भी बलवान शृक्तो जीत लेता है और अपने लिये हितकर एवं अभीष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्रीकृष्णमें नीति है, मुझमें वल है और अर्जुनमें विजयकी शक्ति है; अतः हम तीनों मिलकर मगधराजपर अवस्य विजय प्राप्त करेंगे।

सम्राट्-पदप्राप्तिके पाँच गुण—शत्रु-विजय, प्रजापालन, तपःशक्ति, घन-समृद्धि और उत्तम नीति

श्रीकृष्ण उवाच

अर्थानारभते वालो नानुगन्धमवेक्षते । तद्यादरि न मृत्यन्ति वालमर्थपरायणम् ॥ जित्या जयवान् यौननाक्षिः पादनाच समीरथः। कार्तवीर्यसापोवीर्याच् बलात् तु भरतो विसः॥ ऋद्रचा महत्ततान् पश्च सम्राजस्त्वनुगुशुम्। साम्राज्यमिच्छतस्ते तु सर्वाकारं युधिष्टिर ।। निग्राद्यलक्षणं प्राप्तिर्धर्मार्थनयलक्षणैः। बाईद्रथो जरासंधस्तद विद्धि भरतर्पभ । न चैतमनुरुद्धचन्ते कुलान्येकशतं नृपाः। तसादिह वलादेव साम्राज्यं छरुते हि सः ॥ रत्नभाजो हि राजानो जरासंधम्रुपासते । न च तुष्यति तेनापि वाल्यादनयमास्थितः ॥ सूर्वीभिपिक्तं नृपति प्रधानपुरुषो वलात् । आद्त्ते न च नो दृष्टोऽभागः पुरुपतः कचित् ॥ एवं सर्वान् वशे चक्रं जरासंधः शतावरान्। तं दुर्वस्तरो राजा कथं पार्थ उपैप्यति ॥ घोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञां पशुपतेगृहि । धीतजीवित भरतर्थम् ॥ ক্ प्रश्रनाभिव

in a second

क्षत्रियः शस्त्रमरणो यदा भवति सत्कृतः।
ततः स भागधं संख्ये प्रतिवाधेम यद् वयम्।।
पड्योतिः समानीताः शेषा राजंश्वतुर्दशः।
जरासंधेन राजानस्ततः क्र्रं प्रनत्स्यते।।
प्राप्तुयात् स यशो दीसं तत्र यो विश्वमाचरेत्।
जयेद् यश्च जरासंधं स सम्राण्नियतं भवेत्।।
(महाभारत सभा० १५। १४—२५)



श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! अज्ञानी मनुष्य बड़े-बड़ं कार्योंका आरम्भ तो कर देता है, परंतु उनके परिणामकी ओर नहीं देखता । अतः केवल अपने खार्थ-साधनमें लगे हुए विवेकत्रान्य रात्रुके व्यवहारको वीर पुरुप नहीं सह सकते । युवनाश्वके पुत्र मान्याताने जीतने योग्य रात्रुओंको जीतकर सम्राटका पद प्राप्त किया था । भगीरथ प्रजाका पालन करनेसे, कार्तवीर्थ (सहस्रवाहु अर्जुन) तपोबलसे तथा राजा भरत खाभाविक बलसे सम्राट् हुए थे। इसी प्रकार राजा मरत खाभाविक बलसे सम्राट् हुए थे। इसी प्रकार राजा मरुत्त अपनी समृद्धिके प्रभावसे सम्राट् बने थे। अवतक उन पाँच सम्राटोंका ही नाम हम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर ! वे मान्याता आदि एक-एक गुणसे ही सम्राट् हो सके थे; परंतु आप तो सम्पूर्णक्रपक्षे सम्राट्पद प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राञ्च-

प्राप्तिके जो पाँच गुण—-शत्रु-विजय, प्रजापालन, तपः-शक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम नीति है, उन सबसे आप सम्पन्न हैं। परंत्र भरतश्रेष्ठ । आपके मार्गमें बृहद्वथका पुत्र जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिये। धात्रियोंके जो एक सौ कुल हैं, वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते। अतः वह वल्से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नोंके अधिपति हैं, ऐसे राजालोग (धन देकर) जरासंधकी उपासना करते हैं, परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता । अपनी विवेकश्रन्यताके कारण अन्यायका आश्रय ले उनपर अत्याचार ही करता है। आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्याभिपिक राजाको बलपूर्वक बंदी बना लेता है। जिनका विधिपूर्वक राज्यपर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषोंमेंसे कहीं किमी एकको भी हमने ऐसा नहीं देखा, जिसे उसने बलिका भाग न बना लिया हो-कैदमें न डाल स्वता हो। इस प्रकार जरासंघने लगभग सौ राजकुलोंके राजाओंमेंसे कुछको छोड़कर सबको अपने वशमें कर लिया है । कुन्तीनन्दन ! कोई अत्यन्त दुर्बेठ राजा उससे भिड़नेका साहस कैसे करेगा ? भरतश्रेष्ठ ! रुद्रदेवताको वाल देनेके छिये जल छिड़ककर एवं मार्जन करके शुद्र किये <sub>हु</sub>ए पशुओंकी भाँति जो पशुपतिके मन्दिरमें कैद हैं, उन राजाओंको अब अपने जीवनमें क्या प्रीति रह गयी है ? क्षत्रिय जब युद्धमें अख-शखोंद्वारा मारा जाता है, तब यह उसका सत्कार है। अतः हमलोग जरासंघको दुन्दु-युद्धमें मार डार्ले । राजन् ! जरासंघने सौमेंसे छियासी ( प्रतिशत ) राजाओंको तो केंद्र कर लिया है, केवल चौदह ( प्रतिशत ) शेष हैं। उनको भी वंदी बनानेके पश्चात् वह क्र्र कर्ममें प्रवृत्त होगा । जो उसके इस कर्ममें विन्न डालेगा, वह उज्ज्वल यशका भागी होगा तथा जो जरासंधको जीत लेगा, वह निश्चय ही सम्राट् होगा ।

### श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनकी बातका अनुमोद्न तथा युधिष्ठिरको जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसंग सुनाना

युधिष्टिर बोले--श्रीकृष्ण ! में सम्राट्के गुणोंको भाप्त करनेकी इच्छा रखकर स्वार्थ-साधनमें तत्पर हो केवल साहसके भरोसे आपलोगोंको जरासंधके पास कैसे भेज दूँ ?

भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनार्दन ! आपको में अपना मन मानता हूँ । अपने मन और नेत्रोंको खो देनेपर मेरा यह जीवन कैंसा हो जायगा !

अर्जुनने कहा—राजन् ! धनुष, शस्त्र, वाण, पराक्रम, श्रेष्ठ सहायक, भूमि, यश और वलकी प्राप्ति बड़ी कठिनाई- से होती हैं। किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएँ मुझे अपनी इच्छाके अनुकूल प्राप्त हुई हैं। अनुभवी विद्वान् उत्तम कुलमें जन्मकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। परंतु वलके समान वह भी नहीं है। मुझे तो वल-पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। यदि इम राजस्य यक्की सिद्धिके लिये जरासंघक्ता विनाश तथा केदमें पड़े हुए राजाओंकी एक्षा कर सकें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है ! यदि इम यक्का आरम्भ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती है; अतः राजन् ! सुनिश्चित गुणकी उपेक्षा करके आप निर्गुणताका कलक्क क्यों स्वीकार कर रहे हैं !

अत्यन्त चलवान् शत्रुपर विजय प्राप्त करनेकी रणनीति वासदेव उवाच

जातस्य भारते वंदो तथा क्रन्त्याः सुतस्य च । या वै युक्ता मतिः सेयमर्जनेन प्रदर्शिता ॥ न सा सृत्युं वयं विद्य रात्रौ वा यदि वा दिवा । कंचिदमरमयुद्धेनानुशुश्रम ॥ चापि एतावदेव पुरुषैः कार्यं हृद्यतोषणम्। नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान ।। संयोगे सनयस्थानपायस्य परमः क्रमः। संगत्या जायतेऽसाम्यं साम्यं च न भवेद द्वयोः ।। अनयसानुपायस संयुगे परमः संज्ञायो जायते साम्याजयश्च न भवेद द्वयोः ॥ ते वयं नयमास्याय शत्रदेहसमीपगाः। कथमन्तं न गच्छेम वृक्षस्येव नदीरयाः ॥ पररूधे पराक्रान्ताः खरन्ध्रावरणे स्थिताः।

व्युहानीकरितिवर्लेन युद्धचेद्रिभिः सह। इति बुद्धियतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते।। अनवद्या ह्यसम्बुद्धाः प्रविष्टाः श्रत्रुसद्य तत्। श्रत्रुदेहसुपाक्रम्य तं कामं प्राप्तुयामहे।। एको होच श्रियं नित्यं चिभर्ति पुरुपर्षभः। अन्तरात्मेव ध्रुतानां तत्स्ययं नैव रुक्षये॥ अथवैनं निहत्याजी शेषेणापि समाहताः। प्राप्तुयाम ततः स्वयं ज्ञातित्राणपरायणाः॥ ( महामारत समा० १७। १—१०)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-राजन् ! भरतवंशमें उत्पन्न पुरुष और कुन्ती-जैसी माताके पुत्रकी जैसी बुद्धि होनी चाहिये, अर्जनने यहाँ उसीका परिचय दिया है। महाराज ! हमलोग यह नहीं जानते कि मौत कव आयेगी ! रातमें आयेगी या दिनमें ! ( क्योंकि उसके नियत समयका ज्ञान किसीको नहीं है। ) हमने यह भी नहीं सना है कि युद्ध न कानेके कारण कोई अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषोंका इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदयके संतोषके लिये नीतिशासमें बतायी हुई नीतिके अनुसार शत्रुओंपर आक्रमण करें । दैव आदिकी प्रतिकृष्ठतासे रहित अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होनेपर आरम्भ किया हुआ कार्य पूर्णरूपसे सफल होता है । शत्रुके साथ भिड़नेपर ही दोनों पक्षोंका अन्तर ज्ञात होता है। दोनों दल सभी वातोंमें समान ही हों, ऐसा सम्भव नहीं। जिसने अच्छी नीति नहीं अपनायी है और उत्तम उपायसे काम नहीं लिया है, उसका युद्धमें सर्वया विनाश होता है। यदि दोनों पक्षोंमें समानता हो, तो संशय ही रहता है तथा दोनोंमेंसे किसीकी भी जय अथवा पराजय नहीं होती। जब हमलोग नीतिका आश्रय लेकर शतुके शरीर-के निकटतक पहुँच जायँगे, तव जैसे नदीका वेग किनारे-के बुक्षको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार इम शत्रुका अन्त

क्यों न कर डालेंगे ? हम अपने छिद्रोंको छिपाये रखकर शत्रके छिद्रको देखेंगे और अवसर मिलते ही उसपर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएँ मोर्ची वॉधकर खड़ी हों और जो अत्यन्त बळवान हों, ऐसे शतुओंके साथ (सम्मुख होकर) युद्ध नहीं करना चाहिये; यह बुद्धिमानोंकी नीति है। यही नीति यहाँ मुझे भी अन्छी लगती है । यदि हम छिपे-छिपे शत्रुके घरतक पहुँच जायँ तो यह हमारे लिये कोई निन्दाकी बात नहीं होगी। फिर हम रात्रुके शरीरपर आक्रमण करके अपना काम बना छेंगे। यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ जरासंच प्राणियोंके भीतर स्थित आत्माकी भाँति सदा अकेला ही साम्राज्य-लक्ष्मीका उपभोग करता है: अत: उसका और किसी उपायसे नाश होता नहीं दिखायी देता । उसके विनाशके छिये हमें खयं प्रयत्न करना होगा । अथवा यदि जरासंघको युद्धमें मारकर उसके पक्षमें रहनेवाले शेष सैनिकोंद्वारा हम भी मारे गये, तो भी हमें कोई हानि नहीं है। अपने जातिभाइयोंकी रक्षामें संलग्न होनेके कारण हमें खर्गकी ही प्राप्ति होगी।

युधिप्रिरने पूछा—श्रीकृष्ण ! यह जरासंघ कौन है ? उसका वल और पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वलित अमिके समान आपका स्पर्श करके भी पतंगके समान जलकर भस्म नहीं हो गया ?

जरासंधके जन्म और बलका परिचय श्रीकृष्ण उवाच

मृणु राजञ्जरासंधो यद्वीयों यत्पराक्रमः । यथा चोपेक्षितोऽसाभिर्वहुद्याः कृतिविष्रियः ॥ अक्षौहिणीनां तिसृणां पतिः समरदर्षितः । राजा वृहद्रथो नाम मगधाधिपतिर्वेती ॥ रूपवान् वीर्यसम्पन्नः श्रीमानतुलविक्रमः । नित्यं दीक्षाङ्किततनुः शतक्रतुरिवापरः ॥ तेजसा सूर्यसंकाशः क्षमया पृथिवीसमः । यमान्तकसमः क्रोधे श्रिया वैश्रवणोपमः ॥
तस्याभिजनसंयुक्तेर्गुणैर्भरतसत्तम ।
व्याप्तेयं पृथिवी सर्वी सूर्यस्येव गभितिभिः ॥
स काशिराजस्य सुते यमजे भरतर्षम ।
उपयेमे महावीर्यो ह्रपद्रविणसंयुते ।
तयोश्वकार समयं मिथः स पुरुपर्यभः ॥
नातिवर्तिष्य इत्येवं पत्तीस्यां संनिधी तदा ।

( महाभारत सभा० १७। १२--१७३)

श्रीकृष्णने कहा-राजन् ! जरासंबका वल और पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करनेपर भी हमलोगोंने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा हूँ, सुनिये। मगधदेशमें बृहद्य नामसे प्रसिद्ध एक बलवान् राजा राज्य करते थे। वे तीन अक्षीहिणी सेनाओंके खामी और युद्धमें वड़े अभिमानके साथ ठड़नेवाले थे। राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपवान्, वलवान्, धनवान् और अनुपम पराक्रमी थे । उनका शरीर दूसरे इन्द्रकी भाँति सदा यज्ञकी दीक्षाके चिह्नोंसे भी सुशोभित होता रहता था। वे तेजमें सूर्य, क्षमामें पृथ्वी, क्रोधमें यमराज और धन-सम्पत्तिमें कुवेरके समान थे । भरतश्रेष्ठ ! जैसे सूर्यकी किरणोंसे यह सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुळोचित सद्गुणोंसे समस्त भूमण्डळ न्याप्त हो रहा था— सर्वत्र उनके गुणोंकी चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी। भरतकुळभूषण ! महापराक्रमी राजा बृहद्वयने काशिराजकी जुड़वीं कन्याओंके साथ, जो अपनी रूप-सम्पत्तिसे अपूर्व शोभा पा रही थीं, विवाह किया और उन नरश्रेष्ठने एकान्तमें अपनी दोनों पित्तयोंके समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनोंके साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूँगा ( अर्थात् दोनोंके प्रति समानरूपसे मेरा प्रेमभाव बना रहेगा )।

विषयेषु निमग्नस्य तस्य यौवनमभ्यगात् । न च वंशकरः पुत्रस्तस्याजायत कश्चन ॥

मङ्गलैर्वद्वभिहोंमैः पुत्रकामाभिरिष्टिभिः। नाससाद नृपश्रेष्ठः पुत्रं कुलविवर्धनम् ॥ अथ काक्षीवतः पुत्रं गौतमस्य महात्मनः। ग्रश्राव तपसि श्रान्तम्रदारं चण्डकौशिकम् ॥ यदच्छयाऽऽगतं तं तु वृक्षमूलमुपाश्रितम् । पत्नीभ्यां सहितो राजा सर्वरत्नैरतोषयत्।। ( बृहद्रथं च स ऋषिर्यथावत् प्रत्यनन्दत् । उपविष्टक्च तेनाथ अनुज्ञातो महात्मना ॥ तमपृच्छत् तदा विष्रः किमागमनमित्यथ । पौरेरनगतस्यैव पत्नीभ्यां सहितस्य च॥ स उवाच मुनिं राजा भगवन नास्ति में सुतः । अपत्रस्य दृथा जन्म इत्याहर्म्भनिसत्तम् ॥ तादशस्य हि राज्येन वृद्धत्वे किं प्रयोजनस् । सोऽहं तपश्चरिष्यामि पत्नीभ्यां सहितो वने ॥ नाप्रजस्य मुने कीर्तिः सर्गञ्चैवाक्षयो भवेत्। एवमुक्तस्य राज्ञा तु मुनेः कारण्यमागतम् ॥) तमत्रवीत सत्यष्ट्रतिः सत्यवागृषिसत्तमः। परितृष्टोऽसि राजेन्द्र वरं वरय सुत्रत ॥ ततः सभार्यः प्रणतस्तप्रवाच चहद्रथः। पुत्रदर्शननैराश्याद वाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ ( महाभारत सभा० १७। २०-२५ )

विषयोंमें डूबे हुए राजाकी सारी जवानी बीत गयी, परंतु उन्हें कोई वंदा चलानेवाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। उन श्रेष्ठ नरेदाने बहुत-से माङ्गलिक कृत्य होम और पुत्रेष्टि-यज्ञ कराये, तो भी उन्हें वंदाकी वृद्धि करनेवाले पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गीतम-गोत्रीय महात्मा काक्षीवान्के पुत्र परम उदार चण्डकौशिक मुनि तपस्यासे उपरत होकर अकस्मात् इधर आ गये हैं और एक वृक्षके नीचे बैठे हैं। यह समाचार पाकर राजा वृहद्वय अपनी दोनों पत्नियों ( एवं पुरवासियों-) के साथ उनके पास गये तथा सब प्रकारके रतों ( मुनिजनोचित उन्हृष्ट वस्तुओं-) की

भेंट देकर उन्हें संत्रष्ट किया । महर्षिने भी यथोचित बर्तावद्वारा बृहद्भयको प्रसन्न किया । उन महात्भाकी आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे। उस समय ब्रह्मर्षि चण्डकौशिकने उनसे प्रछा---'राजन् ! अपनी दोनों पतियों और प्रखासियोंके साथ यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्यसे हुआ है ?' तव राजाने मुनिसे कहा-'भगवन ! मेरे कोई पत्र नहीं है। मुनिश्रेष्ठ ! लोग कहते हैं कि पत्रहीन मनुष्यका जन्म व्यर्थ है । इस बुदापेमें पुत्रहीन रहकर मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन है ? इसिल्ये अब मैं दोनों पत्नियोंके साथ तपोवनमें रहकर तपस्या करूँगा । मने ! संतानहीन मनुष्यको न तो इस छोकमें कीर्ति प्राप्त होती है और न परलोकमें अक्षय स्वर्ग ही प्राप्त होता है।' राजाके ऐसा कहनेपर महर्षिको दया आ गयी । तब धैर्यसे सम्पन्न और सत्यवादी मनिवर चण्डकौशिकने राजा बहद्रथसे कहा-- 'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजेन्द्र ! मैं तुमपर संतुष्ट हूँ । तुम इच्छानसार वर माँगो ।' यह सनकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियोंके साथ मुनिके चरणोंमें पड़ गये और पुत्रदर्शनसे निराश होनेके कारण नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए गदगद वाणीमें बोले।

### राजोवाच

भगवन् राज्यमुत्सृज्य प्रस्थितोऽहं तपोवनम् । किं वरेणाल्पभाग्यस्य किं राज्येनाप्रजस्य मे ॥

( महाभारत सभा० १७। २६ )

राजाने कहा—भगवन् ! मैं तो अत्र राज्य छोड़कर तपोवनकी ओर चळ पड़ा हूँ । मुझ अभागे और संतान-हीनको वर अथवा राज्यकी क्या आवश्यकता !

### श्रीकृष्ण उवाच

एतच्छुत्वा मुनिध्यीनमगमत् क्षुभितेन्द्रियः । तस्यैव चाम्रदृक्षस्यच्छायायां समुपाविदात् ॥

तस्योपविष्टस्य मुनेरुत्सङ्गे निपपात ह। किल ॥ अवातमञ्जूकादृष्टमेकमाम्रफलं तत् प्रगृह्य मुनिश्रेष्ठो हृद्येनाभिमन्त्र्य च । राज्ञे ददावप्रतिमं पुत्रसम्प्राप्तिकारणम् ॥ उवाच च महाप्राज्ञस्तं राजानं महामुनिः। गच्छ राजन् कृतार्थोऽसि निवर्तस्व नराधिप ॥ (एष ते तनयो राजन् मा तप्सीस्त्वं तपो वने । प्रजाः पालय धर्मेण एष धर्मी महीक्षिताम् ॥ यजस्व विविधेर्यज्ञीरिन्द्रं तर्पय चेन्द्रवा । पुत्रं राज्ये प्रतिष्ठाप्य तत आश्रमपात्रज ।। अष्टौ वरान् प्रयच्छामि तव पुत्रस्य पार्थित । ब्रह्मण्यतामजेयत्वं युद्धेषु च तथा रतिम् ॥ प्रियातिथेयतां चैव दीनानामन्ववेक्षणम् । तथा बलं च सुमहल्लोके कीर्ति च शाक्षतीम् ।। अनुरागं प्रजानां च ददौ तस्मै स कौशिकः।) एतब्हुत्वा मुनेवीक्यं शिरसा प्रणिपत्य च । मुने: पादौ महाप्राज्ञः स नृपः खगृहं गतः ॥ ( महाभारत सभा० १७ । २७—३१ )

श्रीकृष्ण कहते हैं—राजाका यह कातर वचन सुनकर मुनिकी इन्द्रियाँ क्षुच्य हो गयीं ( उनका हृदय पित्रल गया )। तब वे ध्यानस्थ हो गये और उसी आम्रवृक्षकी छायामें बैठे रहें। उसी समय वहाँ वैठे हुए मुनिकी गोदमें एक आमका फल गिरा। यह न हवाके चलनेसे गिरा था, न किसी तोतेने ही उस फलमें अपनी चोंच गड़ायी थी। मुनिश्रेष्ठ चण्डकौशिकने उस अनुपम फलको हाथमें ले लिया और उसे मन-ही-मन अमिमन्त्रित करके पुत्रकी प्राप्ति करानेके लिये राजाको दे दिया। तत्पश्चात् उन महाज्ञानी महामुनिने राजासे कहा—'राजन्! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। नरेश्वर! अब तुम अपनी राजधानीको लौट जाओ। महाराज! यह फल तुम्हें पुत्रप्राप्ति करायेगा, अब तुम बनमें जाकर तपस्या न करो; धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करो। यही

राजाओंका धर्म है । नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा भगवान्का यजन करो और देवराज इन्द्रको सोमरससे तृप्त करो । फिर पुत्रको राज्यसिंहासनपर विठाकर वानप्रस्थाश्रममें आ जाना । भूपाल ! में तुम्हारे पुत्रके लिये आठ वर देता हूँ—वह ब्राह्मणभक्त होगा, युद्धमें अजेय होगा, उसकी युद्धविषयक रुचि कभी कम न होगी । वह अतिथियोंका प्रेमी होगा, दीन-दुिखयोंपर उसकी सदा कृपा-दृष्टि वनी रहेगी, उसका वल महान् होगा, लोकमें उसकी अक्षय कीर्तिका विस्तार होगा और प्रजाजनोंपर उसका सदा स्नेह वना रहेगा। इस प्रकार चण्डकीशिक मुनिने उसके लिये ये आठ वर दिये । मुनिका यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान् राजा वृहद्वयने उनके दोनों चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घरको लीट गये ।

यथासमयभाज्ञाय तदा स नृपसत्तमः। द्वाभ्यामेकं फलं प्रादात् पत्नीभ्यां भरतर्षभ ॥ ते तदाम्रं द्विथा कृत्वा भक्षयामासतुः शुभे। भावित्वादिष चार्थस्य सत्यवाक्यतया मुने: ॥ तयोः समभवद् गर्भः फलप्राशनसम्भवः। ते च दृष्टा स नृपतिः परां मुद्मवाप ह ॥ अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते। प्रजायेतामुभे राजञ्छरीरशकले तदा ॥ एकाक्षिबाहुचरणे अर्धीदरमुखस्फिचे। शरीरशकले प्रवेपतुरुमे भृशम्।। उद्विग्ने सह सम्पन्त्र्य ते भागन्यौ तदाबले । सजीवे प्राणिशकले तत्यजाते सुदुःखिते ॥ तयोधीत्रयौ सुसंवीते कृत्वा ते गर्भसम्धवे। निर्गम्यान्तःपुरद्वारात् सम्रतसुज्याभिजग्मतुः ॥ ( महाभारत सभा० १७ । ३२--३८ )

भरतश्रेष्ठ ! उन उत्तम नरेशने उचित कालका विचार करके दोनों पितनयोंके लिये वह एक फल दे दिया। उन दोनों शुभखरूपा रानियोंने उस आमके दो

दुकड़े करके एक-एक दुकड़ा खा लिया । होनेवाली वात होकर ही रहती है, इसिलये तथा मिनकी सत्य-वादिताके प्रभावसेवह फल खानेके कारण दोनों रानियोंके गर्भ रह गये । उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजाको बडी प्रसन्ता हुई । महाप्राज्ञ युधिष्ठिर ! प्रसनकाल पूर्ण होनेपर उन दोनों रानियोंने यथासमय अपने गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा किया । प्रत्येक टुकड़ेमें एक आँख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मॅह और कटिके नीचेका आधा भाग था। एक शरीरके वन ट्कड़ोंको देखकर वे दोनों भयके मारे थर-थर काँपने लगीं। उनका हृदय उद्विग्न हो उठा: अवला ही तो थीं। उन दोनों बहिनोंने अत्यन्त दुखी होकर परस्पर सलह करके उन दोनों दुकड़ोंको, जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमान थे, त्याग दिया । उन दोनोंकी धार्ये गर्भके उन टुकड़ोंको कपड़ेसे ढककर अन्तःपुरके दरवाजेसे बाहर निकलीं और चौराहेपर फेंककर चली गयीं।

ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नामाथ राक्षसी। जग्राह मनुजन्याघ मांसशोणितभोजना ।। कर्तकामा सुखबहे शकले सा तु राक्षसी। संयोजयामास तदा विधानबलचोदिता ।। ते समानीतमात्रे तु शकले पुरुषप्भ। एकमृतिंधरो वीरः कुमारः समपद्यत ॥ ततः सा राक्षसी राजन् विसायोत्फुल्ललोचना । न शशाक समुद्रोढुं वज्रसारमयं शिशुम् ॥ बालसाम्रतलं मुष्टं कृत्वा चास्ये निधाय सः । प्राक्रोश्चद्तिसंरब्धः सतोय इव तोयदः॥ तेन शब्देन सम्म्रान्तः सहसान्तः पुरे जनः । निर्जगाम नरच्याघ राज्ञा सह परंतप ॥ ते चावले परिम्लाने पयःपूर्णपयोधरे । निराशे पुत्रलाभाय सहसैवाभ्यगच्छताम् ॥ अथ दृष्ट्वा तथाभृते राजानं चेष्टसंततिम्। तं च बालं सुबलिनं चिन्तयामास राक्षसी ॥

नार्हीम विषये राज्ञो वसन्ती पुत्रगृद्धिनः बालं पुत्रमिमं हन्तुं धार्मिकस्य महात्मनः। सा तं बालग्रुपादाय मेघलेखेव भास्करम्। कृत्वा च मानुषं रूपग्रुवाच वसुधाधिपम्॥ (महाभारत सभा० १७। ३९-४८

पुरुषसिंह ! चौराहेपर फेंके हुए उन टुकड़ोंको र और मांस खानेवाली जरा नामकी एक राक्षसीने उर लिया । विधाताके विधानसे प्रेरित होकर उस राक्षसीन उन दोनों टुकड़ोंको सुविधापूर्वक ले जाने योग्य बनानेकं इच्छासे उस समय जोड़ दिया । नरश्रेष्ठ ! उन टुकड़ों-का परस्पर संयोग होते ही वह एक शरीरधारी वीर कुमार बन गया । राजन् !यह देखकर राक्षसीके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे । उसे वह शिश वज़के सार-तत्त्वका वना जान पड़ा । राक्षसी उसे उठाकर ले जानेमें असमर्थ हो गयी। उस बालकने अपने लाल हथेलीवालें हाथोंकी मुद्री बाँधकर मुँहमें डाल ली और अत्यन्त कुद्र होकर जलसे भरे मेघकी भाँति गम्भीर खरसे रोना शरू कर दिया । परंतप नरव्यात्र ! बालकके उस रोने-चिल्लानेके शब्दसे रनिवासकी सब खियाँ घबरा उठीं तथा राजाके साथ सहसा बाहर निकली । दूधसे भरे हुए स्तनोंबाली वे दोनों अवला रानियाँ भी, जो पुत्रप्राप्तिकी आशा छोड़ चुकी थीं, मिलनमुख हो सहसा वाहर निकल आयीं। उन दोनों रानियोंको उस प्रकार उदास, राजाको संतान पानेके लिये उत्सक तथा उस वालकको अत्यन्त बलवान् देखकर राक्षसीने सोचा, 'मैं इस राजाके राज्यमें रहती हूँ । यह पुत्रकी इच्छा रखता है; अतः इस वर्मात्मा तथा महात्मा नरेशके वालक पुत्रकी हत्या करना मेरे छिये उचित नहीं है ।' ऐसा विचारकर उस राक्षसीने मानवीका रूप धारण किया और जैसे मेघमाला सूर्यको धारण करे, उसी प्रकार वह उस वालकको गोदमें उठाकर भूपालसे बोली ।

राक्षस्यवाच

चृहद्रथ सुतस्तेऽयं भया दत्तः प्रगृह्यतास् । तव पत्नीद्वये जातो द्विजातिवरज्ञासनात् । धात्रीजनपरित्यक्तो मयायं परिरक्षितः ॥ (महाभारत समा ०१७।४९)

राक्षसीने कहा—बृहद्रथं ! यह तुम्हारा पुत्र है, ासे मैंने तुम्हें दिया है । तुम इसे प्रहण करों । ब्रह्मिके रदान एवं आशीर्वादसे तुम्हारी दोनों पत्नियोंके गर्भसे तका जन्म हुआ है । धायोंने इसे वरके बाहर लाकर रह दिया था; किंतु मैंने इसकी रक्षा की है ।

श्रीकृष्ण उवाच

ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुभे । तं बालमभिपद्याशु प्रस्नेशस्यिषश्चताम् ।। ततः स राजा संहष्टः सर्वे तदुपलभ्य च । अपृच्छद्धेमगर्भामां राक्षसीं तामराक्षसीम् ।। (महाभारत समा० १७। ५०-५१) श्रीकृष्ण कहते हैं—भरतकुलभूषण ! तब काशि-राजकी उन दोनों शुभलक्षणा कन्याओंने उस बालकको तुरंत गोदमें लेकर उसे स्तनोंके दूधसे सींच दिया । यह सब देख-सुनकर राजाके हर्षकी सीमा न रही। उन्होंने सुवर्णकी-सी कान्तिवाली उस राक्षसीसे, जो सक्दपसे राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूळा—

राजीवाच

का त्वं कमलगर्भामे मम पुत्रप्रदायिनी । कामया बृहि कल्याणि देवता प्रतिभासि मे ।। (महाभारत समा० १७ ) ५२ )

राजाने कहा—कमलके भीतरी भागके समान मनोहर कान्तिवाली कल्याणी ! मुझे पुत्र प्रदान करनेवाली तुम कौन हो ! वताओ । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छानुसार विचरनेवाली कोई देवी हो ।

जरा राश्वसीका अपना परिचय देना और उसीके नामपर बालकका नामकरण होना

राक्षस्युवाच

जरा नामासि भद्रं ते राक्षसी कामरूपिणी।
तव वेक्मिन राजेन्द्र पूजिता न्यवसं सुखम्।।
गृहे गृहे मनुष्याणां नित्यं तिष्ठामि राक्षसी।
गृहदेवीति नाम्ना वै पुरा सृष्टा स्वयंभ्रवा।।
दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी।
योमां भक्त्या लिखेत् इड्वे सपुत्रां योवनान्विताम्
गृहे तस्य भवेद् वृद्धिरन्यथा क्षयमाप्नुयात्।
तवद्गृहे तिष्ठमानाहं पूजिताहं सदा विभो।।
लिखिता चैव इड्वेषु पुत्रैर्वहभिरावृता।
गान्धपुष्पेस्तथा धूपैर्भक्ष्यभोज्येः सुपूजिता।।
साहं प्रत्युपकारार्थं चिन्तयाम्यनिशं तय।
तवेमे पुत्रशक्ते दृष्टवत्यसि धार्मिक।।
संक्लेषिते मया दैवात् कुमारः समपद्यत।
तव भाग्यान्महाराज हेतुमात्रमहं त्विह।।

(तस्य बालस्य यत् कृत्यं तत् कुरूव नराधिप । मम नाम्ना च लोकेऽसिन् स्थात एप भविष्यति॥) मेरुं वा खादितुं शक्ता किं पुनस्तव बालकम्। गृहसम्पूजनात् तुष्ट्या मया प्रत्यपितस्तव॥ (महाभारत सभा०१८।१—८)

राक्षसीने कहा—राजेन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो ।
मेरा नाम जरा है । मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली
राक्षसी हूँ और तुम्हारे घरमें पूजित हो सुखपूर्वक रहती
चळी आयी हूँ । मैं मनुष्योंके घर-घरमें सदा मौजूद रहती
हूँ । कहनेको तो मैं राक्षसी ही हूँ; किंतु पूर्वकालमें
ब्रह्माजीने गृहदेवीके नामसे मेरी सृष्टि की थी और
उन्होंने मुझे दानवोंके विनाशके लिये नियुक्त किया था ।
मैं दिन्य रूप धारण करनेवाली हूँ । जो अपने घरकी
दीवारपर मुझे अनेक पुत्रोंसहित युवती स्त्रीके रूपमें
भक्तिपूर्वक लिखता है ( मेरा चित्र अङ्गित करता है ),

उसके घरमें सदा बृद्धि होती है; अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है । प्रभी ! में तुम्हारे घरमें रहकर सदा पूजित होती चढी आयी हैं एवं तुम्हारे घरकी दीतारोंपर मेरा ऐसा चित्र अद्भित किया गया है, जिसमें भें अनेक पुत्रोंसे घिरी हुई खड़ी हूँ। उस चित्रके रहपमें मेरा गन्य, पृष्य, धृष और मक्य-मोज्य प्रदार्थोद्वारा भटीभाँति पूजन होता आ रहा है। अतः मैं उस पूजनके बदले तम्हारा कोई उपकार करनेकी बात सदा सोचती रहती थी । धर्मातमन् ! मैंने तुम्हारे पुत्रके शरीरके इन दोनों टुकड़ोंको देखा और दोनोंको जोड़ दिया। महाराज ! दैवनना तुम्हारे भाग्यसे ही उन ट्रकड़ोंके जुड़नेसे यह राजकुमार प्रकट हो गया है। मैं तो इसमें केवल निमित्तमात्र वन गयी हूँ । राजन् ! अव इस वालक्ते लिये जो आवश्यक संस्कार हैं, उन्हें करो। यह इस संसारमें मेरे ही नामसे विख्यात होगा। मझमें समेह पर्वतको भी निगल जानेकी शक्ति है: फिर तुम्हारे इस बच्चेको खा जाना कौन बड़ी बात है ? किंतु तुम्हारे धरमें जो मेरी भलीभाँति पूजा होती आयी है, उसीसे संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह वालक समर्पित किया है।

श्रीकृष्ण उवाच

एवमुक्त्वा तु सा राजंस्तत्रैवान्तरधीयत । स संगृह्य कुमारं तं प्रविवेश गृहं नृपः ।। तस्य वालस्य यत् कृत्यं तचकार नृपस्तदा।
आज्ञापयच राक्षस्या मगधेषु महोत्सवम् ॥
तस्य नामाकरोच्चेव पितामहसमः पिता।
जरया संधितो यसाज्ञरासंधो भवत्वयम् ॥
सोऽवर्धत महातेजा मगधाधिपतेः सुतः।
प्रमाणचलसम्पन्नो हुताहुतिरिवानलः।
मातापित्रोनिन्दकरः शुक्कपक्षे यथा शशी॥
(महाभारत समा॰ १८। ९—१२

श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर ज राक्षसी वहीं अन्तर्धान हो गयी और राजा उस बालकव लेकर अपने महलमें चले आये । उस समय राजा उस बालकके जातकर्म आदि सभी आवश्यक संस्का सम्पन्न किये और मगधदेशमें जरा राक्षसी ( गृहदेवी के वृजनका महान् उत्सव मनानेकी आज्ञा दी ) महाजीं समान प्रभावशाली राजा बृहद्रथने उस बालकका ना रखते हुए कहा—'इसको जराने संधित किया ( जोड़ा है, इसलिये इसका नाम जरासंघ होगा ।' मगधराजव वह महातेजसी बालक माता-पिताको आनन्द प्रदा करते हुए आकार और बलसे सम्पन्न हो घीकी आर्ड़ा दी जानेसे प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्लपक्षां चन्द्रमाकी भाँति दिनोदिन बढ़ने लगा ।

श्रीकृष्णका जरासंधपर विजयके लिये भीम तथा अर्जुनको धरोहरके रूपमें माँगना; युधिष्टिरके अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनकी मगध-यात्रा

शत्रुको भस्म करनेके लिये नीति, बल और सुरक्षा आवश्यक

वासुदेव उवाच

पतितो इंसडिम्भको कंसश्च सगणो हतः। जरासंधस्य निधने कालोऽयं सम्रुपागतः॥ न शक्योऽसौ रणे जेतुं सर्वेरिप सुरासुरैः। बाहुयुद्धेन जेतन्यः स इत्युपलभामहे॥ मिय नीतिर्वलं भीमे रक्षिता चावयोर्जयः।
मागधं साधियण्याम इष्टिं त्रय इनाग्नयः॥
त्रिभिरासादितोऽसाभिर्विजने स नराधियः।
न संदेहो यथा युद्धमेकेनाप्युपयास्यति॥
अवमानाच लोभाच बाहुवीर्याच द्रितः।
भीमसेनेन युद्धाय ध्रुनमप्युपयास्यति॥
अलं तस्य महाबाहुर्भीमसेनो महावलः।

लोकस्य समुदीर्णस्य निधनायान्तको यथा ॥ यदि मे हृदयं वेत्सि यदि ते प्रत्ययो मिय । भीमसेनार्जुनौ शीघं न्यासभूतौ प्रयच्छ मे ॥ ( महाभारत समा॰ २० । १-७ )

श्रीकृष्ण कहते हैं--धर्मराज ! जरासंबके मुख्य उहायक हंस और डिम्भक यमनाजीमें इव मरे। कंस भी अपने सेवकों और सहायकोंसहित कालके गालमें चला गया । अव जरासंचके नाशका यह उचित अवसर आ पहुँचा है । युद्धमें तो सम्पूर्ण देवता और असुर भी उसे जीत नहीं सकते, अतः मेरी समझमें यही आता है कि उसे वाहुयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये। मुझमें नीति है, भीमसेनमें वल है और अर्जुन हम दोनोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः जैसे तीन अग्नियाँ यज्ञकी सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिळकर जरासंधके वधका काम पूरा कर छेंगे। जब हम तीनों एकान्तमें राजा जरासंवसे मिळेंगे, तव वह हम तीनोंमेंसे किसी एकके साथ द्वन्द्वयुद्ध करना खीकार कर लेगाः इसमें संदेह नहीं है । अपमानके भयसे, बड़े योद्धा भीमसेनके साथ छड़नेके छोभसे तथा अपने बाहुवछसे घमंडमें चूर होनेसे जरासंध निश्चय ही भीमसेनके साथ युद्ध करनेको उद्यत होगा । जैसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्के विनाशके छिये एक ही यमराज काफी हैं, उसी प्रकार महाबली महाबाह्र भीमसेन जरासंघके वयके लिये पर्याप्त हैं । राजन् ! यदि आप मेरे हृदयको जानते हैं और यदि आपका मुज़पर विश्वास है तो मीमसेन और अर्जुनको शीघ ही धरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये।

युधिष्ठिर वोळे—अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होने-वाले शत्रुस्द्रन अच्युत ! आप ऐसी वात न कहें, न कहें । आप हम सब पाण्डवोंके स्वामी हैं, रक्षक हैं; हम सब लोग आपकी शरणमें हैं। गोविन्द ! आप जैसा कहते हैं, वह सब ठीक है। जिनकी राज्यलक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आज्ञाके अनुसार चलनेमात्रसे में यह मानता हूँ कि जरासंध मारा गया।

समस्त राजा उसकी कैंद्रसे छुटकारा पा गये और मेर। राजसूय यज्ञ भी मुनमान हो गया। जगनाथ! पुरुगोत्तम ! आप सावधान होकर वही उपाय कीजिये, जिससे यह कार्य शीम ही पुरा हो जाय । जैसे धर्म, काम और अर्थते रहित रोगातुर मनुष्य अत्यन्त दुशी हो जीवनसे हाथ घो बैठता है, उती प्रकार में भी आप तीनोंके विना जीवित नहीं रह सकता। श्रीकृष्णके विना अर्धन और पाण्डुपुत्र अर्जुनके विना श्रीकृष्ण नहीं रह सफते । इन दोनों कृष्णनामधारी वीरोंके लिये लेकमें कोई भी अजेय नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास है। यह वलवानोंमें श्रेष्ठ महायशस्त्री कान्तिमान् वीर भीमसेन भी आप दोनोंके साथ रहकर न्या नहीं कर सकता ? यदुश्रेष्ठ ! रामस्त कार्यांकी सिद्धिके लिये आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन आपका अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुनका। नीति, विजय और वल तीनों मिलकर पराक्रम करें, तो उन्हें अवस्य सिद्धि प्राप्त होगी।

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर वे सव महातेजस्वी भाई-श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन—मगधराज जरासंधसे भिड़नेके लिये उसकी राजधानीकी ओर चल दिये। उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणोंके से बस्त्र पहनकर उनके द्वारा अपने क्षत्रिय रूपको छिपाकर यात्रा की। उस समय हितैषी मुहदोंने मनोहर वचनोंद्वारा उन सवका अभिनन्दन किया।

परस्पर वार्ते फरते हुए वे सभी महातेजस्वी भाई श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगधकी राजधानीमें प्रवेश करनेके लिये चल पड़े। वे मुख्य फाटकपर न जाकर नगरके चैत्यक नामक ऊँचे पर्वतपर चले गये। उस स्थानपर राजा वृहद्रथने (वृषभरूपवारी) ऋषम नामक एक मांसभक्षी राक्षससे युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खालसे तीन बड़े-बड़े नगारे तैयार कराये थे, जिनपर चोट करनेसे महीने-भरतक आवाज होती रहती थी।

इन तीनों वीरोंने उपर्युक्त तीनों नगारोंको फोड़कर चैत्यक पर्वतके परकोटेपर आक्रमण किया और अपनी विशाल भुजाओंसे टक्कर मारकर उस चैत्यक पर्वतके शिखरको गिरा दिया। तदनन्तर वे अत्यन्त प्रसन्न होकर मगधकी राजधानी गिरिवजके भीतर घुसे तथा क्रमशः बुद्धिमान् राजा जरासंधके महलके सभीप जा पहुँचे। शाल्बृक्तके तनेके समान ऊँचे डील और चौड़ी छातीवाले गजराज-सहश उन बल्चान् वीर्ध-को देखकर मगधनिवासियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नर-

श्रेष्ठ लोगोंसे भरी हुई तीन ड्योड़ियॉको पार करके निर्भय एनं निश्चिन्त हो वहे अभिमानके साथ राजा जससंघके निकट गये। उन्हें आया देख जरासंघ उठकर खड़ा हो गया । उसने विधिपूर्वक उनका आतिष्य-सत्कार किया और कहा-'आपलोगोंका स्वागत है।' उस समय अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे; परंत महाबुद्धिमान श्रीकृष्णने यह वात कही--(राजेन्द्र ! ये दोनों एक नियम छे चुके हैं। अतः आधी रातसे पहले नहीं बोलते । आधी रातके बाद ये दोनों आपसे वात करेंगे?। तब राजा उन्हें यज्ञज्ञालामें ठहराकर खयं राजभवनमं चला गया। फिर आधी रात होनेपर जहाँ वे ब्राह्मण टहरे थे, वहाँ गया। उन तीनोंको अपूर्व वेषमें देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंघको वडा विस्मय हुआ । वह उनके पास गया । राजा जरासंधको देखते ही वे इस प्रकार बोले-'महाराज! भापका कल्पाण हो।' ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गये ाया कभी राजा जरासंघको और कभी आपसमें एक दूसरेको खने लगे । तव जरासंधने कहा--'आपलोग बैठ जायँ।' हर वे सभी बैठ गये । उस समय सत्यप्रतिज्ञ राजा रासंघने वेषग्रहणके विपरीत आचरणवाले उन तीनोंकी न्दा करते हुए कहा-

'चैत्यक पर्वतके शिखरको तोड़कर राजाका अपराध के भी उससे भयभीत न हो छद्मवेप धारण किये द्वारके हा ही इस नगरमें जो आपलोग धुस आये हैं, इसका कारण है ! यताइये, ब्राह्मणके तो प्रायः वचनमें ही ता होती है, उसकी कियामें नहीं । आपलोगोंने जो यह शिखर तोड़नेका काम किया है, यह आपके वर्ण तथा क्यां विपरीत है, बताइये आपने आज क्या सोच है !' जरासंधके ऐसा कहनेपर बोलनेमें चतुर महामना ज्या हिनन्ध एवं गम्भीर वाणीमें इस प्रकार वोले—

ते घरमें विना दरवाजे और मित्रके घरमें दरवाजेसे प्रवेश करना चाहिये

श्रीकृष्ण दवाच

कान् त्राह्मणान् राजन् विद्यसांस्त्वं नराधिप । क्रितनो राजन् बाह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ नियमाक्ष्मैषामविशेषाश्च सन्त्युत । वांश्च सत्तं क्षत्रियः श्रियमुच्छति ॥ सु श्रुवा श्रीश्च पुष्पवन्तस्ततो वयम् । क्षत्रियो बाहुचीर्यस्त न तथा वाक्यवीर्यवान् । अप्रगल्भं वचस्तस्य तसाद् वाह्नद्रथेरितम् । स्वरीर्यं क्षत्रियाणां तु बाह्वोर्धाता न्यवेशयत् । तद् दिदक्षसि चेद् राजन् द्रष्टास्यद्य न संशयः ॥ अद्वारेण रिपोर्गेहं द्वारेण सहदो गृहान् । प्रतिश्वित नरा धीरा द्वाराण्येतानि धर्मतः ॥ कार्यवन्तो गृहानेत्य शत्रुतो नार्हणां वयम् । प्रतिगृह्णीम तद् विद्वि एतन्नः शाश्चतं त्रतम् ॥

श्रीकृष्णने कहा-राजन् ! तुम हमें ( वेषके अनुसार ) स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो । बैसे तो स्नातक-व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णीके छोग होते हैं। इन स्नातकोंमें कुछ विशेष नियमका पालन करनेवाले होते हैं और कुछ साधारण । विरोष नियमका पालन करनेवाला क्षत्रिय सदा छक्ष्मीको प्राप्त करता है। जो पुष्प धारण करने-वाले हैं, उनमें लक्मीका निवास ध्रव है, इसीलिये हम-लोग पुष्पमालाधारी हैं। क्षत्रियका बल और पराक्रम उसकी भुजाओंमें होता है, वह बोलनेमें वैसा वीर नहीं होता । बृहद्रथनन्दन ! इसीलिये क्षत्रियका वचन घृष्टतारहित ( विनययुक्त ) वताया गया है । विधाताने क्षत्रियोंका अपना बल उनकी भुजाओंमें ही भर दिया है । राजन् ! यदि आज उसे देखना चाहते हो, तो निश्चय ही देख छोगे । धीर मनुष्य शत्रुके घरमें विना दरवाजे-के और मित्रके घरमें दरवाजेसे जाते हैं । रात्र और मित्रके छिये ये धर्मतः द्वार वतलाये गये हैं । हम अपने

जरासंध वोळा—बाह्मणो ! मुझे याद नहीं आता कि कब मैंने आपलोगोंके साथ वैर किया है ? बहुत सोचनेपर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखायी देता ।

कार्यसे आपके घर आये हैं; अतः शत्रुसे पूजा नहीं

ग्रहण कर सकते । इस वातको आप अच्छी तरह समज्ञ

छें। यह हमारा सनातन व्रत है।

#### श्रीकृष्ण उवाच

कुलकार्यं महावाहों कश्चिद्कः कुलोद्वहः। वहते यस्ति ज्ञियोगाद् वयमस्युद्यतास्त्विय।। त्वया चोपहता राजन् क्षत्रिया लोकवासिनः। तदागः क्र्रमुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम्।। राजा राज्ञः कथं साधृन् हिंस्थान्नृपतिसत्तम। तद् राज्ञः संनिगृज्ञ त्वं रुद्रायोपजिहीपिसे।। असांस्तदेनो गच्छेद्वि कृतं बार्हद्रथ त्वया। वयं हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः।। मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन। स कथं मानुपैदेवं यष्टुमिच्छसि शंकरम्।। (महाभारत समा० २२। ७-११)

श्रीकृष्णने कहा—महावाहो ! समूचे कुलमें कोई एक ही पुरुष कुलका भार सँभालता है। उस कुलके सभी छोगोंकी रक्षा आदिका कार्य सम्पन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हींकी आज्ञासे हमलोग आज तुम्हें दण्ड देनेको उद्यत हुए हैं । राजन् ! तुमने भूलोकनियासी क्षत्रियोंको कैंद कर लिया है। ऐसे कृर अपराधका आयोजन करके भी तुम अपनेको निरपराध कैसे मान रहे हों ? नृपश्रेष्ठ ! एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओंकी हत्या कैसे कर सकता है ? तुम राजाओंको कैद करके उन्हें रुद्रदेवताकी भेंट चढ़ाना चाहते हो ? बृहद्भथकुमार ! तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब छोगोंपर छागू होगा; क्योंकि हम धर्मकी रक्षा करनेमें समर्थ और धर्मका पालन करनेवाले हैं। किसी देवताकी पूजाके लिये मनुष्योंका वध कभी नहीं देखा गया । फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान् शिवकी पूजा मनुष्योंकी हिंसाद्वारा कैसे करना चाहते हो ?

क्षत्रियके लिये युद्धमें मृत्युका वरण करना ही स्वर्ग-प्राप्तिका अमोघ साधन है

सवर्णो हि सवर्णानां पशुसंज्ञां करिष्यसि । कोऽन्य एवं यथा हि त्वं जरासंथ वृथामतिः ॥

यसां यसामगस्यायां यद् यत् कर्भ करोति यः । तस्यां तस्यामवस्थायां तत् फलं समवाप्नुयात् ॥ ते त्वां ज्ञातिक्षयकरं वयमातीनुसारिणः। ज्ञातिगृद्धिनि मेत्रार्थं विनिहन्तुमिहागताः ॥ नास्ति लोके पुमानन्यः क्षत्रियेष्यिति चैव तत् । मन्यसे स च ते राजन् सुमहान् बुद्धिविष्ठवः ॥ को हि जानन्मभिजनमात्मवान क्षत्रियो नृप । नाविद्येत स्वर्गमतुलं रणानन्तरमव्ययम् ॥ स्वर्ष होन समास्थाय रणयज्ञेषु दी क्षिताः। जयन्ति क्षत्रिया लोकांस्तद् चिद्धि मनुजर्पभ ॥ स्वर्गयोनिर्महद् त्रहा स्वर्गयोनिर्महद् यशः। स्वर्गयोनिस्तपो युद्धे मृत्युः सोऽन्यभिचारवान् ॥ एप ह्येन्द्रो वैजयन्तो गुणैर्नित्यं समाहितः। येनासुरान् पराजित्य जगत् पाति शतकतुः ॥ स्वर्गमागीय कस्य साद् विग्रहो वै यथा तव । मागधैर्विपुलैः सैन्यैबीहुल्यवलद्पितः॥ मावमंखाः परान् राजनस्ति वीर्यं नरे नरे। समं तेजस्त्वया चैव विशिष्टं वा नरेश्वर ॥ यावदेतदसम्बुद्धं तावदेव भवेत तव। विपह्यमेतद्साकमतो राजन् त्रवीमि ते॥ जिह त्वं सद्द्येष्वेष मानं दर्पं च माग्य । मा गमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्।। दम्भोद्भवः कार्तवीर्य उत्तरश्च बृहद्रथः। श्रेषसो ह्यमन्येह विनेशुः सवला नृपाः ॥ युयुक्षमाणास्त्वत्तो हि न वयं त्राह्मणा धुवस् । शौरिरिस ह्षीकेशो नृवीरौ पाण्डवाविमौ। अनयोमीतुलेयं च कृष्णं मां विद्धि ते रिपुम् ॥ त्वामाह्वयामहे राजन् स्थिरो युध्यस्य माग्धे। मुञ्ज वा नृपतीन् सर्वान् गच्छ वा त्वं यमक्षयम्॥

( महाभारत सभा० २२। १२—२६ ) जरासंघ ! तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है, तुम भी

उसी वर्णके हो, जिस वर्णके वे राजालोग हैं | क्या

तुम अपने ही वर्णके छोगोंको पद्म नाम देकर उनकी हत्या करेगे ! तुम्हारे-जैसा क्रूर दूसरा कौन है ! जो जिस-जिस अवस्थामें जो-जो कर्म करता है, वह उसी-उसी अवस्थामें उसके फलको प्राप्त करता है। तम अपने ही जाति-भाइयोंके हत्यारे हो और हमछोग संकट-में पड़े हुए दीन-दुखियोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः सजातीय वन्धओंकी वृद्धिके उद्देश्यसे हम तुम्हारा वध करनेके लिये यहाँ आये हैं। राजन ! तुम जो यह मान बैठे हो कि इस जगत्के क्षत्रियोंमें मेरे समान दसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धिका बहुत बड़ा भ्रम है । नरेश्वर ! कौन ऐसा खाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजनको ( जातीय-बन्धुओंकी रक्षा परम धर्म है. इस बातको ) जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्गलोकमें जाना नहीं चाहेगा ? नरश्रेष्ठ ! स्वर्गप्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा लेनेवाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकोंपर विजय पाते हैं, यह वात तुम्हें भछीभाँति जाननी चाहिये । वेदाध्ययन स्वर्गप्राप्तिका कारण है, परोपकाररूप महान् यश भी खर्गका हेतु है, तपस्याको भी खर्गलोकका साधन वताया गया है; परंतु क्षत्रियके लिये इन तीनोंकी अपेक्षा युद्धमें मृत्युका वरण करना ही खर्गप्राप्तिका अमोघ साधन है । क्षत्रियका यह युद्धमें मरण इन्द्रका वैजयन्त नामक प्रासाद ( राजमहल ) है । यह सदा सभी गुणोंसे परिपूर्ण है। इसी युद्धके द्वारा शतकतु इन्द्र असुरोंको परास्त करके सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करते हैं।

हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होनेवाला है, वह तुम्हारे लिये जैसा स्वर्गलोककी प्राप्तिका साधक हो सकता है, वैसा युद्ध और किसको सुलभ है ? मेरे पास वहत बड़ी सेना एवं शक्ति है, इस घमंडमें आकर मगधदेशकी अगणित सेनाओंद्वारा तुम दूसरोंका अपमान न करो। राजन् ! प्रत्येक मनुष्यमें बल एवं पराक्रम होता है। महाराज ! किसीमें तुम्हारे समान तेज है तो किसीमें तुमसे अधिक भी है। भूपाछ ! जबतक तुम इस बातको नहीं जानते थे, तभीतक तुम्हारा घमंड बढ रहा था । अब तुम्हारा यह अभिमान हमलोगोंके लिये असहा हो उठा है, इसिलये मैं तुम्हें यह सलाह देता हैं । मगधराज ! तुम अपने समान वीरोंके साथ अभि-मान और घमंड करना छोड़ दो । इस घमंडको रखकर अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमछोकमें जानेकी तैयारी न करो । दम्भोद्भव, कार्तवीर्य अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ-ये सभी नरेश अपनेसे बड़ोंका अपगान करके 🕞 अपनी सेनासहित नष्ट हो गये। तुमसे युद्धकी इच्छा रखनेवाले हमलोग अवस्य ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं वस्तदेवपुत्र हृषीकेश हूँ और ये दोनों पाण्डुपुत्र वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनोंके मामाका पुत्र और तम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्रीकृष्ण हूँ । मुझे अच्छी तरह पहचान हो । मगधनरेश ! हम तुम्हें युद्धके हिये ळळकारते हैं। तुम डटकर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओंको छोड़ दो अथवा यमलोककी राह लो।

# जरासंध-वध और दिग्विजयके पश्चात् राजस्य यज्ञ आरम्भ होनेपर श्रीकृष्णकी अग्रपूजा, शिशुपालद्वारा उसका विरोध, भगवान्का उसके असहनीय अपराध बताकर सुदर्शनसे उसका मस्तक काट देना

भगवान् श्रीकृष्णके ललकारनेपर जरासंघ अपने पुत्र सहदेवको राज्यपर अभिषिक्त करके युद्धके लिये तैयार हो गया। उस समय श्रीकृष्णने उससे पूछा—राजन् ! तुम हम तीनोंमेसे किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ! जरासंघ- ने भीमसेनके साथ ही युद्ध करनेका निश्चय किया। फिर तो दोनोंमें भयानक मल्लयुद्ध होने लगा। कार्तिक मासके प्रथम दिन उन दोनोंका युद्ध आरम्भ हुआ और दिन-रात विना खाये-पिये अविराम गतिसे चलता रहा। इसी तरह त्रयोदशी- ाक युद्ध चला । चतुर्दशीकी रातमें मगधनरेशको थकावट
का अनुभव होने लगा । इसी समय भगवान् श्रीकृष्णका

उंकेत पाकर भीमसेनने जरासंधको धरतीपर पटक दिया

श्रीर उसकी पीठको धनुषकी तरह मोड़कर दोनों घुटनोंकी

चोटसे उसकी रीढ़ तोड़ डाली । इसके बाद अपने एक

हाथसे उसका एक पर पकड़कर और दूसरे पैरको अपने पैरसे

द्वाकर महावली भीमने उसे दो खण्डोंमें चीर डाला ।

उस समय भीमसेनका सिंहनाद सुनकर मगधवासी भयभीत

हो काँपने लगे । जरासंधके शवको राजद्वारपर सुलकर

उसके ही रथपर आल्ड हो भीम और अर्जुनसहित श्रीकृष्णने

बंदी राजाओंको वन्धनसे मुक्त किया । उन राजाओं, पुरवासियों

तथा जरासंधकुमार सहदेवसे सत्कृत हो वे तीनों विजयी

वीर इन्द्रप्रस्थको लौट आये । युधिष्ठिरने उनका स्वागत किया

और उनसे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए ।

तदनन्तर भीमसेन आदि चार भाइयोंने चारों दिशाओं में जाकर दिग्विजय प्राप्त की तथा वे बहत-सा धन, रत्न आदि लेकर युधिष्ठिरके पास लौट आये। नियत समयपर राजसूय यज्ञका कार्य आरम्भ हुआ। राजाओं, ब्राह्मणों तथा सगे-सम्बन्धियोंको निमन्त्रित किया गया । देश-देशके राजा, कौरव तथा यादव वहाँ आये और सबके भोजन एवं विश्रामकी सुव्यवस्था की गयी। युधिष्ठिरको भेंटमें असंख्य रत्नराशि तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई । भगवान् श्रीकृष्ण सबको संतुष्ट करनेकी इच्छासे स्वयं ही ब्राह्मणोंके चरण पखारने लगे । ब्राह्मणों तथा राजाओंके उस समदायमें श्रीनारदजीने भगवान श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन किया और भीष्मजीकी अनुमतिसे सहदेवने श्रीकृष्णका ही अग्रपूजन किया, सबसे पहले उन्हींको अर्घ्य प्राप्त हुआ। यह देख शिशुपालको क्रोध आ गया। उसने श्रीकृष्णको राजोचित पूजा प्राप्त करनेका अनिधकारी बताया और उनपर अनेक प्रकारके आक्षेप किये । युधिष्ठिरने शिशुपालको समझाया और भीष्मजीने उसके आक्षेपोंका उत्तर देकर भगवान्के अवतार-चरित्रोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । फिर पाण्डव सहदेवने विरोधी राजाओंको चुनौती दी। इससे क्षुब्ध होकर शिशुपाल आदि नरेश युद्धके लिये उद्यत हो गये । युधिष्ठिरको चिन्ता हुई और भीष्मजीने उन्हें सान्त्वना दी । शिशुपालने भीष्मकी बड़ी निन्दा की । इससे भीमसेन-को बड़ा कोघ हुआ। वे उछलकर शिशुपालके पास पहुँचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्मने उन्हें वेगपूर्वक पकड़ लिया

और समझा-बुझाकर शत्ता किया | शिशुपालने पुनः भोष्म-को फटकारा और भीष्मने चुनोती देते हुए कहा कि 'जिसकी मौत निकट हो, वह श्रीकृष्णको युद्धके लिये ललकारे ।' तय शिशुपालने श्रीकृष्णका युद्धके लिये आहान करते हुए उनपर पुनः आक्षेप किया | उस समय श्रीकृष्णने विनम्न, मधुर और गम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहा—

### शिशुपालके अपराधोंका वर्णन

एष नः शत्रुरत्यन्तं पार्थिवाः सात्वतीसुतः । सात्वतानां नृशंसात्मा न हितोऽनपकारिणाम् ॥ प्राज्ज्योतिपपुरं यातानसाञ्ज्ञात्वा नृशंसकृत् । अदहद् द्वारकामेप स्वसीयः सन् नराधिपाः ॥ भोजराजस्य एप रैवतके गिरौ। हत्वा वद्ध्या च तान् सर्वानुपायात् स्वपुरं पुरा ।। अञ्चमेषे हयं सेध्यमुत्सृष्टं रक्षिभिर्वतम्। पितुर्मे यज्ञविष्टनार्थमहरत् पापनिश्रयः॥ सौवीरान् प्रति यातां च वस्रोरेप तपस्विनः। भार्यामभ्यहरन्मोहादकामां तामितो गताम्।। एप मायाप्रतिच्छनः करूपार्थे तपस्चिनीम्। जहार भद्रां वैशालीं मातुलस्य नृशंसकृत्।। पितृष्वसुः कृते दुःखं सुमहनमर्पयाम्यहम्। दिष्ट्या हीदं सर्वराज्ञां संनिधायद्य वर्तते ॥ पश्यान्त हि भवन्तोऽद्य मय्यतीव व्यतिक्रमम् । कृतानि तु परोक्षं मे यानि तानि निवोधत ॥ इमं त्वस्य न शक्ष्यामि क्षन्तुमद्य व्यतिक्रमम् । अवलेपाद् वधाईस्य समग्रे राजमण्डले ॥ रुक्सिण्यामख मृदस्य ग्रार्थनाऽऽसीन्मुमूर्पतः । न च तां प्राप्तवान् मृढः शृद्रो वेदश्रतीमिव ॥ ( महाभारत समा० ४५ । ६-१५ )

'भूमिपालो ! यह है तो यदुकुलकी कन्याका पुत्र, परंतु हमलोगोंसे अत्यन्त राष्ट्रता रखता है। यद्यपि यादवोंने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो भी यह क्र्रात्मा उनके अहितमें ही लगा रहता है। नरेश्वरो ! हम प्राज्योतिषपुरमें गये थे, यह बात जब

इसे माछ्म हुई, तब इस क्रूरकर्माने मेरे पिताजीका भानजा होकर भी द्वारकामें आग लगवा दी । एक बार भोजराज ( उग्रसेन ) रैवतक पर्वतपर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय यह वहीं जा पहुँचा और उनके सेवकों-को मारकर तथा शेष व्यक्तियोंको कैंद्र करके उन सबको अपने नगरमें ले गया । मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकोंसे घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था । इस पापपूर्ण विचारवाले दृष्टात्माने पिताजीके यज्ञमें विघ्न डालनेके लिये उस अश्वको भी चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसने तपस्वी बभुकी पत्नीका, जो यहाँसे द्वारका जाते समय सौबीरदेश पहुँची थी और इसके प्रति जिसके मनमें तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया। इस क्रूरकर्माने मायासे अपने असली रूपको छिपाकर करूषराजकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली अपने मामा विशालानरेश-की कन्या भद्राका ( करूषराजके ही वेषमें उपस्थित हो उसे धोखा देकर ) अपहरण कर लिया। मैं अपनी बुआके संतोषके लिये ही इसके बड़े दु:खद अपराधोंको महन कर रहा हूँ: सौभाग्यकी बात है कि आज यह समस्त राजाओंके समीप मौजूद है। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्षमें मेरे प्रति जो अपराध किये हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान छें। परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओंके सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूँगा। अव यह मरना ही चाहता है। इस मूर्खने पहले रुक्मिणीके लिये उसके बन्धु-बान्ववोंसे याचना की थी; परंतु जैसे शूद्र वेदकी ऋचाओंको श्रवण नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानीको वह प्राप्त न हो सकी।'

भगवान् श्रीकृष्णकी ये सब वातें सुनकर उन समस्त राजाओंने एक स्वरसे चेदिराज शिशुपालको धिक्कारा और उसकी निन्दा की । श्रीकृष्णका उपर्युक्त वचन मुनकर प्रतापी शिशुपाल ठहाका मारकर हँसने लगा और पुनः उसने उनका तिरस्कार किया । शिशुपाल तिरस्कारपूर्ण वातें कर ही रहा था कि भगवान् मधुसूद्दनने मन-ही-मन दैल्यवर्ग-विनाशक मुदर्शन चकका स्मरण किया । चिन्तन करते ही तत्काल चक हाथमें आ गया । तव बोलनेमें कुशल भगवान् श्रीकृष्णने उच्च स्वरसे यह वचन कहा—

शृण्यन्तु मे महीपाला येनैतत् क्षमितं मया । अपराथशतं क्षाम्यं मातुरस्येय याचने ॥ दत्तं मया याचितं च तानि पूर्णानि पार्थिवाः । अधुना वथयिष्यामि पश्यतां वो महीक्षिताम् ॥ ( महाभारत समा० ४५ । २३-२४ )

'यहाँ बैठे हुए सब महीपाल यह सुन लें कि मैंने क्यों अबतक इसके अपराध क्षमा किये हैं ! इसीकी माताके याचना करनेपर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपालके सौ अपराध क्षमा कर दूँगा। राजाओ ! वे सब अपराध अब पूरे हो गये हैं; अतः आप सभी भूमिपतियोंके देखते-देखते मैं अभी इसका वध किये देता हूँ।'



ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहन्ता यहुकुलितलक भगवान् श्रीकृष्णने चकसे उसी क्षण चेदिराज शिशुपालका सिर उड़ा दिया।

# रीऋष्णद्वारा कौरवोंके नाशकी घोषणा तथा अर्जुनके साथ अपनी एकता एवं आत्मीयताका प्रतिपादन

राजसूय यशमें पाण्डवोंका वैभव देखकर दुर्योधनकें ्यमें ईर्ष्यांकी आग जल उठी। उसने भृतराष्ट्रको प्रभावित के जूएका आयोजन किया और शकुनिको आगे करके राज युधिष्ठिरके माथ द्यूत-क्रीडा आरम्भ की । उस द्यूतमें इनिके छलसे युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट तथा पटरानी दिको भी हार गये। दुर्योधनने भरी सभामें द्रौपदीकी ज लूटनी चाही, परंतु उसने भगवानकी शरण ली और तवरसलने उसकी लजा रख ली। धृतराष्ट्रने जूएमें जीता मा सव कुछ युधिष्ठिरको लौटा दिया । अन्तमें एक शर्तपर र चृत आरम्भ हुआ कि 'हारनेवालेको बारह वर्षीतक ावास और एक वर्षतक अज्ञातवास करना पड़ेगा। र उसमें शकुनिके तिकड्मसे युधिष्ठिर हार गये और द्रौपदीसहित ण्डव विवश होकर वनमें चले गये । यह समाचार सुनकर दव तथा पाञ्चालगण पाण्डवोंसे मिलनेके लिये वनमें गये। ाँ भगवान् श्रीकृष्ण खिन्न हो युधिष्ठिरको प्रणाम करके उपकार बोले---

दूसरोंके साथ छल-कपट करके सुख भोगनेवालोंका वघ सनातन धर्म है

दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्व दुरात्मनः । दुःशासनचतुर्थानां भूमिः पास्यति शोणितम् ।। एतान् निहत्य समरे ये च तस्य पदानुगाः । तांश्व सर्वान् विनिर्जित्य सहितान् सनराधिपान ।। ततः सर्वेऽभिषिश्वामो धर्मराजं युधिष्ठिरम् । निकृत्योपचरन् वध्य एष धर्मः सनातनः ।। (महाभारत वन० १२ । ५—७)

'राजाओ ! जान पड़ता है, यह पृथ्वी दुर्योधन, र्ण, दुरात्मा शकुनि और चौथे दुःशासन—इन बके रक्तका पान करेगी । युद्धमें इनको और इनके ब सेवकोंको अन्य राजाओंसहित परास्त करके हम ब लोग धर्मराज युधिष्ठिरको पुनः चक्रवर्तों नरेशके पदपर अभिषिक्त करें। जो दूसरेके साथ छल-कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिये, यह सनातन धर्म है।'

कुन्तीपुत्रोंके अपमानसे भगवान् श्रीकृष्ण ऐसे कुपित हो उठे, मानो वे समस्त प्रजाको जलाकर भस्म कर देंगे । उन्हें इस प्रकार कोध करते देख अर्जुनने उन्हें शान्त किया और उन सत्यकीर्ति महात्माद्वारा पूर्व शरीरोंमें किये हुए कर्मोंका कीर्तन किया । भगवानकी अवतार-लीलाओंका कीर्तन करके जब अर्जुन चुप हो गये, तव जनार्दनने कुन्ती-कुमारसे अपनी एकता और आत्मीयता प्रकट करते हुए इस प्रकार कहा—

अर्जुनके साथ श्रीकृष्णकी अभिनता

ममैंच त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते। यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ नरस्त्वमसि दुर्घर्ष हरिनीरायणो ह्यहम्। काले लोकिममं प्राप्तौ नरनारायणावृषी॥ अनन्यः पार्थ मत्तस्त्वं त्वत्तव्वाहं तथैव च। नावयोरन्तरं शक्यं वेदितं भरतर्षभ॥ (महाभारत वन० १२। ४५—४७)

'पार्थ ! तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ । जो मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हैं । जो तुमसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी रखता है । जो तुम्हारे अनुकूछ है, वह मेरे भी अनुकूछ है । दुर्घर्ष वीर ! तुम नर हो और मैं नारायण श्रीहारे हूँ । इस समय हम दोनों नर-नारायण ऋषि ही इस छोकमें आये हैं । कुन्तीकुमार ! तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक् नहीं हूँ । भरतश्रेष्ठ ! हम दोनोंका भेद जाना नहीं जा सकता ।'

द्रौपदीको श्रीकृष्णकी सान्त्वना—शत्रुओंको मारकर पाण्डव राजा होंगे और तुम रानी

उस समय द्रौपदीने भी श्रीकृष्णके समक्ष अपनी दारण द्रीताका वर्णन करके कहा—'मधुसूदन! में सती-साध्वी ति। हुई भी इन पाँचों पाण्डवोंके देखते-देखते केश पकड़कर सीटी गयी।' ऐसा कहकर मृदुभाविणी द्रौपदी कमलकोशके मान कान्तिमान् एवं कोमल हाथसे अपना मुँह दककर फूट-फूटकर रोने लगी। तब भगवान् श्रीकृष्णने वीरोंके उस समुदायमें द्रौपदीको धीरज वँधाते हुए इस प्रकार कहा— वासुदेव उवाच

रोदिष्यन्ति स्त्रियो होत्रं येषां कृद्धासि भाविनि । वीभत्सुशरसंच्छन्नाञ्छोणितौषपरिष्छतान् ॥ निहतान् वल्लभान् वीक्ष्य शयानान् वसुधातले । यत् समर्थं पाण्डवानां तत् किष्णामि मा शुचः ॥ सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि । पतेद् बौहिंमवाञ्छीयेत् पृथिवी शकलीभवेत् ॥ शुष्येत् तोयनिधेः कृष्णं न मे मोषं वचो भवेत् । ( महाभारत वन० १२ । १२८—१३० है )



श्रीकृष्ण बोले—भाविति ! तुम जिनपर कृद्ध हो, उनकी क्षियाँ भी अपने प्राणप्यारे पतियोंको अर्जु के वाणोंसे छिन्न-भिन्न और खूनसे छथपथ हो मरक धरतीपर पड़ा देख इसी प्रकार रोयेंगी । पाण्डवोंके हितके छिये जो कुछ भी सम्भव है, वह सब काहँगा, शोक न करो । मैं सत्य प्रतिज्ञापूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी बनोगी । कृष्णे ! आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाय, पृथ्वीके टुकड़े-टुकड़े हो जायँ और समुद्द सूख जाय, किंतु मेरी यह बात झुठी नहीं हो सकती ।

द्रौपदीने अपनी बातोंके उत्तरमें मगवान् श्रीकृष्णके मुखसे ऐसी बार्ते सुनकर तिरछी चितवनसे अपने मॅझले पति अर्जुनकी ओर देखा । तब अर्जुनने कहा—'देवि ! रोओ मत । भगवान् मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं, वह अवस्य होकर रहेगा, टल नहीं सकता ।'

श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डबोंपर आयी हुई विपत्तिमें अपनी अनुपश्चितिको कारण मानना

ान-ऐश्वर्यके नष्ट होनेके चार कारण—स्त्रियोंके प्रति आसक्ति, जूआ, शिकार और शराय—

वासुदेव उवाच

तैतत् कुच्छ्रमतुप्राप्तो भवान् साद् वसुधाधिप ।

ग्रिष्ठां द्वारकायां स्यां राजन् संनिहितः पुरा ।।

ग्रिष्ठां व्याप्तमाहृतोऽपि कौरवैः ।

ग्रिष्ठां व्याप्तमाहृतोऽपि कौरवैः ।

ग्रिष्ठां व्याप्त व्याप्

वीरसेनसुतो यैस्तु राज्यात् प्रश्नंशितः पुरा । अतर्कितविनाश्चश्च देवनेन विशाम्पते सातत्यं च प्रसङ्गस्य वर्णयेयं यथातथम् स्त्रियोऽक्षा सगया पानमेतत् कामसम्रत्थितम् दुःसं चतुष्ट्यं प्रोक्तं यैनरो अञ्चते श्रियः । तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास्त्रकोविदाः । विशेषतश्च वक्तव्यं स्त्रत्यन्ते शास्त्रकोविदाः । विशेषतश्च वक्तव्यं स्त्रते पश्चिनत तिहृदः ॥ एकाहाद् द्रव्यनाशोऽत्र ध्रुवं व्यसनमेव च । अञ्चक्तनाशश्चार्थानां वाक्पारुष्यं च केवलम् ॥ एतचान्यच कौरव्य प्रसङ्गिकदुकोदयम् ॥ स्त्रान्यच कौरव्य प्रसङ्गिकदुकोदयम् ॥ स्त्रान्यच्यं स्त्रावाहो समासाद्याम्विकासुतम् ॥ (महाभारत वन्तः १३ । १ – १०)

भगवान श्रीकृष्ण वोले—राजन ! यदि मैं पहले द्वारकामें या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकटमें नहीं पड़ते । दुर्जय वीर ! अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरवोंके विना बुळाये भी मैं उस घृतसमामें आता और जूएके अनेक दोष दिखाकर उसे रोकनेकी चेहा करता । प्रभी ! मैं आपके लिये भीष्म, द्रोण, कुप, वाह्नीक तथा राजा धृतराष्ट्रको बुलाकर कहता—'कुरुवंशके महाराज! आपके पुत्रोंको जुआ नहीं खेलना चाहिये।' राजन् ! मैं धतसभामें जूएके उन दोषोंको स्पष्टरूपसे बताता, जिनके कारण आपको अपने राज्यसे वश्चित होना पड़ा है तथा जिन दोषोंने पूर्वकालमें वीरसेनपुत्र महाराज नलको राजसिंहासनसे च्यत किया था। नरेश्वर! जुआ खेलनेसे सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता है, जो कल्पनामें भी नहीं आ सकता । इसके सिवा उससे सदा जुआ खेलनेकी आदत बन जाती है। यह सव वातें मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ । श्वियोंके प्रति आमुक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलनेका शौक और मद्यपान-ये चार प्रकारके भोग कामनाजनित दुःख बताये गये हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने धन-ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है । शास्त्रोंके निपुण विद्वान् सभी परिस्थितियोंमें इन चारोंको निन्दनीय मानते हैं; परंतु धतकीडाको तो जुएके दोष जाननेवाले लोग विशेष-रूपसे निन्दनीय समझते हैं। जूएसे एक ही दिनमें सारे धनका नाश हो जाता है । साथ ही जुआ खेळनेसे उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है। समस्त भोग-पदार्थींका विना भोगे ही नाश हो जाता है और बदलेमें केवल कटु वचन सुननेको मिलते हैं । कुरुनन्दन ! ये तथा और भी बहुत-से दोष हैं, जो जूएके प्रसंगसे कटु परिणाम उत्पन्न करनेवाले हैं। महाबाहो ! मैं घृतराष्ट्रसे मिलकर जुएके ये सभी दोष वतलाता ।

एवमुक्तो यदि मया गृह्णीयाद् वचनं मम ।
अनामयं स्याद् धर्मश्च कुरूणां कुरुवर्धन ॥
न चेत् स मम राजेन्द्र गृह्णीयानमञ्जरं वचः ।
पथ्यं च भरतश्रेष्ठ निगृह्णीयां चरुन तम् ॥
अथैनमपनीतेन सुहृदो नाम दुहृदः ।
सभासदोऽनुवर्तेरंस्तांश्च हन्यां दुरोदरान् ॥
असांनिध्यं तु कौरव्य ममानर्तेष्वभृत् तदा ।
येनेदं व्यसनं प्राप्ता भवन्तो द्यूतकारितम् ॥
सोऽहमेत्य कुरुश्रेष्ठ द्वारकां पाण्डनन्दन ।
अश्रोपं त्वां व्यसनिनं युयुधानाद् यथातथम् ॥
श्रुत्वेव चाहं राजेन्द्र परमोद्विग्नमानसः ।
तूर्णमभ्यागतोऽसि त्वां द्रष्टुकामो विद्याम्पते ॥
अहो कुच्छ्रमन्द्रप्राप्ताः सर्वे स भरतर्पम ।
सोऽहं त्वां व्यसने मग्नं पञ्चामि सह सोदरैः ॥

( महाभारत वन॰ १३ । ११--१७) कुरुवर्धन ! मेरे इस प्रकार समझाने-बुझानेपर यदि वे मेरी बात मान लेते, तो कौरवोंमें शान्ति बनी रहती और धर्मका भी पालन होता । राजेन्द्र ! भरत-श्रेष्ठ ! यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचनको सुनकर उसे न मानते, तो मैं उन्हें बलपूर्वक रोक देता। यदि वहाँ सुदृद्-नामधारी शत्रु अन्यायका आश्रय ले इस धृतराष्ट्रका साथ देते, तो मैं उन समासद् जुआरियोंको मार डालता । कुरुश्रेष्ठ ! मैं उन दिनों भानतेदेशमें ही नहीं था, इसीलिये आपलोगोंपर यह बृतजनित संकट आ गया । कुरुप्रवर पाण्डुनन्दन ! जब मैं द्वारकामें आया, तव सात्यिकसे आपके संकटमें पड़नेका यथावत् समाचार सुना । राजेन्द्र ! वह सनते ही मेरा मन अत्यन्त उद्धिग्न हो उठा और प्रजेश्वर ! मैं तुरंत ही आपसे मिलनेके लिये चला आया। भरतकुळभूषण ! अहो ! आप सब लोग बड़ी कठिनाई-में पड़ गये हैं । मैं तो आपको सब भाइयोंसहित विपत्तिके समुद्रमें ड्वा हुआ देख रहा हूँ।

# सौभ विमानके अधिपति राजा शाल्वके वधका वर्णन

युधिष्टिरने पूछा—श्रीकृष्ण ! जब यहाँ चूतकीडाका गयोजन हो रहा था, उस समय तुम द्वारकामें क्यों उपस्थित हों ये ! उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था ! और उस वासमें तुमने कौन-सा कार्थ किया !

युधिष्ठिरके इस प्रकार पृष्ठनेपर श्रीकृष्णने कहा-राजन्! स समय में सौभ विमानके स्वामी राजा शास्वके साथ युद्धमें लझा हुआ था। शास्वका वध करके द्वारकामें लौटनेपर ज्यों। आप लोगोंपर आये हुए इस संकटका समाचार सुना, है यहाँ चला आया। फिर शास्वके साथ हुए भीषण दकी वातें सुनाकर भगवान् श्रीकृष्ण बोले कि धोर युद्धके द भी जब यादव वीर एक दम खिन्न-चित्त हो गये, तब मेरे रिय दाहकने मुझसे कहा-

साधु सम्पर्य वार्ष्णेय शाल्वं सौभपति स्थितम् । अलं कृष्णावमन्यैनं साधु यत्नं समाचर ॥ मार्दवं सिवतां चैव शाल्वादद्य व्यपाहर । जिह शाल्वं महानाहो मैनं जीवय केशव ।। शतुरमित्रहन् । सर्वे: पराक्रमेवींर वध्य: न शत्रुखमन्तव्यो दुर्बलोऽपि बलीयसा ।। योऽपि स्यात् पीठगः कश्चित् किं पुनः समरे स्थितः। स त्वं पुरुपशार्द्छ सर्वयत्नैरिमं प्रभो ।। जिह वृष्णिकुलश्रेष्ठ मा त्वां कालोऽत्यगात पुनः। नैष प्रार्दवसाध्यो वै मतो नापि सखा तव ।। येन त्वं योधितो वीर द्वारका चावमर्दिता। एवमादि त कौन्तेय श्रत्वाहं सारथेर्वचः ॥ तत्त्वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयम् । वधाय शास्त्रराजस्य सौभस्य च निपातने ।। ( महाभारत वन० २२ । २१--२७ )

'त्रार्णीय ! वह देखिये, सौभराज शास्त्र वहाँ खड़ा । श्रीकृष्ण ! इसकी उपेक्षा करनेसे कोई लाभ नहीं । को वधका कोई उचित उपाय कीजिये । एवाहु केशव ! अव शास्त्रकी ओरसे कोमलता रि मित्रमाव हटा लीजिये । इसे मार डालिये, जीवित न रहने दीजिये। रात्रुहन्ता वीरवर ! आपको सार पराक्रम लगाकर इस रात्रुका वध कर डालना चाहिये कोई कितना ही बलतान् क्यों न हो, उसे अपने दुर्क रात्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। कोई राः अपने घरमें आसनपर वैठा हो ( युद्ध न करना चाहत हो ), तो भी उसे नष्ट करनेमें नहीं चूकना चाहिये फिर जो संप्राममें युद्ध करनेके लिये खड़ा हो, उसकी तो वात ही क्या है ! अतः पुरुषसिंह ! प्रभो ! आप सभी उपायोंसे इस रात्रुको मार डालिये। वृष्णितंशावतंस ! इस कार्यमें आपको पुनः विलम्ब नहीं करना चाहिये। यह मृदुतापूर्ण उपायसे वशमें आनेवाला नहीं। वास्तवमें यह आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर ! इसने आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरीको तहस-नहस कर दिया, अतः इसको शीध मार डालना चाहिये।

कुन्तीनन्दन! सारिषके मुखसे इस तरहकी बातें सुनकर मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है। यह विचारकर मैंने शाल्यराजका वध करने और सौभ विमानको मार गिरानेके लिये युद्धमें मन लगा दिया।

दारुकं चाग्रुवं वीर मुहूर्तं स्थीयतामिति ।
ततोऽप्रतिहतं दिन्यमभेद्यमितवीर्यवत् ॥
आग्नेयमस्त्रं दिगतं सर्वसाहं महाप्रभम् ।
योजयं तत्र धनुषा दानवान्तकरं रणे ॥
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे ।
राज्ञां च प्रतिलोमानां भसान्तकरणं महत् ॥
क्षुरान्तममलं चक्रं कालान्तक्रयमोपमम् ।
अनुमन्त्र्याहमतुलं द्विपतां विनिवर्हणम् ॥
जिहि सौभं खवीर्येण ये चात्र रिपयो मम ।
इत्युक्त्वा सुजवीर्येण तस्म प्राहिणवं रुपा ॥
हतं सुदर्शनसासीदाकारो पततस्तदा ।
द्वितीयस्येव सूर्यस्य युगान्ते प्रपतिप्यतः ॥

तत् समासाद्य नगरं सौभं च्यपगतित्वपम् । मध्येन पाटयामास क्रकचो दार्विवोच्छितम् ॥ द्विधा कृतं ततः सौभं सुदर्शनवलाद्भतम्। महेश्वरशरोद्धतं पपात त्रिपुरं तस्मिन् निपैतिते सौसे वक्रमागात् करं मम। पुनश्चादाय वेगेन शाल्वायेत्यहमञ्जवम् ॥ ततः शाल्वं गदां गुर्वीमाविध्यन्तं महाहवे । द्विधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा ।। तसिन् विनिहते वीरे दानवास्त्रस्तचेतसः। हाहाभूता दिशो जग्मुरदिता मम सायकैः ॥ ततोऽहं समबस्थाप्य रथं सौभसमीपतः। शङ्खं प्रध्माप्य हर्षेण सुहृदः पर्यहर्पयम् ॥ विध्वस्ताङ्गलगोपुरम् । तन्मेरुशिखराकारं दद्यमानमभिप्रेक्ष्य स्त्रियस्ताः सम्प्रदुद्वनुः ॥ एवं निहत्य समरे सौभं शाल्वं निपात्य च । आनर्तान् पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहम् ॥ तद्तत् कारणं राजन् यदहं नागसाह्वयस् । नागमं परवीरम न हि जीवेत् सुयोधनः ॥ मध्यागतेऽथवा वीर द्यंत न भविता तथा। अद्याहं किं करिष्यामि भिन्नसेतुरिचोदकम् ॥ ( महाभारत वन॰ २२। २८—४३ )

वीर ! तत्पश्चात् मेंने दारुक्तसे कहा—'सारथे ! दो घड़ी और ठहरों ( फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी ) । तदनन्तर मैंने कहीं भी कुण्ठित न होनेवाले, दिल्य, अभेद्य, अत्यन्त शिक्तशाली, सब कुळ सहन करनेमें समर्थ, प्रिय तथा परम कान्तिमान् आग्नेयास्त्रका अपने चनुषपर संघान किया । वह अस्त युद्धमें दानवोंका अन्त करनेवाला था । इतना ही नहीं—वह यक्षों, राक्षसों, दानवों तथा विपक्षी राजाओंको भी भस्म कर डालनेवाला और महान् था । वह आग्नेयास्त्र (सुदर्शन) चक्रके रूपमें था । उसके परिधिभागमें सब और तीखे छुरे लगे हुए थे । वह

उज्ज्वल अस्तं काल, यम और अन्तक्रके समान भयंकर था । उस शतुनाशक अनुपम अक्षको अभिनन्त्रित करके मैंने कहा--'तुम अपनी शक्तिसे सौभ विमान और उसपर रहनेवाले मेरे शत्रुओंको मार डालो।' ऐसा कहकर अपने वाहुवलसे रोपपूर्वक मैंने वह अन्न सीभ विमानकी ओर चलाया । आकाशमें जाते ही उस सुदर्शन चक्रका स्वरूप प्रलयकालमें उगनेवाले द्वितीय सर्वके समान प्रकाशित हो उठा । उस दिन्याखने सीभनगरमें पहुँचकर उसे श्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊँचे काठको चीर डालता है, उसी प्रकार सीम विमानको बीचसे काट डाला । सदर्शन चककी शक्तिसे कटकर दो टकडोंमें वँटा हुआ सौभ विमान महादेवजीके वाणोंसे क्रिय-भिन्न हुए त्रिपुरकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा । सीभ विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमें आ गया । मैंने फिर उसे लेकर वेगपूर्वक चलाया और कहा-- 'अवकी बार शाल्यको मारनेके लिये तुन्हें छोड़ रहा हूँ।' तब उस चक्रने महासमरमें वड़ी भारी गदा धुमानेवाले शास्त्रके सहसा दो टुकड़े कर दिये और वह तेजसे प्रज्वलित हो उठा । वीर शाल्वके मारे जानेपर टानवोंके मनमें भय समा गया । वे मेरे वाणोंसे पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओं में भाग गये। तब मैंने सौभ विमानके समीप अपने रथको खड़ा करके प्रसन्नता-पूर्वक राह्व बजाकर सभी सुहदोंको हर्षमें निमान कर दिया । मेरपर्वतके शिखरके समान आकृतिवाले सौमनगर-की अञ्चलिका और गोपुर सभी नष्ट हो गये। उसे जलते देख उसपर रहनेवाली क्षियाँ इधर-उधर भाग गर्या । धर्मराज ! इस प्रकार युद्धमें सीभ विमान तथा राजा शाल्यको नष्ट करके मैं पुन: आनर्तनगर (द्वारका) में छोट आया और सुहदोंका हर्ष बढ़ाने लगा। राजन ! यही कारण है, जिससे मैं उन दिनों हिस्तिनापुरमें न आ सका । शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले धर्मराज ! देरे आनेपर या तो जुआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं रह पाता । जैसे वाँघ टूट जानेपर पानीको कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जब कि सब कुछ विगड़ चुका है, तब में क्या कर सकूँगा।

ऐसा कहकर पुरुपोंमें श्रेष्ठ महावाहु श्रीमान् मधुसूद्रन कुरुनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर द्वारकाकी ओर चले। महावाहु श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीमने बड़ी-बड़ी भुजाओंवाले श्रीकृष्णका सिर सूँघा । अर्जुनने उनको हृदयसे लगाया और नकुल सहते उनके चरणोंमें प्रणाम किया । पुरोहित धौम्यजीने उनका सम् किया तथा द्रौपदीने अपने आँसुओंसे उनकी अर्चना १ पाण्डवोंसे सम्मानित श्रीकृष्ण सुभद्रा और अभिमन्युको अ सुवर्णमय रथपर बैठाकर स्वयं भी उसपर आरूढ़ हुए । रथमें शैंक्य और सुग्रीय नामक घोड़े जुते हुए थे और सूर्यं के समान तेजस्वी प्रतीत होता था । युधिष्ठिरको आश्रादेकर श्रीकृष्ण उसी रथके द्वारा द्वारकापुरीकी ओर चल दिये

# पाण्डव अपनी भुजाओंद्वारा जीती हुई पृथ्वीको ही ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं-यह कथन

वनवासी पाण्डव तीर्थयात्राके प्रसंगसे प्रभास क्षेत्रमें गये। वहाँ उनका आगमन सुनकर द्वारकावासी याद्व उनसे मिलने आये। पाण्डवोंको अत्यन्त दुर्बल देखकर वेदनासे पीड़ित हो वे आँसू वहाने लगे। वल्रामजीने वहाँ सहानुभूति-सूचक दुःख-पूर्ण उद्गार प्रकट किया। सात्यिकिने वीरोचित उद्गार प्रकट करते हुए कहा—'हम यादवोंकी सेना लेकर घृतराष्ट्र-पुत्रोंपर अभी चढ़ाई कर दें और उन्हें मारकर उनके हाथसे सारा राज्य छीनकर पाण्डवोंको दे दें। पाण्डव लोग यदि वनवासका नियम पूरा करके ही लौटना चाहें तो इनके लौटनेतक अभिमन्यु राजगही सँमालें।' सात्यिकका यह उत्साह और शौर्यसे भरा वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा—

काम, भय, लोभ-किसी हेत्से भी युधिष्ठिर धर्म नहीं छोड़ सकते वासदेव उवाच सत्यमेतद् असंशयं माधव गृह्णीम ते वाक्यमदीनसत्त्व । स्वास्यां भुजास्यामजितां तु भूमि नेच्छेत् कुरूणासूपभः कथंचित् ॥ न होप कामान भयान लोभाद् युधिष्ठिरो जातु जहात् स्वधमम्। भीमार्जुनौ चातिरथौ यमौ च तथैव कृष्णा द्वपदात्मजेयम् ॥ उमी हि युद्धेऽप्रतिमी पृथिन्यां वृक्षोदरञ्चैव धनंजयश्च । कसान कृत्स्नां पृथिवीं प्रशासे-न्साद्रीसुताभ्यां च पुरस्कृतोऽयम् ॥

यदा तु पञ्चालपतिर्महात्मा सकेकयश्चेदिपतिर्वयं च ।
युध्येम विक्रम्य रणे समेतासतदैव सर्वे रिपवो हि न स्युः ॥
(महाभारत वनपर्व १२०। २३—२६

भगवान् श्रीकृष्ण वोले—उदारहृदय मधुकुलभूष



सात्यके ! तुम्हारी यह बात सत्य है, इसमें तिनक भी संशय नहीं है। हम तुम्हारे इन वचनोंको खीकार करते हैं; परंतु ये कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी ऐसी भूमिको किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे, जिसे इन्होंने अपनी भुजाओं द्वारा न जीता हो। कामना, भय अयं छोम—किसी भी कारणसे युधिष्ठिर अपना धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अतिरयी बीर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यह दुपदसुमारी कृष्णा भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। भीमसेन और अर्जुन—

ोनों वीर युद्धमें इस पृथ्वीपर अपना सानी नहीं

जब महात्मा पाष्ट्रालराज, केकय, चेदिराज और हम । इनसे और दोनों माद्रीकुमारोंसे संयुक्त होनेपर सव लोग एक साथ होकर रणमें पराक्रम दिखार्येगे, विष्ठिर सारी पृथ्वीका शासन कैसे नहीं कर सकते ! उसी समय हमारे सारे शत्रुओंका अस्तित्व मिट जायगा।

### राजा विराटकी सभामें भगवान श्रीकृष्णका भाषण

विराटकी राजधानीमें उत्तरा और अभिमन्युका विवाह है करुवीर पाण्डव तथा उनके अपने पक्षके लोग (यादव-ाल आदि ) अत्यन्त आनन्दित हुए । रात्रिमें विश्राम के वे प्रात:काल जगे और (नित्य-कर्म करके) विराटकी ामें उपस्थित हुए । वहाँ सबसे पहले राजा विराट और इ आसनपर विराजमान हुए; क्योंकि वे दोनों समस्त तियोंमें वृद्ध और माननीय थे । तत्पश्चात अपने पिता देवके साथ बलराम और श्रीकृष्णने भी आसन ग्रहण वे । पाञ्चालराज द्रपदके पास शिनिवंशके श्रेष्ठ वीर सात्यिक । रोहिणीनन्दन बलरामजी बैठे थे और मत्स्यराज विराटके यन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे । राजा दके सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युद्धवीर ाम्न और साम्य, विराटके पुत्रींसहित अभिमन्य तथा दिकि सभी पुत्र सुवर्णजटित सुन्दर सिंहासनींपर आस-पास बैठे थे । द्रौपदीके पाँचों पुत्र पराक्रम, सौन्दर्य और वलमें ाने पिता पाण्डवोंके ही समान थे । वे सब-के-सब शूरवीर । भगवान श्रीकृष्णने पाण्डवोंके कार्यके लिये ही उन श्रेष्ट गओंको संगठित किया था । जब उन सब लोगोंकी ाचीत बंद हो गयी, तव वे सिंहके समान पराक्रमी नरेश ह साथ श्रीकृष्णके सारगर्भित तथा श्रेष्ठ फल देनेवाले वचन ाने लगे ।

श्रीकृष्ण उवाच

सर्वेभवद्भिर्विदितं यथायं युधिष्ठिरः सौबलेनाक्षवत्यास् । निकृत्यापहृतं च वनप्रवासे समयः कृतश्च ॥ शक्तैविजेतं महीं तरसा च सत्यरथैर्यथावत् । सत्ये **स्थितै**ः पाण्डो: सुतैसाद् व्रतसुत्ररूपं वर्षाणि पट् सप्त च चीर्णम्हयै:।। त्रयोदशक्चैव सुदुस्तरोऽय-मज्ञायमानैभवतां समीपे । वलेशानसद्यान् विविधान सहद्धि-र्महात्मभिश्वापि वने निविष्टम् ॥ परप्रेप्यनियोगयुक्तै-एतै: रिच्छद्भिराप्तं स्वकुलेन राज्यम्। एवंगते धर्मसुतस्य राज्ञो दुर्योधनस्थापि च यद्धितं स्यात्।। तचिन्तयध्यं कुरुपुङ्गवानां धर्म्य च युक्तं च यशस्करं अधर्मयुक्तं न च कामयेत राज्यं धर्मराजः ॥ सुराणामपि धर्मार्थयुक्तं महीपतित्वं तु ग्रामेऽपि कसिंबिदयं पित्र्यं हि राज्यं निदितं नृपाणां यथापकुष्टं धतराष्ट्रपुत्रैः ॥

( महाभारत उद्योग० १ । १०—१५ )

श्रीकृष्णने भाषण देना प्रारम्भ किया—उपस्थित सुद्धद्गण ! आप सब लोगोंको यह माछ्म ही है कि सुवलपुत्र शकुनिने द्यतसभामें किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिरको परास्त किया और इनका राज्य छीन लिया है। उस जूएमें यह शर्त रख दी गयी थी कि जो हारे, वह बारह वर्षीतक वनवास और एक वर्षतक अज्ञातवास करे। पाण्डव सदा सत्यपर आरूड़ रहते हैं। सत्य ही इनका रथ ( आश्रय ) है। इनमें वेगपूर्वक समस्त भूमण्डलको जीत लेनेकी शक्ति है तथापि इन वीराप्रगण्य पाण्डुकुमारोंने सत्यका खर्याल करके तेरह वर्षीतक

श्रीकृ व व अं ३०--

वनवास और अज्ञातवासके उस कठोर व्रतका वैर्यपूर्वक पालन किया है, जिसका खरूप बड़ा ही उप्र है। इस तेरहवें वर्षको पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु इन महारमाओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर भाँति-भाँतिके असहा क्लेश सहते हुए यह वर्ष बिताया है, इसके अतिरिक्त बारह वर्षीतक येवनमें भी रह चुके हैं। अपनी कुळपरम्परासे प्राप्त हुए राज्यकी अभिलाषासे ही इन वीरोंने अवतक अज्ञातावस्थामें दूसरोंकी सेवामें संलग्न रहकार तेरहवाँ वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिस्थिति-में जिस उपायसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्यीधनका भी हित हो, उसका आपळोग विचार करें। आप कोई ऐसा मार्ग ढूँढ़ निकालें, जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरोंके लिये धर्मानुकूल, न्यायोचित तथा यशकी वृद्धि करनेवाला हो । धर्मराज युधिष्ठिर यदि धर्मके विरुद्ध देवताओंका भी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे लेना नहीं चाहेंगे। किसी छोटेसे गाँवका राज्य भी यदि धर्म और अर्थके अनुकूल प्राप्त होता हो, तो ये उसे लेनेकी इच्छा कर सकते हैं। आप सभी नरेशोंको यह विदित ही है कि भृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डवोंके पैतृक राज्यका किस प्रकार अपहरण किया है ।



मिथ्योपचारेण यथा हानेन कुच्छ्रं महत् प्राप्तमसहारूपम् । न चापि पार्थो विजितो रणे तैः स्वतेजसा घृतराष्ट्रस्य पुत्रैः ॥ तथापि राजा सहितः सहद्धि-रभीप्सतेऽनामयमेव खयं पाण्डुसुतैर्विजित्य यत समाहतं भ्रमिपतीन् प्रपीड्य ॥ प्रार्थयन्ते पुरुपप्रवीराः तत् कुन्तीसुता माद्रवतीसुतौ बालास्त्विम तैर्विविधेरुपायैः हन्तुमित्रसंघैः॥ सम्प्रार्थिता जिहीर्षद्धिरसद्धिरुग्रैः सर्व च तद वो विदितं यथावत्। लोमं प्रसमीक्ष्य वृद्धं यधिष्ठिरस्य ॥ चापि धर्मज्ञतां चापि समीक्ष्य तेषां सम्बन्धितां मतिं कुरुष्वं सहिताः पृथक् सत्येऽभिरताः संदैव च पालियत्वा समयं यथावत् ॥ तं तैरुपचर्यमाणा अतोऽन्यथा समेतान धृतराष्ट्रपत्रान् । हन्युः निशम्य कार्ये तैर्विप्रकारं च परिवारयेयुः ॥ मुहजनास्तान् बाधेयुरिमांस्तथैव तैर्वाध्यमाना युधि तांश्र हन्युः। समर्था-नेमेऽल्पतया तथापि स्तेषां जयायेति भवेनमतं सुहद्भि-सर्वे सहिताः समेत्य यतेयुरेव । विनाशाय स्तेपां मतं यथाव-दुर्योधनस्यापि न ज्ञायते किं नु करिप्यतीति।। मते अज्ञायमाने परस्य च किं स्थात् समारभ्यतमं मतं वः। धर्मशील: गच्छत् तसादितो पुरुपोऽत्रमतः ॥ **कुलीनः** য়ুचি:

# द्तः समर्थः प्रश्नमाय तेषां राज्यार्धदानाय युधिष्टिरस्य ।

( महाभारत उद्योग० १ । १६---२४३ )

कौरवोंके इस मिध्या व्यवहार तथा छल-कपटके कारण पाण्डवोंको कितना महान और असहा कष्ट भोगना पड़ा है, यह भी आपलोगोंसे लिया नहीं है । धृतराष्ट्रके उन पुत्रोंने अपने वल और पराक्रमसे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको किसी युद्धमें पराजित नहीं किया था ( छळसे ही इनका राज्य छीना )। तथापि सहदोंसहित राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई ही चाहते हैं। पाण्डवोंने दूसरे-दूसरे राजाओंको युद्धमें जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसीको कुन्ती और मादीके ये वीर पत्र माँग रहे हैं। जब पाण्डव बालक थे-अपना हित-अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे उन उप्र प्रकृतिके दृष्ट शत्रुओंने संघबद्ध होकर भाँति-भाँतिके षडयन्त्रोंद्वारा इन्हें मार डालनेकी पूरी चेष्टा की थी; ये सब बातें आपळोग अच्छी तरह जानते होंगे। अतः सभी सभासद कौरवोंके बढ़े हुए छोभको. युचिष्ठिरकी धर्मज्ञताको तथा इन दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धको देखते हुए अलग-अलग तथा एक रायसे भी क़ळ निश्चय करें । ये पाण्डवगण सदा ही सत्यपरायण होनेके कारण पहले की हुई प्रतिज्ञाका यथावत् पालन करके हमारे सामने उपस्थित हैं।

यदि अव भी धृतराष्ट्रके पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे—इनका राज्य नहीं छीटारोंगे, तो पाण्डव उन सबको मार डालेंगे। कौरवलोग पाण्डवेंकि कार्यमें विष्न डाल रहे हैं और उनकी वुसईपर ही तुन्न हुए हैं; यह वात निश्चितरूपसे जान लेनेपर मुहुरों और सम्बन्धियोंको उचित है कि वे उन दुष्ट कीरगेंको ( इस प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोकों । यदि भृतराष्ट्रके पुत्र इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पाण्डवोंको सतावेंगे, तो उनके बाध्य करनेपर ये भी डटकर युद्धमें उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिरायेंगे। सम्भव है, आपलेग यह सोचते हों कि ये पाण्डव अल्पसंख्यक होनके कारण उनपर विजय पानेमें समर्थ नहीं हैं। तथापि ये सब छोग अपने हितैषी सुहदोंके साथ मिलकर रातुओंके विनाराके लिये प्रयत्न तो करेंगे ही। (अतः इन्हें आपलोग दुर्गल न समझें ।) युद्धका भी निश्चय कैसे किया जाय; क्योंकि दुर्योधनके भी मतका अभी ठीक-ठीक पता नहीं है कि वह क्या करेगा ! रात्रुपक्षका विचार जाने विना आपलोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं, जिसे अवस्य ही कार्यरूपमें परिणत किया जा सके ? अतः मेरा विचार है कि यहाँसे कोई धर्मशील, पवित्रात्मा, कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ जाय । वह दूत ऐसा होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषको शान्त करनेमें समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिरको इनका आधा राज्य दे देनेके लिये विवश कर सके।

#### ---

# बलराम, सात्यिक तथा द्वपदके पापन और भगवान् श्रीकृष्णद्वारा द्वपदकी बातका अनुमोदन

भगवान् श्रीकृष्णका धर्म और अर्थसे युक्त, मधुर एवं उभय पक्षके लिये समानरूपसे हितकर गुचन सुनकर उनके बड़े भाई बलरामजीने उस भाषणकी सूरि-सूरि प्रशंसा करके अपना वक्तव्य आरम्भ किया।

सजनो ! गदाप्रज श्रीकृष्णने जो कुछ धर्मानुकूल तथा अर्थशास्त्रयम्मत सम्भाषण किया है, उसे आप सब लोगीन सुना है। इसीमें अजातराष्ट्र सुधिष्ठिरका भी दित है तथा ऐसा करनेसे ही राजा दुर्योधनकी मलाई है। वीर कुन्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधेके लिये ही प्रयत्नशील हैं। दुर्योधन भी पाण्डवोंको आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा। यदि दुर्योधनका भी विचार जाननेके लिये तथा कौरव-पाण्डवोंमें शान्ति स्थापित करनेके लिये कोई दूत जाय, तो यह मेरे लिये बड़ी प्रसन्नताकी बात होगी। किसी भी दशामें कौरवोंको

उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन्होंने गलवान् होकर ही पाण्डवोंके राज्यपर अधिकार जमाया है। ( युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोप नहीं हैं, क्योंकि ) ये जूएको प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गये थे, तभी इनके राज्यका अपहरण हुआ है। कौरव-पाण्डवोंमें परस्पर युद्ध हो, ऐसी आशक्का न करो—ऐसा कोई कदम न उठाओ। संधि या समझौतेकी भावनासे ही दुर्योधनको आमन्त्रित करो। मेल-मिलापसे समझा-वुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है, वही परिणाममें हितकारी होता है। युद्धमें तो दोनों पक्षकी ओरसे अन्याय अर्थात् अनीतिका ही वर्तांव किया जाता है और अन्यायसे इस जगत्में किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो सकती।

वलदेवजी इस प्रकार फह ही रहे थे कि शिनिवंशके श्रेष्ठ श्रूरमा सात्यिक सहसा उछलकर खड़े हो गये। उन्होंने कुपित होकर बलभद्रजीके भाषणकी कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया—

महातमा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे, तो भी जूएके खेलमें निपुण धूर्तीने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वासके अनुसार हराया अथवा जीता है। यह उनकी पर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है ? यदि भाइयों सहित क्रन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जुआ खेलते होते और ये कीरव वहाँ जाकर उन्हें हरा देते, तो यह उनकी धर्मार्वक वेजय कही जा सकती थी। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय-धर्ममें त्त्वर रहनेवाले राजा युधिष्ठिरको वलाकर छल और कपटसे ान्हें पराजित किया है । क्या यही उनका परम कल्याणमय हर्म कहा जा सकता है ? ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास-इंप्रयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण ही कर चुके हैं, अब किसलिये जिके आरो मस्तक सकार्ये—क्यों प्रणाम अथवा विनय करें ? ानवासके बन्धनसे मुक्त होकर अब ये अपने बाप-दादोंके ान्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं। यदि सुधिष्ठिर ान्यायसे भी अपना धन, अपना राज्य लेनेकी इच्छा करें, । भी अत्यन्त दीन बनकर शत्रुओंके सामने हाथ फैलाने ा भीख साँगनेके योग्य नहीं हैं । कौरव पाण्डवोंको उनका तक धन वापस देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर है है । मैं तो रणभूमिमें पैने बाणोंसे उन्हें बळपूर्वक मनाकर हातमा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके चरणोंमें गिरा दूँगा। दि वे परम बुद्धिमान् युधिष्ठिरके चरणोंमें गिरनेका निश्चय ी करेंगे, तो अपने मन्त्रियोंसहित उन्हें यमलोककी यात्रा

करनी पड़ेगी। आततायी शत्रुओंका वध करनेमें कोई। नहीं है। शत्रुओंके सामने याचना करना ही अधर्म 3 अपयशकी बात है।

( सात्यिककी बात सुनकर ) दुपदने कहा-महावाहो तुम्हारा कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही होर क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा। अप उस पुत्रके प्रति आसक्त रहनेवाले धृतराष्ट्र भी उसी अनुसरण करेंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश तः कर्ण और शकुनि मूर्खतावश दुर्योधनका साथ देंगे। व पापपूर्ण विचार रखनेवाला है; अत: मृदु व्यवहारसे का आनेवाला नहीं है । हमें अपने मित्रोंके पास यह संदेः भेजना चाहिये कि वे हमारे लिये सैन्य-संग्रहका उद्यो करें । हमारे शीमगामी दृत शस्य, धृष्टकेत, जयत्सेन औ समस्त केकयराजकुमारोंके पास जायँ । निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा । श्रेष्ठ राजा जब किसीके द्वार पहले सहायताके लिये निमन्त्रित हो जाते हैं। तब प्रथम निमन्त्रण देनेवालेकी ही सहायता करते हैं। अतः सर्भ राजाओंके पास पहले ही अपना निमन्त्रण पहुँच जाया इसके लिये शीमता करो । में समझता हूँ, हम सब लोगोंको महान् कार्यका भार वहन करना है। मत्स्यराज ! ये मेरे पुरोहित विद्वान् ब्राह्मण हैं, इन्हें भृतराष्ट्रके पास भेजिये और वहाँके लिये उचित संदेश दीजिये। दुर्योधनसे क्या कहना है ! शान्तनुनन्दन भीष्मजीसे किस प्रकार बातचीत करनी है १ धृतराष्ट्रको क्या संदेश देना है । तथा रथियोंमें श्रेष्ठ दोणाचार्यसे किस प्रकार वार्तालाप करना है ! यह सब उन्हें समझा दीजिये ।

#### वासुदेव उवाच

उपपन्निमदं वाक्यं सोमकानां धुरंधरे । अर्थिसिद्धिकरं राज्ञः पाण्डवस्यामितीलसः ॥ एतच पूर्वे कार्ये नः सुनीतमिभिकाङ्क्षताम् । अन्यथा स्वाचरन् कर्म पुरुषः स्यात् सुवालिशः ॥ किं तु सम्बन्धकं तुल्यमस्याकं कुरुपाण्डुपु । यथेष्टं वर्तमानेषु पाण्डवेषु च तेषु च ॥ ते विवाहार्थमानीता वयं सर्वे तथा भवान् । कृते विवाहे सुदिता गमिष्यामो गृहान् प्रति ॥ भवान् वृद्धतसो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च ।

शिष्यवत् ते वयं सर्वे भवामेह न संशयः ॥
भवन्तं धृतराष्ट्रश्च सततं वहु मन्यते ।
आचार्ययोः सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्य च ॥
स भवान् प्रेषयत्यद्य पाण्डनार्थकरं वचः ।
सर्वेपां निश्चितं तन्नः प्रेपयिष्यति यद् भवान् ॥
यदि तावच्छमं कुर्यान्न्यायेन कुरुपुङ्गवः ।
न भवेत् कुरुपाण्ड्नां सोधात्रेण महान् क्षयः ॥
अथ दर्पान्त्रितो सोहान कुर्याद् धृतराष्ट्रजः ।
अन्येषां प्रेपयित्वा च पञ्चाद्स्थान् समाह्वये ॥
ततो दुर्योधनो मन्दः सहामात्यः सवान्थवः ।
निष्ठामापतस्यते मृढः कुर्द्वे गाण्डीवधन्यनि ॥
( महाभारत उद्योगः ५ । १—१० )

तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने कहा—सभासदो! सोमकवंशके घुरंघर वीर महाराज द्रुपदने जो वात कही है, वह उन्हींके योग्य है। इसीसे अमित तेजली पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरके अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो सकती है। हमलोग सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हैं; अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये। जो अवसरके विपरीत आचरण करता है, वह मनुष्य अत्यन्त मूर्ख माना जाता है। परंतु हमलोगोंका कौरवों और पाण्डवोंसे एक-सा सम्बन्ध है। पाण्डव

और कौरव दोनों ही इतारे साथ यभागीय अनुकूछ वर्ताव करते हैं । इस समय हम और आप सब होग विवाहोत्सवमें निमन्त्रित होकार आये हैं। विवाहकार्य सम्पन्न हो गया; अतः अत्र हम ग्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घरोंको छोट जायंगे। आप सगल समाओंगं अवस्था तथा शाबज्ञान दोनों ही दिन्योंसे सवर्की अपेता बड़े हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम सब लोग आपके शिष्यके समान हैं। राजा पृतराष्ट्र भी सदा आपकी विशेष आदर देते हैं, आचार्य होग और हुन दोनोंके आप सखा हैं । अत: आप ही आज पाण्डनोंकी कार्य-सिद्धिके अनुकूछ संदेश मेजिने । आप जो भी संदेश भेजेंगे, वह हम सब लोगोंका निश्चित गत होगा । यदि करश्रेष्ठ दुर्योचन न्यायके अनुसार शान्ति सीकार करेगा, तो कौरव और पाण्डवोंमें परस्पर वन्धुजनोचित सौहार्द-वश महान् संहार न होगा । यदि भृतराष्ट्रपुत्र दुर्योचन मोहवश घमंडमें आकर हमारा प्रस्ताव खीकार न करे, तो आप दूसरे राजाओंको युद्धका निमन्त्रण भेजकर सबके बाद हमलोगोंको आमन्त्रित कीजियेगा । फिर तो गाण्डीवधन्या अर्जुनके कुपित होनेपर मन्दद्यद्वि मृद्ध दुर्योधन अपने मन्त्रियों और वन्धुजनोंके साथ सर्वया नष्ट हो जायगा।

# श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधन और अर्जुन दोनोंको सहायता देने, अर्जुनका सारथि बननेके लिये सीकृति

पाण्डवलोग युद्धोद्योगमें लगे ये और भारतके विभिन्न नरेशोंको निमन्त्रण दे रहे थे। श्रीकृष्ण विराट-नगरसे द्वारकापुरीको चल दिये थे। दुर्योधनको गुतचरोंसे जब इस बातका पता चला तो वह भी द्वारकाकी ओर प्रस्थित हो गया। पाण्डव-पक्षसे अर्जुन श्रीकृष्णसे सहायता माँगनेके लिये चले। दोनों एक ही समय वहाँ पहुँचे। उप समय श्रीकृष्ण श्रायन कर रहे थे। दुर्योधन पहले उनके शयनग्रहमें गये और उनके सिरहानेकी ओर रक्ते हुए एक श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठ गये। इसके बाद अर्जुन पहुँचे और बड़ी नम्रताके साथ हाथ

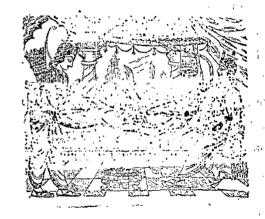

जोड़े हुए श्रीकृष्णके चरणोंकी ओर खड़े हो गये। नींद सुलनेपर श्रीकृष्णने पहले अर्जुनको देखा और उन दोनींका नथावत् सत्कार किया। तदनन्तर दुर्योधन बोले—'मधुसूदन! मैं पहले आया हूँ, अतः युद्धमें आप मेरी सहायता कीजिये।' यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा—

भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नास्ति संशयः।

दृष्टस्तु प्रथमं राजन् मया पार्थो धनंजयः।।

तव पूर्वाभिगमनात् पूर्वं चाप्यस्य दर्शनात्।

साहाय्यग्रभयोरेव करिष्यापि सुयोधन।।

प्रवारणं तु बालानां पूर्वं कार्यभिति श्रुतिः।

तसात् प्रवारणं पूर्वमहः पार्थो धनंजयः।।

मत्संहननतुल्यानां गोपानामर्चुदं महत्।

रायणा इति ख्याताः सर्वे संग्रामयोधिनः।।

वा युधि दुराधर्षा भवन्त्वेकस्य सैनिकाः।

युध्यमानः संग्रामे न्यस्तशस्तोऽहमेकतः।।

भ्यामन्यतरं पार्थ यत् ते हृद्यतरं मतम्।

(महाभारत उद्योगः ७) १५-२०)

'राजन् ! इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ आये हैं; परंतु मैंने पहले कुन्तीनन्दन अर्जुनको देखा है । सुयोधन ! आप पहले आये हैं और को मैंने पहले देखा है; इसिल्ये मैं दोनोंकी ही मता करहाँ॥ । शास्त्रकी आज्ञा है कि 'पहले होंको ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिये; अतः धामें छोटे होनेके कारण पहले कुन्तीपुत्र अर्जुन अपनी अभीष्ट वस्तु पानेके अधिकारी हैं। मेरे दस करोड़ गोपोंकी विशाल सेना है, जो सब-केमरे-जैसे ही बलिष्ठ शरीरवाले हैं। उन सबकी एयए' संज्ञा है, वे सभी युद्धमें डटकर लोहा ले हैं। एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्धके लिये

उद्यत रहें ने और दूसरी ओरसे अकेला में रहूँगा, परंतु में न तो युद्ध करूँगा और न कोई शल ही धारण करूँगा । अर्जुन ! इन दोनोंमेंसे कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मनको अधिक प्रिय जान पड़े, तुम पहले चुन लो; क्योंकि धर्मके अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुननेका अधिकार है।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अर्जुनने केवल भगवान् श्रीकृष्णको चुना और उन्होंकी विजय हुई। दुर्योधन भगवान्-को चाहते भी नहीं थे। उनको नारायणी सेनाकी जलतत थी। पर नारायणरहित नारायणी सेना वैसी ही थी जैसे चेतन आत्मारहित शरीर।

दुर्योधनके चले जानेपर पीताम्बरधारी जगत्स्वष्टा जनार्दन श्रीकृष्णने अर्जुनसे पूछा—

अयुध्यमानः कां बुद्धिमास्त्रायाहं वृतस्त्वया ॥ (महाभारत उद्योग० ७ । ३४)

'पार्थ ! मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच-समझकर मुझे चुना है ?'

अर्जुन बोले—आप शत्रुनाशक हैं और मैं भी शत्रुओंका नाश चाहता हूँ, आप यशस्त्री हैं और मैं भी यश चाहता हूँ, इसलिये आपको चुना है। इसके सिवा मेरे मनमें चिरकालसे यह अभिलाषा थी कि आपको अपना सारिथ वनाऊँ, मेरी इस कामनाको आप पूर्ण करें।

नासुदेव उवाच

उपपन्नमिदं पार्थ यत् स्पर्धसि मया सह । सारथ्यं ते करिष्यामि कामः सम्पद्यतां तव ॥

( महाभारत उद्योग० ७ । ३८ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पार्थ ! तुम जो ( शत्रुओंपर विजय पानेमें ) मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, यह तुम्हारे लिये ठीक ही है। मैं तुम्हारा सारध्य करूँगा। तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो।

# संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना

भगवान् श्रीकृष्ण और द्रुपदकी सम्मतिके अनुसार गापुरमें पाण्डवपक्षसे द्त भेजा गया। द्तका कार्य सम्पन्न राजा द्वपदके वृद्धिमान् प्ररोहितने। उन्होंने कहा-वोंपर कौरवोंकी ओरसे पहले बड़े-बड़े अत्याचार किये !। उन्हें छलसे जएमें हराकर वनवास और अज्ञात-ह लिये विवश किया गया है तथापि पाण्डव वनवासका पूर्ण करके आ गये हैं और अपना पैतृक राज्य माँग । वे पुरानी बातें भुलाकर कौरवोंसे मेल-जोल बनाये रखना । हैं और जनसंहार किये बिना ही अपना न्याय्य राज्याधिकार करना चाहते हैं। उनकी इस शान्तिको दुर्बल्या न जाय ) वे स्वयं तो अजेय भ्रारवीर हैं ही, उनके साथ रोंकी सात अक्षौहिणी सेनाएँ भी हैं। सात्यिक, भीमसेन, 5, सहदेव, अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके क हैं। इन सब बातोंको समझ छेनेपर कोई भी पाण्डवों-।थ भिड़नेका साहस नहीं कर सकता। अतः आपलोग और पहलेकी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार पाण्डवींको ा आधा राज्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिये, दे दीजिये। ऐसा न हो कि यह सन्दर अवसर आपलोगोंके हाथसे उ जाय।

हु पद-पुरोहितके इस कथनका भीष्मजीने समर्थन किया कर्णने विरोध । किंतु धृतराष्ट्रने कर्णको डॉटकर पुरोहितगादर विदा किया और कहा—'मैं संजयको युधिष्ठिरके 
मेजूँगा।'इस निश्चयके अनुसार संजयको भेजा गया। संजय 
वोंसे मिले। कुशल-प्रश्नके पश्चात् उन्होंने युधिष्ठिरको 
प्रृक्ता संदेश सुनाया और उन्हें युद्धसे विरत रहनेकी 
ह दी। युधिष्ठिरने श्रीकृष्णपर सारा भार डाल दिया और 
'श्रीकृष्ण जो कहेंगे, वही करूँगा; मैं इनकी आज्ञाका 
इन नहीं कर सकता।' तब भगवान् श्रीकृष्णने संजयको 
प्रकार उत्तर दिया—

युधिष्ठिर और हम—शान्ति चाहते हैं

वासुदेव उवाच
अविनाशं संजय पाण्डवानामिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च ।
तथा राज्ञो धृतराष्ट्रस्य स्नत
समाशंसे बहुपुत्रस्य दृद्धिम् ॥

कामो हि मे संजय नित्यमेव
नान्यद् त्र्यां तान् प्रति शाम्यतेति ।
राज्ञश्च हि प्रियमेतच्द्रणोमि
मन्ये चैतत् पाण्डवानां समक्षम् ॥
सदुष्करस्तत्र शमो हि नृनं
प्रदर्शितः संजय पाण्डवेन ।
यसिन् गृद्धो धृतराष्ट्रः सपुत्रः
कसादेपां कलहो नावमूच्छेत् ॥
(महाभारत उद्योग० २९ । १—३)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-सूत् संजय ! मैं जिस प्रकार पाण्डवोंको विनाशसे वचाना, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रोंसे युक्त राजा धृतराष्ट्रका भी अभ्युदय चाहता हूँ । सूत ! मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षोंमें शान्ति वनी रहे । 'कुन्तीकुमारो ! कौरवोंसे संवि करो, उनके प्रति शान्त वने रहो,'—इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पाण्डवोंके सामने नहीं कहता हूँ । राजा युविष्ठिरके मुँहसे भी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ और खयं भी इसीको ठीक मानता हूँ । संजय ! जैसा कि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने प्रकट किया है, राज्यके प्रश्नोंको लेकर दोनों पक्षोंमें शान्ति बनी रहे, यह अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है । पुत्रोंसहित धृतराष्ट्र ( इनके खत्व-रूप ) जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे लेनेकी इच्छा करते हैं, उसके छिये इन कौरव-पाण्डवोंमें कलह कैसे नहीं बढेगा ?

गृहस्थके लिये कर्म आवश्यक है न त्वं धर्म विचरं संजयेह मत्तश्च जानासि युधिष्ठिराच । अथो कसात् संजय पाण्डवस्य उत्साहिनः पूर्यतः स्वकर्म॥ यथाऽऽख्यातमावसतः कुदुम्बे
पुरा कसात् साधुविलोपमात्थ ।
असिन् विधौ वर्तमाने यथावदुचावचा मतयो ब्राह्मणानाम् ॥
कर्मणाऽऽहुः सिद्धिमेके परत्र
हित्वा कर्म विद्यया सिद्धिमेके ।
नाभुद्धानो भक्ष्यभोज्यस्य तृप्येद्
विद्वानपीह विहितं ब्राह्मणानाम् ॥
(महाभारत उद्योग॰ २९ । ४—६)

संजय ! तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिरसे धर्मका लोप नहीं हो सकता, तो भी जो उत्साहपूर्वेक खधर्मका पालन करते हैं तथा शास्त्रोंमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार ही कुट्म्ब (गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्डुकुमार युधिष्ठिर-के धर्मलोपकी चर्चा या आराङ्का तुमने पहले किस भावारपर की है ? गृहस्थ-आश्रममें रहनेकी जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्यागके विषयमें वेदज्ञ ब्राह्मणोंके भिन्न-भिन्न विचार हैं। कोई तो ( गृहस्थाश्रममें रहकर ) कर्मयोगके द्वारा ही परलोक-में सिद्धि लाभ होनेकी वात बताते हैं, दूसरे लोग कर्मको त्यागकर ज्ञानके द्वारा ही सिद्धि (मोक्ष-) का प्रतिपादन करते हैं। विद्वान् पुरुष भी इस जगत्में भक्ष्य-भोज्य पदार्थीको भोजन किये बिना तृप्त नहीं हो सकता, अतएव विद्वान् ब्राह्मणके लिये भी क्षुवा-निवृत्तिके हेत् भोजन करनेका विधान है।

या वै विद्याः साधयन्तीह कर्म
तासां फलं विद्यते नेतरासाम्।
तत्रेह वै दृष्टफलं तु कर्म
पीत्वोदकं शाम्यति तृष्णयाऽऽर्तः।।
सोऽयं विधिर्विहितः कर्मणैव
संवर्तते संजय तत्र कर्म।

तत्र योऽन्यत् कर्मणः साधु मन्ये-न्मोघं तस्यालपितं दुर्बलस्य ॥ कर्मणामी भान्ति देवाः परत्र कर्मणैवेह प्लवते मातरिश्वा। कर्मणैव अहोरात्रे विद्धत अतन्द्रितो नित्यग्रदेति सूर्यः॥ मासार्थमासानथ नक्षत्रयोगा-नतन्द्रतश्चन्द्रमाश्चाभ्युपैति दहते जातवेदाः अतन्द्रितो समिध्यमानः कर्म कुर्वन् प्रजाभ्यः ॥ अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं विभर्ति देवी पृथिवी बलेन। शीघ्रमपो वहन्ति अतन्द्रिताः संतर्पयन्तयः सर्वभूतानि नद्यः॥ (महाभारत उद्योग० २९। ७-११)

जो विद्याएँ कर्मका सम्पादन करती हैं, उन्हींका फल दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओंका नहीं। विद्या तथा कर्ममें भी कर्मका ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है। प्याससे पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शान्त होता है ( उसे जानकर नहीं; अत: गृहस्थाश्रममें रह-कर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है ) । संजय ! ज्ञानका विधान भी कर्मको साथ लेकर ही है; अतः ज्ञानमें भी कर्म विद्यमान है। जो कर्मसे भिन्न कर्मोंके त्यागको श्रेष्ठ मानता है, वह दुईछ है, उसका कथन व्यर्थ ही है। ये देवता कर्मसे ही खर्गलोकमें प्रकाशित होते हैं। वायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्पूर्ण जगत्में विचरण करते हैं तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर कर्मद्वारा ही दिन-रातका विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। चन्द्रमा भी आलस्य त्यागकार ( कर्मके द्वारा ही ) मास, पक्ष तथा नक्षत्रोंका योग प्राप्त करते हैं; इसी प्रकार जातवेदा ( अग्निदेव ) भी आलस्परहित होकर प्रजाके लिये कर्म करते हुए ही प्रज्यकित होकर दाह-

क्रिया सम्पन्न करते हैं। पृथ्वीदेवी भी आल्स्यशून्य हो (कर्ममें तत्पर रहकर ही) बलपूर्वक विश्वके इस महान् भारको ढोती हैं। ये निदियाँ भी आल्स्य छोड़कर (कर्वपरायण हो) सम्पूर्ण प्राणियोंको तृप्त करती हुई शीष्ठतापूर्वक जल बहाया करती हैं।

वृहस्पति और इन्द्र आदि देवताओंने सत्कर्मसे महत्त्व प्राप्त किया

अतिन्द्रतो वर्षति भूरितेजाः संनाद्यन्नन्तरिक्षं दिशश्च । अतिन्द्रतो ब्रह्मचर्यं चचार श्रेष्ठत्विमच्छन् बलभिद् देवतानाम्।। हित्वा सुखं मनसश्च प्रियाणि

तेन शकः कर्मणा श्रेष्ठचमाप । सत्यं धर्म पालयन्नप्रमत्तो दमं तितिक्षां समतां प्रियं च ॥ एतानि सर्वाण्युपसेवमानः

एतानि सवाण्युपसवमानः स देवराज्यं भघवान् प्राप ग्रुख्यम् ।

वृहस्पतिक्रीस्नचर्यं चचार समाहितः संशितात्मा यथावत् ॥ हित्वा सुखं प्रतिरुध्येन्द्रियाणि

तेन देवानामगमद् गौरवं सः । तथा नक्षत्राणि कर्मणामुत्र भान्ति

> रुद्रादित्या वसवोऽथापि विक्वे ।। (महाभारत उद्योग० २९। १२-१५)

जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे तन्द्रारहित होकर ब्रह्मचर्य-ब्रतका पालन किया था, वे महातेजस्वी बल्मूदन इन्द्र भी आलस्य छोड़कर (कर्म-परायण होकर ही) मेघगर्जनाद्वारा आकाश तथा दिशाओं-को गुँजाते हुए समय-समयपर वर्षा करते हैं | इन्द्रने सुख तथा मनको प्रिय लगनेवाली वस्तुओंका त्याग करके सत्कर्मके बलसे ही देवताओं में ऊँची स्थिति प्राप्त की । उन्होंने सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रियसंयम,

सिहण्युता, समदिशिता तथा सनको प्रिय ज्यानेवाले उत्तम वर्तावका पाउन किया था। इन समस्त सहुगोंका सेनन करनेके कारण ही इन्ह्रको देवसनाट्का श्रेष्ठ पर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बृह्स्पतिजीने भी नियनपूर्वक समाहित एवं संयतचित्त होकर सुन्का परियाग करके समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें रखते हुए भग्नवर्य-जतका पाछन किया था। इसी सत्कर्भके प्रभावसे उन्होंने देवगुरुका सम्मानित पद प्राप्त किया है। आकाशके सारे नक्षत्र सत्कर्भके ही प्रभावसे परलोकमें प्रकाशित हो रहे हैं। स्त्र, आदित्य, यस तथा विस्वेदेवगण भी कर्मवछसे ही महत्त्वको प्राप्त हुए हैं।

पाण्डव धर्मरक्षा तथा कर्तव्य-पालनमं मृत्युको भो श्रेष्ट मानते हैं

यमो राजा वैश्रवणः कुचेरो
गन्धर्वयक्षाप्सरस्थ स्त ।
त्रह्मविद्यां त्रह्मचर्थं क्रियां च
निवेवमाणा ऋपयोऽप्रत्र भान्ति ॥
जानिनमं सर्वलोकस्य धर्म
विग्रेन्द्राणां क्षत्रियाणां विद्यां च ।
स कसात् त्वं जानतां ज्ञानवान् सन्
व्यायच्छसे संजय कौरवार्थे ॥
आम्नायेषु नित्यसंयोगमस्य
तथास्वमेषे राजस्ये च विद्धि ।

संयुज्यते धतुपा वर्मणा च हस्त्यक्वाद्ये रथक्काक्षेश्व भूयः ॥ ते चेदिमे कौरनाणामुपाय-मनगच्छेयुरवधेनैव पार्थाः ।

मवगच्छेयुरवधेनैव पार्थाः। धर्मत्राणं पुण्यमेषां कृतं स्था-दार्थे वृत्ते भीमसेनं निगृह्य॥

ते चेत् पित्र्ये कर्मणि वर्तमाना आपद्येरन् दिष्टवशेन मृत्युम्।

### यथाशक्त्या पूरयन्तः स्वकर्म तद्प्येपां निधनं स्यात् प्रशस्तम् ॥ (महाभारत उद्योग० २९। १६-२०)

सत ! यमराज, विश्रवाके पुत्र कुबेर, गन्धर्व, यक्ष तथा अप्सराएँ भी अपने-अपने कर्मोंके प्रभावसे ही स्वर्गमें विराजमान हैं । ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचर्य-कर्मका सेवन करने-वाले महर्षि भी कर्मवलसे ही परलोकमें प्रकाशमान हो रहे हैं। संजय ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सम्पूर्ण लोकोंके इस सुप्रसिद्ध धर्मको जानते हो। तुम ज्ञानियोंमें भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तम कौरवोंकी स्वार्थसिद्धिके लिये क्यों वाग्जाल फैला रहे हो र राजा यधिष्टिरका वेद-शास्त्रोंके साथ खाच्यायके रूपमें सदा सम्बन्ध बना रहता है। इसी प्रकार अश्वमेध तथा राजसूय आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा सम्पर्क है। ये धनष और कवचसे भी संयुक्त हैं। हाथी-घोड़े आदि वाहनों, रथों और अस्त-शस्त्रोंकी भी इनके पास कमी नहीं है । ये कुन्तीपुत्र यदि कौरवोंका वध किये बिना ही अपने राज्यकी प्राप्तिका कोई दूसरा उपाय जान लेंगे. तो भीमसेनको आग्रहपूर्वक आर्य पुरुषोंके द्वारा आचरित सद्व्यवहारमें लगाकर धर्मरक्षारूप पुण्यका ही सम्पादन करेंगे, तुम ऐसा ( मलीभाँति ) समझ लो । वाण्डव अपने बाप-दादोंके कर्म--क्षात्रधर्म ( युद्ध आदि-) में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्यका पालन करते द्रुए यदि दैववश मृत्युको भी प्राप्त हो जायँ तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी ।

चारों वर्णोंके और राजाके धर्म

उताहो त्वं मन्यसे शाम्यमेव राज्ञां युद्धे वर्तते धर्मतन्त्रम्। अयुद्धे वा वर्तते धर्मतन्त्रं तथैव ते वाचिममां शृणोमि॥ चातुर्वण्रस्य प्रथमं संविभाग-मवेक्ष्य त्वं संजय स्वं च कर्म।

निशम्याथो पाण्डवानां च प्रशंस वा निन्द वा या मतिस्ते॥ त्राह्मणो बे यजेत ' तीर्थमुख्यानि दद्यादीयात याजयेचापि याज्यान प्रतिग्रहान वा विहितान प्रतीच्छेत ॥ क्षत्रियोऽथो यजेत दद्याद् दानं न तु याचेत किंचित्। चाध्यापयीत याजयेन्नापि एष स्मृतः क्षत्रधर्मः पुराणः॥) बै प्रजानां रक्षणं तथा राजन्यो धर्मेणाप्रमत्तोऽथ कृत्वा सर्ववेदानधीत्य दारान् कृत्वा पुण्यकृदावसेद् गृहान् ॥ पुण्यं धर्ममधीत्य धर्मात्मा ब्रह्मलोकम् । त्रजति यदिच्छया कुषिगोरक्षपण्यै-वैक्योऽधीत्य विंत्तं चिन्वन् पालयन्त्रप्रमत्तः ॥ त्राह्मणक्षत्रियाणां क्रवंन पुण्यकृदावसेद् गृहान्। धर्मशीलः त्राह्मणानां परिचर्या वन्दनं प्रतिपिद्धोऽस्य यज्ञः । नाधीयीत नित्योत्थितो भृतयेऽतन्द्रितः सा-स्मृतः ग्रुद्रधर्मः पुराणः॥ देवं ( महाभारत उद्योग ० २९ । २१-२६ )

यदि तुम शान्ति धारण करना ही ठीक समझते ही तो बताओ, युद्धमें प्रवृत्त होनेसे राजाओंके धर्मका ठीक ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जानसे! क्षित्रय-धर्मका विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहींगे, मैं तुम्हारी वही बात सुननेको उद्यत हूँ। संजय! तुम पहले ब्राह्मग आदि चारों वर्णीके विभाग तथा उनमेंसे प्रत्येक वर्णके अपने-अपने कर्मको देख छो। पित

पाण्डवोंके वर्तमान कर्मपर दृष्टिपात करो; तत्पश्चात् जैसा तुम्हारा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निन्दा करना । ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान-प्रधान तीर्थोंकी यात्रा करे, शिष्योंको पढावे और यजमानोंका यज्ञ करावे अथवा शास्त्रविहित प्रतिग्रह ( दान ) खीकार करे । इसी प्रकार क्षत्रिय स्वाध्याय, यज्ञ और दान करे। किसीसे किसी भी वस्तकी याचना न करे। वह न तो दसरोंका यज्ञ करावे और न अध्यापनका ही कार्य करे: यही धर्मशास्त्रोंमें क्षत्रियोंका प्राचीन धर्म बताया गया है। इसके सिवा क्षत्रिय धर्मके अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे। सम्प्रर्ण वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रममें रहे । इस प्रकार वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्यका सम्पादन करके अपनी इच्छाके अनुसार ब्रह्मलोकको जाता है। वैश्य अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्वारा धनोपार्जन करते हुए सावधानीके साथ उसकी रक्षा करे । ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रममें निवास करे। श्रद्ध ब्राह्मणोंकी सेवा तथा वन्दना करे, वेदोंका खाध्याय न करे। उसके लिये यज्ञका भी निषेव है। वह सदा उद्योगी और आल्स्यरहित होकर अपने कल्याणके लिये चेष्टा करे । इस प्रकार श्रूहोंका प्राचीन धर्म बताया गया है।

एतान् राजा पालयन्तप्रमत्तो नियोजयन् सर्ववर्णान् स्वधर्मे । अकामात्मा समद्यत्तिः प्रजासु नाधार्मिकाननुरुष्येत कामान् ॥ श्रेयांस्तसाद् यदि विद्येत कश्चि-दभिज्ञातः सर्वधर्मोपपन्नः । स तं द्रष्टुमनुशिष्यात् प्रजानां न चैतद् बुध्येदिति तस्मिन्नसाधुः ॥ यदा गृध्येत् 'परभृतौ नृशंसो विधिप्रकोपाद् वलमाददानः ॥ ततो राज्ञामभवद् युद्धमेतत् तत्र जातं वर्म शस्त्रं धनुश्र ॥ (महाभारत उद्योग ॰ २९ । २७-२९)

राजा सावधानीके साथ इन सव वर्णोंका पालन करते हुए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें लगावे । वह कामभोगमें आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानभावसे वर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न करे । यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें कोई सर्वधर्मसम्पन श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह उसीको प्रजाके ग्रण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगवावे कि मेरे राज्यमें कोई पाप-कर्म करनेवाला तो नहीं है ! जब कोई कूर मनुष्य दूसरेकी धन-सम्पत्तिमें लालच रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता है और विवाताके कोपसे (परपीडनके लिये ) सेना संप्रह करने लगता है, उस समय राजाओंमें युद्धका अवसर उपस्थित होता है । ऐसे ही युद्धके लिये कवच, अख-राख और धनुष-का आविष्कार हुआ है ।

चोर-डाकुःों और अत्याचारियोंके वधसे पुण्यकी प्राप्ति होती है

इन्द्रेणैतव् दस्युवधाय कर्म उत्पादितं वर्म शस्त्रं धनुश्र॥ तत्र पुण्यं दस्युवधेन लभ्यते सोऽयं दोषः कुरुभिस्तीब्रह्रपः। अधर्मज्ञैर्धर्ममबुध्यमानैः प्रादुर्भृतः संजय साधु तन्न॥

सपुत्रो तन्न घृतराष्ट्रः राजा धम्यं हरेतं पाण्डवानामकसात् । नावेक्षन्ते राजधर्म पुराणं सर्वे एव ॥ तदन्वयाः कुरव: हरेद धनं स्तेनो ह्यदृष्ट: यत्र हरेत दृष्टः। प्रसद्य वा यत्र संजयैतौ गह्ये तभौ भवत: कि वै पृथक्तवं धृतराष्ट्रस्य पुत्रे ॥ सोऽयं लोभान्मन्यते धर्मसेतं क्रोधवशानुगामी । यमिच्छति भागः पुनः पाण्डवानां निविष्ट-स्तं नः कसादाददीरन परे वै।। असिन् पदे युध्यतां नो वधोऽपि इलाच्यः पित्र्यं परराज्याद् विशिष्टम् । एतान् धर्मान् कौरवाणां पुराणा-राजमध्ये ॥ नाचक्षीथा: संजय ( महाभारत उद्योग० २९। ३०-३५ )

खयं देवराज इन्द्रने ऐसे छुटेरोंका वध करनेके छिये कवच, अख-शस्त्र और धनुषका आविष्कार किया है। (राजाओंको) छुटेरोंका वध करनेसे पुण्यकी प्राप्ति होती है। संजय! कौरवोंमें यह छुटेरेपनका दोष तीव्ररूपसे प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्मकेतो पूरे पण्डित हैं; परंतु धर्मकी वात बिल्कुल नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके साथ मिलकर सहसा पाण्डवोंके धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्यका अपहरण करनेको उतारू हो गये हैं। अन्य समस्त कौरव भी उन्हींका अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीन राजधर्मकी ओर नहीं देखते हैं। चोर चाहे छिपा रहकर धन चुरा ले जाय अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें वे चोर-डाकू निन्दाके ही पात्र होते हैं। संजय! तुम्हीं कहो, धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन और उन चोर-डाकुओंमें क्या अन्तर है ! दुर्योधन कोधके वशीभृत हो उसके अनुसार चलने-

वाला है और वह लोभसे राज्यको ले लेना चाहता है। इसीको वह धर्म मान रहा है; परंतु वह तो पाण्डवेंका भाग है, जो कौरवोंके यहाँ धरोहरके रूपमें रक्खा गया है। संजय! हमारे उस भागको हमसे शत्रुता रखनेवाले कौरव कैसे ले सकते हैं ! सूत! इस राज्यभागकी प्राप्तिके लिये युद्ध करते हुए हमलोगोंका वध हो जाय तो वह भी हमारे लिये स्पृहणीय ही है। वाप-दादोंका राज्य पराये राज्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय! तुम राजाओंकी मण्डलीमें राजाओंके इन प्राचीन धर्मोंका कौरवोंके समक्ष वर्णन करना।

मदान्मृत्युवशाभिपन्नाः एते धार्तराष्ट्रेण मृढाः । समानीता कर्म पापीय पुनः इदं एव वृत्तं कुरुणाम् ॥ सभामध्ये पश्य भार्यों द्रौपदीं पाण्डवानां यशस्विनीं शीलवृत्तोपपनाम् । यदुपैक्षन्त कुरवो भीष्मग्रख्याः कामानुगेनोपरुद्धां व्रजन्तीम् ॥ चेत् तदा ते सक्रमारबृद्धा अवारियध्यन समेताः। क्र्रवः **धृतराष्ट्रोऽकरिष्यत्** प्रियं सम कृतमस्याभविष्यत् ॥ पुत्राणां च दुःशासनः प्रातिलोम्यानिनाय सभामध्ये श्वद्याराणां च कृष्णाम् । तत्र नीता करुणं व्यपेक्ष्य क्षत्तुर्नाथमवाप किंचित् ॥ ( महाभारत उद्योग० २९। ३६-३९)

दुर्योधनने जिन्हें युद्धके लिये बुलवाया है, वे मूर्ष राजा बलके मदसे मोहित होकर मौतके फंदेमें फँस गये हैं । संजय ! भरी सभामें कौरवोंने जो यह अत्यन्त पापपूर्ण कर्म किया था, उनके इस दुराचारपर दृष्टि डालो । पाण्डवोंकी प्यारी पानी यशिखनी द्रीपदी, जो शील और सदाचारसे सम्पन्न है, रजखला-अवस्थामें समाके मीतर लायी जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरवोंने भी उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी । यदि बालकसे लेकर बूढ़ेतक सभी कौरव उस समय दुःशासनको रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करते तथा उनके पुत्रोंका भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो जाता । दुःशासन मर्यादाके विपरीत दौपदीको सभाके भीतर श्रञ्जुरजनोंके समक्ष घसीट ले गया । दौपदीने वहाँ जाकर कातर भावसे चारों ओर करणदृष्टि डाली, परंतु उसने वहाँ विदुरजीके सिवा और किसीको अपना रक्षक नहीं पाया ।

कार्पण्यादेव सहितास्तत्र भूपा नाशक्तुवन् प्रतिवक्तुं सभायाम्। क्षत्ता धर्म्यमर्थे द्ववाणी एक: धर्मबुद्धचा प्रत्युवाचालपबुद्धिम् अबुद्ध्वा त्वं धर्ममेतं सभाया-मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्टुम् । कृष्णा त्वेतत कर्म चकार गुद्ध सभां समेत्य ॥ सुदुष्करं तत्र येन पाण्डवानुञ्जहार **कु**च्छ्रात तथाऽऽत्मानं नौरिव सागरौघात । सभायां यत्रात्रवीत् स्तपुत्रः कुष्णां स्थितां श्रद्यराणां समीपे।। गतिर्विद्यते याज्ञसेनि प्रपद्य दासी धार्तराष्ट्रस वेश्म । पराजितास्ते पतयो न सन्ति पति चान्यं भाविनि त्वं वृणीष्य ।। बीभत्सोईदये प्रोत आसी-दिखिच्छिन्दन् मर्मघाती सुघोरः। वाश्वयस्तिग्मतजाः कर्णाच्छरो प्रतिष्ठितो इदये फाल्गुनस्य ॥ ( महाभारत उद्योग० २९ । ४०—४४ )

उस समय सभामें बहुत-से भूपाछ एकत्रित थे, परंत अपनी कायरताके कारण वे उस अन्यायका प्रति-वाद न कर सके । एकमात्र बिदुरजीने अपना धर्म समझकर मन्दवुद्धि दुर्योधनसे धर्मानुकूछ वचन कहकर उसके अन्यायका विरोध किया । संजय ! बृतसभागं जो अन्याय हुआ था, उसे भुलाकर तुम पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर-को धर्मका उपदेश देना चाहते हो ? द्रौपदीने उस दिन सभामें जाकर अत्यन्त दुष्कर और पवित्र कार्य किया कि उसने पाण्डवों तथा अपनेको महान संकटसे वचा लिया; ठीक उसी तरह, जैसे नौका समद्रकी अगाध जलराशिमें हुवनेसे वचा लेती है । उस सभामें कृष्णा श्वशुरजनोंके समीप खड़ी थी, तो भी सृतपुत्र कर्णने उसे अपमानित करते हुए कहा--- 'याज्ञसेनि ! अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है । तू दासी वनकर दुर्योधनके महलमें चली जा । पाण्डव जूएमें अपनेको हार चुके हैं; अत: अव वे तेरे पति नहीं रहे । भाविनि ! अव त किसी दूसरेको अपना पति वरण कर ले'। कर्णके मुखसे निकला हुआ वह अत्यन्त घोर कटु-वचनरूपी वाण मर्म-पर चोट पहुँचानेबाला था । वह कानके रास्तेसे भीतर जाकर हिंदुयोंको छेदता हुआ अर्जुनके हृदयमें धँम गया । तीखी कसक पैदा करनेवाला वह वाग्वाण आज भी अर्जुनके हृदयमें गड़ा हुआ है ( और इनके कलेजे-को साल रहा है )।

कुष्णाजिनानि परिधित्समानान् दुःशासनः कटुकान्यभ्यभाषत् । एते सर्वे पण्ढतिला विनष्टाः क्षयं गता नरकं दीर्घकालम् ॥ गान्धारराजः शकुनिर्निकृत्या यदन्ननीव् द्यूतकाले स पार्थम् । पराजितो नन्दनः कि तवास्ति कृष्णया त्वं दीन्य वै याज्ञसेन्या ॥

सर्वमेतद जानासि त्वं संजय वाक्यं गर्ह्यमेवं यथोक्तम्। प्रार्थये तत्र त्वहं समाधातुं कार्यभेतद् विपनम् ॥ अहापियत्वा यदि पाण्डवार्थ चेच्छकेयम् । शमं **कुरूणाम**पि पुण्यं च मे स्याच्चरितं महोदयं मुच्येरंश्र कुरवो मृत्युपाशात् ॥ (महाभारत उद्योग० २९ । ४५-४८)

जिस समय पाण्डव वनमें जानेके लिये कृष्ण-मृगचर्म धारण करना चाहते थे, उस समय दु:शासनने उनके प्रति कितनी ही कड़वी वातें कहीं— · 'ये सब-के-सब हिजड़े अब नष्ट हो गये—विस्कालके लिये नरकके गतीमें गिर गये'। गान्धारराज शकुनिने घूतक्री डाके समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे शठतापूर्वक यह वात कही थी कि 'अबतो तुम अपने छोटे भाईको भी हार गये, अब तुम्हारे पास क्या है ? इसिलये इस समय तुम द्रुपदनन्दिनी कृष्णाको दाँवपर रखकर जूआ खेलो ।' संजय ! ( कहाँतक गिनाऊँ, ) जूएके समय जितने और जैसे निन्दनीय वचन कहे गये थे, वे सव तुम्हें ज्ञात हैं। इतनेपर भी इस बिगड़े हुए कार्यको बनानेके े छिये मैं खयं हिस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पाण्डवोंका खार्थ नष्ट किये बिना ही मैं कौरवोंके साथ इनकी संवि करानेमें सफल हो सका तो मेरेद्वारा यह परम पवित्र और महान् अभ्युदयका कार्य सम्पन्न हो जायगा तथा कौरव भी मौतके फंदेसे छूट जायँगे।

पाण्डव घृतराष्ट्रकी सेवा करनेको भी तैयार हैं और युद्ध करनेको भी

अपि मे वाचं भाषमाणस्य काच्यां धर्मीरामामर्थवतीमहिंसाम् । अवेश्वेरन् धार्तराष्ट्राः समक्षं मां च प्राप्तं कुरवः पूजयेयुः॥ अतोऽन्यथा रथिना फाल्ग्रनेन भीमेन चैवाहवदंशिते धार्तराष्ट्रांश्च परासिक्तान विद्धि प्रदह्ममानान् कर्मणा स्वेन पापान पराजितान् पाण्डवेयांस्तु वाचो रौद्रा भापते धार्तराष्ट रूक्षा गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो दुर्योधनं सारियता हि काले ( महाभारत उद्योग० २९ । ४९-

मैं वहाँ जाकर शुक्रनीतिके अनुसार धर्म अर्थसे युक्त ऐसी बातें कहूँगा, जो हिंसावृत्तिको न वाली होंगी। क्या धृतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन विचार करेंगे ! क्या कौरवगण अपने सामने उप होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ! संजय! यदि ऐसा हुआ—कौरवोंने इसके विपरीत भाव दिखाया तो लो कि रथपर बैठे हुए अर्जुन और युद्धके लिये धारण करके तैयार हुए भीमसेनके द्वारा पराजित धृतराष्ट्रके वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्म दग्ध हो जायँगे। ब्यूतके समय जब पाण्डव हार पत्तव दुर्योधनने उनके प्रति बड़ी भयानक और बातें कही थीं। अत: सदा सावधान रहनेवाले भी युद्धके समय गदा हाथमें लेकर दुर्योधनको उन वा याद दिलायेंगे।

सयोधनो मन्युमयो महाद्रमः स्कन्धः कर्णः शक्कनिस्तस शालाः पुष्पफले समृद्धे दु:शासनः **धृतराष्ट्रोऽमनीपी** मूलं राजा धर्ममयो महाद्रुम: स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीपुत्रौ समृद्धे पुष्पफले मूलं त्वहं त्रह्म च त्रह्मणाश्च ।। वनं सपुत्रो घृतराष्ट्र: राजा व्याघारते वै संजय पाण्डुपुत्राः । वनं विनइयेत सिंहाभिग्रप्तं न नश्येत बनाभिगप्तः॥ न निर्वनो वध्यते व्याघो निर्व्याघं छिद्यते वनम् । तसाद् व्याघ्रो वनं रक्षेद् वनं व्याघं च पालयेत् ।। लताधर्मा धार्तराष्ट्राः शालाः संजय पाण्डवाः । न लता वर्धते जातु महाद्वममनाश्रिता॥ स्थिताः शुश्रृपितुं पार्थाः स्थिता योद्धुमरिंद्माः । यत् कृत्यं धृतराष्ट्रस्य तत् करोतु नराधिपः ॥ स्थिताः शमे महात्मानः पाण्डवा धर्मचारिणः । योधाः समर्थास्तव् विद्वनाचक्षीया यथातथम् ॥

दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्षके समान है, कर्ण उस वृक्षका स्कन्ध, शकुनि शाखा और दुःशासन समृद्ध फल-पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल (जड़) हैं। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन (उस वृक्षके) स्कन्ध, भीमसेन शाखा और माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव इसके समृद्ध फल-पुष्प हैं। मैं (भगवान्), वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्षके मूल (जड़)

( महाभारत उद्योग० २९ । ५२-५८ )

हैं। संजय ! प्रत्रोंसहित राजा घृतराष्ट्र एक वन हैं और पाण्डव उस वनमें निवास करनेवाले व्याघ्र हैं। सिंहोंसे रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं वनमें रहकर सुरक्षित सिंह नष्ट नहीं होता, उस वनका उच्छेद न करो; क्योंकि वनसे बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है और बिना व्याप्रके वनको सब लोग आसानीसे काट लेते हैं। अतः न्याप्र वनकी रक्षा करे और वन न्याप्रकी। संजय ! धृतराष्ट्रके पुत्र छताओंके समान हैं और पाण्डव शाल-वृक्षोंके समान । कोई भी लता किसी महान् वृक्षका आश्रय लिये बिना कभी नहीं बढ़ती है ( अत: पाण्डवों-का आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्रपुत्र बढ़ सकते हैं )। शत्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र धृतराष्ट्रकी सेवा करनेके छिये भी उद्यत हैं और युद्धके छिये भी । अब राजा धृतराष्ट्रका जो कर्तन्य हो, उसका वे पाछन करें। विद्वान् संजय ! धर्मका आचरण करनेवाले महात्मा पाण्डव शान्तिके छिये भी तैयार हैं और युद्ध करनेमें भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओंको समझकर तम राजा धृतराष्ट्रसे यथार्थ बातें कहना ।

तदनन्तर युधिष्ठिरने भी अपना संदेश देकर संजयको विदा कर दिया।

#### **→**

# संजयका युधिष्टिरके पास आना और ठौटनेपर कौरव-सभामें भगवान् श्रीकृष्णके संदेश सुनाना

राजा द्रुपद्रके पुरोहित जब कौरव-सभासे लौट आये, तब धृतराष्ट्रने संजयको बहुत-सी बातें समझाकर उसे युधिष्ठिरके पास भेजा । यहाँ आकर युधिष्ठिरसे मिलनेके पश्चात् संजयने उनसे कुशल-समाचार पूछा, फिर युधिष्ठिरने भी कौरवपक्षका समाचार पूछते हुए वहाँ संजयसे अनेक सारगित प्रश्न किये । संजयने युधिष्ठिरको उनके प्रश्नांका उत्तर देकर धृतराष्ट्रका शान्तिमय संदेश सुनाया और अपनी ओरसे भी शान्तिके लिये प्रार्थना की । युधिष्ठिरने कहा—'संजय ! शान्ति तो तभी सम्भव होगी, जब हमें इन्द्रप्रस्थ लौटा दिया जायगा ।' यह सुनकर संजयने युधिष्ठिरको युद्धमें अनेक दोषों-की सम्भावना बताकर उन्हें युद्धसे विरत रहनेकी सलाह दी ।

फिर युधिष्ठिरने भी संजयको उसकी बातका उत्तर दिया ! इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी दी । तदनन्तर संजयको विदाई मिली और युधिष्ठिरने भिन्न-भिन्न कुरुवंदियों के प्रति अपने संदेश दिये। संजयने हस्तिनापुर-को प्रस्थान किया और धृतराष्ट्रसे मिलकर युधिष्ठिरका कुशल-समाचार मुनाया । फिर उसने धृतराष्ट्रके कार्योंकी कड़ी आलोचना की और दूसरे दिन सभामें पाण्डवोंके संदेश मुनानेका वादा करके वह अपने घरको चला गया । धृतराष्ट्रको रातभर नींद नहीं आयी । विदुरजी उनके पास वैठकर उन्हें नीतिकी वातें मुनाते रहे । फिर सनत्मुजातजीने धृतराष्ट्रको ज्ञानोपदेश किया । दूसरे दिन कौरव-सभामें उपस्थित हो संजयने अर्जुन-

का संदेश सुनाया । साथ ही उन्हें दुर्योधनपर शासन करने-की सलाह दी । अन्तमें उसने भगवान् श्रीकृष्णका संदेश इस प्रकार कहा—

द्रीपदीका ऋण मुझपर वढ़ रहा है

वासदेव उवाच

संजयेदं वचो ज्या धतराष्ट्रं मनीपिणम् । कुरुमुख्यस्य भीष्मस्य द्रोणस्यापि च शृष्यतः ॥ आवयोर्वचनात् सत ज्येष्ठानध्यभिनादयन् । यवीयसञ्च कुशलं पश्चात् पृष्ट्वेवमुत्तरम् ॥ यज्ञां विविधियेज्ञैविष्ठेभ्यो दत्तदक्षिणाः । पृत्रैदिश्य मोद्धं महद् वो भयमागतम् ॥ अर्थास्त्यजत पात्रेभ्यः सुतान् प्राप्तुत कामजान् । अर्थास्त्यज्ञतं प्रदृद्धं मे हृदयान्नापसपिति । यद्गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां द्रवासिनम् ॥ (महाभारत उद्योगः ५९ । १८—२२)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा--संजय ! जब कुरुकुळके प्रवान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हों, उसी समय तुम बुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रसे यह बात कहना । सूत ! हम दोनोंकी ओरसे पहले तुम हमसे बड़ी अवस्थावाले श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रणाम कहना और जो लोग अवस्थामें हमसे छोटे हों, उनकी कुराल पूछना। इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना--- 'कौरवो ! नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्भ करो, ब्राह्मणोंको दक्षिणाएँ दो, पुत्रों और क्षियोंसे मिल-जुलकर आनन्द भोग लो: क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुँचा है। तुम सुपात्र व्यक्तियोंको धनका दान दे छो, अपनी इच्छाके अनुसार पुत्र पैदा कर छो तथा अपने ग्रेमीजनोंका प्रिय कार्य सिद्ध कर छो; क्योंकि राजा सुधिष्ठिर अत्र तुमलोगोंपर त्रिजय पानेके लिये उतावले हो रहे हैं । जिस समय कौरवसमामें दौपदीका वस खींचा जा रहा था, मैं हिस्तिनापुरसे वहुत दूर था। उस समय

हम्गाने आर्तभावसे 'गोविन्द' कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर वहुत वड़ा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है ! (अपराधी कौरवोंका संहार किये विना ) उसका भार मेरे हृदयसे दूर नहीं हो सकता।

जिसका मैं सहायक हूँ, उस अर्जुनको कोई नहीं जीत सकता

तेजोमयं दुराधर्षं गाण्डीवं यस्य कार्म्यकम् । मद्द्वितीयेन तेनेह वैरं वः सन्यसाचिना ॥ मद्द्वितीयं पुनः पार्थं कः प्रार्थियतुमिच्छति । यो न कालपरीतो वाप्यपि साक्षात पुरंदरः ॥ बाहुभ्यामुद्रहेद् भूमिं दहेत् कृद्ध इमाः प्रजाः। पातयेत् त्रिदिवाद् देवान् योऽर्जुनं समरे जयेत् ॥ यक्षगन्धर्वभोगिषु । देवासरमन्धेषु न तं पञ्याम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद् रणे ॥ यत् तद् विराटनगरे श्रूयते महदद्धतम्। एकस्य च बहुनां च पर्याप्तं तन्निदर्शनम् ॥ एकेन पाण्डुपुत्रेण विराटनगरे भग्नाः पलायत दिशः पर्याप्तं तन्निदर्शनम् ॥ बलं वीर्यं च तेजरूच शीघ्रता लघुहस्तता। अविषादश्च धैर्यं च पार्थान्नान्यत्र विद्यते ॥ ( महाभारत उद्योग० ५९ । २३---२९ )

जिनके पास अजेय तेजस्वी गाण्डीव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा में हूँ, उन्हीं सञ्यसाची अर्जुनके साय यहाँ तुमने वैर वहाया है। जिसको कालने सव ओरसे घेर न लिया हो, ऐसा कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हो, उस अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता है, जिसका सहायक दूसरा में हूँ। जो अर्जुनको युद्धमें जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओंपर इस पृथ्वीको उटा सकता है, कुपित होकर इन समस्त प्रजाओंको भरम कार सकता है और सम्पूर्ण देवताओंको स्वर्गसे नीचे गिरा ता है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गन्धवों नागोंमें भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखायी देता, पाण्डुनन्दन अर्जुनका सामना कर सके । विराट-में अकेले अर्जुन और बहुत-से कौरवोंका जो अद्भुत महान् संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त नकी सत्यताका पर्याप्त ग्रमाण है। जब विराटनगरमें एकमात्र पाण्डुकुमार अर्जुनसे पराजित हो तुमछोरोंने भागकर विभिन्न दिशाओंकी शरण छी थी, नह एक हो दृष्टान्त अर्जुनकी प्रबळताका पर्याप्त प्रमाण है। अड, पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हार्योक्ती फुर्नी, निपादहीनता तथा धैर्य—ये सभी सद्गुण दुन्तीपुत्र अर्जुनके सिपा (एक साथ) दूसरे किसी पुरुषमें नहीं हैं।

# धिष्टिरका शान्ति-रक्षापूर्वक राज्य-प्राप्तिका उपाय पछना और भगवान् श्रीकृष्णका शान्तितृत वनकर कौरवसभामें जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए युधिष्टिरको युद्धके लिये प्रोत्साहित करना

इधर संजयके चले जानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन, र्ान, माद्रीकुमार नकुल-सहदेव, विराट, द्वुपद तथा केकय-य महारथियोंके पास जाकर कहा—'हमलोग शङ्क, चक्र र गदा धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके पास चलकर से कौरव-सभामें जानेके लिये प्रार्थना करें । वे वहाँ जाकर । प्रयत्न करें, जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान् बाह्णीक । अन्य कुरुवंशियोंके साथ रणक्षेत्रमें युद्ध न करना पड़े । समारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिये परम कल्याण-बात है।' राजा युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर वे सब लोग । स्वित्त होकर भगवान् श्रीकृष्णके समीप गये। श्रीकृष्णके । पहुँचकर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा—

भित्रवरसल श्रीकृष्ण ! मित्रोंकी सहायताके लिये यही ।युक्त अवसर आया है। मैं आपके सिवा दूसरे किसीको जा नहीं देखता, जो इस विपत्तिसे हमलोगोंका उद्धार करे। जा धतराष्ट्रको राज्यका बड़ा छोभ है। उनके मनमें पाप उ गया है । अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न फरके राज्य ये बिना ही हमारे साथ संधिका मार्ग हुँद रहे हैं। मधुसूदन ! ने केवल पाँच ही गाँव माँगे थे, परंतु दुष्टात्मा दुर्योधन बपर अपना ही अधिकार मानकर उन पाँच गाँवोंको भी नेकी बात नहीं स्वीकार कर रहा है। इससे बढकर कप्टकी त और क्या हो सकती है ? हमलोग किसी भी न्यायसे पनी पैतृक सम्पत्तिका परित्याग करने योग्य नहीं हैं। इसके प्ये प्रयत्न करते हुए यदि हमलोगोंका वध हो जाय तो वह ो अच्छा ही है । माधव ! इस विषयमें हमारा पहला ध्येय ही है कि इस और कौरव आपसमें संधि करके शान्तमाव रहकर उस सम्पत्तिका समानरूपंसे उपमीग करें। अतः नलोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं और न कुलके

विनाशकी ही इच्छा रखते हैं। यदि नम्नता दिसानेस भी शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ़कर है। ऐसे समयमें आप क्या उचित समझते हैं ! हम कैसा वर्ताव करें, जिससे हमें अर्थ और घमेंसे भी विद्यत न होना पड़े !' घमेराज युभिष्ठिर-के ऐसा कहनेपर भगवान श्रीकृष्णने उनसे कहा—

न्याययुक्त संधि होगी, तो मैं बड़ा पुण्य समझूँगा

उभयोरेव वामर्थे यास्यामि कुरुसंसदम् ॥ शमं तत्र रुभेगं चेद् युष्मदर्थमहापयन् । पुण्यं मे सुमहद् राजंश्वरितं स्यान्महाफलस् ॥ मोचयेयं मृत्युपाशात् संरब्धान् कुरुस्रंजयान् । पाण्डवान् धार्तराष्ट्रांश्व सर्वां च पृथिवीमिमाम् ॥ (महाभारत उद्योगः ७२ । ७९-८१)



'राजन् ! मैं दोनों पक्षोंके हितके लिये कौरवोंकी समामें जाऊँगा | वहाँ जाकर आपके लाममें किसी

प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए यदि मैं दोनों पक्षोंमें संधि करा सका, तो समझूँगा कि मेरेद्वारा यह महान् फलदायक एवं बहुत वड़ा पुण्यकर्म सम्पन्न हो गया। ऐसा होनेपर एक-दूसरेके प्रति रोषमें भरे हुए इन कौरवों, सृंजयों, पाण्डवों और धृतराष्ट्रपुत्रोंको तथा इस सारी पृथ्वीको भी मानो मैं मौतके फंदेसे छुड़ा हुँगा।

युधिष्ठिर वोले—श्रीकृष्ण ! मेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवों के यहाँ जायँ; क्योंकि आपकी कही हुई अच्छी बातोंको भी दुर्योधन नहीं मानेगा । माधव ! यदि दुर्योधन होहबरा आपके साथ कोई अनुचित वर्ताव किया, तो धन, युख, देवत्व तथा सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा ।

मेरे कोपके सामने कोई नहीं ठहर सकते

#### श्रीभगवानुवाच

जानाञ्चेतां महाराज धार्तराष्ट्रस्य पापताम् । अवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वलोके महीक्षिताम् ॥ न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सर्वपार्थिवाः । कृद्धस्य संयुगे स्थातुं सिंहस्येवेतरे मृगाः ॥ अथ चेत् ते प्रवर्तन्ते मिय किंचिदसाम्प्रतम् । निर्देहेयं कुरून् सर्वानिति से धीयते मितः ॥ न जातु गमनं पार्थ भवेत् तत्र निरर्थकम् । अर्थप्राप्तिः कदाचित् स्थादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥ (महाभारत उद्योगः ७२।८५-८८)

श्रीअगवान्ने कहा—महाराज ! धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन कितना पाषाचारी है, यह मैं जानता हूँ । तथापि वहाँ जाकर संधिके छिये प्रयत करनेपर हम सब छोग सम्पूर्ण जगत्के राजाओंकी दृष्टिमें निन्दाके पात्र न होंगे । (मेरे तिरस्कारके भयसे भी आप चिन्तित न हों, क्योंकि ) जैसे क्रोधमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पश्च नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि मैं कोप करूँ, तो संसारके सारे भूपाछ मिछकर भी युद्धमें मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते । यदि वे मेरे साथ थोड़ा-सा भी अनुचित

बर्ताव करेंगे, तो में उन समस्त कौरवेंको जलाव कर डालूँगा; यह मेरा निश्चित विचार है , कुन्तीनन्दन ! मेरा वहाँ जाना कदापि निर्धेव होगा । सम्भव है, वहाँ अपने अभीष्ट अर्थकी रि जाय और यदि काम न बना, तो भी हम निन्दा बच ही जायँगे ( उत्तरदायित्वसे मुक्त हो जायँगे

युधिष्ठिर बोळे—श्रीकृष्ण ! आपकी जैसी हचि हं कीजिये । आपका कल्याण हो । आप प्रसन्ततापूर्वक वं पास जाइये । आश्राहें, मैं पुनः आपको अपने कार्यमें होकर यहाँ सकुजाल लौटा हुआ देखूँगा । आप हम भाई और मित्र हैं । अर्जुनके तथा मेरे भी प्रीतिभाज आपके सौहार्दके विषयमें हमारे मनमें कोई शंका नहीं अतः आप उभय पश्चोंकी भलाईके लिये वहाँ जाइये । अकल्याण हो ।

क्षत्रिय धर्मयुद्धमं विजय प्राप्त करे, या अपने प्रा दे; यही उसका स्वधर्म है

#### श्रीमगवानुवाच

संजयस्य श्रुतं वाक्यं भवतश्च श्रुतं मया
सर्वं जानाम्यभिन्नायं तेषां च भवतक्व यः।
तव धर्माश्रिता बुद्धिस्तेषां वैराश्रया मतिः।
यद्युद्धेन लभ्येत तत् ते बहुमतं भवेत्।
न चैवं नैष्टिकं कर्म क्षत्रियस्य विशाम्पते।
आहुराश्रमिणः सर्वे न भैक्षं क्षत्रियश्चरेत्॥
जयोवधोवा संग्रामे धात्राऽऽदिष्टः सनातनः।
स्थर्मः क्षत्रियस्येष कार्पण्यं न प्रशसते॥
न हि कार्पण्यमास्थाय शक्या बृत्तिर्युधिष्ठिर।
विक्रमस्य महाबाहो जहि शत्रृत् परंतप॥
अतिगृद्धाः कृतस्नेहा दीर्घकालं सहोपिताः।
कृतिमत्राः कृतवला धार्तराष्ट्राः परंतप॥
न पर्यायोऽत्ति यत् साम्यं त्विय कुर्युविशाम्पते।
वलवत्तां हि मन्यन्ते भीष्मद्रोणकृपादिभिः॥
वलवत्तां हि मन्यन्ते भीष्मद्रोणकृपादिभिः॥

श्रीभगवान् बोले—राजन् ! मैंने संजयकी और आपकी भी बातें सनी हैं । कौरवोंका क्या अभिप्राय है. वह सत्र में जानता हूँ और आपका जो विचार है. उससे भी में अपरिचित नहीं हूँ । आपकी बुद्धि धर्ममें स्थित है और उनकी बुद्धिने शत्रुताका आश्रय हे एक्खा है। आप तो विना युद्ध किये जो कुछ मिल जाय, उसीको वहून समझेंगे । परंतु महाराज ! यह क्षत्रियका नेष्ठिक ( खाभाविक ) कर्म नहीं है । सभी आश्रमोंके श्रेष्ठ पुरुषोंका यह कथन है कि क्षत्रियको भीख नहीं माँगती चाहिये । उसके लिये विधाताने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राममें विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे । यही क्षत्रियका खर्घम है । दीनता अथवा कायरता उसके लिये प्रशंसाकी वस्त नहीं है। महानाह युनिष्ठिर ! दीनताका आश्रय लेनेसे क्षत्रियकी जीविका नहीं चल सकती । शत्रुओंको संताप दिनेवाले महाराज ! अव पराक्रम दिखाइये और शत्रओं-का संहार कीजिये । परंतप ! धृतराष्ट्रके पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर उन्होंने बहुत-से मित्र-राजाओंका संप्रह कर लिया है और उनके साथ दीईकालतक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी वहा लिया है। (शिक्षा और अभ्यास आदिके द्वारा भी ) उन्होंने विशेष शक्तिका संचय कर लिया है। अतः प्रजानाथ ! ऐसा कोई उपाय नहीं हैं, जिससे (वे आपको आधा राज्य देकर ) आपके प्रति समता ( संधि ) स्थापित करें। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं. इसलिये वे अपनेको आपसे अधिक वलवान् समझते हैं। दुर्योधन-दुःशासन आदिके दुर्व्यवहारका वर्णन

द्याधन-दुःशासन आदक दुःध्यक्तरका यणन यावच मार्दवेनैतान् राजन्तुपचरिष्यिम् । तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिदम् ॥ नानुक्रोशाच कार्पण्याच च धर्मार्थकारणात् । अलं कर्तु धार्तराष्ट्रास्तव काममरिदम् ॥ एतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा त्विय । नान्वतःयन्त कोपीनं तावस् कृत्वापि दुष्करम् ॥ पितामहस्य द्रोणस्य चिदुरस्य च धीमतः ।

ब्राह्मणानां च साधूनां राज्ञश्च नगरस्य च ।।

पञ्यतां कुरुप्रख्यानां सर्वेपासेन तत्त्वतः ।

दानशीलं मृदुं दान्तं धर्मशीलमनुवतस् ॥

यत् त्वाप्रपिधना राजन् द्यूते विश्वतवांस्तदा ।

न चापत्रपते तेन नृशंसः स्वेन कर्मणा ॥

तथाशीलसमाचारे राजन् मा प्रणयं कृथाः ।

वध्यास्ते सर्वलोकस्य कि पुनस्तव धारत ॥

वाग्भिरत्वप्रतिरूपाभिरतुदत् त्वां सहानुज्ञः ।

श्राद्यमानः प्रहृष्टः सन् आतृभिः सह भाषते ॥

एतावत् पाण्ड्यानां हि नास्ति किंचिदिह सक्तम् ।

नामधेयं च गोतं च तद्येषां न विष्यते पराभवः ।

बालेन महता चैषां भविष्यति पराभवः ।

प्रकृति ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकृतयो भिष्य ॥

(महाभारत उद्योगः ७३। ८-१७)

अतः शत्रदमन राजन् ! जवतक आप इनके साथ नरमीका वर्ताव करेंगे, तबतक ये आपके राज्यका अपहरण करनेकी ही चेष्टा करेंगे। रातुमर्दन नरेश! आप यह न समझें कि धृतराष्ट्रके पुत्र आपपर क्रुपा करके या अपनेको दीन-दुर्बल मानकर अथवा धर्म एवं अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरय पूर्ण कर देंगे। पाण्डुनन्दन ! कौरवोंके संधि न करनेका सबसे बड़ा कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपका कौपीन धारण कराकर तथा उतने दोर्घकालतका लिये वनवासका दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके लिये पश्चात्ताप नहीं किया । राजन् ! आप दानशील, क्रोमल-खमान, मन और इन्द्रियोंको क्शमें रखनेवाले, खमावत: धर्मपरायण तया सबके हैं, तो भी कूर दुर्योधननं उस समय पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान् विदुर, साधु, ब्राह्मण, राजा धृतराष्ट्र, नगरनिवासी, जनसमुदाय तथा कुरुकुलके सभी श्रेष्ठ पुरुषोंके देखते-देखते आपको जूप्म

छलसे ठग लिया और अपने उस कुक़त्यके लिये वह अनतक ठजाका अनुभव नहीं करता है। राजन ! ऐसे कटिल्खभाव और खोटे आचरणवाले दर्योधनके प्रति आप प्रेम न दिखार्चे । भारत ! धृतराष्ट्रके वे प्रत्र तो सभी लोगोंके वध्य हैं; फिर आप उनका वध करें, इसके छिये तो कहना ही क्या है ? (क्या आप वह दिन भूल गये, जब कि ) दुर्योधनने भाइयोंसहित आपको अपने अनुचित वचनोंद्वारा मार्मिक पीड़ा पहुँचायी थी ! बह अत्यन्त हर्षसे फुलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता इका अपने भाइयोंके साथ कहता था-- 'अब पाण्डवोंके पास इस संसारमें 'अपनी' कहनेके लिये इतनी-सी भी कोई क्ल नहीं रह गयी है। केवल नाम और गोत्र बचा है, परंत वह भी शेष नहीं रहेगा। दीर्घकालके पश्चात् इनकी भारी पराजय होगी। इनकी खाभाविक श्ररता-वीरता आदि नष्ट हो जायगी और ये मेरे पास ही प्राणत्याग करेंगे।

दुःशासनेन पापेन तदा द्वे प्रविति । अनाथवत् तदा देवी द्रौपदी सुदुरात्मना ।। आकृष्य केशे रुदती सभायां राजसंसदि । भीष्मद्रोणप्रमुखतो गौरिति व्याहृता मुहुः ।। भवता वारिताः सर्वे आतरो भीमविक्रमाः । धर्मपाशनिबद्धाञ्च न किंचित् प्रतिपेदिरे ।। ध्राञ्चान्याञ्च परुषा वाचः स समुदीरयन् । श्राञ्चाते ज्ञातिमध्ये स त्विय प्रविति वनम् ।। ये तत्रासन् समानीतास्ते दृष्टा त्वामनागसम् । अञ्चलण्ठा रुदन्तञ्च सभायामासते तदा ।। न चैनमभ्यनन्दंस्ते राजानो त्राह्मणैः सह । सर्वे दुर्योधनं तत्र निन्दन्ति स सभासदः ।। (महाभारत उद्योग० ७३। १८-२३)

उन दिनों जव ज्र्एका खेळ चल रहा था, अस्यन्त दुरात्मा पापी दुःशासन अनाथकी माँति रोती-कळपती हुई मद्दारानी द्रौपदीको उनके केश पकड़- कर राजसभामें वसीट लाया और भीष्म तथा द्रोर आदिके समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए व उसे 'गाय' कहकर पुकारा । यद्यपि आपके भाई र पराक्रम प्रकट करनेमें समर्थ थे, तथापि आपने रोक दिया; इसिलये धर्मबन्धनमें बँधे होनेके कार उस समय उस अन्यायका कुछ भी प्रतीकार व सके । जब आप बनकी ओर जाने लगे, उस सम वह बन्धु-बान्धवोंके बीचमें ऊपर कही हुई तथा औ बहुत-सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता र जो लोग वहाँ बुलाये गये थे, वे सभी नरेश आ निरपराध देखकर रोते और आँस् बहाते रूँघे कण्ठसे उस समय चुपचाप सभागें बैठे रहे । शह सहित उन राजाओंने वहाँ दुर्योधनकी प्रशंसा क्षी । उस समय सभी सभासद् उसकी निन्दा ही रहे थे ।

मैं दुर्योधनके सब दोपॉको खोल दूँगा, जिससे दुर्योध की सभामें सब लोग उसकी नीचताको समझ जायँगे और उनके मन बदल जायँगे

कुलीनस्य च या निन्दा वधी वामित्रकर्शन । महागुणो वधो राजन् न तु निन्दा कुजीविका ॥ तदैव निहतो राजन् यदैव निरपत्रपः । निन्दितक्च महाराज पृथिव्यां सर्वराजिभः ॥ ईपत् कार्यो वधस्तस्य यस्य चारित्रमीदशम् । प्रस्कन्देन प्रतिस्तव्धिक्ष्विक्तम् इच द्वमः ॥ वध्यः सर्प इवानार्यः सर्वलोकस्य दुर्मतिः । जह्येनं त्वममित्रम्न मा राजन् विचिकित्सिथाः ॥ सर्वथा त्वत्क्षमं चैतव् रोचते च ममानघ । यत् त्वं पितिर भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः ॥ अहं तु सर्वलोकस्य गत्वा छेत्स्यामि संशयम् । येपामस्ति द्विधाभावो राजन् दुर्योधनं प्रति ॥ मध्ये राज्ञामहं तत्र प्रातिपौरुपिकान् गुणान् ।

घोराणि रूपाणि तथैव चासि-र्वणीन बहुन पुष्यति घोरह्मपान ।। सुघोरो मनुष्यलोकक्षयकृत नो चेदनुप्राप्त इहान्तकः स्थात् । यन्त्रं कवचान् रथांश्र जस्राणि नागान हयांश्च प्रतिपादियत्वा ॥ कृतनिश्चयास्ते योधाश्च सर्वे भवन्त हस्त्यश्वरथेष यत्ताः। सांग्रामिकं ते यदुपार्जनीयं सर्व समग्रं करु तन्तरेन्द्र॥ दर्योधनो न ह्यलमद्य दातं जीवंस्तवैतन्तृपते कथंचित्। पुरस्ताद्भवत् समृद्धं यत द्यूते हतं पाण्डवसुरूय राज्यम् ॥ (महाभारत उद्योग० ७३ । ३८—४२ ) मुझे तो रात्रुओंके साथ सर्वथा युद्ध होनेकी

सम्भावना दीख रही है; क्योंकि मेरे सामने

ऐसे ही लक्षण ( शकुन ) प्रकट हो रहे हैं मृग ( परा ) और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं प्रदोषकालमें प्रमुख हाथियों और घोड़ोंके समुदाय बड़ी भयानक आकृतियाँ प्रकट होती हैं । इसी प्रका अग्निदेव भी नाना प्रकारके भयजनक वर्णी (रंगीं) व धारण करते हैं। यदि मनुष्यलोकका संहार करनेवार्ल अत्यन्त भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, तं ऐसी वार्ते देखनेमें नहीं आतीं । अतः नरेन्द्र ! आपवे समस्त योद्धा यद्धके लिये दृढ निश्चय करके भाँति-भाँति के शस्त्र, यन्त्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़ोंको सुसजित कर लें तथा उन हाथियों. घोड़ों एवं रथोंपर सवार है युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें । इसके सिव आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओंका संग्रह करना है, उन सबका भी आप संप्रह कर छीजिये। पाण्डवप्रवर ! नरेश्वर ! यह निश्चय मानिये, आपके पास पहले जो समुद्धिशाली राज्य-वैभव था और जिसे आपने जूएमें खो दिया था, वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने जीते-जी आपको कभी नहीं दे सकता।

# अर्जुनका निवेदन और श्रीकृष्णद्वारा उसका उत्तर

भीमसेनके द्वारा संधिविषयक प्रस्ताव करनेपर श्रीकृष्णने ाको समझाया और आश्वासन दिया; फिर उत्साह प्रदान किया । तदनन्तर अर्जुनने कहा—'प्रभो ! 'जिस कार्यको अच्छी तरह किया जाय, वह सफल हो सकता है । श्रीकृष्ण ! आप ऐसा ही प्रयत्न करें, जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाय । जनार्दन ! ऐसा करना आपके लिये अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है । प्रभो ! आप वहाँ जानेमात्रसे यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेंगे । अथवा यदि आप अब कौरवोंका वध ही श्रेष्ठ मानते हों, तो वही श्रीम्रसे-शीम्र किया जाय । फिर इसके सिवा और किसी बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये । आप जानते हैं, इस पापातमा दुर्योधनने भरी सभामें द्रुपदकुमारी कृष्णाको कितना कष्ट पहुँचाया था, परंतु हमने उसके इस महान् अपराधको भी चुपचाप सह लिया था । माधव । वही

हुयोंधन अब पाण्डवोंके साथ अच्छा वर्ताव करेगा, ऐसी वात मेरी बुद्धिमें जँच नहीं रही है। उसके साथ संधिका सारा प्रयत्न ऊसरमें बोये हुए बीजकी मॉति व्यर्थ ही है। अतः बुष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण! आप पाण्डवोंके लिये अबसे करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हों, वही यथा-सम्भव बीब आरम्भ कीजिये।

कौरव-पाण्डय दोनोंके हितके लिये में प्रयत्न कस्ट्रॅगा

श्रीभगवानुवाच

एवमेतन्महाबाहो यथा वदिस पाण्डव । पाण्डवानां कुरूणां च प्रतिपत्स्ये निरामयम् ॥ सर्वे त्विदं ममायत्तं वीभत्सो कर्मणोर्द्धयोः । क्षेत्रं हि रसवच्छुद्धं कर्मणैयोपपादितम् ॥

श्रीभगवान् बोले-महाबाहु पाण्डुकुमार ! तुम जैसा कहते हो, वैसा ही करना उचित है। मैं वही करनेका प्रयत्न करूँगा, जिससे कौरव तथा पाण्डव---दोनोंका संकट दूर हो-दोनों सुखी हो सकें। अर्जुन! इसमें संदेह नहीं कि शान्ति और युद्ध-इन दोनों कार्योंमेंसे किसी एकको हितकर समझकर अपनानेका सारा दायित्व मेरे हाथमें आ गया है; तथापि इसमें प्रारब्धकी अनुकूळता अपेक्षित है । कुन्तीनन्दन । ज़ताई और सिंचाई करके कितना ही ग्रुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी-कभी वर्षाके बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता । जिस खेतमें ज़ताई और सिंचाई की गयी है, वहाँ यह पुरुषार्थ ही किया गया है; परंतु वहाँ भी दैववश सूखा पड़ गया, यह निश्चितरूपसे देखा जाता है [ अत: पुरुषार्थकी सफलताके लिये प्रारम्धकी अनुकूलता आवृत्यक है 🔃 अहं हि तत् करिष्यामि परं पुरुषकारत: ।। दैवं तुन मया शक्यं कर्म कर्तुं कथंचन।

स हि धर्म च लोकं च त्यक्तवा चरति दुर्मतिः ॥

भी टाल देना या बदल देना मेरे लिये है। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और छोड़कर ही चलता है; परंतु इस प्रकार धर्म विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतत ह इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र भाई दु:शासन—ये उसकी अत्यन्त पापः बढ़ावा देते रहते हैं । कुन्तीनन्दन ! : सम्बन्धियोसहित दुर्योधन जवतक मारा नहं तबतक वह राज्यभाग देकर कदापि संवि नह धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रतापूर्वक संविके हि राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं । उधर दुर्चुहि माँगनेपर भी राज्य नहीं देगा । भरतनन्दन युधिष्ठिरने केवल पाँच गाँवोंको माँगनेके लिये . दी है तथा नम्रतापूर्ण वचनोंमें जो संधिका बताया है, वह सब दुर्योबनसे कहना जं है—ऐसा मैं मानता हूँ; क्योंकि वह कुरु

पापात्मा उन सत्र बातोंको कभी खीकार नहीं

पुरुषाय दानापर निभर है । मैं पुरुषार्थ

सकता है, उतना संधिस्थापनके जिये अ

प्रयत्न कार्हेगा; परंतु प्रारम्बके विधानको

ह्मलोगोंका प्रस्ताव खीकार न करनेपर वह इस जगतमें अवस्य ही वधके योग्य हो जायगा।

मम चापि स वध्यो हि जगतञ्चापि भारत । येन कौमारके यूयं सर्वे विषक्तताः सदा ।। विप्रतुप्तं च वो राज्यं नृशंसेन दुरात्मना। न चोपशास्यते पापः श्रियं दृष्टा युधिष्ठिरे ।। असक्रचाप्यहं तेन त्वत्कृते पार्थ भेदितः। न मया तद् गृहीतं च पापं तस्य चिकीर्षितम् ।। जानासि हि महाबाहो त्वमप्यस्य परं मतम । प्रियं चिकीर्षमाणं च धर्मराजस्य मामपि।। संजानंस्तस्य चात्मानं मम चैव परं मतम् । अजानन्त्रिय मां कस्पोदर्जुनाद्याभिशङ्कसे ।। यचापि परमं दिव्यं तचाप्यनुगतं त्वया। विधानं विहितं पार्थं कथं शर्म भवेत् परैः ।। यत् तु वाचा मया शक्यं कर्मणा वापि पाण्डव । किएये तदहं पार्थ न त्वाशंसे शमं परैः ।। कथं गोहरणे हाक्तो नैतच्छर्म तथा हितम्। याच्यमानो हि भीष्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥ ( महाभारत उद्योग० ७९ । १२--१९ )

भारत ! जिसने तुम सब छोगोंको कुमारावस्थामें भी सदा नाना प्रकारके कष्ट दिये हैं, जिस दुरात्मा एवं निर्द्यीने तुम्हारे राज्यका भी अपहरण कर छिया है तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिरके पास सम्पत्ति देखकर शान्त नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त संसारके छिये भी वध्य है । कुन्तीनन्दन ! उसने मुझे भी तुम्हारी ओरसे फोड़नेके छिये अनेक बार चेष्टा की है; परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्तावको कभी खीकार नहीं किया है । महाबाहो ! तुम जानते ही

हो कि दुर्योधनकी भी मेरे विषयमें यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय करना चाहता हैं। अर्जुन ! इस प्रकार तुम दुर्योधनके मनकी भावना तथा मेरे दढ़ निश्चयको जानते हुए भी आज अनजान-की भाँति क्यों मुझपर संदेह कर रहे हो ? कुन्तीकुमार ! जो देवताओंका परम दिव्य ( भूभार उतारनेके लिये ) निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो। फिर शत्रुओंके साथ संधि कैसे हो सकती है! पाण्डनन्दन ! मेरेद्वारा वाणी और प्रयत्नसे जो कुछ हो सकता है, वह मैं अवश्य करूँगा; परंतु पार्थ ! मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओंके साथ संधि हो जायगी। विराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे अज्ञातवासका वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्मजीने मार्गमें दुर्योधनसे याचना की थी कि तुम पाण्डवोंको उनका राज्य देकर उनसे मेळ कर छो, परंतु यह कल्याण और हितकी बात भी उसने किसी प्रकार खीकार नहीं की ।

तदैव ते पराभूता यदा संकिष्णतास्त्वया।
लवशाः क्षणशक्यापि न च तुष्टः सुयोधनः।।
सर्वथा तु मया कार्यं धर्मराजस्य शासनम्।
विभाव्यं तस्य भूयक्य कर्म पापं दुरात्मनः।।
(महाभारत उद्योगः ७९। २०-२१)

जब तुमने कौरवोंको पराजित करनेका संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गये। परंतु दुर्योधन तुमलोगोंपर क्षणभरके लिये किञ्चिन्मात्र भी संतुष्ट नहीं है । मुझे वहाँ जाकर सबसे पहले धर्मराजकी आज्ञाके अनुसार संधिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न करना है। यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधनको उसके पापकर्मका दण्ड कैसे दिया जाय ?



(२) श्रीकृष्णलीलाके नो रसमें—वीभत्स, अद्भुत, शान्त [ प्तना-उद्धार, गोवर्धन-धारण, मातृ-पितृ-पूजन ]

#### कुन्तीको आश्वासन

भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवपक्षसे संधिका प्रस्ताव छे द्त बनकर हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर अपनी वुआ कुन्तीके पास गये। कन्तीने उनका आदर-सत्कार किया और अपनी तथा पुत्रोंकी कष्ट-कथा सुनाकर वे रो पड़ीं। फिर पुत्रोंको संदेश देती हुई बोलीं-"माधव ! तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरसे कहना—'वेटा ! तुम्हारे धर्मकी वडी हानि हो रही है। तम उसे व्यर्थ नष्ट न करो । फिर अर्जन और भीमसेनसे कहना--- 'पुत्रो ! क्षत्राणी जिस प्रयोजनके लिये पुत्र उत्पन्न करती है, उसे पूरा करनेका यह समय आ गया है । फिर नकुल और सहदेवको मेरा यह संदेश सुनाना--'मेरे बच्चो । तम प्राणेंकी बाजी लगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये हए भोगोंको ही प्रहण करना । मधुसूदन ! राज्य छिन गया, इसका मुझे दु:ख नहीं है, जूएमें हार हुई या मेरे बेटे वनमें भेजे गये-इसके कारण भी मझे दुःख नहीं है। परंतु मेरी एकवस्त्रा वधू कृष्णाको रजस्वलावस्थामें बलपूर्वक भरी सभामें ले जाकर जो अपमानित किया गया—इसते बढकर दु:खर्की वात मेरे लिये और क्या हो सकती है । पुरुषोत्तम ! तुम, बलराम और प्रद्युम्न जिसके रक्षक हों, भीमसेन और अर्जुन-जैसे जिसके बेटे जीवित हैं, वही मैं ऐसे-ऐसे दु:ख भोग रही हूँ।"

कुन्तीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार आस्वासन दिया—



पाण्डव माम्य-सुखका त्याग करके वीर-सुख भोगते हैं वासदेव उवाच

का तु सीमन्तिनी त्वादक् लोकेव्वस्ति पितृष्वसः। ग्रास्य राज्ञो दुहिता आजमीदकुलं गता॥ हदाद्ध्रदमिवागता। महाक्रलीना भवती ईश्वरी सर्वेकल्याणी भन्नी परमप्रजिता॥ वीरसूर्वीरपत्नी त्वं सर्वे: समुदिता गुणै: । सुखदुःखे महात्राज्ञे त्वादशी सोद्धमहीति॥ निद्रातन्द्रे क्रोधहपौं क्षुत्पिपासे हिमातपौ। एतानि पार्था निर्जित्य नित्यं वीरसखे रताः ॥ त्यक्तग्राम्यसुखाः पार्था नित्यं वीरसुखप्रियाः। न तु खल्पेन तुष्येयुर्महोत्साहा महाबलाः॥ अन्तं धीरा निषेवन्ते मध्यं ग्राम्यसुखप्रियाः । उत्तमांश्र परिक्लेशान् भोगांश्रातीव मानुपान् ॥ अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे। अन्तप्राप्तिं सुखं प्राहुर्दुःखमन्तरमेतयोः॥ अभिवादयन्ति भवतीं पाण्डवाः सह कृष्णया । आत्मानं च कुश्चलिनं निवेद्याहुरनामयम् ॥ अरोगान् सर्वसिद्धार्थान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पाण्डवान्। ईश्वरान् सर्वलोकस्य हतामित्राञ्श्रिया वृतान् ॥ ( महाभारत उद्योग० ९० । ९१—९९ )

भगवान् वासुदेव बोले—बुआ ! संसारमें तुम-जैसी सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है ! तुम राजा शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अजमीडके कुलमें व्याहकर आयी हो । तुम एक उच्च कुलकी कन्या हो और दूसरे उच्च कुलमें व्याही गयी हो; मानो कमिलिनी एक सरोवरसे दूसरे सरोवरमें आयी हो । एक दिन तुम सर्वकल्याणी महारानी थीं; तुम्हारे पितदेवंत सरी तुम्हारा विशेष सम्मान किया है । तुम वीरपत्नी, बीर जननी तथा समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न हो । महाप्राहे !

तुम्हारी-जैसी विवेकशील बीको सुख और दुःख चुपचाप सहने चाहिये। तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तन्द्रा (आलस्य), क्रोध, हर्ष, भूख-प्यास तथा सर्दी-गरमी इन सबको जीत-कर सदा वीरोचित सुखका उपभोग करते हैं। तुम्हारे पुत्रोंने प्राम्यसुखको त्याग दिया है; वीरोचित सुख ही उन्हें सदा प्रिय है। वे महान् उत्साही और महावली हैं; अतः थोड़-से ऐश्वर्यसे संतु इ नहीं हो सकते। धीर पुरुष भोगोंकी अन्तिम स्थितिका सेवन करते हैं। प्राम्य विषयभोगोंमें आसक्त पुरुष भोगोंकी मध्य स्थितिका ही सेवन करते हैं। वे धीर पुरुष कर्तव्यपालनके रूपमें प्राप्त वड़े-से-बड़े क्लेशोंको सहर्ष सहन करके अन्तमें मनुष्यातीत भोगोंमें रमण करते हैं। महापुरुषोंका कहना है कि अन्तिम ( सुख-दु:खसे अतीत ) स्थितिकी प्राप्ति

ही वास्तविक सुख है तथा सुख-दु: खंके बीचकी स्थिति ही दु:ख है । बुआजी ! द्रीपदीसहित पाण्डवोंने तुम्हें प्रणाम कहलाया है और अपनेकी सकुशल बताकर अपनी सक्षता भी स्चित की है । तुम शीन ही देखोगी, पाण्डव नीरोग अवस्थामें तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, उनके सम्पूर्ण मनोरय सिद्ध हो गये हैं और ने अपने शतुओंका संहार करके साम्राज्य-लक्षीसे संयुक्त हो सम्पूर्ण जगत्के शासक-पद्पर प्रतिष्ठित हैं।

इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदिसे दूर पड़ी हुई कुन्तीदेवीने अज्ञानजनित मोहका निरोध करके भगवान् जनार्दनसे कहा—'महावाहु मधुसूदन श्रीकृष्ण! जो पाण्डवींके लिये हितकर हो तथा जैसे-जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े, वैसे-वैसे करो।'

# दुर्योधनके निमन्त्रणको अस्त्रीकार करनेका कारण वताना

तदनन्तर बुआकी आज्ञा ले, उनकी परिक्रमा करके भगवान् श्रीकृष्ण दुर्योधनके घर गये। राजभयनकी तीन ड्योदियाँ पार करके वे एक स्वेत पर्वत-शिखरके समान ऊँचे प्रासादपर आल्ड हुए। वहाँ सहस्रों राजाओंसे घरा हुआ दुर्योधन राजिसहासनपर आसीन था। दुःशासन, कर्ण तथा शकुनि भी ऊँचे आसनोंपर बेठे थे। श्रीकृष्णके आते ही दुर्योधन मन्त्रियोसहित उठकर खड़ा हो गया। दुर्योधनसे मिलकर केशव अवस्थाके अनुसार वहाँ सभी राजाओंसे यथायोग्य मिले। फिर उस राजसमामें रत्नोंसे विभूषित एक सुवर्णमय पर्यक्कपर भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान हुए। कुरुराजने जनार्दनकी सेवामें गौ, मधुपर्क, जल, गृह तथा राज्य सब कुछ निवदन कर दिया। इसके बाद दुर्योधनने उन्हें भोजनके लिये निमन्त्रित किया, परंतु श्रीकृष्णने उस निमन्त्रणको स्वीकार नहीं किया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तव भगवानने इस प्रकार उत्तर दिया—

दूतके भोजन-सम्मानका नियम

कृतार्थो अञ्जते द्ताः पूजां गृह्णान्त चैत्र ह । कृतार्थं मां सहामात्यं समर्चिष्यसि भारत ॥ ( महाभारत उद्योग ० ९१ । २८ ) 'भारत! ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होनेपर ही भोजन और सम्मान खीकार करते हैं। आप भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा और मेरे मन्त्रियोंका सत्कार करें।' दुर्योधनको इस उत्तरसे संतोष नहीं हुआ। यह बोला—'उद्देश्य सफल हो या न हो, हमारे यहाँ भोजन करनेमें क्या हर्ज है !' तब भगवान्-ने कहा—

किसी भी हेतुसे धर्मत्याग स्वीकार नहीं नाहं कामान्त्र संरम्भान्त द्वेषानार्थकारणात्। न हेतुवादाह्वोभाद् वा धर्म जह्यां कथंचन॥ ( महाभारत उग्रोग॰ ९१। २४)

'राजन् ! में कामसे, क्रोधसे, द्रेषसे, खार्थवरा, हेतुवाद (वहानेवाजी) अथवा छोमसे भी किसी प्रकार धर्मका त्याग नहीं कर सकता।'

भोजन प्रेमके कारण किया जाता है, या भूखों मरनेपर सन्प्रीतिभोज्यान्यनानि आपद्भोज्यानि वा पुनः। न च सम्प्रीयसे राजन् न चैवापद्भता वयम् ॥ अकसाद् द्वेष्टि वै राजन् जनमत्रभृति पाण्डवान् ।

जियानुवर्तिनो आतृन् सर्वैः सम्रदितान् गुणैः ॥
अकसाव्चैव पार्थानां द्वेषणं नोपपद्यते ।
धर्मे स्थिताः पाण्डवेयाः कस्तान् किं वक्तुमहीति ॥
(महाभारत उद्योग० ९१ । २५-२७)

किसीके घरका अन या तो प्रेमके कारण भोजन किया जाता है या आपित्तमें पड़नेपर (भूखों मरनेपर)। नरेश्वर! प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपित्तमें हम नहीं पड़े हैं। राजन्! पाण्डव तुम्हारे माई ही हैं, वे अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न हैं, तथापि तुम जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो। विना कारण ही कुन्तीपुत्रोंके साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है। पाण्डव सदा अपने धर्ममें स्थित रहते हैं, अत: उनके विरुद्ध कीन क्या कह सकता है?

पाण्डवॉका द्वेषी मेरा द्वेषी और उनके अनुकूल . मेरे अनुकूल

यस्तान् द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तानतु स मामतु । ऐकात्म्यं मां गतं निद्धि पाण्डवैर्धर्भचारिभिः ॥ कामक्रोधानुवर्ती हि यो मोहाद् विरुहत्सति । गुणवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमय् ॥ (महाभारत उद्योग० ९१। २८-२९) प्रियेण कुरुते वश्यांश्चिरं यश्निति ।। (द्विपद्ननं न भोक्तव्यं द्विपन्तं नैव भोजयेत् । पाण्डवान् द्विपसे राजन् मम शाणा हि पाण्डवाः॥) सर्वमेतन्त भोक्तव्यमन्तं दुष्टाभिसंहितम् । क्षत्तुरेकस्य भोक्तव्यमिति मे धीयते मितः॥ (महाभारत उद्योग० ९१ । ३०-३२)

जो कल्याणमय गुगोंसे युक्त अपने कुटुम्बीजनोंकों मोह और छोमकी दृष्टिसे देखना चाहता है, वह अपने मन और कोमको न जीतनेवाळा पुरुष द्रीर्घकालतक राजलक्ष्मीका उपभोग नहीं कर सकता। जो अपने मनको प्रिय न लगनेवाले गुणवान् व्यक्तियोंको भी अपने प्रिय व्यवहारद्वारा वशमें कर लेता है, वह दीर्घकालतक यशस्त्री बना रहता है। जो देष रखता हो, उसका अन नहीं खाना चाहिये। देष रखनेवालेको खिलाना भी नहीं चाहिये। राजन्! तुम पाण्डवोंसे देष रखते हो और पाण्डव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा यह सारा अन दुर्भावनासे दूषित है; अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिये तो यहाँ केवल विदुरका ही अन खाने योग्य है। यह मेरी निश्चित धारणा है।

वान याग्य ह । यह मरा निश्चित घारणा ह ।

पवसुक्तवा महावाहुर्दुर्योधनममर्पणम् ।

निश्चकाम ततः शुश्चाद् धार्तराष्ट्रनिवेशनात्॥

(महामारत वयोग॰ ९१।३३)

अमर्पशील दुर्योधनसे ऐसा कहकर महावाहु श्रीकृष्ण

न मां ब्र्युरधर्मिष्ठा यृढा ह्यसुहदस्तथा। शक्तो नावारयत् कृष्णः संरव्धान् कुरुपाण्डवान् ।। साधयन्त्रर्थमहमागत तभयोः तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेयं नृष्ववाच्यताम् ॥ मम धर्मार्थयुक्तं हि श्रुत्वा वाक्यमनामयम् । न चेदादास्यते बालो दिष्टस्य वशमेष्यति ॥ अहापयन -पाण्डवार्थ यथाव-च्छमं क्ररूणां यदि चाचरेयम् । पुण्यं च मे स्याचरितं महात्मन **ग्रच्येरं**श्च क्रयो मृत्युपाशात् ॥ अपि भाषमाणस्य वाचं काच्यां धर्मारामामर्थवतीमहिंस्राय धार्तराष्टाः अवेक्षेरन शमार्थे कुरवः पुजयेयुः॥ मांच ग्राप्तं न चापि सम पर्याप्ताः सहिताः सर्वपार्थिवाः। क्रद्धस्य प्रमुखे स्थातं सिंहस्येवेतरे मृगाः॥ ( महाभारत उद्योग० ९३ । १०-२१ )

जो किसी न्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझा-बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान् पुरुष निर्दय एवं कूर मानते हैं। जो अपने मित्रको उसकी चोटी पकड़-कर भी बुरे कार्यसे हटानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वह किसीकी निन्दाका पात्र नहीं होता है। अतः विदुरजी ! दुर्योचन और उसके मित्रयोंको मेरी शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धर्म और अर्थके अनुकूठ बात अवस्य माननी चाहिये। मैं तो निष्कपटभावसे धृतराष्ट्रके पुत्रों, पाण्डवों तथा भूमण्डलके सभी क्षत्रियोंके हितका ही प्रयत्न करूँगा। इस प्रकार हित-साधनके लिये प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन मुझपर शङ्का

करेगा तो भी मेरे मनको तो प्रसन्नता ही होगी और में अपने कर्तव्यके भारसे उन्मण हो जाऊँगा । भाई-वन्धुओंमें परस्पर फूट होनेका अवसर आनेपर जो मित्र सर्वथा प्रयत्न करके उनमें मेळ करानेके लिये मन्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान पुरुष मित्र नहीं मानते । संसारके पापी, मृद्ध और शत्रभाव रखनेवाले लोग मेरे विषयमें यह न कहें कि श्रीकृष्णने समर्थ होते हुए भी कोचसे भरे हुए कौरव-पाण्डवोंको युद्धसे नहीं रोका ( इसिछिये भी सच्चे भावसे मैं संधि करानेका प्रयत्न करूँगा ) । मैं दोनों ही पक्षोंका स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये यहाँ आया हूँ । इसके लिये पूर्णरूपसे प्रयत्न कर लेनेपर मैं लोगोंमें निन्दाका पात्र नहीं बनूँगा। यदि मूर्ख दुर्योचन मेरे कष्टनिवारक एवं धर्म तथा अर्थ-के अनुकूल वचनोंको सुनकर भी उन्हें प्रहण नहीं करेगा, तो उसे दुर्भाग्यके अधीन होना पड़ेगा। महात्मन् ! यदि मैं पाण्डवोंके न्याय्य खत्वमें वाधा न आने देकर कौरवों तथा पाण्डवोंमें यथायोग्य संधि करा सकूँगा, तो मेरे द्वारा यह महान् पुण्यकर्म वन जायगा और कौरव भी मृत्युके पाशसे मुक्त हो जायँगे। मैं शान्तिके लिये विद्वानोंद्वारा अनुमोदित धर्म और अर्थके अनुकूछ हिंसारहित वात कहूँगा । यदि धृतराष्ट्र-के पुत्र मेरी वातपर घ्यान देंगे तो उसे अवस्य मार्नेगे तया कौरव भी मुझे वास्तवमें शान्ति-स्थापनके छिपे ही आया हुआ जान मेरा आदर कोरेंगे। जैसे क्रोवमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि में कुपित हो जाऊँ, तो ये समस्त राजालीय एक साथ मिळकर भी मेरा सामना करनेमें समर्थ न होंगे।

यदुकुलको सुख देनेवाले वृणिवंशविभूषण श्रीहः विदुरजीसे उपर्युक्त वात कहकर सर्शमावसे सुख देने गर्थ।

# भगवान् श्रीकृष्णका कौरव-सभामें पहुँचकर प्रभावशाली भाषण देना

उठकर श्रीकृष्णने स्नान, जप और अग्निहोत्रसे निष्टत्त हो उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान किया और फिर बस्न एवं आभूषणादि धारण किये। इसी समय राजा दर्योधन और सबलके पत्र शकनिने उनके पास आकर कहा- भहाराज भृतराष्ट्र तथा भीष्मादि सब कौरव महानुभाव सभामें आ गये हैं और आपकी वाट देख रहे हैं। तब श्रीकृष्णचन्द्रने वडी मधुर वाणीमें उन दोनोंका अभिनन्दन किया। इसके पश्चात सार्थिने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ ग्रुभ रथ लाकर खडा कर दिया । श्रीयदनाथ उस स्थार सवार हए । उस समय कौरव-बीर उन्हें सब ओरसे घेरकर चले। भगवानके पीछे उन्होंके रथमें समस्त धर्मोंको जाननेवाले विदरजी भी सवार हो गये । दुर्योधन और शकुनि एक दुसरे रथमें बेठकर उनके पीछे-पीछे चले । धीरे-धीरे भगवानका रथ राजसभाके द्वारपर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर सभामें गये । जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यिकका हाथ पकडकर सभा-भवनमें पधारे, उस समय उनकी कान्तिने समस्त कौरवोंको निस्तेज-सा कर दिया । उनके आगे-आगे ट्योंधन और कर्ण तथापीछे कतवर्मा और वृष्णिवंशी वीर चल रहे थे। सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा धतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने-अपने आसनोंसे खड़े हो गये। श्रीकृष्णके लिये राजसभामें महाराज धतराष्ट्रकी आज्ञासे सर्वतीभद्र नामका सवर्णमय सिंहासन रक्खा गया था। उसपर बैठकर श्रीश्यामसुन्दर सुसकराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत करने छो तथा समस्त कौरव और राजाओंने सभामें पधारे हए श्रीकृष्णका पूजन किया ।

इस समय श्रीकृष्णने सभाके मीतर ही अन्तरिक्षमें नारदादि ऋषियोंको खड़े देखा । तन उन्होंने धीरेसे शान्तनुनन्दन भीष्मजीसे कहा, 'इस राजसभाको देखनेके लिये ऋषि लोग आये हुए हैं। उनको आसनादि देकर बड़े सत्कारसे आवाहन कीजिये। उनके विना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं सकेगा। इन ग्रुद्धचित्त मुनियोंकी शीब्र ही पूजा कीजिये।' इतनेहीमें मुनियोंको सभाके द्वारपर आया देख भीष्मजीने यड़ी शीब्रतासे सेवकोंको आसन लानेकी आज्ञा दी। वे तुरंत ही बहुतन्से आसन ले आये। जब ऋषियोंने आसनोंपर बैठकर अर्घादि ग्रहण कर लिये तम श्रीकृष्ण तथा अन्य सम राजा भी अपने-अपने आतनोंपर बैठ गये। महामति विदुर्जी श्रीकृष्णके सिंहाननते लगे हुए एक मणिमय आसनगर, जिजपर बवेत मृगचर्म विद्या हुआ था, बैठे। राजाओंको श्रीकृष्णके वहुत दिनोंपर दर्शन हुए थे; अतः अमृत पीते-पीते जैसे कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार वे उन्हें देखते-देखते अघाते नहीं थे। उस सभामं सभीका मन श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, इसलिये किसीके मुलसे कोई भी बात नहीं निकलती थी।

जब समामं सब राजा मौन होकर बैठ गये, तब श्रीकृष्णने महाराजध्वराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर वाणीमं कहा— छपा, अनुकम्पा, करुणा, अनुशंसता, सरलता, क्षमा और सत्य इन उत्तम सद्गुणोंसे सम्पन कुरुवंशमं अनुचित कार्य होना कल्याणकारक नहीं है

#### श्रीभगवानुवाच

करूणां पाण्डवानां च शमः स्वादिति भारत । अप्रणाशेन वीराणामेतद् याचितुमागतः॥ राजन् नान्यत् प्रवक्तव्यं तव नःश्रेयसं वचः । विदितं होव ते सर्वं वेदितव्यमरिंदम ॥ इदं हाद्य कुलं श्रेष्ठं सर्वराजसु पार्थिव । श्रुतवृत्तोपसम्पन्नं सर्वैः सम्रुदितं गुणैः ॥ कृपानुकम्पा कारुण्यमानृशंस्यं च भारत । तथाऽऽर्जवं क्षमा सत्यं कुरुष्वेतद् विशिष्यते ॥ तिसन्नेवंविधे राजन् कुले महति तिष्ठति। त्वित्रिमित्तं विशेषेण नेह युक्तमसाम्प्रतम् । त्वं हि धारयिता श्रेष्टः कुरूणां कुरुसत्तमे । मिथ्या प्रचरतां तात बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च ॥ ते पुत्रास्तव कौरव्य दुर्योधनपुरोगमाः। धर्मार्थी पृष्ठतः कृत्वा प्रचरन्ति नृशंसवत् ॥ अशिष्टा गतमर्थादा लोभेन हतचेतसः। स्वेषु बन्धुषु मुख्येषु तद् वेत्थ पुरुषर्भ॥ (महाभारत उद्योग॰ ९५ । ३--१०)

श्रीभगवान चोले-भरतनन्दन ! मैं आपसे यह पार्थना करनेके लिये यहाँ आया हुँ कि क्षत्रिय वीरोंका संहार हए त्रिना ही कौरवों और पाण्डवोंमें शान्तिस्थापन हो जाय । शत्रदमन नरेश ! मुझे इसके सिवा दूसरी कोई क्रव्याणकारक वात आपसे नहीं कहनी है; क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको विदित ही हैं। भपाल ! इस समय समस्त राजाओंमें यह कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है । इसमें शास्त्र एवं सदाचारका पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है। यह कौरवकल समस्त सद्गणोंसे सम्पन है। भारत ! कुरुवंशियोंमें कृपी, अनुकर्मी, कहणा, अनुशंर्सता, सरलता, क्षमा और सत्य-ये सद्गण अन्य राजवंशोंकी अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं। राजन् ! ऐसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित क्रलके होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो, तो यह ठीक नहीं है। तात कुरुश्रेष्ठ! प्रदि कौरवगण बाहर और भीतर ( प्रकट और ग्रप्त-ह्रपसे ) मिथ्या आचरण ( असद्व्यवहार ) करने लगें, तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्गमें स्थापित करनेवाले हैं। कुरुनन्दन ! दुर्योबनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थको रिछे करके कुर मनुष्योंके समान आचरण करते हैं। पुरुषरत ! ये अपने ही श्रेष्ठ वन्धुओंके साथ अशिष्टता-पूर्ण बर्तात्र करते हैं । लोभने इनके हृदयको ऐसा त्रशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्मकी मर्यादा तोड़ डी है। इस बातको आप अच्छी तरह जानते हैं।

आप अपने पुत्रोंको और मैं पाण्डनोंको नियन्त्रणमें रखकर प्रयत्न करें, तो संधि हो सकती है

## सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव समुस्थिता। उपेश्यमाणा कौरव्य पृथिवीं घातयिष्यति।।

शक्या चेयं शमयितुं त्वं चेदिच्छिति भारत ।
न दुष्करो हात्र शमो मतो मे भरतप्भ ॥
त्वय्यधीनः शमो राजन् मिय चैव विशाम्पते ।
पुत्रान् स्थापय कौरन्य स्थापयिष्याम्यहं परान् ॥
आज्ञा तय हि राजेन्द्र कार्या पुत्रैः सहान्वयैः ।
हितं बलवद्प्येपां तिष्ठतां तय शासने ॥
तव चैव हितं राजन् पाण्डवानामथो हितम् ।
शमे प्रयतमानस्य तय शासनकाङ्क्षिणः ॥
स्वयं निष्फलमालक्ष्य संविधत्स्य विशाम्पते ।
सहायभूता भरतास्तवैव स्युर्जनेश्वर ॥
(महाभारत उद्योगः ९५। ११-१६)

कुरुश्रेष्ठ ! इस समय यह अत्यन्त भयंकर आपत्ति कौरवोंमें ही प्रकट हुई है । यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह समस्त भूमण्डलको विष्यंस कर डालेगी। भारत! यदि आप चाहते हों तो इस भयानक विपत्तिका अव भी निवारण किया जा सकता है। भरतश्रेष्ठ ! इन दोनों पक्षोंमें शान्ति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता । प्रजापालक कौरवनरेश ! इस समय इन दोनों पक्षोंमें संवि कराना आपके और मेरे अर्वान हैं। आप अपने पुत्रोंको मर्यादामें रिखये और मैं पाण्डवोंको नियन्त्रणमें रक्खूँगा । राजेन्द्र ! आपके पुत्रोंको चाहिये कि वे अपने अनुयायियोंके साय आपकी प्रत्येक आज्ञा-का पालन करें। आपके शासनमें रहनेसे ही इनका महान् हित हो सकता है। राजन् ! यदि आप अपने पुत्रोंपर शासन करना चाहें और संधिके लिये प्रयत करें तो इसीमें आपका भी हित है और इसीसे पाण्डवीं-का भी भला हो सकता है। प्रजानाय ! पाण्डवेंक साथ वैर और विवादका कोई अच्छा परिगाम नहीं हो सकता; यह विचारकर आप स्वयं ही संधिके स्थि प्रयत्न करें । जनेश्वर ! ऐसा करनेसे भरतवंशी पाण्डव आपके ही सहायक होंगे।

१. दूसरोंको सुख पहुँचानेकी सहज भावनाका नाम 'कुपा' है। २. दूसरोंका दुःख देखकर द्रवित होना एवं काँप उठना 'अनुकम्मा' कहलाता है। ३. दूसरोंके दुःखको दूर करनेका मान 'करगा' है। ४. क्रूरताका सर्वधा अभाव 'अनुशंसता' कहलाता है।

आपके पुत्र तथा पाण्डव मिल जानेपर आप सचके ् अजेय हो सकते हैं

धर्मार्थयोस्तिष्ट राजन पाण्डवैरभिरक्षितः । न हि शक्यास्तथाभृता यत्नादपि नराधिप ॥ न हि त्वां पाण्डवैजेंतं रक्ष्यमाणं महात्मभिः। इन्द्रोऽपि देवैः सहितः प्रसहेत कतो नपः ॥ यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च क्रपः कर्णो विविद्यतिः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तोऽथ वाह्निकः ॥ सैन्धवश्च कलिङ्गश्च काम्बोजश्च सदक्षिणः। युधिष्ठिरो भीससेनः सन्यसाची यमौ तथा ॥ . सात्यिकिश्व महातेजा युपुत्सुश्च महारथः। को त तान विपरीतात्मा युद्धचेत भरतर्षभ ॥ लोकस्येश्वरतां भृयः शत्रुभिश्वाप्यधृष्यताम्। प्राप्स्यसि त्वमित्रप्त सहितः क्रुपाण्डवैः ॥ तस्य ते पृथिवीपालास्त्वत्समाः पृथिवीपते । श्रेयांसश्चेव राजानः संधास्यन्ते परंतप ॥ स त्वं प्रत्रेश्च पौत्रैक्च पितृभिर्मातृभिरतथा। सहद्भिः सर्वतो ग्रप्तः सखं शक्यांस जीवितम् ॥ एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा । अस्विलां भोक्ष्यसे सर्वा पृथिवीं पृथिवीपते ॥ एतैहिं सहितः सर्वैः पाण्डवैः स्वैश्व भारत । अन्यान् विजेष्यसे शत्रनेष स्वार्थस्तवाखिलः ॥ ( महाभारत उद्योग ० ९५ | १७--- २६ )

राजन् ! आप पाण्डवोंसे सुरक्षित होकर धर्म और अर्थका अनुष्ठान कीजिये । नरेन्द्र ! आपको पाण्डवोंके समान संरक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं मिळ सकते । महात्मा पाण्डवोंसे सुरक्षित होनेपर आपको देवताओंसहित इन्द्र भी नहीं जीत सकते; फिर दूसरे किसी राजाकी तो बात ही क्या है ! मरतश्रेष्ठ ! जिस पक्षमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विविद्यति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाह्रीक, सिन्धुराज जयद्रथ, कलिङ्गराज, काम्बोजनरेश सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुछ-सहदेव, महातेजसी सास्पांक तथा महार्स्या युयुत्स हों; उस प्रशंक योद्राजोंसे कीन विपरीत युद्धिवाला राजा युद्ध कर सकता है ! शतुसूद्धन नरेश! कीरव और पाण्डवोंके साथ रहेगार आप पुनः सम्पूर्ण जगत्के सन्नाट होकर शतुओंके जिये अजेय हो जायेंगे। शतुओंको संताप विनेवाले भूगाल! उस दशामें जो राजा आपके समान या आपसे वर्डे हैं, वे भी आपके साथ संवि कर लेंगे। इस प्रकार आप अपने पुत्र, पीत्र, पिता, भाई और सुहरोंद्धारा सर्वणा सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन विता सकेंगे। पृष्पीपते! यदि आप पहलेकी भाँति इन पाण्डवींका ही सत्कार करंगे। मारत! इन समस्त पाण्डवों तथा अपने पुत्रोंके साथ रहनकर आप दूसरे शतुओंपर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसपर आपके समस्त खार्थकी सिद्धि होगी।

आप संधि करके सबको महान् संहारसे बचाइये और इन राजाओंको सकुकाल सानन्द घर छोटा दीजिये

तैरेवोपार्जितां धूमिं भोक्ष्यसे च परंतप ।
यदि सम्पत्ससे पुत्रैः सहामात्येनराधिप ॥
संयुगे वै महाराज दृश्यते सुमहान् क्षयः ।
अये चोभयतो राजन् कं धर्ममनुपन्थिते ॥
पाण्डवैर्निहतैः संख्ये पुत्रैर्नापि महावलैः ।
यद् विन्देथाः सुखं राजंसतद् ब्रूहि भरतर्षभ ॥
ग्रह्माश्च हि कृतास्त्राश्च सर्वे युद्धामिकाङ्क्षिणः ।
पाण्डवास्तावकावचैव तान् रक्ष महतो भयात् ॥
न पत्र्यम कुरून् सर्वान् पाण्डवांवचैव संयुगे ।
श्वीणानुभयतः ग्रह्मान् रिथनो रिथिभिर्हतान् ॥
समवेताः पृथिच्यां हि राजानो राजसत्तम ।
अमर्षवश्चमापन्ना नाभ्ययेपुरिमाः प्रजाः ॥
त्यि प्रकृतिमापन्ने शेषः स्यात् कुरुनन्दन ॥

गुद्धा बदान्या हीमन्त आर्याः पुण्याभिजातयः । अन्योन्यसचिवा राजंस्तान् पाहि महतो भयात् ।। शिवेनेमे भूमिपालाः समागन्य परस्परम् । सह शुक्तवा चपीत्वा चग्रतियान्तु यथागृहम् ।। सुवाससः स्रिग्वणश्च सत्कृता भरतर्पभ । अभ्यं च निराकृत्य वैराणि च परंतप ।।

शत्रसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोंसहित अपने ममस्त पत्रों ( पाण्डवों और कौरवों ) से मिलकर रहेंगे तो उन्होंके द्वारा जीती हुई इस पृथ्वीका राज्य भोगेंगे । महाराज ! युद्ध छिड़नेपर तो महान् संहार ही दिखायी देता है । राजन ! इस प्रकार दोनों पक्षोंका विनाश निमें आप कौन-सा धर्म, सुख, हित तथा कल्याण ति हैं ! भरतश्रेष्ठ ! यदि पाण्डव यद्भमें मारे अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गये उस दशामें आपको कौन-सा ख़ख मिलेगा ? वताइये । पाण्डव तथा आपके पत्र सभी शूरवीर. त्रविद्याके पारङ्गत तथा युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले । आप इन सबकी महान् भयसे रक्षा कीजिये । युद्धके ंणामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरव और पाण्डव प्राय दिखायी देते हैं। दोनों ही पक्षोंके शरवीर रथी योंसे ही मारे जाकर नष्ट हो जायँगे । उपश्रेष्ठ ! ाण्डलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमर्पमें भरकर प्रजाओंका नाश करेंगे । कुरुकुलको आनन्दित नेवाले नरेश ! आप इस जगतकी रक्षा कीजिये. ससे इन समस्त प्रजाओंका नाश न हो। आपके जितस्य होनेपर ये सब लोग बच जायँगे । राजन् ! ये । नरेश ग्रुद्ध, उदार, लजाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलोंमें पन्न और एक दूसरेके सहायक हैं। आप इन सबकी गुन् भयसे रक्षा कीजिये। आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, ससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा-पीकर रालपूर्वक अपने-अपने घरको वापस लौढ जायँ।

शत्रुओंको संताप देनेवाले भरतकुलभूषण ! ये राजालोग उत्तम वस्र और सुन्दर हार पहनकर अमर्ष और वैरको मनसे निकालकर यहाँसे सरकारपूर्वक विदा हों।

> पितृहीन पाण्डुपुत्र आपके ही पुत्र हैं; इनका न्यायपूर्वक पालन कीजिये

हार्दं यत् पाण्डवेष्वासीत् प्राप्तेऽसिन्नायुपः क्षये । तदेव ते भवत्वद्य संधतस्य भरतर्षभ ॥ बाला विहीनाः पित्रा ते त्वयैव परिवर्धिताः । तान् पालय यथान्यायं पुत्रांश्च भरतर्षभ ॥ भवतैव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः । मा ते धर्मस्तथैवाथीं नश्येत भरतर्षभ ॥ (महाभारत उद्योग० ९५ । ३७—३९)

मरतश्रेष्ठ! अव आपकी आयु भी क्षीण हो चली है; इस बुढ़ापेमें आपका पाण्डवोंके ऊपर वैसा ही स्नेह बना रहे, जैसा पहले था; अतः संधि कर लीजिये। भरतर्षभ! पाण्डव बाल्यावस्थामें पितासे बिळुड़ गये थे। आपने ही उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया; अतः उनका और अपने पुत्रोंका न्यायपूर्वक पालन कीजिये। भरतमूषण! आपको ही पाण्डवोंकी सदा रक्षा करनी चाहिये। विशेषतः संकटके अवसरपर तो आपके लिये उनकी रक्षा अत्यन्त आवश्यक है ही। कहीं ऐसा न हो कि पाण्डवोंसे वैर वाँधनेके कारण आपके धर्म और अर्थ टोनों नष्ट हो जायँ।

पाण्डचोंने आपके प्रति प्रार्थना की है—

आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसाद्य च । भवतः शासनाद् दुःत्वमनुभूतं सहानुगैः ॥ द्वादशेमानि वर्षाणि वने निर्व्युपितानि नः । त्रयोदशं तथाज्ञातैः सजने परिवत्सरम् ॥ स्थाता नः समये तस्मिन् पितेति कृतनिश्चयाः । नाहास्म सभयं तात तच्च नो त्राह्मणा विदुः ॥ तिसन् नः समये तिष्ठ स्थितानां भरतर्षभ ।
नित्यं संक्लेशिता राजन् स्वराज्यांशं लभेमिह ।।
त्वं धर्ममर्थं संजानन् सम्यङ् नस्त्रातुमर्हित ।
गुरुत्वं भवति प्रेक्ष्य बहुन् क्केशांस्तितिक्ष्महे ॥
स भवान् सातृपिद्वदसासु प्रतिपद्यताम् ।
गुरोर्गरीयसी वृत्तिर्या च शिष्यस्य भारत ॥
वर्तामहे त्विय च तां त्वं च वर्तस्व नस्तथा ।
पित्रा स्थापय पथिष्वस्मांस्तिष्ठ धर्मे सुवर्मिन ।
(महाभारत उद्योगः ९५ । ४०—४६ ।
।

राजन ! पाण्डवोंने आपको प्रणाम प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलाया है---'ताऊजी ! आपकी आज्ञासे अनुचरोंसहित हमने भारी दुःख सहन किया है । बारह वर्षीतक हमने निर्जन वनमें निवास किया है और तेरहवाँ वर्ष जनसमदायसे भरे हुए नगरमें अज्ञात रहकर विताया। ताऊजी ! आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं; अतः हमारे विषयमें की हुई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे ( अर्थात् वनवाससे लीटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्नतापूर्वक लीटा देंगे )---ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी शर्तको कभी नहीं तोड़ा है, इस बातको हमारे साथ रहे हुए ब्राह्मणलोग जानते हैं । भरतवंशशिरोमणे ! हम उस प्रतिज्ञापर दढ़तापूर्वक स्थित रहे हैं; अत: आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहें। राजन् ! हमने सदा क्लेश उठाया है; अब हमें हमारा राज्य-भाग प्राप्त होना चाहिये । आप धर्म और अर्थके जाता हैं; अतः हमलोगोंकी रक्षा कीजिये। आपमें गुरुत्व देखकर---आप गुरुजन हैं, यह त्रिचार करके ( आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ) हम बहुत-से क्लेश चुंपचाप सहते जा रहे हैं; अब आप भी हमारे ऊपर माता-पिताकी भाँति स्तेहपूर्ग वर्ताव कीजिये । भारत ! गुरुजनोंके प्रति शिष्य एवं पुत्रोंका जो वर्ताव होना

चाहिये, हम आपके प्रति उसीका पालन करते हैं। आप भी हमलोगोंपर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप वर्ताव कीजिये। हम पुत्रमण यदि कुनार्यगर जा रहे हों, तो पिताके नाते आपका कर्तन्य है कि हमें सन्मार्य-में स्थापित करें। इसिलिये आप स्वयं धर्मके सुन्दर मार्य-पर स्थित होइये और हमें भी धर्मके मार्यपर ही लाइये।'

पाण्डवोंकी ओरसे सभाको संदेश; सभासदोंके कर्त्तव्यका वर्णन

आहुइचेमां परिपदं पुत्रास्ते भरतपेम ॥ धर्मज्ञेषु सभासत्सु नेह युक्तमसाम्प्रतम् । यत्र धर्मो द्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ॥ हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्त्रत्र सभासदः । विद्धो धर्मो द्यधर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते ॥ न चास्य श्रन्थं कृन्तन्ति विद्धास्त्रत्र सभासदः । धर्म एतानारुजति यथा नद्यनुक्लजान् ॥ (महाभारत उद्योग० ९५ । ४७—५०)

भरतश्रेष्ठ! आपके पुत्र पाण्डवोंने इस सभाके हिये भी यह संदेश दिया है—'आप समस्त समासद्गण धर्मक ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो, यह उचित नहीं है। जहाँ समासदोंक देखते-देखते अवर्मके द्वारा धर्मका और मिय्याके द्वारा सम्यक्षा गळा घोंटा जाता हो, वहाँ वे समासद् नट हुए गाने जाते हैं। जिस सभामें अवर्मसे विद्व हुआ वर्म प्रवेश करता हैं और समासद्गण उस अवर्महर्मा काँटेको काटकर निकाल नहीं देते हैं, वहाँ उस काँटेसे समासद् ही विधे जाते हैं। अर्थात् उन्हें ही अवर्मसे हित होना पड़ता है)। जैसे नदी अपने तटपर उमे हुए वृक्षोंको गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधर्मविद्व धर्म ही उन समासदोंका नाश कर डालता है।

पाण्डवांकी पार्थना सत्य, धर्म ओर न्यायसङ्गत ये धर्ममनुषदयन्तरत्दूर्णीं ध्यायन्त आसते। ते सत्यमाहुर्वस्यं च न्याय्यं च भरत्पेभ ॥ शक्यं किमन्यद् वक्तुं ते दानादन्यजनेश्वर । ह्यवन्तु ते महीपालाः सभायां ये समासते ।। धर्मार्थो सम्प्रधार्येव यदि सत्यं ब्रवीम्यहम् । प्रमुञ्चेमान् मृत्युपाशात् क्षत्रियान् पुरुपर्पभ ॥ प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवशमन्वगाः । पित्र्यं तेभ्यः प्रदायांशं पाण्डवेभ्यो यथोचितम् ॥ ततः सपुत्रः सिद्धार्थो सुङ्क्ष्व भोगान् परंतप । (महाभारत उद्योगः ९५ । ५१—५४%)

तदनन्तर श्रीकृष्णने कहा—भरतश्रेष्ठ! जो पाण्डव सदा धर्मकी ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसीका विचार करके चुपचाप वैठे हैं, वे जो आपसमें एज्य छोटा देनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्य, वर्मसम्मत और न्यायसंगत है । जनेश्वर ! आपसे गण्डवोंका राज्य छोटा देनेके सिवा दूसरी कौन-सी बात वहाँ कही जा सकती है ! इस समामें जो भूमिपाछ छे है, वे धर्म और अर्थका विचार करके खयं वतावें, ं ठीक कहता हूँ या नहीं । पुरुषरान ! आप इन जियोंको मौतके फंदेसे छुड़ाइये । भरतश्रेष्ठ ! शान्त ो जाइये, कोधके वशीभूत न होइये। परंतप ! पाण्डवोंने यथोचित पैतृक राज्यभाग देकर अपने पुत्रोंके साथ फल्मनोरथ हो मनोवाञ्छित भोग भोगिये ।

ों आपका और पाण्डवोंका कल्याण चाहता हूँ; आप न्याय करके प्रजाको सुखी कीजिये

अजातशत्रुं जानीपे स्थितं धर्मे सतां सदा ।।
सपुत्रे त्विय वृत्तिं च वर्तते यां नराधिप ।
दाहितश्च निरस्तश्च त्वामेवोपाश्रितः पुनः ।।
इन्द्रप्रस्थं त्वयैवासौ सपुत्रेण विवासितः ।
स तत्र विवसन् सर्वान् वशमानीय पार्थिवान् ।।
त्वन्मुखानकरोद् राजन् न च त्वामत्यवर्तत ।
तस्यैवं वर्तमानस्य सौवलेन जिहीपता ।।
राष्ट्राणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमोविधः ।

स तामवस्यां सम्प्राप्य कृष्णां प्रेक्ष्य सभागताम्।। स्त्रधमादमेयातमा नाकम्पत युधिष्ठिरः । अहं तु तव तेषां च श्रेय इच्छामि भारत ॥ धर्मादर्थात् सुखाच्चेय माराजन् नीनशः प्रजाः । अनर्थमर्थं मन्यानोऽप्यर्थं चानर्थमात्मनः ॥ लोमेऽतिप्रस्तान् पुत्रान् निगृह्णीष्य विशाम्पते । स्थिताः शुश्रृषितुं पार्थाः स्थिता योद्धुमिरदमाः ॥ यत् ते पथ्यतमं राजंस्तसिंस्तिष्ठ परंतप ॥ (महाभारत उद्योगः ९५ । ५५—६२)

नरेश्वर ! आप जानते हैं कि अजातरात्र युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषोंके धर्मपर स्थित हैं । उनका प्रत्रोंसहित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं । आपछोगोंने उन्हें छाक्षागृहकी आगर्मे जलवाया तथा राज्य और देशसे निकाल दिया; तो भी वे पुन: आपकी ही शरणमें आये हैं । प्रत्रोंसहित आपने ही युधिष्ठिरको यहाँसे निकालकर इन्द्रप्रस्थका वहाँ रहकर उन्होंने समस्त निवासी बनाया 1 राजाओंको अपने वज्ञमें किया और उन्हें आपका मुखापेक्षी बना दिया। राजन् ! तो भी युधिष्ठिरने कभी थापकी आज्ञाका उल्लब्हन नहीं किया । ऐसे साध वर्ताववाले युधिष्ठिरके राज्य तथा धन-धान्यका अपहरण कर लेनेकी इच्छासे सुबलपुत्र शकुनिने जुएके वहाने अपना महान् कपट-जाल फैलाया । उस दयनीय अवस्थामें पहुँचकर अपनी महारानी कृष्णाको सभामें ( तिरस्कारपूर्वक ) ठायी गयी देखकर भी महामना यधिष्ठिर अपने क्षत्रियधर्मसे विचलित नहीं हुए। भारत ! मैं तो आपका और पाण्डवोंका भी कल्याण ही चाहता हूँ। राजन् ! आप समस्त प्रजाको धर्म, अर्थ और सुखसे विश्वत न कीजिये । इस समय आप अनर्थको ही अर्थ और अर्थको ही अपने लिये अनर्थ मान रहे हैं । प्रजानाथ ! आपके पुत्र लोभमें अत्यन्त आसक्त हो गये हैं, उन्हें नियन्त्रणमें लाइये। राजन्! शत्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीके पुत्र आपकी सेवाके

लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये भी प्रस्तुत हैं। परंतप! जो आपके लिये विशेष हितकर जान पड़े, उसी मार्गका अवलम्बन कीजिये। भगवान् श्रीकृष्णके उस कथनका समन्त राजाभीने इदयसे आदर किया | वहाँ उसके उत्तरमें कीई भी कुंध कहनेके लिये अग्रसर न हो सका |

# धृतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान् श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना

कौरव-समामें जब श्रीकृष्ण प्रभावशाली माषण दे चुके, उस समय मुनिवर परशुराम, कण्व तथा देवर्षि नारदने नाना प्रकारके उपाख्यान सुनाकर दुर्योधनको समझानेका प्रयास किया; परंतु उसने किसीकी बात नहीं सुनी । तब धतराष्ट्रने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा-- 'तात जनार्दन ! मैं अपने वशमें नहीं हूँ। जो कुछ किया जा रहा है, वह मुझे प्रिय नहीं है, किंतु क्या कहूँ ! मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे। महाबाह पुरुषोत्तम ! शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधनको आप ही समझा बुझाकर राहपर लानेका प्रयत्न कीजिये। यह सत्पुरुषोंकी कही हुई बात नहीं सुनता है। गान्धारी, बुद्धिमान विदुर तथा हित चाहनेवाले भीष्म आदि अन्यान्य सहदोंके कथनपर भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रभो ! दुरात्मा राजा दुर्योधनकी बुद्धि पापमें लगी हुई है। यह पापका ही चिन्तन करनेवाला कर और विवेक-शृत्य है। आप ही इसपर अनुशासन कीजिये। यदि आप इसे संधिके लिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सहदोंका यह बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न हो जायगा ।'

धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण अर्थ और धर्मके तत्त्वको जाननेवाले वृष्णिकुलनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण अमर्पशील दुर्योधनकी ओर धूमकर उससे मधुर वाणीमें बोले—

दुर्योघनके गुणोंकी सराहना करते हुए उनसे अपनी तथा भीष्म, द्रोण, विदुर, क्वपाचार्य आदिकी सम्मति माननेके लिये अनुरोध

दुर्योधन निर्वाधेदं सद् वाक्यं क्रुरुसत्तम ।। शर्मार्थं ते विशेषेण साजुबन्धस्य भारत । महाप्राज्ञकुले जातः साध्वेतत् कर्तुमहीस ।। श्रुतञ्ज्तोपसम्पनः सर्वैः समुद्तितो गुणैः। दौष्कुलेया दुरात्मानो नृशंसा निरपत्रपाः॥ त एतदीदृशं कुर्युर्यथा त्वं तात मन्यसे।

धर्मार्थयुक्ता लोकेऽस्मिन् प्रदृत्तिर्लङ्यते सताम् ॥ असतां चिपरीता तु लक्ष्यते भरतर्पभ । विपरीता त्वियं वृत्तिरसकुछक्यते त्विय ॥ अधर्मश्रातुवन्थोऽत्र घोरः प्राणहरो महान्। अनिष्टशानिमित्तश्च न च शक्यश्च भारत ॥ तमनर्थे परिहरनातमश्रेय: करिष्यमि । भ्रात्णामथ भृत्यानां मित्राणां च परंतप ॥ अथम्यीदयशसाच कर्मणस्त्वं प्रमोक्ष्यसे। श्ररे महोत्साहैरात्मन द्विनेह श्रते। ॥ संधत्स्व पाण्डवैर्भरतर्पभ । पुरुपन्याघ तद्भितं च प्रियं चैव धतराष्ट्रस्य धीमतः॥ द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः। पितामहस्य कृपस्य सोमदत्तस्य वाह्नीकस्य च धीमतः॥ अश्वत्थाम्नो विकर्णस्य संजयस्य विविंशतेः। ज्ञातीनां चैव भृषिष्ठं मित्राणां च परंतप ॥ (महाभारत उद्योग॰ १२४। ८—१८)

वुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम मेरी यह बात सुनो । भारत ! मैं विशेषतः संग-सम्बन्धियोसहित तुम्हारे कल्याणके लिये ही तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूँ । तुम परम ज्ञानी महापुरुषोंके कुलमें उत्पन्न हुए हो । खयं भी शाखोंके ज्ञान तथा सद्व्यवहारसे सम्पन्न हो । तुममें सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं । अतः तुम्हें मेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिये । तात! जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार्य तो वे लोग करते हैं, जो नीच कुलमें उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुष्टचित्त, कूर एवं निर्लज हैं । मरतश्रेष्ठ । इस जगत्में सत्पुरुषोंका व्यवहार धर्म और अर्थसे युक्त

द्धिगोचर होता है । तुम्हारे भीतर यह विपरीत वृत्ति बारंबार देखनेमें आती है। भारत ! इस समय तुम्हारा जो दूराप्रह है, वह अधर्ममय ही हैं। उसके होनेका कोई समचित कारण भी नहीं है। यह भयंकर हठ अनिष्ठकारक तथा महान प्राणनाशक है। तम इसे सफल बना सको, यह सम्भव नहीं है। परंतप ! यदि तम उस अनर्थकारी दराप्रहको छोड़ दो तो अपने क्रव्याणके साथ ही भाइयों. सेवकों तथा मित्रोंका भी महान् हित-साधन करोगे। ऐसा करनेपर तुम्हें अधर्म और अपयशकी प्राप्ति करानेवाले कर्मसे छुटकारा मिळ जायगा । अतः भरतकुलभूषण पुरुषसिंह ! तुम ज्ञानी, नरम उत्साही, शूरवीर, मनस्त्री एवं अनेक शास्त्रोंके जाता पाण्डवोंके साथ संधि कर छो । यही परम बुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रको भी प्रिय एवं हितकर जान गड़ता है । परंतप ! पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, नहामति विदर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान् बाहलीक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विविंशति तथा अन्यान्य कृटम्बीजनों एवं मित्रोंको भी यही अधिक प्रिय है। जो श्रेष्ठ सहदोंकी बात न मानकर दुर्घोंको अपनाता और सहदोंसे द्वेष करता है, वह नप्ट हो जाता है शमे शर्म भवेत तात सर्वस्य जगतस्तथा। हीमानसि कले जातः श्रुतवाननृशंसवान् । तिष्ठ तात पितुः शास्त्रे मात्रश्र भरतर्पभ ॥ एतच्छ्रेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति भारत । उत्तमापद्भतः सर्वः पितः सरति शासनम् ॥ रोचते ते पितुस्तात पाण्डवैः सह संगमः। सामात्यस्य क्रुरुश्रेष्ठ तत् तुभ्यं तात रोचताम् ॥ श्रत्वा यः सहदां शास्त्रं मत्यीं न प्रतिपद्यते । विपाकान्ते दहत्येनं किम्पाकमिव भक्षितम् ॥ यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान्न प्रतिपद्यते । स दीर्घसूत्रो हीनार्थः पश्चात्तापेन युज्यते ॥

देखा जाता है और दर्शोंका बर्ताव ठीक इसके विपरीत

यस्तु निःश्रेयसं श्रुत्वा प्राक् तदेवाभिषद्यते । आत्मनो मतग्रुत्सृज्य स लोके सुखमेधते ॥ योऽर्थकामस्य वचनं प्रातिक्र्ल्यान्न मृष्यते । मृणोति प्रतिक्र्लानि द्विषतां वद्यमेति सः ॥ ( महाभारत उद्योग ०१२४ । १९-२५ )

तात! संघि होनेपर ही सम्पूर्ण जगत्का मल हो सकता है। तुम श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न, लजाशील, शास्त्र और कूरतासे रहित हो। अतः मरतश्रेष्ठ! तुम पिता और माताके शासनके अधीन रहो। मारत! पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये कल्याणकारी मानते हैं। मारी आपत्तिमें पड़नेपर सब लोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण करते हैं। तात! मिन्त्रयोंसहित तुम्हारे पिताको पाण्डवोंके साथ संघि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुरुंछ! यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिये। जो मनुष्य सुहदोंके मुखसे शास्त्रसम्मत उपदेश सुनकर भी उसे खीकार नहीं करता है, उसका यह अस्वीकार उसे पिरणाममें उसी प्रकार शोकदम्ध करता है, जैसे खाया हुआ इन्द्रायण-फल पाचनके अन्तमें दाह उत्पन्न करने वाला होता है।

जो मोहवश अपने हितकी बात नहीं मानता है, वह दीर्घमूत्री मनुष्य अपने स्वार्थसे अष्ट होकर केवल पश्चात्तापका भागी होता है । जो मानव अपने कल्याणकी बात सुनकर अपने मतका आप्रह छोड़कर पहले उसीको प्रहण कर लेता है, वह संसारमें सुख्यूर्वक उन्नतिशील होता है । जो अपनी ही मलाई चाहनेवाले अपने सुहद्के वचनोंको मनके प्रतिकृत होनेके कारण नहीं सहन करता, और उन असुहदोंके प्रतिकृत करे हुए वचनोंको ही सुनता है, वह शत्रुओंके अधीन ही जाता है ।

सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्तते मते। शोचन्ते व्यसने तस्य सुद्द्दो नचिरादिव॥ कामार्थीव जुपायेन लिप्समानो विनञ्यति ।। कामार्थी लिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्चरेत् । न हि धर्मादपैत्यर्थः कामो वापि कदाचन ।। उपायं धर्ममेवाहुस्त्रिवर्गस्य विशाम्पते । लिप्समानो हि तेनाशु कक्षेऽग्निरिच वर्धते ।। (महाभारत उद्योग • १२४ । ३४-३८)

भरतभूषण ! विद्वान् एवं बुद्धिमान् पुरुषोंका प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम—इन तीनोंकी सिद्धिके अनुकूल ही होता है। यदि तीनोंकी सिद्धि असम्भव हो तो बुद्धिमान् मानव धर्म और अर्थका ही अनुसरण करते हैं। पृथक्-पृथक् स्थित हुए धर्म, अर्थ और काममेंसे किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष जा ही अनुसरण करता है, मध्यम श्रेणीका मनुष्य इके कारणभूत अर्थको ही प्रहण करता है और र श्रेणीका अज्ञानी पुरुष कामको ही पाना चाहता जो अधम मनुष्य इन्द्रियोंके वशीभूत होकर छोमधर्मको छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायोंसे अर्थ कामकी लिप्सामें पड़कर नष्ट हो जाता है। जो और काम प्राप्त करना चाहता हो, उसे पहले ता ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि अर्थ या कभी धर्मसे पृथक् नहीं होता है। प्रजानाथ!

पाण्डवोंसे प्रेम होनेपर सब मनोरथोंकी सिद्धि

आग बढ़ जाती है।

न् पुरुष धर्मको ही त्रिवर्गकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय

ते हैं। अतः जो धर्मके द्वारा अर्थ और कामको

ा चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी

ामें आगे बढ़ जाता है, जैसे सूखे तिनकोंमें लगी

त्वं तातानुपायेन लिप्ससे भरतर्षभ । ॥धिराज्यं महद् दीप्तं प्रथितं सर्वराजसु ।। ॥त्मानं तक्षति होष वनं परशुना यथा । ः सम्यग्वर्तमानेषु मिथ्या राजन् प्रवर्तते ।। न तस्य हि मितं छिन्द्याद् यस्य नेच्छेत् पराभवम्। अविच्छिन्नमतेरस्य कल्याणे धीयते मितः। आत्मवान् नावमन्येत त्रिष्ठ लोकेष्ठ भारत।। अप्यन्यं प्राकृतं किंचित् किम्र तान् पाण्डवर्षभान्। अमर्पवश्मपन्त्रो न किंचिद् बुध्यते जनः॥ छिद्यते ह्याततं सर्वं प्रमाणं पश्य भारत। श्रेयस्ते दुर्जनात् तात पाण्डवैः सह संगतम्॥ तैहिं सम्प्रीयमाणस्त्वं सर्वान् कामानवाप्सिस्। पाण्डवैनिंमितां भूमि भुज्जानो राजसत्तम॥ पाण्डवीनिंमितां भूमि भुज्जानो राजसत्तम॥ पाण्डवान् पृष्ठतः कृत्वा त्राणमाशंससेऽन्यतः।

( महाभारत उद्योग० १२४ । ३९-४४३ )

तात भरतश्रेष्ठ ! तुम समस्त राजाओंमें विख्यात एवं उज्ज्वल साम्राज्यको अनुचित इस विशाल उपायसे पाना चाहते हो । राजन् ! जो उत्तम व्यवहार करनेवाले सत्परुषोंके साथ असद्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ीसे जंगलकी भाँति उस दुर्व्यव-हारसे अपने-आपको ही काटता है। मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्रिका उच्छेद न करे । जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसी पुरुपका मन कल्याणकारी कार्योंमें प्रवृत्त होता है। भरतनन्दन! मनस्री पुरुषको चाहिये कि वह तीनों छोकोंमें किसी प्राकृत ( निम्न श्रेणीके ) पुरुषका भी अपमान न करे; फिर इन श्रेष्ठ पाण्डवोंके अपमानकी तो बात ही क्या है ? ईर्ष्यिक वरामें रहनेवाला मनुष्य किसी बातको ठीकसे समझ नहीं पाता । भरतनन्दन ! देखो, ईर्ध्याल मनुष्यके समक्ष प्रस्तुत किये हुए सम्पूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन-से हो जाते हैं। तात ! किसी दुष्ट मनुष्य का साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डवोंके साथ मेळ-मिळाप रखना तुम्हारे लिये विशेष कल्याणकारी है। पाण्डवोंसे प्रेम रखनेपर तुम सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लोगे। नृपश्रेष्ठ ! तुम पाण्डवोद्वारा स्थापित राज्यका उपभोग कर रहे हो, तो भी उन्हींको पीछे करके अर्थात्

सारिय वनकर साथ रहूँ और वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्धके छिये आये, उस समय साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हों, कौन उस अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहेगा ? जो समरभूमिमें अर्जुनको जीत सकता है, वह मानो अपनी दोनों मुजाओंपर पृथ्वीको उठा सकता है, कुपित होने-पर इस समस्त प्रजाको दग्ध कर सकता है और देवता-ओंको खर्मसे नीचे गिरा सकता है।

पाण्डवोंके साथ संधि करनेपर सबकी रक्षा और राजलक्ष्मीकी प्राप्ति होगी

पश्य पुत्रांस्तथा भ्रातृञ्ज्ञातीन् सम्बन्धिनस्तथा । त्वत्कृते न विनश्येयुरिसे भरतसत्तमाः ॥ अस्तु शेषं कौरवाणां मा पराभृदिदं कुलम् । कुलप्त इति नोच्येथा नष्टकीर्तिर्नराधिप ॥ त्वामेव खापयिष्यन्ति यौवराज्ये सहारथाः । महाराज्येऽपि पितरं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ॥ मा तात श्रियमायान्तीमवर्मखाः समुद्यताम् । अर्धे प्रदाय पार्थेभ्यो महतीं श्रियमाप्तुहि ॥ पाण्डवैः संशमं कृत्वा कृत्वा च सुहृदां वचः । सम्प्रीयमाणो मित्रैश्च चिरं भद्राण्यवाप्स्यसि ॥

( महाभारत उद्योग० १२४। ५८-६२)

दुर्योधन ! अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुम्बीजनों और संगे-सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट न हो जायँ। नरेश्वर ! कौरववंश वचा रहे, इस कुळका पराभव न हो और तुम भी अपनी कीर्तिका नाश करके कुळवाती न कहळाओ। महारथी पाण्डव तुम्हींको युवराजके पदपर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्रको महाराजके पदपर वनाये रक्खेंगे। तात! अपने घरमें आनेको उद्यत हुई राजळक्षीका अपमान न करो। कुन्तीके पुत्रोंको आधा राज्य देकर स्वयं विशाळ सम्पत्तिका उपभोग करो। पाण्डवोंके साथ संधि करके और अपने हितेषी सुहदोंकी बात मानकर मित्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए तुम दीर्घ-काळतक कल्याणके भागी बने रहोंगे।

भीष्म, द्रोण, विदुर तथा घतराष्ट्रद्वारा श्रीकृष्णके कथनका समर्थन, दुर्योधनका श्रीकृष्णको उत्तर तथा पाण्डवोंको राज्य न देनेका निश्चय, श्रीकृष्णका दुर्योधनको फटकारना और भीष्म आदिको उसे केंद्र करनेकी सलाह देना

भगवान श्रीकृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर अमर्धमें भरे हुए दुर्योधनसे भीष्मजीने कहा—'तात! सुहृदोंमें परस्पर शान्ति वनाये रखनेकी इच्छासे भगवान् श्रीकृष्णने जो सत् सम्मति दी है, उसे खीकार करो। महात्मा केशवकी बात न माननेसे तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याणके भागी नहीं हो सकोगे। कुल्याती, कुत्सित पुरुष, कुबुद्धि एवं कुमार्ग-गामी न बनो। मनमानी करके माता-पिताको शोकके समुद्रमें न इनाओ।'

यह सुनकर दुर्योधन अमर्घके वशीभूत हो वारंवार छंबी साँस खींचने लगा । तब द्रोणाचार्व वोले—'तात! भगवान् श्रीकृष्ण तथा शान्तनुनन्दन भीष्मने तुमसे धर्मार्थयुक्त एवं हितकी वात कही है। तुम इसे मान लो। जो लोग तम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं, वे कभी तुम्हारे काम

नहीं आयेंगे । युद्धका अवसर आनेपर वैरका बोझ दूसरोंके कंषेपर डाल देंगे । समस्त प्रजाओं, पुत्रों और भाइयोंकी हत्या न कराओ । जिनकी ओर भगवान् श्रीकृष्ण और शर्जुन हैं, उन्हें युद्धमें अजेय समझो । यदि इस समय तुम श्रीकृष्ण और भीष्मकी बात नहीं मानोगे तो पीछे पछताओंगे ।'

इसी वीचमें विदुरजी भी दुर्योधनकी ओर देखकर बोले—'भरतकुलभूषण दुर्योधन ! में तुम्हारे लिये शोक नहीं करता । मुझे तो तुम्हारे बूढ़े माता-पिता गान्धारी और धृतराष्ट्रके लिये भारी शोक हो रहा है; क्योंकि ये दोनों तुम-जैसे दुष्ट सहायकके कारण मित्रों और मन्त्रियोंके मारे जानेपर कटे पंखवाले पक्षीकी भाँति अनाथ होकर विचरेंगे । भिक्षुकोंका जीवन वितायेंगे।' तदनन्तर धृतराष्ट्रने कहा—'दुर्योधन! मेरी वात मानो। श्रीकृष्णका कथन अत्यन्त कल्याणकारी है, इसे स्वीकार करो। तुम इनके साथ युधिष्ठिरके पास जाओ और भरतवंशियोंका मङ्गल-कृत्य सम्पादित करो। यही समयोचित कर्तव्य है। श्रीकृष्ण शान्तिकी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम इनकी इस प्रार्थनाको ठुकरा दोगे तो तुम्हारा पराभव हए विना नहीं रह सकता।'

तत्पश्चात् मीष्म और द्रोणाचार्यने पुनः दुर्योधनसे कहा— 'वत्स! जबतक श्रीकृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके युद्धके लिये उद्यत नहीं होते हैं, जबतक गाण्डीव धनुष धरमें रक्खा हुआ है, जबतक धौम्य मुनि यश्चामिमें शत्रुओंकी सेनाके विनाशके लिये आहुति नहीं डालते हैं और जबतक लज्जाशील महाधनुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनाको क्रोधपूर्वक नहीं देखते हैं, तभीतक यह भावी जनसंहार शान्त हो जाना चाहिये।'

कौरवसभामें ये अप्रिय वातें सुनकर राजा दुर्योधनने श्रीकृष्णसे कहा-- 'केशव ! आपको अच्छी तरह सोच-समझ-कर बोलना चाहिये। आप तो पाण्डवोंके प्रेमकी दुहाई देकर उल्टी-सीघी बातें कहते हुए विशेषरूपसे मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। सो क्या आप वलावलका विचार करके ही सर्वदा मेरी निन्दा किया करते हैं ? मैं देखता हूँ आप, विदर्जी, पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले मेरे ही कपर सारे दोष लाद रहे हैं। मैंने तो खूब विचारकर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े-से-बड़ा या छोटे-से-छोटा दोष दिखायी नहीं देता। पाण्डव लोग अपने ही शौकरो जुआ खेलनेमें प्रवृत्त हुए थे; उसमें मामा शकृतिने उनका राज्य जीत लिया, इसीसे उन्हें वनमें जाना पड़ा। बताइये, इसमें मेरा क्या अपराध था, जो हमारे साथ वैर ठानकर वे विरोध कर रहे हैं ! हम जानते हैं, पाण्डवोंमें हमारा सामना करनेकी शक्ति नहीं है, फिर भी वड़े उत्साहके साथ वे इमारे प्रति शत्रुओंका-सा वर्ताव क्यों कर रहे हैं ? हम उनके भयानक कामोंको देखकर या आपलोगोंकी भीषण बातोंको सुनकर डरनेवाले नहीं हैं। इस प्रकार तो हम इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते | कृष्ण ! हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता, जो युद्धमें हमें जीतनेकी हिम्मत रखता हो । भीष्म, द्रोण, कृप और कर्णको तो देवता लोग भी युद्धमें नहीं जीत सकते; पाण्डवोंकी तो वात ही क्या है ! पिताजी मुझे पहले जो राज्यका भाग दे चुके हैं, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता । जबतः जीवित हूँ, तवतक तो पाण्डवोंको इतनी भूमि भी न सकता, जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे सकती है।

दुर्योधनकी बातें सुनकर श्रीकृष्णके नेत्र ह लाल हो गये। वे कुछ विचार करके कौरवसभामें दुर्यो पुनः इस प्रकार बोले—

भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवोंकें साथ किये हुए दुर्व्यवहा का वर्णन करते हुए दुर्योधनको चेतावनी देते हैं

लप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि । स्थिरो भव सहामात्यो विमर्दो भविता महान । यच्चैवं मन्यसे मृढ न मे कश्चिद् व्यतिक्रमः। पाण्डवेष्विति तत् सर्वं निबोधत नराधिपाः। श्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्यनाम् । त्वया दुर्भन्त्रितं द्युतं सौबलेन च भारत । कथं च ज्ञातयस्तात े श्रेयांसः साधुसम्मताः। अथान्याय्यम्रपस्यातुं जिह्नेनाजिह्नचारिणः ॥ अक्षच्तं महाप्राज्ञ सतां मतिविनाशनम् । असर्ता तत्र जायन्ते भेदाश्च व्यसनानि च । तदिदं व्यसनं घोरं त्वया द्यूतमुखं कृतम्। असमीक्ष्य सदाचारान् सार्धे पोपानुबन्धनैः। कथान्यो आत्भार्यो नै निप्रकर्त तथाहित । आनीय च सभां व्यक्तं यथोक्ता द्रौपदी त्वया। क़्लीना शीलसम्पना प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । महिषी पाण्डपुत्राणां तथा विनिकृता त्वया। जानन्ति कुरवः सर्वे यथोक्ताः क्रुरुसंसदि। दुःशासनेन कौन्तेयाः प्रव्रजन्तः परंतपाः ॥ सम्यग्वत्तेष्वछ्वधेषु सततं धर्मचारिषु । स्वेषु बन्धुषु कः साधुश्ररेदेवमसाम्प्रतम्। नृशंसानामनायीणां पुरुषाणां च भाषणम् । कर्णदुःशासनाभ्यां च त्वया च बहुशः कृतम् । सह मात्रा प्रदग्धुं तान् बालकान् वारणावते।

रमं यत्नं न समृद्धं च तत तव ॥ रं कालं प्रच्छनाः पाण्डवास्तदा। कचकायां ब्राह्मणस्य निवेशने ॥ बन्धेश्व यतिताः पाण्डवास्त्वया । ।शाय न समृद्धं च तत् तव।। ( गहाभारत उद्योग० १२८ । २---१५ ) से रणभूमिमें वीर-शय्या प्राप्त होगी। तेरी होगी । तू मन्त्रियोंसहित धैर्यपूर्वक रह । नरसंहार होनेवाला है। मूढ़ ! तू जो ऐसा पाण्डवोंके प्रति मेरा कोई अपराध ही नुके सम्बन्बमें मैं सब बातें बताता हूँ। ग्रेग भी ध्यान देकर सर्ने । भारत ! की बढ़ती हुई समृद्धिसे संतप्त होकर साथ यह खोटा विचार किया था कि ज्ञा खेळा जाय । तात ! अन्यथा सदा व करनेवाले और साध-सम्मानित तेरे यहाँ तुझ-जैसे कपटीके साथ अन्याययुक्त से उपस्थित हो सकते थे ! महामते ! सत्प्रहवोंकी बुद्धिको भी नाश करनेवाला ए पुरुष उसमें प्रवृत्त हों तो उनमें बड़ा ता है तथा उन सबपर बहुत-से संकट ने ही सदाचारकी ओर छक्ष्य न रखकर के सहित भयंकर विपत्तिके कारणभूत ये कार्य किये हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन ा, जो अपने बड़े भाईकी पत्नीको सभा-त साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा, पिदीके प्रति स्पष्टरूपसे न कहने योग्य र्भवहार किया है । दौपदी उत्तम कुलमें और सदाचारसे सम्पन तथा पाण्डवोंके अधिक आदरणीया उन सबकी महारानी उसके प्रति अत्याचार किया । जिस मंताप देनेवाले कन्तीकमार पाण्डव

वनको जा रहे थे, उस समय दुःशासनने कौरव उनके प्रति जैसी कठोर वातें कही थीं. उन्हें कौरव जानते हैं। सदा धर्ममें ही तत्पर रहने लोभरहित, सदाचारी अपने बन्धओंके प्रति कौन पुरुष ऐसा अयोग्य वर्ताव करेगा ! दुर्योचन ! कर्ण और दुःशासनके साथ अनेक वार निर्देशी अनार्य पुरुषोंकी-सी बातें कही हैं। तने बारण नगरमें वाल्यावस्थामें पाण्डवोंको उनकी मातार जला डालनेका महान् प्रयत्न किया था; परंत तेरा उद्देश्य सफल न हो सका । उन दिनों पाण्डव अ माताके साथ सदीर्घकालतक एकचका नगरीमें वि ब्राह्मणके घरमें छिपे रहे। तुने (भीमसेनको )। देकर, सर्पसे कटाकर और वँघे हुए हाथ-पैरोंर्सा जलमें डुवाकर---इन सभी उपायोंद्वारा पाण्डवोंको : कर देनेका प्रयत्न किया है, परंत्र तेरा यह प्रय भी सफल न हो सका।

एवंबुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्यावृत्तिः सदा भवान् ।
कथं ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेषु महातमस् ॥
यच्चैभ्यो याचमानेभ्यः पित्र्यमंशं न दित्ससि ।
तच पाप प्रदातासि अष्टेश्वर्यो निपातितः ॥
कृत्वा बहुन्यकार्याणि पाण्डवेषु नृशंसवत् ।
मिथ्यावृत्तिरनार्यः सज्जद्ध विप्रतिपद्यसे ॥
मातापितृभ्यां भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च ।
भाम्येति ग्रहुरुत्तोऽसि न च भाम्यसि पार्थिव ॥
भमे हि सुमहाँ ह्याभस्तव पार्थस्य चोभयोः ।
न च रोच्यसे राजन् किमन्यद् बुद्धिलाघनात् ॥
न शर्म प्राप्त्यसे राजन्तुत्कम्य सहदां वचः ।
अधर्म्यमयश्यस्यं च क्रियते पार्थिव त्वया ॥
(महाभारत उद्योग० १२८। १६-२१)

ऐसे ही विचार रखकर त्र पाण्डवोंके प्रति सदा कपट्यूर्ण वर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लिया जाय कि महात्मा पाण्डवोंके प्रति तेरा कोई अपराघ ही नहीं हैं!

पात्मन् ! तू याचना करनेपर इन पाण्डवोंको जो तक राज्य-भाग नहीं देना चाहता है, वही तुझे उस मय देना पड़ेगा, जब कि रणभूमिनें धराशायी होकर ्रऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जायगा । क्रूरकर्मी मनुष्योंकी माँति एपाण्डवोंके प्रति बहत-से अयोग्य वर्ताव करके भिया-त्रारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधींके गति अनभिन्नता प्रकट करता है। माता-पिता, भीष्म, रोण और विदुर सबने तुझसे बार-बार कहा है कि 'तू वंधि कर ले--शान्त हो जा।' परंतु भूपाल ! तू शान्त होनेका नाम ही नहीं लेता । राजन् ! शान्ति स्थापित होनेषर तेरा और युधिष्ठिरका दोनोंका ही महान लाभ है, परंतु तुई यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता । इसे बुद्धिकी मन्दताके सिवा और क्या कहा जा सकता है ? राजन् ! त् हितैषी सुहृदोंकी आज्ञाका उछङ्घन करके कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा । भूपाल ! तू सदा अधर्म और अपयशका कार्य करता है।

श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर दुःशासनके उकसानेपर दुर्योधन समासे उठकर चला गया। तय भीष्मजीने भगवान् से कहा—'राजा धृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्यसिद्धिके उपायके निपरीत कार्य करनेवाला तथा कोध और लोभके वशीभूत रहनेवाला है। इसे राजा होनेका मिथ्या अभिमान है। जनार्दन! में समझता हूँ कि ये समस्त क्षित्रयगण कालसे पके हुए फलकी भाँति मीतके मुँहमें जानेवाले हैं। तभी तो ये सब-के-सब मोहवश अपने मन्त्रियोंके साथ दुर्योधनका अनुसरण करते हैं।'

भीष्मका यह कथन सुनकर सहापराक्षमी दशाईकुलनन्दन कमलन्यन श्रीकृष्णने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगोंसे इस प्रकार कहा—

कुरु-कुलके बड़े-बूढ़ोंका कर्तव्य

सर्वेषां कुरुदृद्धानां महानयमतिक्रमः। प्रसद्य मन्द्मेश्वर्ये न नियच्छत यन्नुपम्।। तत्र कार्यमहं मन्ये कालप्राप्तमरिंदमाः। क्रियमाणे भवेच्छ्रेयस्तत् सर्वे शृणुतानधाः।।

प्रत्यक्षमेतद्व भवतां यद् वस्यामि हितं वचः । भवतामानुकुरुयेन यदि राचेत भारताः॥ भोजराजसः बृद्धस्य दुराचारो हानहमवान् । जीवतः पित्रेश्वर्ये हत्वा मृत्यवशं गतः॥ उग्रसेनसतः कंसः परित्यक्तः स बान्धवैः । ज्ञातीनां हितकामेन मया शला गहामृथं ॥ आहुकः प्रनरसाभिज्ञीतिभिश्रापि सत्कतः। उग्रसेनः कृतो राजा भाजराजन्यवर्धनः॥ कंसमेकं परित्यज्य कुलार्थे सर्वयादवाः। सम्भूय सुखमेथन्ते भारतान्यकवृष्णयः॥ अपि चाप्यवदद् राजन् परमेष्टी ग्रजापतिः। च्युढे देवासुरे युद्धऽभ्युद्यतेष्वायुषेषु च ॥ देंथीभृतेषु लोकेषु विनव्यत्स च भारत। अत्रवीत् सृष्टिमान् देवो भगवाँ छोकभावनः ॥ पराभविष्यन्त्यसुरा देतीया दानवै: सह। आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवौकसः ॥ देवासुरमसुष्याश्र गन्धर्वोरगराक्षसाः । असिन् युद्धे सुसंमुद्धा हनिष्यन्ति परस्परम् ॥ इति मत्वात्रवीद् धर्मं परमेष्ठी प्रजापतिः। वरुणाय प्रयच्छैतान् वद्ध्वा दैतेयदानवान् ॥ एवमुक्तस्ततो धर्मो नियोगात् परमेष्टिनः। वरुणाय ददौ सर्वान् बद्दच्वा दतेयदानवान् ॥ तान् बद्ध्वा धर्मपाञ्चश्च स्वश्च पाञ्चर्तलेश्वरः। वरुणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षति दानवान् ॥ ( महाभारत उद्योग॰ १२८ । ३४—४७ )

कुरुकुल सभी बड़े-बूढ़े लोगोंका यह बहुत बड़ा अन्याय है कि आपलोग इस मूर्ख दुर्योधनको राजाके पदपर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियन्त्रण नहीं कर रहे हैं। शत्रुओंका दमन करनेवाले निष्पाप कौरवो! इस विषयमें मैंने समयोचित कर्तव्यका निश्चय कर लिया है, जिसका पालन करनेपर सबका मला होगा। बह सब मैं बता रहा हूँ, आपलोग सुनें। मैं तो हितकी

वात वताने जा रहा हूँ । उसका आपछोगोंको भी प्रत्यक्ष अनुभव है। भरतवंशियो ! यदि वह आपके अनुकुछ होनेके कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे काममें छा सकते हैं । बढ़े भोजराज उम्रसेनका पत्र कंस वड़ा दुराचारी एवं अजितेन्द्रिय था । वह अपने पिताके जीते-जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर खयं राजा वन बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह मृत्युके अधीन हो गया । समस्त भाई-वन्धुओंने उसका त्याग कर दिया था, अतः सजातीय वन्ध्रओंके हितकी इच्छासे मैंने महान् युद्धमें उस उप्रसेनपुत्र कंसको मार डाला । तदनन्तर हम सव कुटुम्बीजनोंने मिळकर ोजवंशी क्षत्रियोंकी उन्नति करनेवाले आहुक उपसेनको त्कारपूर्वक पनः राजा बना दिया। भरतनन्दन ! लकी रक्षाके लिये एकमात्र कंसका परित्याग करके न्यक और वृष्णि आदि कुलोंके समस्त यादव परस्पर गठित हो सुखसे रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे । राजन ! इसके सिवा एक और उदाहरण लीजिये। ह समय प्रजापित ब्रह्माजीने जो वात कही थी, वही ा रहा हूँ । देवता और असुर युद्धके लिये मोर्चे वकर खंडे थे । सबके अख-शख प्रहारके लिये जपर 5 गये थे । सारा संसार दो भागोंमें बँटकर विनाशके ोंमें गिरना चाहता था। भारत ! उस अवस्थामें ष्टेकी रचना करनेवाले लोकभावन भगवान ब्रह्माजीने ष्टरूपसे बता दिया कि इस युद्धमें दानवोंसहित दैत्यों ा असरोंकी पराजय होगी । आदित्य, वस तथा रुद्र दि देवता विजयी होंगे । देवता, असुर, मनुष्य, वर्त, नाग तथा राक्षस—ये युद्धमें अत्यन्त कुपित कर एक दूसरेका वध करेंगे। यह भावी परिणाम

जानकर परमेष्ठी प्रजापित ब्रह्माने धर्मराजसे यह बार कही—'तुम इन दैरयों और दानवोंको वाँधकर वरूण देवको सौंप दो'। उनके ऐसा कहनेपर धर्मने ब्रह्मा जीकी आज्ञाके अनुसार सम्पूर्ण दैरयों और दानवोंको बाँधकर वरूणको सौंप दिया। तबसे जलके खामी वरूण उन्हें धर्मपाश एवं वारूणपाशमें बाँधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दानवोंको समुद्रकी सीमामें ही रखते हैं।

कुलके कल्याणके लिये एक पुरुषका, गाँवके लिये कुलका, जनपदके लिये गाँवका और आत्मकल्याणके लिये भूमण्डलका त्याग कर दे

तथा दुर्योधनं कर्णं शकुनिं चापि सौबलम् । वद्ध्या दुःशासनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छत ॥ त्यजेत् कुलार्थे पुरुषं ग्रामसार्थे कुलं त्यजेत् । ग्रामं जनपदसार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ राजन् दुर्योधनं वद्ध्या ततः संशाम्य पाण्डवैः । त्यत्कृते न विनश्येयुः क्षत्रियाः क्षत्रियर्पभ ॥ (महाभारत उद्योग० १२८ । ४८—५०)

भरतवंशियो ! उसी प्रकार आपलोग दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनि तथा दुःशासनको बंदी बनाकर पाण्डवोंके हाथमें दे दें । समस्त कुलकी मलाईके लिये एक पुरुषको, एक गाँवको हितके लिये एक कुलको, जनपदके भलेके लिये एक गाँवको और आत्मकत्याणके लिये समस्त भूमण्डलको त्याग दे । राजन् ! आप दुर्योधनको कैद करके पाण्डवोंसे संधि कर लें । क्षत्रिय-शिरोमणे ! ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियोंका विनाश हो जाय ।

# भगवान् श्रीकृष्णकी सिंह-गर्जना तथा उनके विश्वरूपका प्रादुर्भीव

तदनन्तर धृतराष्ट्रने गान्धारीको बुलवाया और बारीने पुनः सभामें बुलवाकर दुर्योधनको समझायाः परंतु की बातपर भी ध्यान न देकर दुर्योधन सभासे उठ गया और दुष्ट मन्त्रियोंकी सलाहसे भगवान् श्रीकृष्णको बंदी बनानेका षड्यन्त्र करने लगा। सात्यिकिने भरी सभामें इसका भण्डाफोड़ किया। तव विदुरने धृतराष्ट्रको चेतावनी इए कहा—'महाराज ! आपके बेटे श्रीकृष्णको बंदी का दुःसाहस करके जलती आगसे खेल रहे हैं, अवस्य रे सब पतंगोंकी तरह जल मरेंगे । विदुरके ऐसा पर भगवान् केशवने समस्त मुहदोंको मुनाते हुए राजा एष्ट्रकी ओर देखकर कहा—

### श्रीकृष्णकी सिंहगर्जना

न्नेते यदि क्रद्धा मां निगृह्वीयरोजसा ॥ मामहं वैनाननुजानीहि पार्थिव। ान हि सर्वान् संरब्धान् नियन्तुमहम्रत्सहे ॥ त्वहं निन्दितं कर्म क्वर्या पापं कथंचन । खवार्थे हि लभ्यन्तः स्वार्थान् हास्यन्ति ते सताः॥ चेदेवभिच्छन्ति कृतकार्यो युधिष्रिरः । ये चैनानन ह्यहमेनांश्र भारत ॥ गृह्य राजन पार्थेभ्यो दद्यां कि दुष्कृतं भवेत् । प्रवर्तेयं निन्दितं कर्म भारत ॥ निधौ ते महाराज क्रोधजं पापद्यद्विजय। व दुर्योधनो राजन् यथेच्छति तथास्तु तत्।। सर्वोस्तनयान्त्रजानामि ते ( महाभारत उद्योग० १३० । २४--- २९३ )

राजन् ! ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे वलपूर्वक पकड़ सकते हों तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिये। फिर देखिये, ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें वंदी बनाता हूँ । यद्यपि कोधमें भरे हुए इन समस्त कौरवोंको मैं बाँच लेनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निन्दित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकता । आपके पुत्र पाण्डवोंका धन लेनेके लिये छुमाये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये ऐसा ही चाहते हैं, तब तो युधिष्ठिरका काम बन गया। भारत! मैं आज ही इन

कौरवों तथा इनके अनुगामियोंको केंद्र करके यदि कुन्तीपुत्रोंके हाथमें सींप दूँ तो क्या चुरा होगा ! परंतु भारत ! महाराज ! आपके समीप में क्रोन अथना पापबुद्धिसे होनेवाला यह निन्दित कर्म नहीं प्रारम्भ करूँगा । नरेश्वर ! यह दुर्योवन जैसा चाहता है, वैसा ही हो । में आपके सभी पुत्रोंको इसके छिये आज्ञा देता हूँ ।

श्रीकृष्णकी यह यात सुनकर धृतराष्ट्रने विदुरजोके द्वारा दुर्योधनको बुलवाया और कड़ी फटकार सुनागी। फिर विदुरजीने भी भगवान्के अनन्त वळ-पौरुपका वर्णन किया । तत्तश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने दुर्योधनसे कहा—

#### विश्वरूपका प्राक्तव्य

एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन । परिभूय सुदुर्बुद्धे ग्रहीतुं मां चिक्कीर्पित ।। इहैंन पाण्डवाः सर्वे तथैनान्धकदृष्णयः । इहादित्याश्र रुद्राश्र नसनश्र महर्षिभिः ।। (महाभारत उद्योग० १३१ । २—३)

दुर्बुद्धि दुर्योचन ! तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिये मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है । देख, सब पाण्डव यहीं हैं । अन्यक और वृष्णिवंशके वीर भी यहीं मौजूद हैं । आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों-सहित वसुगण भी यहीं हैं ।

ऐसा कहकर मगवान्ने उच्चस्वरसे अद्वहास किया और तुरंत ही उनका विश्वल्प वहाँ प्रकट हो गया । धृतराष्ट्रने भी भगवत्कृपा-से अदृश्य नेत्र पाकर उस स्वल्पका दर्शन किया । इसके बाद अपने उस लपको समेटकर सास्यिक और कृतवर्मीक साथ भगवान कौरवसमासे चल दिये।

## कौरवोंसे विदा माँगना

कौरव-सभासे बाहर आकर भगवान् अपने रथपर आरूढ़ हुए । उस समय धृतराष्ट्रने कहा—क्षेत्राव ! अपने पुत्रोंपर

मेरा कितना वल काम करता है, यह आपने अपनी आँखों देख लिया है। मैं भी कौरवोंमें शान्तिकी इच्छा रखता हूँ। गेग भाव पापपूर्ण नहीं है ।' तब भगवान श्रीकृष्णने श्वतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीषा, विदुर, बाह्नीक और कृपाचार्यसे कहा— प्रत्यक्षमेतद् भवतां यद् वृत्तं कुरुसंसदि ।

पथा चाशिष्टवन्मन्दो रोपादद्य समुत्थितः ।। वदत्यनीश्वमात्मानं घृतराष्ट्रो महीपतिः । आप्रच्छेभवतः सर्वान गमिण्यामि यधिष्ठिरस् ।।

( महाभारत उद्योग० १३१ । ३७-३८ )

कीरव-सभामें जो घटना घटित हुई है, उसे आपलोगोंने प्रत्यक्ष देखा है, मूर्ख दुर्योवन किस प्रकार अशिष्टकी भाँति आज रोषपूर्वक सभासे उठ गया था ! महाराज धृतराष्ट्र भी अपनेको असमर्थ बता रहे हैं। अत: अब मैं आप सब लोगोंसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं युधिन्टिरके पास जाऊँगा।

आज्ञा लेकर श्रीकृष्ण चले । उन्हें पहुँचानेके लिये भीष्म, द्रोण शादि भी उनके पीछे कुछ दूरतक गये । श्रीकृष्ण अपनी बुआ कुन्तीले मिलनेके लिये गये और इस प्रकार वोले—

कुन्नीसे जानेकी आज्ञा तथा पाण्डवोंके

लिये संदेश माँगना

उक्तं बहुविधं वाक्यं ग्रहणीयं सहेतुकम् । ऋषिभिञ्चेव च प्रभा न चासौ तद् गृहीतवान् ॥ कालपक्रमिदं सर्वं सुयोधनवज्ञानुगम् । आपृच्छे भवतीं शीव्रं प्रयास्ये पाण्डवान् प्रति ॥ किं वाच्याः पाण्डवेयास्ते भवत्या वचनान्मया । तद् ब्र्हि त्वं महाप्राज्ञे ग्रुथूषे वचनं तव ॥ ( महाभारत उद्योगः १३२ । २—४ )

बुआजी ! मैंने तथा महर्षियोंने भी नाना प्रकारके युक्तियुक्त वचन, जो सर्वथा प्रहण करने योग्य थे, सभामें कहे, परंतु दुर्शेयनने उन्हें नहीं माना । जान पड़ता है, दुर्योधनके वशमें होकर उसीके पीछे चळनेवाळा यह सारा क्षत्रियसमुदाय काळसे परिपक्त हो गया है, (अत: शीन्न ही नष्ट होनेवाळा है।) अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ । यहाँसे शीन्न ही मैं पाण्डवोंके पास जाऊँगा। महाप्राज्ञे ! मुझे पाण्डवोंसे तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा, उसे बताओ ! मैं तुम्हारी वात सुनना चाहता हूँ।

कुन्तीने चिदुलाका उपाख्यान सुनाकर अपने वीर-पुत्रोंके लिये वड़े ओजस्वी शब्दोंमें वल्पराक्रम दिखानेके संदेश दिये।

# भगवान् श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डवपक्षमें आ जानेके लिये विविध भाँतिसे समझाना

कुन्तीके संदेश सुन उन्हें प्रणाम करके भगवान् श्रीकृष्ण उनके घरसे निकले। भीष्म आदि कुरुवंशियोंको निदा करके कर्णको अपने रथपर बिठा लिया और साल्पकिके साथ वहाँसे प्रस्थान किया। मार्गमें बहुत देरतक उन्होंने कर्णके साथ वात की।

वासुदेव उवाच

उपासितास्ते राषेय ब्राह्मणा वेदपारगाः । तत्त्वार्थं परिपृष्टाश्च नियतेनानस्यया ।। त्वभेव कर्ण जानासि वेदबादान् सनातनान् । त्वभेव धर्मशास्त्रेषु स्क्ष्मेषु परिनिष्ठितः ।।

( महाभारत उद्योग० १४० । ६-७ )

श्रीकृष्णने कहा-राधानन्दन! तुमने नेदोंके पारंगत

ब्राह्मणोंकी उपासना की है। तत्त्वज्ञानके लिये संयम-नियमसे रहकर दोष-दृष्टिका परित्याग करके उन ब्राह्मणोंसे अपनी राङ्काएँ पूछी हैं। कर्ण। सनातन वैदिक सिद्धान्त क्या है! इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। धर्मशास्त्रोंके सूरम विषयोंके भी तुम परिनिष्टित विद्वान् हो।

कानीनश्च सहोद्ध्य कन्यायां यश्च जायते । बोद्धारं पितरं तस्य प्राहुः शास्त्रविदो जनाः ॥ सोऽसि कर्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि धर्मतः। निग्रहाद् धर्मशास्त्राणासेहि राजा भविष्यसि ॥ पितृपक्षे च ते पार्था मातृपक्षे च वृष्णयः। राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवार्थे समागताः । पादौ तव ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धकवृष्णयः ।। हिरण्मयांश्च ते कुम्भान् राजतान् पार्थिवांस्तथा । ओषध्यः सर्ववीजानि सर्वरत्नानि वीरुधः ।। राजन्या राजकन्याश्चाप्यानयन्त्वाभिषेचनम् ।। (महाभारत उद्योगः १४० । ८—१५ )

कर्ण ! कन्याके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसके दो भेद बताये जाते हैं—कानीन और सहोढ । ( जो विवाहसे पहले उत्पन्न होता है, वह कानीन है और जो विवाहके पहले गर्भमें आकर विवाहके वाद उत्पन्न होता है, वह सहोढ कहलाता है । ) वैसे पुत्रकी माताका जिसके साथ विवाह होता है, शाखड़ोंने उसीको उसका पिता बताया है । कर्ण ! तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है; ( तुम कुन्तीके ही कन्यावस्थामें उत्पन्न हुए पुत्र हो ) अतः तुम भी धर्मानुसार पाण्डुके ही पुत्र हो । इसलिये आओ, धर्मशास्त्रोंके विश्वयके अनुसार तुम्हीं राजा होओगे । पिताके पक्षमें कुन्तीके सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं और मातृपक्षमें समस्त हुण्णवंशी तुम्हारे साथ हैं । पुरुषश्रेष्ठ ! तुम अपने इन दोनों पक्षोंको जान लो ।

तात ! मेरे साथ यहाँसे चलनेपर आज पाण्डवोंको तुम्हारे विषयमें यह पता चल जाय कि तुम कुन्तीके ही पुत्र हो और युधिष्ठिरसे भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। पाँचों भाई पाण्डव, द्रीपदीके पाँचों पुत्र तथा किसीसे परास्त न होनेवाला सुभद्राकुमार वीर अभिमन्यु—ये सभी तुम्हारे चरणोंका स्पर्श करेंगे। इसके सिवा, पाण्डवोंकी सहायताके लिये आये हुए समस्त राजा, राजकुमार

अग्नि जुहोतु वै धौम्यः संशितातमा द्विजोत्तमः। अद्य त्वामभिषिश्चन्तु चातुर्वेद्या द्विजातयः॥ प्ररोहितः पाण्डवानां त्रसकर्मण्यवस्थितः। तथैव स्रातरः पश्च पाण्डवाः पुरुपर्पेभाः॥ द्रौपदेयास्तथा पञ्च पञ्चालाञ्चेदयस्तथा। अहं च त्वाभिषेक्ष्यामि राजानं पृथिवीपतिम्॥ युवराजोऽस्तु ते राजा धर्मपुत्रो युधि छेरः। गृहीत्वा व्यजनं क्वेतं धर्मात्मा संशितत्रतः ॥ उपान्वारोहतु रथं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। छत्रं च ते महारुवेतं भीमसेनो महावल: ॥ अभिषिक्तस्य कौन्तेयो धार्यिष्यति मूर्धनि । किङ्किणीशतनिर्घोषं वैयाघ्रपरिवारणम् ॥ **भ्वेतहयैर्युक्तमर्जुनो** रथं वाहियध्यति । अभिमन्युश्र ते नित्यं प्रत्यासन्तो भविष्यति ॥ सहदेवश्र द्रौपदेयाश्र पश्च ये। पञ्चालाश्वानुयास्यन्ति शिखण्डी च महारथ: ॥ अहं च त्वातुयास्यायि सर्वे चान्यकवृष्णयः। दाञाहीः परिवासस्ते दाञाणीश्र विशाम्पते ॥ भुङ्क्व राज्यं महाबाहो आतृभिः सह पाण्डवैः। जपैहोंमैश्र संयुक्तो मङ्गलैश्र पृथग्विधैः॥ पुरोगमाञ्च ते सन्तु द्रविडाः सह कुन्तलैः। आन्ध्रास्तालचराश्चैव चूचुपा देणुपास्तथा ॥ स्तुवन्तु त्वां च वहुभिः स्तुतिभिः स्तमागधाः। विजयं वसुषेणस्य घोषयन्तु च पाण्डवाः॥ स त्वं परिवृतः पार्थेर्नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः। प्रशाधि राज्यं कौन्तेय कुन्तीं च प्रतिनन्द्य ॥

# मित्राणि ते प्रहृष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा। सौभात्रं चैव तेऽद्यास्त भात्रभिः सह पाण्डवैः ।।

(महाभारत उद्योग० १४०। १६—२९)

विश्रद्ध हृदयवाले द्विजश्रेष्ठ धौम्य आज तम्हारे लिये होम करें और चारों वेदोंके विद्वान ब्राह्मण तथा सदा ब्राह्मगोचित धर्मके पालनमें स्थित रहनेवाले पाण्डवोंके परोहित धौम्यजी तम्हारा राज्याभिषेक करें । इसी प्रकार पाँचों भाई पुरुषसिंह पाण्डव, द्रौपदीके पाँचों पत्र, पाञ्चाल और चेदिदेशके नरेश तथा मैं-ये सव लोग तुम्हें प्रधीपालक सम्राटके पदपर अभिषिक्त करेंगे। कठोर व्रतका पालन करनेवाले धर्मपुत्र धर्मात्मा क्रन्ती-नन्दन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथमें इवेत चॅंबर लेकर तुम्हारे पीछे रथपर बैठें गे और महाबली कन्तीकमार भीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात तुम्हारे मस्तकपर महान् स्वेत छत्र धारण करेंगे। सैकड़ों क्षद घण्टिकाओंकी समधर ध्वनिसे युक्त, व्याघ्रचर्मसे आच्छादित तथा श्वेत घोड़ोंसे जते हुए तुम्हारे रथको अर्जन साराध वनकर हाँकेंगे और अभिमन्य सदा तुम्हारी सेवाके लिये निकट खड़ा रहेगा । नकुल, सहदेव,

द्रौपदीके पाँच पत्र. पञ्चालदेशीय क्षत्रिय तथा महारथ शिखण्डी--ये सब तम्हारे पीछे-पीछे चहेंगे।

मैं तथा समस्त अन्वक और वृष्गिवंशके लोग ई तुम्हारा अनुसरग करेंगे। प्रजानाथ ! दशाई तथ दशार्णकुलके समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जायँगे महाबाहो ! तुम अपने भाई पाण्डवोंके साथ राज्य भोगो जप, होम तथा नाना प्रकारके माङ्गलिक कर्मोंमें संलग्न रहो । द्रविड, कुन्तल, आन्ध्र, तालचर, चुचप तथ वेणुप देशके लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों । सृत मागध और वन्दीजन नाना प्रकारकी स्तृतियोद्वार तम्हारा यशोगान करें और पाण्डवलोग महाराज वसुषेण कर्णकी विजय घोषित कर दें।

कुन्तीकुमार ! नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति तम अपने अन्य भाइयोंसे घिरे रहकर राज्यका पालन और कुन्तीको आनन्दित करो । तुम्हारे मित्र प्रसन हो और रात्रुओंके मनमें व्यथा हो । कर्ण ! आजसे अपने भाई पाण्डवोंके साथ तुम्हारा एक अच्छे वन्धुकी भाँति स्नेहपूर्ग बर्ताव हो।

## कर्णसे पाण्डव-पक्षकी निश्चित विजयका प्रतिपादन

श्रीकृष्णकी वात सुनकर कर्णने कहा-- 'केशव! आपका कथन ठीक है। अवस्य ही मेरे प्रति सौहार्द, स्नेह, मैत्री तथा हितकी ही भावनासे आपने ये वातें कही हैं। मुझे यह भी पता चल गया है कि मैं कुन्तीका पुत्र होनेके कारण धर्मतः पाण्डका ही पुत्र हूँ और भगवान सूर्यके संयोगसे मेरा जन्म हुआ है। तथापि कुन्ती देवीने मुझे पाकर भी त्याग दिया और माता राधाने मुझे जलसे निकालकर अपनी गोदमें स्थान दिया, स्नेहवश उसके स्तनोंसे दूध उतर आया । अधिरथने भी सदा मुझे पुत्र माना । उसके ही द्वारा मेरे संस्कार हुए । सूत जातिकी कन्यासे ही मेरा विवाह हुआ, संतानें हुईं। इस स्नेह-सम्बन्धको आज मैं स्वार्थवश मिथ्या नहीं बना सकता । दुर्योधनने मेरा मित्रवत् सम्मान किया है, मुझे राजोचित मुख दिया है; आज संकटके समय उसका साथ में कैसे छोड़ दूँ ?

आप इस गुप्त बातको अपने ही तक सीमित रक्षें। युधिष्ठिर-को यह पता न चले कि मैं कुन्तीका प्रथम पुत्र हूँ, अन्यथा वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं उसे पाकर भी दुर्योधनको ही दे दुँगा । मेरी भी यही इच्छा है कि धर्मातमा राजा युधिष्ठिर ही राजा हों। अतः आप यद न रोकें।

कर्णको फटकार तथा पाण्डवोंके निश्चित विजयकी घोषणा

श्रीभगवानुवाच

अपि त्वां न लभेत् कर्ण राज्यलम्भोपपादनम्। मया दत्तां हि पृथिवीं न प्रशासितुमिच्छिस ॥ ध्रुवो जयः पाण्डवानामितीदं

संशयः कथन विद्यतेऽत्र ।

जयध्वजो दृश्यते पाण्डवस्य समुच्छितो वानरराज उग्रः ॥ दिच्या माया विहिता भौमनेन सम्रच्छिता इन्द्रकेत्प्रकाशा । दिव्यानि भतानि जयावहानि दृश्यन्ति चैवात्र भयानकानि ॥ सञ्जते शैलवनस्पतिभ्य न तिर्यगयोजनमात्ररूपः। ক্ষর্ श्रीमान् ध्वजः कर्ण धनंजयस समन्छित: पात्रकत्तल्यरूपः ॥ ( महाभारत उद्योग० १४२ | २—५ )

श्रीभगवान वोले—कर्ण ! मैं जो राज्यकी प्राप्तिका उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता है वह तुम्हें प्राह्म नहीं प्रतीत होता है । तुम मेरी दी हुई पृथ्वीका शासन नहीं करना चाहते हो । पाण्डवोंकी विजय अवश्यम्भावी है, इस विषयमें कोई भी संशय नहीं है । पाण्डु-नन्दन अर्जुनका वानरराज हनुमान्से उपलक्षित वह भयंकर विजयव्यज बहुत ऊँचा दिखायी देता है । विश्वकर्माने उस व्यजमें दिव्य मायाकी रचना की है । वह ऊँची व्यजा इन्द्रव्यजके समान प्रकाशित होती है । उसके ऊपर विजयकी प्राप्ति करानेवाले दिव्य एवं भयंकर प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं । कर्ण । धनंजयका वह अग्निके समान तेजस्वी तथा कान्तिमान् ऊँचा व्यज एक योजन लंबा है । वह ऊपर अथवा अगल-बगलमें पर्वतों तथा वृक्षोंसे कहीं अटकता नहीं है ।

यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे श्वेताश्वं कृष्णसारथिम् । ऐन्द्रमस्तं विक्वर्गणस्रमे चाप्यिमारुते ॥ गाण्डीवस्य च निर्घोषं विस्फूर्जितमिवाशनेः । न तदा भ त्रेता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे क्वन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् । जपहोमसमायुक्तं स्वां रक्षन्तं महाचमूम् ॥ आदित्यमिव दुधेषं तपन्तं शत्रुवाहिनीम् । न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न न ॥ यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे भीमसेनं महाबलम् । द्र:शासनस्य रुधिरं पीत्वा नृत्यन्तमाद्वे ॥ प्रभिन्नमित्र मातङ्गं प्रतिदिख्यातिनम् । न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न न ॥ यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे द्रोणं शान्तनमं ऋपम् । सुपोधनं च राजानं सैन्धवं च जगद्रथम् ॥ युद्धायापततस्तूर्णं वारितान् सच्यपाचिनां। न तदा भिवता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ यदा द्रक्ष्यासि संग्रामे माद्रीपुत्रौ महावलौ । वाहिनीं धार्तराष्ट्राणां क्षोभयन्तौ गजानेव ॥ विगाहे शस्त्रसम्पाते परवीराधारुजी । न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ ( महाभारत उद्योग॰ १४२। ६—१५)

कर्ण ! जब युद्धमें मुझ श्रीकृष्णको सारिथ वनाकर आये हुए श्वेतवाहन अर्जुनको तुम ऐन्द्र, आग्नेय तया वायव्य अस्त्र प्रकट करते देखोगे और जत्र गाण्डीवकी वज्र-गर्जनाके समान भयंकर टंकार तुम्हारे कानोंमें पड़ेगी, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और दापस्की प्रतीति नहीं होगी ( केवळ कळहस्तरूप भयंकर कि ही दृष्टिगोचर होगा ) । जब जप और होममें छो, हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको संग्राममें अपनी विशाल सेनाकी रक्षा करते तथा सूर्यके समान दुर्घर्ष होकर शत्रुसेनाको संतप्त करते देखोंगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी | जव तुम महावटी भीमसेनको दुःशासनका रक्त पीकर नाचते तथा मदकी धारा बहानेवाले गजराजके समान उन्हें शत्रुपक्षकी गजसेनाका संहार करते देखोगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी। जब तुम देखोंगे कि युद्धमें आचार्य द्रोण, शान्ततुनन्दन भीष्म, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन और सिन्धुराज जयह्य ज्यों ही युद्धके लिये आगे बढ़े हैं त्यों ही सन्यसाची अर्नुनने तुरंत उन सबकी गित रोक दी है, तब तुम हिं को न्याने निर्देश सम्य तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापर कुछ भी सृझ नहीं पड़ेगा। जब युद्ध श्रूष्टमें अख-शि होने छगेगा) और शतु-विरोक्त राया (जोर-जोरसे होने छगेगा) और शतु-विरोक्त रायको नष्ट-भ्रष्ट करनेवाले महावली माद्रीकुमार नकुल-सहदेव दो गजराजोंकी माँति धृतराष्ट्रपुत्रोंकी सेनाको कुष्य करने लगेंगे तथा जब तुम अपनी आँखों- से यह अवस्था देखोंगे, उस समय तुम्हारे सामने न सत्ययग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जायगा।

त्र्याः कर्ण इतो गत्वा द्रोणं शान्तनवं कृपम् । सौम्योऽयं वर्तते मासः सुप्रापयवसेन्धनः ॥ सर्वोषधिवनस्फीतः फलवानव्पमक्षिकः । निष्पङ्को रसवत्तोयो नात्युष्णशिशिरः सुखः ॥ सप्तमाचापि दिवसादमावास्या भविष्यति । संप्रामो युज्यतां तस्यां तामाहुः शक्रदेवताम् ॥ तथा राज्ञो वदेः सर्वान् ये युद्धायाभ्युपागताः । यद् वो मनीषितं तद् वे सर्व सम्पादयाम्यहम् ॥ राजानो राजपुत्राश्च दुर्योधनवशानुगाः । प्राप्य शस्त्रेण निधनं प्राप्यन्ति गतिम्रत्तमाम् ॥ (महाभारत उद्योगः १४२। १६—२०)

कर्ण ! तम यहाँसे जाकर आचार्य द्रोण. शान्तन-नन्दन भीष्य और क्रपाचार्यसे कहना कि 'यह सौम्य ( सुखद ) मास चल रहा है । इसमें पञ्चओंके लिये घास और जलानेके लिये लकड़ी आदि वस्तुएँ सुगमतासे मिल सकती हैं । सब प्रकारकी ओषधियों तथा फल-फूलोंसे वनकी समृद्धि बढ़ी हुई है, धानके खेतोंमें खब फल लगे हुए हैं, मिक्खयाँ वहत कम हो गयी हैं, धरतीपर कीचडका नाम नहीं है। जल खच्छ एवं सुखाद प्रतीत होता है, इस सुखद समयमें न तो अविक गरमी है और न अविक सर्दी ही (यह मार्ग-शीर्ष मास चल रहा है )। आजसे सातवें दिनके बाद अमावास्या होगी । उसके देवता इन्द्र कहे गये हैं । उसीमें युद्ध आरम्भ किया जाय । इसी प्रकार जो युद्धके लिये यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजाओंसे भी कह देना—'आपलोगोंके मनमें जो अभिलाषा है, वह सब मैं अवस्य पूर्ण करूँगा ।' दुर्योवनके वशमें रहनेवाले जितने राजा और राजकुमार हैं, वे शस्त्रोंद्वारा मृत्युको प्राप्त होकर उत्तम गति लाभ करेंगे।

तदनन्तर कर्णने भी लक्षणों और अपने स्वप्नों के आधार-पर यह स्वीकार किया कि पाण्डवोंकी विजय तथा कीरवोंकी पराजय अवस्य होगी।

## श्रीकृष्णका कौरवोंके समाचार सुनाकर उनके प्रति दण्डनीतिके प्रयोगपर ही जोर देना

श्रीकृष्ण उपप्लब्यमें लीट आये । युधिष्ठिरने वहाँका समाचार पूछा; तव वे वोले—जब कौरव-समामें मैंने अपनी बात रक्खी, तब दुर्योधन हँसने लगा । उस समय भीष्मजीने कुपित होकर कहा—'दुर्योधन ! तुम्हारे पिता अंधे थे, अतः राज्यके अधिकारी नहीं समझे गये । महाभाग पाण्डुको राजा बनाया गया । उन्हींके पुत्र पाण्डव हैं, अतः पिताकी सम्पत्तिके वे उत्तराधिकारी हैं । तुम उन्हें आधा राज्य दे दो ।' द्रोणने कहा—'मैं जैसे कौरवोंका गुरु हूँ, उसी तरह पाण्डवोंका भी हूँ । मुझे अर्जुन अश्वत्थामाके समान प्रिय हैं । मैं कहता हूँ, पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो । पाण्डव धर्मके पथपर हैं,

जहाँ धर्म है, वहीं विजय है ।' विदुरजीने भीष्मसे कहा— 'आप पापी दुर्योधनको कैद करके स्वयं राज्य कीजिये, जिससे कौरव-कुलका विनाश न हो।' गान्धारीने युधिष्ठिरको ही राजा वनानेकी सलाह दी। धृतराष्ट्रने भी आधा राज्य पाण्डवीं-को दे देनेका ही आदेश दिया।

वासुदेव उवाच

एवमुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । गान्धार्या धृतराष्ट्रेण न वै मन्दोऽन्ववुद्धचत ।। अवध्योत्थितो मन्दः क्रोधसंरक्तलोचनः। प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च ।

यथाऽऽह राजा गाङ्गेयो विदुरश्च हितं तव ॥

सर्व भवतु ते राज्यं पश्च प्रामान् विसर्जय ।

अवश्यं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥

एवगुक्तोऽपि दुष्टातमा नैव भागं व्यमुश्चत ।

दण्डं चतुर्थं पश्यामि तेषु पापेषु नान्यथा ॥

निर्याताश्च विनाशाय कुरुक्षेत्रं नराधिपाः ।

एतत् ते कथितं राजन् यद्वृत्तं कुरुसंसदि ॥

न ते राज्यं प्रयच्छन्ति विना सुद्धेन पाण्डव ।

विनाशहेतवः सर्वे प्रत्युपस्थितमृत्यवः ॥

(महाभारत ज्योगः १५० । १५—२०)

मैंने कहा—नृपश्रेण्ड ! यद्यपि पाण्डव शौर्यसे सम्पन्न हैं तथापि वे सव-के-सव अभिमान छोड़कर भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुरके नीचे रह सकते हैं। वे अपना राज्य भी तुम्हींको दे दें और सदा तुम्हारे अधीन होकर रहें। राजा भृतराष्ट्र, भीष्य और विदुरजीने तुम्हारे हित-के लिये जैसी वात कहीं है, वैसा ही करों। सारा राज्य तुम्हारे ही पास रहे। तुम पाण्डवोंको पाँच ही गाँव दे दो; क्योंकि तुम्हारे पिताके लिये पाण्डवोंका भरण-पोषण करना भी परम आवश्यक है।

मेरे इस प्रकार कहनेपर भी उस दुष्टात्माने राज्य-का कोई भाग तुम्हारे लिये नहीं छोड़ा अर्थात् देना नहीं स्वीकार किया । अव तो मैं उन पापियोंपर चौथे उपाय दण्डके प्रयोगकी ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्यया उन्हें मार्गपर लाना असम्भव है। सव राजा अपने विनाशके लिये कुरुक्षेत्रको प्रस्थान कर चुके हैं। राजन् ! कौरवसभामें जो कुळ हुआ था, वह सारा चुत्तान्त मैंने तुमसे कह सुनाया।

पाण्डुनन्दन ! वे कौरव विना युद्ध किये तुम्हें राज्य नहीं देंगे । उन सबके विनाशका कारण जुट गया है और उनका मृत्युकाल भी आ पहुँचा है ।

### युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवान्का युद्धको ही कर्तव्य बताना

भगवान् श्रीकृष्णके पूर्वोक्त कथनका स्मरण करके युधिष्ठिरने पुनः उनसे पूछा—'भगवन् ! वर्तमान समयमें हमारे लिये क्या करना उचित है ? हम कैसा वर्ताव करें, जिससे अपने धर्मसे भ्रष्ट न हों । आप दुर्योधन, कर्ण तथा शकुनिके और भाइयोंसहित मेरे भी विचारोंसे अवगत हैं। विदुर और भीष्मजीकी भी बातें आपने सुनी हैं तथा माता कुन्तीका विचार भी अच्छी तरहसे जान लिया है। इन सबके विचारोंसे ऊपर जो आपका विचार है, उसके अनुसार आप हमारे लिये उचित कर्तव्यका निर्देश करें।'

श्रीकृष्ण उवाच

उक्तवानस्मि यद् वाक्यं धर्मार्थमहितं हितम् । न तु तिन्नकृतिग्रज्ञे कौरव्ये प्रतितिष्ठति ॥ न च भीष्मस्य दुर्मधाः शृणोति विदुरस्य वा । मम वा भाषितं किंचित् सर्वभेगातिवर्तते ॥ नैष कामयते धर्म नैष कामयते यशः । जितं स मन्यते सर्वं दुरात्मा कर्णमात्रितः ॥ बन्धमाज्ञापयामास मम चापि सुयोधनः । न च तं लब्धवान् कामं दुरात्मा पापनिश्रयः ॥ न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तं तत्राहतुर्वचः।
सर्वे तमनुवर्तन्ते ऋते विदुरमच्युत ॥
शकुनिः सौबलक्ष्मेंच कर्णदुःशासनावि ।
त्वय्ययुक्तान्यभापन्त मृढा मृढममर्पणम् ॥
किं च तेन मयोक्तेन यान्यभापत कौरवः।
संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्तं त्विय वर्तते ॥
पार्थिवेषु न सर्वेषु य इमे तव सैनिकाः।
यत् पापं यन्नकल्याणं सर्वं तस्मिन् प्रतिष्ठितम् ॥
न चापि वयमत्यर्थं परित्यागेन कर्हिचित्।
कौरवैः शममिच्छामस्तत्र युद्धमनन्तरम् ॥
(महाभारत उद्योगः १५४। ७—१५)

श्रीकृष्ण वोले—मैंने जो धर्म और अर्थसे युक्त हितकर बात कही है, वह छल-कपट करनेमें ही कुशल कुरवंशी दुर्योधनके मनमें नहीं बैठती है। खोटी बुद्धिवाला वह दुष्ट न भीष्मकी, न विदुरकी और न मेरी ही कोई बात सुनता है। वह सबकी सभी बातोंको लाँघ जाता है। दुरात्मा दुर्योधन कर्णका

### श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय

### दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरोंका वर्णन तथा खजन-वधके पापसे भवभीत अर्जुनका विषा

कौरव-पाण्डवोंमं युद्ध आरम्भ हो गया । तव व्यासजीके द्वारा दिव्यदृष्टि-प्राप्त संजयसे धृतराष्ट्रने पृष्ठा और उत्तरमें संजयने भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनको दिये गये गीता-उपदेशका वर्णन किया । इसीका नाम श्रीमद्भगवद्गीता है ।

#### धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत संजय॥१॥

धृतराष्ट्रने पूछा—हे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए मेरे और पाण्डुपुत्रोंने क्या किया ! ॥ १ ॥

दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरोंका परिचय

#### संजय उवाच

ह्या तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत ॥ २ ॥ पर्येतां पाण्डपुत्राणामाचार्यं महतीं चम्म्। ब्युढां द्रपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥३॥ अत्र शूरा महेप्वासा भीमार्जनसमा यथि। युय्धानो विराटश्च द्रुपद्श्च महारथः ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुरुचेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान । पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः॥ ५॥ युधामनयुश्च विकान्त उत्तमीजास्त्र वीर्यवान् । सीभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः॥६॥ असाकं त विशिष्टा ये तान् निवोध द्विजोत्त्रम् । नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान व्रवीमि ते ॥ ७ ॥ भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्ञयः। अध्यत्थामा विकर्णश्च सौमद्त्तिस्तथैव च ॥ ८॥ अन्ये च वहवः शूरा मद्थें त्यक्तजीविताः। नानारास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥९॥ अपर्याप्तं तदसाकं वलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्यातं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १०॥ अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्त भवन्तः सर्व एव हि॥११॥ संजयने ( उत्तरमें ) कहा-उस समय राजा दुये व्यूहरचनायुक्त पाण्डवींकी सेनाको देखकर आप्तास जाकर यह वचन कहा-॥ २॥ आचार्य! इ



बुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र घृष्टयुम्नके द्वारा व्यूहाका सुसजित पाण्डुपुत्रोंकी इस वड़ी भारी सेनाको देखिये॥ ३ इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषोंवाले तथा युद्धमें भीम ३ अर्जुन के समान रण-कलामें कुशल शूरवीर सात्विक, विर तथा महारथी राजा दुपद, घृष्टकेतु और चेकितान, बल्व काशिराज, पुरुजित्, कुन्तिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैंव पराक्रमी युधामन्यु, बलवान् उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिम एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये सभी महारथी हैं॥ ४–६ ब्राह्मणश्रेष्ठ ! हमारे पक्षमें भी जो सेनानायक (विशि योद्धा) हैं, उनको आप समझ लीजिये। आपकी जानकारी लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनानायक हैं, उनको बतला हूँ ॥ ७॥ आप स्वयं द्रोणाचा आरे पितामह भीष्म, कण संग्रामविजयी कुपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोम दत्तके पुत्र भूरिश्रवा॥ ८॥ (इनके अतिरिक्त ) औ भी मेरे लिये जीवनको उत्सर्ग कर देनेवाले वहुत-

तस्य संजनयन् हर्वे कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः राङ्कं दध्मी प्रतापवान् ॥१२॥ ततः राह्वाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३॥ ततः श्वेतहिंयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डचश्चैच दिन्यो राङ्को प्रदश्मतुः॥ १४॥ पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पौण्डूं दध्यो महाराह्वं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ सहदेवश्च नकुलः काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्रद्युद्धो विरादश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥ द्भुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वज्ञः पृथिवीपते । सीभद्रश्च महावाहुः राङ्घान् दघ्मुः पृथक् पृथक् ॥१८॥ स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नमश्च पृथिवीं चैच तुमुलो च्यनुनाद्यन् ॥१९॥

(दुर्योधनकी यह बात सुनकर) कौरवोंमें बृद्ध बड़े प्रतापवान् पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्चस्वरसे सिंहके नादके समान गरजकर शक्क बजाया । इसके पश्चात् (बहुत-से) शक्क, नगारे, ढोल, मृदङ्ग और रणसिंघे आदि रणवाद्य एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ॥ १२-१३॥ तदनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथपर विराजमान भगवान् श्रीमाधवने और अर्जुनने भी दिव्य शक्क बजाये॥ १४॥ हृधीकेश भगवान् श्रीमृत्याने 'पाञ्चजन्य' नामक, अर्जुन-ने 'देवदत्त' नामक और भगानक कर्मवाले भीमसेनने प्रीण्डू' नामक महाशक्क बजाया ॥ १५॥ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने 'अनन्तविजय' नामक, नकुल तथा सहदेवने 'सुधीष' और 'मणिपुष्पक' नामक शक्क वजाये। पृथ्वीपते !

अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्या धार्तराष्ट्रान् किपचाः । प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २०॥ हृपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । सेनवोरुभयोर्भये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ याचदेतान् तिरीक्षेऽहं योद्धुकामानचस्थितान्। कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य पतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेर्युद्धे व्रियनिकीर्पवः ॥ २३॥

पृथ्वीयते ! इसके वाद किपच्चज अर्जुनने युद्धके ित्ये सुसज्जित धृतराष्ट्रपक्षीय योद्धाओंको देखकर, उस राख्न चलनेकी तैयारीके समय, धनुप उठाकर हृपीकेश भगवान् श्रीकृष्णसे ये वचन कहे—'अच्युत ! मेरे रथको आप दोनों सेनाओंके बीचमें (ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहाँसे युद्धकी इच्छासे सुव्यवस्थित रूपसे सुस्रजित इन विपक्षी योद्धाओंको में भळीमाँति देख सकूँ कि इस रणोद्योगमें मुझे किनकिनके साथ युद्ध करना है । युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधनका हित चाहनेवाले जो ये सव लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, युद्धके लिये प्रस्तुत इन लोगोंको में देखूँगा। ॥ २०-२३॥

#### संजय उवाच

प्वमुक्तो हविकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरभयोर्मध्ये स्थापितवा रथोत्तमम्॥ २४॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महोसिताम्। उवाच पार्थ परयेतान् समवेतान् कुरूनिति॥ २५॥ तत्रापस्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् स्थातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा॥ श्वशुरान् सुहद्दस्वैय सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् वन्धूनचस्थितान्॥ कृतया परयाविष्टो विषीद्त्रिद्मन्नवीत्। संजयने कहा—भारत ! ( धृतराष्ट्र ! ) निद्राविजयी अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रियों के स्वामी भगवान् श्रीकृष्णने दोनों सेनाओं के बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके तथा सम्पूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा—प्पार्थ ! युद्धके लिये एकत्र हुए इन कुरुपक्षीय योद्धाओं को देखा । २४—२५ [ ।। तत्र पृथापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओं में युद्धके लिये उपस्थित ताऊ-चाचों को, दादों परदादों को, आचार्य-गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को तथा स्वश्चरों को और सुहुदों को देखा । उन सम्पूर्ण बन्धुओं को उपस्थित देखकर वे कुन्तीपुत्र अर्जुन अत्यन्त करणासे युक्त हो कर विपाद करते हुए ये वचन बोले ।। २६—२७ है ।।

मोहसे व्याप्त अर्जुनके विपाद, स्नेह और युद्ध-विरतिसूचक वचन

अर्जन उवाच

द्रष्ट्रेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥२८॥ सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुप्यति । शरीरे मे रोमहर्पश्च जायते॥ २९॥ गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिद्रहाते । न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपर्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥३१॥ न काक्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजींवितेन वा ॥ ३२॥ येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मातुलाः श्वदाराः पौत्राः इयालाः सम्वन्धिनस्तथा ॥ एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५॥ निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदसान् हत्वैतानाततायिनः तसान् नाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् खवान्धवान् । खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥

अर्जुनने कहा—श्रीकृष्ण! युद्धके लिये समुपिस्यत इस स्वजन-समुदायको देखकर मेरे सारे अङ्ग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीरमें कम्प तथा

रोमाञ्च हो रहा है ॥ २८–२९॥ गाण्डीव-धनुष मे गिर रहा है, त्वचा बहुत जल रही है और भ्रमित-सा हो रहा है। इसलिये में खड़ा रहनेमें : नहीं हूँ || ३० || इस प्रकार मैं सारे लक्षणोंको ही देख रहा हूँ। केशव ! युद्धमें स्वजन-समदायको म कोई कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्ण ! विजय चाहता हूँ और न राज्य या सखोंको ही। गं हमें ऐसे राज्यसे, ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्या है १॥ ३२॥ हमें जिनके लिये राज्य) भोग और सुर आकाङ्कित है, वे ही ये सव गुरूजन, ताऊ-चाचे पौत्र, दादे, मामे, स्वशुर, साले तथा अन्यान्य सम्व और धनका परित्याग करके युद्धमें प्रस्तुत हैं॥ ३३ मधुसूदन ! इनके द्वारा मारे जानेपर भी अथव लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सवको मारना नहीं फिर पृथ्वीके लिये तो बात ही क्या है ! ॥ जनार्दन ! धृतराष्ट्रपक्षीय लोगोंको मारकर हमें प्रसन्नता ( सुख-प्राप्ति ) होगी ? इन आनतायियोंको हमें तो पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ अतएव हे र धृतराष्ट्रपक्षीय इन अपने ही बान्धवोंको मारना हम योग्य नहीं है। क्योंकि अपने ही स्वजन-समुदायको हम कैसे सुखी होंगे ? 11 ३७ 11

कुलक्षयजनित दोषोंका वर्णन

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥ कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादसान्निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ कुळक्षये प्रणइयन्ति कुळधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत॥ अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । स्त्रीषु दुष्टासु वार्णीय जायते वर्णसंकरः॥ संकरो नरकायैव कुलघानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ वर्णसंकरकारकैः। दोषैरेतैः कुलझानां उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ १ उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां भवतीत्यनुश्रुश्रम ॥ १ नरकेऽनियतं वासो

धर्मका नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें अधर्म सब ओरसे छा जाता है। श्रीकृष्ण! अधर्म छा जानेपर कुलकी स्त्रियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं और वार्ष्णेय! स्त्रियोंके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। वह वर्णसंकर कुलघातियों और कुलको नरकमें ले जानेवाला होता है। कुलमें पिण्ड और जलदानकी किया (श्राद्ध-तर्पणके) छुत हो जानेपर इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त हो जाते हैं। कुलघातियोंके

संजय उवाच

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत्। विस्ज्य सशरं चापं शोकसंवित्रमानसः॥ ४७॥

संजय वोळे—रणभूमिमें इस प्रकार कर्कर, ग्रोक्से उद्विग्न मनवाले अर्जुन बाणसहित धनुषको लागकर रशके पिछले भागमें बैठ गये।। ४७॥

श्रीमद्भगवद्गीता---(अर्जुनविपादयोग' नामक प्रथम अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय २५ )

## श्रीयद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय

अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवान्के द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचन-पूर्वक सांख्ययोग, कर्मयोग एवं स्थितप्रज्ञकी स्थिति और महिमाका प्रतिपादन

अर्जुनकी युद्ध-विरतिके सम्बन्धमें श्रीकृष्णार्जुनका संवाद संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीद्न्तिमदं चाक्यमुवाच मधुसूद्दनः ॥ १ ॥ संजय बोले—इस प्रकार करणासे व्याप्त और ऑसुओंसे पूर्ण, व्याकुल नेत्रोंवाले शोकयुक्त उस अर्जुनके प्रति भगवान् मधुसूदनने यह वचन कहा ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलिमदं विषमे समुपिखतम् । अनार्यज्ञष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जन ॥ २॥ क्लेब्यं मा सा गमः पार्थ नैतत् त्वय्युपपद्यते । क्लुदं हृदयदौर्वरुयं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ श्रीभगवान बोले—अर्जुन! तुझे इस असमय ( संकटके समय-) में यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ! न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा आचरित है, न स्वर्गदायक है और न कीर्ति ही करनेवाला है॥ २॥ पार्थ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। परंतप! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्यागकर तू युद्दके लिये खड़ा हो जा॥ ३॥

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूद्वन । इपुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीविससूद्वन ॥ ४॥ गुरूनहत्वा हि महानुभावान् क्षेयो भोषतुं भैक्ष्यमपीह लोषे॥ हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव

भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ ५॥
न चैतद् विद्याः कतरत्रो गरीयो

यद् वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविपामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६॥
कार्पण्यदोपोपहतस्थभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः ।
यच्छेयः स्याचिश्चितं बृहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७॥ त हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणाम् । अवाष्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥८॥

अर्जुन बोले-मधुसूदन! में रणभूमिमें वाणोंके द्वारा नीष्मिपतामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध किस प्रकार लड़ेंगा ? गरिसूदन ! ये दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४ ॥ इन महानुभाव ारजनोंको न मारकर मैं इस लोकमें भिक्षाका अन्न भी वाना कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि इन गुरुजनोंको गरकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थकामरूप भोगोंको ो तो भोगूँगा ॥ ५ ॥ फिर, हम यह भी तो नहीं जानते ह हमारे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना। अथवा ह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे ोर जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे तिमीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे सामने डटकर खड़े हैं ॥ ६ ॥ इन्हें देखकर ) कायरतारूप दोपसे मेरा (क्षत्रिय-) भाव उपहत हो गया है तथा धर्मके विपयमें मेरा चित्त हित हो गया है। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिये ं कल्याणकारक निश्चित साधन हो, वह मुझे बतलाइये; गिंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन हुए मुझ नको शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ निश्चय ही सारी पृथ्वीका ष्कण्टक धन-धान्यसम्पन्न राज्य और देवताओंके आधिपत्य-्रप्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो ी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके॥ ८॥

संजय उवाच विमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप। । योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह ॥ ९ ॥ तमुवाच ह्यीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मच्ये विपीदन्तमिदं वचः॥१०

संजय वोछे—राजन् ! निद्राको जीतनेवाले अर्जु अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहकर, फि श्रीगोविन्दसे यह स्पष्ट कहकर कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा जुप हो गये॥ ९॥ भरतवंशी धृतराष्ट्र ! तव अन्तर्यार्म भगवान् श्रीकृष्णने दोनों सेनाओं के वीचमें शोक करते हुए उस अर्जुनसे हँसते हुए-से ये वचन कहे॥ १०॥

#### सांख्ययोग

### श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्यशोचस्त्यं प्रज्ञाबादांश्व भावसे । गतास्त्रगतास्थ नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥१२॥ देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिर्धारत्तत्र न प्रह्मति ॥१३॥ मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्य भारत॥१४॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्भ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ नासतो निचते भावो नाभावो विचते सतः। उथयोरि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तन्गदर्शिभिः ॥१६॥ अविनाशि तु तद् विद्धि येन सर्विविदं ततस् । विनाशमन्ययसास्य न कश्चित् कर्तुमहीते ॥१७॥ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽम्रमेयस्य तसाद् युष्यस्व भारत ॥१८॥ य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ न जायते म्रियते वा कदाचि-न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाक्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥

आत्माको शक्ष नहीं काट सकते, इसको आग ग सकती, इसको जल नहीं गला सकता और ों सुखा सकता ॥ २३ ॥ क्योंकि यह आत्मा है; यह अदाह्म, अक्रेय और निःसंदेह अशोष्य यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला तन है ॥ २४ ॥ यह आत्मा अव्यक्त है,

है और विकाररहित कहा जाता है। इससे इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक ग्रोग्य नहीं है ( तुज्ञे शोक करना उचित नहीं शा किंत यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला । मरनेवाला मानता हो, तो भी महावाहो ! तू ार शोक करनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इस ं अनुसार जन्मे हुएकी मृत्य निश्चित है और ा जन्म निश्चित है । इससे भी इस अपरिहार्य उ शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ २६-२७ ॥ तम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल वीचमें ही प्रकट स्थितिमें किस वातका शोक करना है ? ।। २८।। ; महापुरुष ही इस आत्माको आश्वर्यकी भाँति है. वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है और दूसरा विकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भाँति सनता कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता ्।। अर्ज़न ! यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही े। इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक योग्य नहीं है ॥ ३० ॥

क्षात्र-धर्मके अनुसार युद्धकी उपादेयता

पि चावेक्ष्य न विकस्पितुमईसि । ्युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते॥३१॥ ॥ चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् । क्षत्रियाः पार्थे लभन्ते युद्धमीदशम् ॥३२॥ अथ चेत् त्विभमं धर्यं संग्रामंन करिष्यसि ।
ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्सिस ।।३३।
अकीर्ति चापि भूतानि कथिषण्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते ।।३४।
भयाद् रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येपां च त्वं वहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ।।३५।
अवाच्यवादांश्च बहुन् विद्ण्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ।।३६।
हतो वा प्राप्सिस स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय सुद्धाय कृतनिश्चयः ।।३७।
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो सुद्धाय सुज्यस्य नैवं पापमवाप्सिस ।।३८।।

(इसके अतिरिक्त,) अपने (क्षत्रिय-) धर्मको देखकर भी तुझे युद्धसे काँप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तन्य नहीं है ॥ ३१ ॥ पार्थ ! अपने-आप प्राप्त यह ( खधर्मरूप युद्ध ) खर्गके ख़ुले हुए द्वार-रूप है। इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रिय ही पाते हैं॥३२॥ अब यदि तू यह धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥ सव छोग तेरी सदा रहनेवाछी अकीर्तिकी भी बातें करेंगे और प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अकीर्ति मरणसे भी वढ़कर है ॥ ३४ ॥ जिनकी दृष्टिमें तू बहुत सम्मानित है, उन्हींमें अब त् लघुताको प्राप्त होगा । वे महारथी तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे॥ ३५॥ तेरे वैरी तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तुझे बहत-से न कहने योग्य दुर्वचन भी कहेंगे; इससे अधिक दुःख और क्या होगा ? ॥ ३६ ॥ यदि त् युद्धमें मारा गया तो खर्गको प्राप्त होगा अथवा संप्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा । इस कारण कुन्तीपुत्र अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा॥३०॥ सुख-दु:ख, लाभ-द्दानि और जय-पराजयको समान

इकर उसके वाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस ार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८॥

### निष्काम कर्मयोग

ा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृष्र । ्या युक्तो यया पार्थ कर्मवन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥ ाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । रपमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात् ॥४०॥ वसायात्मिका बुद्धिरेकेह क्रुरनन्दन । ञाखा द्यनन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम् ॥४१॥ मिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । वादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ मात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । याविशेषबहुलां भोगेश्वर्यगति प्रति ॥४३॥ तयापहृतचेतसाम् । गैश्वर्यप्रसक्तानां वसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥ ाण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन । र्द्धन्द्वो नित्यसत्त्वस्यो निर्योगक्षेम आत्मवान॥४५॥ वानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्छतोद्के । ग्रान सर्वेष वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥

पार्थ ! यह बुद्धि तुसे ज्ञानयोगके विषयमें कही । अव तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन—जिस द्वेस युक्त होकर तू कर्मवन्बनको भछीमाँति नष्ट कर लगा ॥३९॥ इस कर्मयोगमें आरम्भका (बीजका) श नहीं है और प्रत्यवाय भी नहीं है; बिट्टि इस मियोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन महान् सि त्राण कर देता है ॥ ४०॥ अर्जुन ! इस नियोगमें निश्चयातिमका बुद्धि एक ही होती है; तु निश्चयहीन अविवेकी सकाम मनुष्योंकी बुद्धियाँ श्चय ही बहुत मेदोंवाळी और अनन्त होती हैं॥ ४१॥ र्जुन ! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, कर्मफलके ग़ंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं; जिनकी बुद्धिमें

खर्ग ही परम प्राप्य वस्त है और जो खर्गसे चड़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है--ऐसा कहनेवाले हैं-वे अविवेकीजन इस प्रकारकी पुनर्जनगढ्य कर्मफल देनेवाली एवं भोग-ऐश्वर्यक्षी प्राप्तिके लिये नाना प्रकार-की बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है, जिस पुष्पिता (दिखाऊ शोभायुक्त ) वाणीको कहा करते हैं, ऐसी उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है तथा जो भोग-ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन मतुःयोंके अन्तः करणमें निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती ॥४२-४४॥ अर्जुन ! वेद ( सत्, रज और तम-इन) तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हर्ष-शोकादि इन्ह्रोंसे रहित, नित्य विशुद्ध-सत्त्वरूप परमात्मामें स्थित योग ( सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति ) तथा क्षेम ( उनकी रक्षा- ) को न चाहनेवाळा आत्मपरायण हो ॥ ४५॥ सत्र ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें उतना-सा ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६ ॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥
द्रेण द्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनंजय।
बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुक्तते।
तसाद् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम्॥५०॥
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः।
जन्मबन्धितिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥५१॥
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिवर्यितित

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्रला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्रासि ॥५३॥

तेरा कर्नोंमें ही अधिकार है, उनके फलोंमें कभी नहीं । इसिंख्ये त. कर्मीके फलकी वासनायाला मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥ धनंजय ! त आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समबुद्धि होकर योगमें स्थित हुआ कर्त्तव्य कर्मोंको कर । यह 'समत्व' ही योग कहलाता है ॥ ४८॥ इस समत्वरूप बुद्धियोगकी अपेक्षा अन्य सकाम कर्म अत्यन्त ही तुच्छ है । इसलिये धनंजय ! तू समत्व-रूप वृद्धियोगका ही आश्रय प्रहण कर; क्योंकि फलकी शसनायाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ समत्ववृद्धियक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी छोकमें त्याग देता हे ( उनसे मुक्त हो जाता है )। इससे तू समत्ववृद्धि-ह्रप योगमें लग जा; यह समत्वरूप योग ही कर्मोंमें रुवालता है ( कर्मवन्धनसे छूटनेका उपाय है ) !! ५० !! प्तमत्वयुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मीसे उत्पन्न होनेवाले तळको त्यागकर जन्मरूप वन्धनसे मुक्त हो निरामय ारमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ यों करते-करते जब तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको भलीभाँति पार कर जायगी, उस समय त् सुने हुए और भविष्यमें सुने गानेवाले इस छोक और परछोकके सभी भोगोंसे विरक्त हो जायगा ॥ ५२ ॥ भाँति-भाँतिके वचनोंको सुननेसे वेचलित हुई तेरी बुद्धि जब शुद्ध-सत्त्वरूप परमात्मामें अचल और स्थिर ठहर जायगी, तव तू योगको प्राप्त हो जायगा ॥ ५३ ॥

स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण और उसका महत्त्व अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वजेत किम् ॥५४॥ अर्जुनने कहा—केशव ! समाधिमें स्थित स्थिरबुद्धि पुरुपका क्या लक्षण है ? वह ध्यिरवृद्धि पुरुप कैंसे वोलता है, कैंसे वैठता है और कैंसे चलता है ? ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानवाच

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येत्रात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥
दुःखेष्वनुद्धित्रमनाः सुखेपु विगतस्पृहः।
वीतरागभयकोधः स्थितधीर्म्रीनरुच्यते ॥५६॥
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् तत् प्राप्य ग्रुभाग्रुभम्।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५७॥
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीच सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥
विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥५९॥
यततो द्यपि कौन्तेय पुरुपस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥६०॥
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।
वशे हि रस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६१॥

श्रीभगवान्ते उत्तर दिया—पार्थ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को मलीमाँति त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥५५॥ दुः खोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, सुखोंके लिये जो सर्वथा निःस्पृह रहता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नहीं रहते हैं, ऐसा मुनि स्थिरदुद्धि कहा जाता है ॥५६॥ जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्त होता है और न द्देष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७॥ जैसे कछुवा सव ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, वैसे ही जव यह पुरुष इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे सव प्रकारसे समेट लेता है, तव उसकी बुद्धि स्थिर है ( ऐसा समझना चाहिये) ॥ ५८॥ निराहारी (इन्द्रियोंके द्वारा विपयोंको

ग्रहण न करनेवाले ) पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं; परंत उनमें रहनेशला रस (विषयासिक ) निवृत्त नहीं होता। (पर) इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो विपया-सक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ॥५९॥ अर्जुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनखभाववाली इन्द्रियाँ यत करते हुए बुद्धिमान् पुरुषके मनको भी बलपूर्वक हर लेती हैं॥ ६०॥ इंसलिये साधकको चाहिये कि वह मेरे परायण होकर---भगवत्परायण होकर\* उन समस्त इन्द्रियोंका संयम करके समाहित-चित्तसे बैठे; क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ वरामें हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६१ ॥ ध्यायतो विषयान पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते । सङ्गात् संजायते कामः कामात् कोधोऽभिजायते ।६२। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्पृतिविश्रमः। स्मृतिमंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणस्यति ।६३। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानि न्द्रयैश्वरन् । आत्मवक्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छःति ॥६४॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु चुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥६६॥ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीविषयाम्भांसे ॥६७॥ तसाद यस महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य गज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥ आपूर्यमाणमचलप्रतिप्ठं

समुद्रमापः प्रविद्यान्ति यद्वत् । तद्वत् कामा यं प्रविद्यान्ति सर्वे स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥७०॥ विहायकामान् यः सर्वोन् पुमांश्वरति निःस्पृद्दः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छिति ॥७१॥ एपा त्राह्यी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विष्णुति ।

स्थित्वास्थामन्तकालेऽपि त्रदानिर्वाणमृच्छति ॥७२॥

विषयोंका चिन्तन करनेवाले प्रराक्ती उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विवन पड़नेसे कीन उत्पन्न होता है । क्रोधसे अत्यन्त मुङ्गाय उत्पन्न हो जाता है, मूढ्भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेपर यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है--- उसका सर्वनाश हो जाता है ॥ ६२-६३ ॥ परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तः करणवाला साधक अपने वशमें की हुई राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी विमळताको---प्रसन्नताको प्राप्त होता है। अन्तःकरण-की निर्मलता—प्रसन्नतासे सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ ही ( सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति) स्थिर हो जाती है ॥ ६४-६५॥ अयुक्त ( मन-इन्द्रियोंपर विजय नहीं प्राप्त किये हुए ) पुरुषमें न तो ( आत्म-स्थितिरूप ) बुद्धि होती है और न उस अयुक्तके अन्त:-करणमें भावना ही होती है तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कहाँ मिल सकता है ? || ६६ || जैसे जलमें चलनेवाळी नावको वायु हर लेती है, वैसे ही विषयोंमें निचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ खता

<sup>\*</sup> वाहरसे विषयोंका त्याग होनेपर भी भीतर उनका चिन्तन होता रहता है । वस्तुतः भगवत्यरायण होनेपर ही भगवत्कृपासे जब इन्द्रियाँ भगविद्विषयोंमें लगती हैं, तभी मनसे भगवान्का चिन्तन होता है । नहीं तो, विषयचिन्तन होता रहता है और यह सर्वनाहाका कारण वन जाता है ।

है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त प्ररूपकी बुद्धिको हर लेती हैं ॥ ६७ ॥ अतएव महाबाहो ! जिस पर भी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकारसे निप्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥ समस्त ज्ञानियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उसमें नित्य-ज्ञानस्य द्वप परमानन्दको प्राप्त वह संयमी (स्थितप्रज्ञ) जागता है और जिस नाशवान संसारके प्रपन्नमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मनिके लिये वह रात्रिके समान है॥ ६९॥ जैसे नाना नदियोंके जल सत्र ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे

ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका क्षोभ उत्पन्न कियें विना ही समा जाते हैं, वही परुष परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाल नहीं ॥ ७० ॥ जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर. स्प्रहारहित, ममतारहित और अहंकाररहित होकर विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है।। ७१॥ पार्थ ! यह ब्राह्मी स्थिति है-ब्रह्मको प्राप्त परुषकी स्थिति है: इसको प्राप्त होकर वह कभी मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर निर्वाणको—ग्रह्मानन्दको प्राप्त है॥ ७२॥

श्री नद्भगवद्गीना 'सांख्ययोग' नामक द्वितीय अध्याय ( महाभारत भी भपर्व अध्याय २६ )।

### शीमद्भगवद्गीता तृतीय अध्याय

ज्ञानयोग और कर्भयोग आदि समस्त साधनोंके अनुसार कर्तव्य-कर्भ करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन, स्वधर्भपालनकी महिमा तथा कामनिरोधके उपायका वर्णन

नयोग और निष्काम कर्मयोगके अनुसार अनासक्त भावसे नियत कर्म करनेकी श्रेष्ठता

अर्जन उवाच

यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनाईन। त किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केराव॥ १॥ यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीव मे । हिकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽह्माष्ज्रयाम् ॥ २॥

अर्जुन चोले-जनार्दन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा द्वे ( ज्ञान-) को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर केशव ! । धोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? ॥ १ ॥ आप इन मिले ्से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोहित कर रहे हैं। ाएव एक निश्चित बात बतलाइये, जिससे मैं कल्याणको त होऊँ।। २॥

श्रीभगवानुवाच

केऽसिन् द्विविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानव । नयोगेन सांख्यानां कर्षयोगेन योगिनाम् ॥ ३॥

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कम्यं पुरुषोऽदन्तते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समिधगच्छति ॥ ४॥ न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते ह्यत्रशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्शुणैः॥५॥ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सारन् । इन्द्रियार्थान् विसुदारमा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ यस्त्विनद्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः ॥८॥

श्रीभगवान् बोले—निष्पाप अर्जुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गयी है। उनमें सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे और योगियोंकी कर्मयोगसे (सम्पन्न) होती है ॥ ३॥ मनुष्य न तो कर्मोंके अनारम्भसे निष्कर्मता (योगनिष्ठा) को प्राप्त

होता है और न कर्मोंके त्याग मात्रसे ही सिद्धि (सांख्यिनष्ठा) को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ क्योंकि कोई भी क्षणभर भी बिना कर्म किये नहीं रहता; सारा मनुष्य-समुदाय प्रकृतिजनित गुणोंसे विवश होकर कर्म करनेको बाध्य होता है ॥ ५ ॥ जो मनुष्य कर्मेन्द्रियोंको हठपूर्वक रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषयोंका स्मरण करता रहता है, वह मूढ़ात्मा मिध्या-चारी कहलाता है ॥ ६ ॥ अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्त होकर समस्त इन्द्रियों-द्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥ ७॥ (अतः ) तू नियत (शास्त्रविहित कर्तव्य-) कर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्चाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥

यज्ञादि कर्म करनेकी आवश्यकता

यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मनन्थनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वयेष बोऽस्त्वष्टकामधुक् ॥१०॥ देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो अङ्के स्तेन एव सः ॥१२॥ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषः । भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥१३॥ अन्नाद् भवन्ति भृतानि पर्जन्यादनसम्भवः । यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तसात् सर्वगतं बहा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥ एवं प्रवर्तितं चक्रं नाचुवर्तयतीह यः। अवायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥ यज्ञके (भगवत्सेवा या भगवान्के) लिये किये जानेवाले कमेरिसे अतिरिक्ता दूसरे कमीमें लगा हुआ यह मनुष्यसमुदाय कर्म-बन्धनसे बँच जाता है । इसहिये अर्जुन ! त् आसिक्तरहित होकर उस यज्ञे छिने ही कर्मका भलीगाँति आचरण कर ॥ ९ ॥ ग्रजापतिने कलके आदिमें यज्ञसहित प्रजाओंको रचकर यहा था कि 'तुमलोग इस ( यज्ञ-) के द्वारा फुन्ने-पत्ने और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करने-वाला हो । तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें। इस प्रकार नि:खार्थ-भावसे एक दूसरेको उन्नत करते द्धए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओंगे। यज्ञके द्वारा समुन्नत देवता तुमछोगोंको विना माँगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे । उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको विना दिये खयं भोगता है बह निश्चय ही चोर है ॥१०—१२॥ यज्ञसे वचे हुए ( पदार्थी- ) को खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; परंतु जो मनुष्य ( केवल ) अपने पोषणके लिये ही पकाते (कमाते) हैं, वे तो पापको ही खाते हैं॥१३॥ अन्नसे सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, अननी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ (विहित) कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्वन्यापी अक्षर हता ( परमात्मा ) सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ ॥ पार्थ ! जो पुरुष इस छोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं चलता है, (अपने कर्तन्यका पालन नहीं करता है, ) वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापजीवन मनुष्य व्यर्थ ही जीता है ॥ १६ ॥

ज्ञानवान् और भगवान्के लिये भी लोक-संघहार्थ कर्म करनेका प्रतिपादन

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥ नेय तस्य कृतेनाथीं नाकृतेनेह कथन ।
न यास्य सर्भन्तेषु किन्दर्थन्यपाश्रयः ॥१८॥
तन्माद्यन्तः सत्तं कार्यं कर्म समान्तर ।
असन्तो बान्तन् कर्म परमामोति पृरुषः ॥१९॥
कर्मण्य हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः ।
लोक्तंग्रहमेवापि सम्पदयन् कर्तुमहिसि ॥२०॥
यद् यदान्तरित श्रेष्टन्तत् तदेवेतसे जनः ।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकन्नद्नुवर्नते ॥२१॥
न मे पार्थास्ति कर्तन्यं त्रिषु लोकेषु किन्न ।
नानवासम्वासन्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥
यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रतः ।
सम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदाः ॥२३॥
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
संकरस्य च कर्ता स्यामुषहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥

अवस्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृत तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तच्य नहीं है; क्योंकि उस महापुरुपका न तो इस लोकमें कर्म करनेसे कोई प्रयोजन है और न कर्मोंक न करनेसे ही। सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी उसका किचिन्मात्र भी सार्थ-सम्बन्ध नहीं रहता ॥१७-१८॥ इसिंछिये तू निरन्तर आसिक्तरिहत होकर कर्तव्य-कर्मका भर्छाभांति आचरण करता रह; क्योंकि आसिक्त-से रहित होकर कर्म करता हुआ ही मनुष्य परमात्मा-को प्राप्त हो जाता है ॥ १९॥ जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मके आचरणसे परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसलिये, तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तुझे कर्म ही करने चाहिये ॥ २०॥ श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरे छोग भी उसीका अनुकरण करके वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं । वह ( अपने आचरणद्वारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है ॥२१॥ अर्जुन ! यद्यपि मेरे लिये इन तीनों लोकोंमें न तो

बुछ कर्तन्य है और न किसी अग्राप्त वस्तुको मुझे उ ही करना है; तथापि में कर्ममें ही वर्तता हूँ ॥ २२ निश्चय ही पार्थ ! यदि कदाचित् में सावधान हो कर्ममें न प्रज्ञत हो कें, तो (मेरी देखादेखी सब ह वर्तन्य-कर्म छोड़ दें; क्योंकि ) सब मनुष्य सब प्रका मेरे ही गार्मका अनुसरण करते हैं ॥ २३ ॥ इ यदि में कर्म न करहें तो ये सब मनुष्य नष्ट-हो जायें और में वर्णसंकरताका करनेवाला वन्ँ त इस सारी प्रजाको नष्ट करनेवाला हो कें ॥ २४ ॥

अज्ञानी और ज्ञानीफे टक्षण तथा रागद्वेपरहित कर्मके टिये येरणा

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद् विद्वांस्तथासक्त विकीर्पुर्लोकसंग्रहम् ॥२५ न युद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् । जोपयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥२६ प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमीणि सर्वेशः । अहंकारविमृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२५ तच्चित् तु गहावाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८ प्रकृतेर्गुणसम्मृदाः सज्जन्ते गुणकर्मसु l तानकुरस्रविदो मन्दान् कुरस्रविन्न विचालयेत्॥२९ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यसाध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्मपो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥३० ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽिय कर्मभिः ॥३१ ये त्वेतद्भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमृढांस्तान् विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२ सद्दर्भ चेष्टते खस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिप । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४ श्रेयान् स्वधमों विगुणः परधर्मात् स्वनुष्टितात् । स्वधमें निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥

इसल्रिये भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्---ज्ञानीको भी लोकसंग्रह चाहते हुए उसी प्रकार कर्म करने चाहिये ॥ २५ ॥ परमात्माके खरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रविहित कर्मोंमं आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें मेद (क्रमोंमें अश्रदा) उत्पन्न न करे: बल्कि खयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भळीभाँति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे॥२६॥ यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सव प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं; तथापि जिसका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं कर्ता हूँ ॥ २७ ॥ परंतु महाबाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ प्रकृतिके गुणोंसे मोहित मनुष्य गुणोंमें और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने-वाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानी विचिलित न करे ॥ २९ ॥ (अतः ) मुझ (भगवान्-) में छगे हुए चित्तके द्वारा सब कर्गीको मुझमें निक्षेप करके आशारहित, ममतारहित और संतापरहित (कामनाके ज्वरसे रहित ) होकर त् युद्ध कर ॥ ३०॥ जो मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सब कर्मोंसे छूट जाते हैं ॥ ३१ ॥ परंतु जो मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे मतके अनुसार नहीं चलते, उन म्खेंको तू सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुए ही समझ ॥ ३२ ॥ सभी प्राणी प्रकृति ( खभाव- ) के अनुसार चलते हैं। ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें कोई क्या निग्रह करेगा ! ॥ ३३ ॥ इन्द्रिय-इन्द्रियके विषयमें राग-द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यको

उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; व्योंकि वे दोनों ही इसके कत्याण-धनको छुट हेनेवाले बटमार अबु हैं॥ ३४॥ अब्ही प्रकार आचरणमें खये हुए पराये धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ट है। अपने धर्ममें मरना भी श्रेष्ठ हैं; परंतु पराया धर्म भयकारक है॥३५॥

पापमें कारण काम; और कामके निरोधका साधन अर्जन उचाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः। अनिच्छन्नपि वार्णिय वलादिव नियोजितः॥३६॥

अर्जुन वोले—श्रीकृष्ण! तो फिर गई मनुष्य खयं न चाहता हुआ भी वलात्कारते लगाये हुएकी भाँति किसके द्वारा प्रेरित होकर पापका आचरण करता है!॥ ३६॥

### श्रीभगवानुवाच

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्वचेनमिह वैरिणम् ॥३७॥ धूमेनावियते व हिर्यथाऽऽद्शीं मलेन च। यथोल्वेनाद्यतो गर्भस्तथा तेनेदमाद्यतम् ॥३८॥ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। **एतैविंमोहयत्येष** ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥४०॥ तसात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । पाप्मानं प्रजिह होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥४१॥ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धियीं बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जिह शत्रुं महावाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥ श्रीभगवान्ने कहा—रजोगुण ( विषयासक्तिरूप रज—राग )से उत्पन्न यह काम ही (प्रतिहत होने-पर ) कोध बनता है, यह काम (विषयोंकी कामना )

बहुत खानेवाळा (मोगोंसे कभी न अघानेवाळा ) और

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अम्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥ पित्राणाय साधूनां विनाञाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ जन्म कर्म च ये दिव्यमेवं यो देति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

श्रीभगवान् वोले—अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता ॥ ५॥ मैं अजन्मा, अविनाशीस्त्ररूप तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर रहते हुए अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित रहकर अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ \*॥ ६॥ भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपनेको उपर्युक्त रूपमें प्रकट

\* यहाँ भगवान्ने अवताररूपसे प्रकट अपने अप्राकृत दिन्य स्वरूपका परिचय दिया है। वे अजन्मा रहते हुए ही जन्म लेते-से दीखते हैं, अन्ययातमा—अविनाशी रहते हुए ही अप्रकट हो जाते हैं और अनन्त लोकोंके अनन्त प्राणियोंके सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र 'कर्त्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु-समर्थ' महान् ईश्वर रहते हुए ही माता-पिता, बन्धु-बान्धव आदिके तथा प्रेमी मक्तोंके पराधीन-से प्रतीत होते हैं। प्राकृत जगत्में अप्राकृत लीला करनेके लिये भगवान् अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित रहकर 'अपनी माया' (आत्ममाया-) से प्रकट होते हैं।

भगवान्की तीन प्रकृतियाँ हैं—(१) जगद्रूष अष्ट्रधा (अपरा प्रकृति', (२) जीवम्त चेतन 'परा प्रकृति', जो अखिल जगत्को धारण करती है और (३) उनकी अपनी प्रकृति (खां प्रकृतिम्), जिसमें लीलाके समय भगवान् अधिष्ठत रहते हैं। यह अन्तरङ्गा—विशुद्ध भगवत्वरूपा है।

इसी प्रकार भगवान्की नायाके भी अनेक रूप हैं। पर जिस मायासे भगवान् स्वयं छीला-सम्पादन करते हैं वह माया भगवान्की निजी माया है । इसीका नाम 'योगमाया' अथवा भगवान्की 'स्वरूपभ्ता छीला' है । यह योगमाया ही भगवान्-की छीलाकी सारी व्यवस्था करती है। रास्त्रीलाके प्रारम्भमें इसी 'योगमाया'का समाश्रयण किया गया था—'योगमायामुपाश्रितः।' इसी निजस्वरूपभ्ता योगमायासे भगवान् अपनेको छिपाये भी रखते हैं—'योगमायासमावृतः'।' (अ० ७। २५) करता हूँ । साधुपुरुषोंका परित्राण करनेके िये, पार-कर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये में युग-गुग्नें प्रकट हुआ करता हूँ † ॥ ७-८ ॥ अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिन्य (अप्राकृत-अलैकिक ) हैं, इस प्रकार

† भगवान्ते अवतारके तीन हेत वतलाये हे—न्यापुर्वी-का परित्राणः' 'दुष्कृतोंका विनाशः' और 'धर्मका संदर्गम ।' 'ख्यं भगवान्'के इस पूर्णावतारमें अन्यान्य अदतारी रूपेंका भी समावेश है । अतएव भगवान्के द्वारा निश्चय ही पप्तातमा राजाओंके रूपमें प्रकट असुरोंका और उनके अनुमामी आसुरीभावापन्न दुष्कृतोंका विनाशः, इन दुरानारिक्ति द्वारा संत्रस्त सदाचारी साधुप्रकृति पुरुपेंका परित्रात और पापाचारियोंके द्वारा प्रचलित अधर्मका विध्वंत करके विशुद्ध सनातन मानवधर्मकी भलीभाँति खापना—ये तीन मञ्चलमय कार्य सुसम्पन्न होते हैं।

इन तीनोंका एक दूसरा रूप भी है। खयं भगवान् अपने इस अखिल-रसामृतमृतिं, अचिन्त्य-अनिर्वचनीय परस्यरिवरोधी-गुग-धर्माश्रयस्वरूप, धनीगृत परम-प्रेमानन्द-सुषामय मधुर मनोहर दिन्य चिन्त्मय लीला-विग्रहके द्वारा उन साधुओंका परित्राण करते हैं, जो अपने परम प्रियतम भगवान्के मङ्गलमय-रसमय प्रेम एवं परमानन्द-रसमय दर्शनकी तीत्रतम महती उत्कण्ठांचे अतुल्नीय विरह-वेदनाका अनुमव कर रहे हैं और अपने जीवनके एक-एक पलको भीषण विरहानलकी भयानक ज्वालामें दृष्य होते विता रहे हैं।

इसी प्रकार भगवान् उन दुष्कृतींका, उन भाग्यवान् अमुरोंके देहींका विनाद्य करके उन्हें सहज ही अपने परम कल्याणरूप परम घाममें पहुँचा देते हैं, जो केवल भगवान्के ही मङ्गलमय दिव्य करकमलाँके द्वारा देहत्याग करके भगवान्के दिव्य घाममें पहुँचनेके अधिकारी वन चुके हैं।

और धर्मके संस्थापनका अभियाय यह है कि भगवान् उस काम-कल्लिपत मोहिवजिम्भित विषय-सेवनल्प अधर्मके अभ्युत्थानको ध्वंसकर, मुक्ति-मुक्तिको वाञ्छाके सहज सर्व-त्यागसे मुसम्पन्न, परम उत्कृष्ट, असमोर्ध्य मथुर विगुद्ध प्रेमधर्मको स्थापना करते हैं।

प्रेमीजर्नोकी मान्यतामें मगयान्के अवतारके वही तीन् । प्रधान कार्य हैं । ती तन्त्रमें जान होता है वह शरीरको त्यागकार फिर जन्मयों प्राप्त नहीं होता; यह मुझे ही प्राप्त होता है • 11 ९ 11

वीतरागभयकोधा मन्मया माम्रपाश्रिताः। वहवा ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैन भजाम्यहम् । मम बत्मन्त्रिवर्नन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥ काहान्तः कर्मणां सिद्धं यजन्त इह देवताः । धियं हि मान्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥१२॥ चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्वयक्तीरमन्ययम् ॥१३॥ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते ॥१४॥ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरापि मुमुक्षभिः। कुरु कर्मेंब तसात् त्वं पूर्वे: पूर्वतरं कृतम् ॥१५॥ कि कर्म किमकर्मेति क्वयोऽप्यत्र मोहिताः। तत ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्ष्यसेऽग्रभात।१६। कर्मणो हापि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धच्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ कर्मण्यकर्म यः पक्ष्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मतुष्येषु स युक्तः कृत्सकर्मकृत् ॥१८॥

अ नित्य सहज अजन्मा भगवान्का यह जन्म और उनके कर्म 'दिच्य' हैं; क्योंकि भगवान् न तो कर्मपरवश मायाधीन होकर जन्म प्रहण करते हैं और न इस लीला-जन्मले प्रकट भगवान्का मङ्गलमय दिव्य विग्रह ही प्राकृतिक उपादानोंसे रचित होता है। वह हानोपादानरहित, जन्म-मरण आदि विकारोंसे रहित, देह-देही-सम्बन्धसे रहित, नित्य, शाश्वत, अप्राकृत, सिच्चदानन्दमय, स्वेच्छामय, विशुद्ध भगवत्स्वरूप होता है। इसी प्रकार उनके लीला-कर्म भी अहंता-ममता आदिसे रहित सर्वथा दिव्य जन्म-रसमय होते हैं। इस प्रकार अनुभव करना ही दिव्य जन्म-कर्मको तत्त्वसे जाननो है और यों तत्त्वसे जाननेवाला पुरुष-भगवान्को ही प्राप्त होता है, शरीरत्यागके प्रभात, जरुका प्रमुक्तन नहीं होता।

पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्व नए हो गये थे और जो मझमें अनन्य प्रेमपूर्वक सि रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले वहत-से म उपर्यक्त मेरे जन्म-कर्मके तत्त्वज्ञान-रूप तपसे पवित्र होव मेरे भावको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १०॥ जो मुझे जि प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भज हैं। अर्जुन ! सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गव अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥ इस मनुष्यछोकमें कर्मी सिद्धि—( क्रमेंकि फल ) को चाहनेवाले (सकाम लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनके कमें से उत्पन्न होनेवाली सिद्धि यहाँ शीघ्र ही मिर जाती है ॥ १२ ॥ ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य औ शृद्ध-इन ) चार वर्णीका समूह गुण और कर्मीने विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उसका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर-को त वास्तवमें अकर्ता ही जान ॥ १३॥ न तो मझे कर्म लिपायमान करते हैं और न मुझे कर्मीके फलमें स्रहा ही है-इस प्रकार जो मुझे भली-भाँति जान लेता है, वह कर्मोंसे नहीं वँधता है ॥१४॥ पूर्वकालके मुमुक्ष पुरुपोंने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं । अतएव त् भी पूर्वजोंद्वारा किये जानेवाले कर्मीको ही कर ॥ १५॥ कर्म क्या है ! इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसिंछिये वह कर्म-तत्त्व में तुझे भलीभाँति समझाकर बतलाऊँगा, जिसे जानकर तू अशुम (कर्मबन्धन)से मुक्त हो जायगा ॥१६॥ कर्मका ख़रूप भी जानना चाहिये, अकर्मका स्ररूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका खरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है ॥ १७॥ जो पुरुष कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें युद्रिमान् है और वहीं योगी समझ कर्मेंकी करनेवाल है ॥ १८॥

ोगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी महिमा य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः।

नाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ क्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यत्वप्तो निराश्रयः।

र्भण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किश्चित् करोति सः ॥२०॥ ग्राधितचित्तातमा त्यक्तसर्वपरिष्रहः।

राशायताच्यातमा त्यक्तसम्पारहरू । रिशं केवलं कर्म कुर्वन नामोति किल्बिषम् ॥२१॥

इच्छालाभसंतृष्टो द्वनद्वातीतो विमत्सरः।

मः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥

तसङ्गस्य ग्रुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।

ज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥

जिसके सम्पूर्ण ( शास्त्रसम्मत ) कर्म बिना कामना ार संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान-प अग्निके द्वारा दग्ध हो गये हैं, उसको ज्ञानीजन । पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥ जो पुरुष समस्त कर्मोंमें ौर उनके फलमें आसक्तिका सर्वेथा त्याग करके भोगमय सारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्य प्त है, वह कर्मोंमें भलीभाँति प्रवृत्त रहता हुआ भी ास्तवमें कुछ भी नहीं करता **॥२०॥** जिसका ान्त:करण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है ौर जिसने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, गोगोंकी आज्ञासे रहित ऐसा पुरुष केवल ज्ञारीरसम्बन्धी हमें करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता ।) २१।) रो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थितिमें तदा संतुष्ट रहता है, जिसमें मत्सरताका सर्वथा अभाव हो ाया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वन्दोंसे सर्वथा अतीत हो गया है—सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाला ऐसा कर्मयोगी प्तर्म करते हुए भी बँधता नहीं ॥२२॥ जिसकी आसिक सर्वथा नष्ट हो गयी है; जो देहाभिमान और ममतासे मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर **अरमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है— केवल यज्ञके लिये**  कर्म करनेवाले ऐसे पुरुषके कर्म पूर्णरूपसे विलीन हो जाते हैं ॥ २३ ॥

फलसहित विविध यज्ञोंका वर्णन

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिर्बिद्धायी ब्रह्मणा हत्म् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।।२४।। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । न्नह्याग्नाव**परे** यज्ञेनैवोपज्रह्वति ॥२५॥ यज्ञं श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निपु जुह्वति । शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥ सर्वाणीन्द्रियकमीणि प्राणकमीणि चापरे। आत्मसंयमयोगाय्रौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्र यतयः संशितव्रताः॥२८॥ अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्या प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्नति । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकलम्पाः ॥३०॥ यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ज्ञह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम् ॥३१॥ एवं बहुविधा यज्ञा वितता त्रह्मणो मुखे। कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥३२॥ श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप्। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥

जिस यज्ञमें अप्ण अर्थात् सुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किये जानेयोग्य द्रज्य भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप कर्तिके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है—ऐसे उस ब्रह्मकर्ममें स्थित योगीके द्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है॥ २४॥ दूसरे योगीजन देवताओंके यूजनरूप यज्ञका ही भलीमाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन ब्रह्मरूप अग्निमें अभेद-दर्शनरूप यज्ञके द्वारा ही आत्म-रूप यज्ञका हवन किया करते हैं ॥ २५॥ अन्य

कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तः करण होकर पुरुष अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ॥ ३८॥ श्रद्धावान्, तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह तुरंत ही परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९॥ अज्ञानी और श्रद्धारहित, संशयसे भरा मनुष्य परमार्थसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है । ऐसे संशयात्मा मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक और न सुख ही है ॥ ४०॥ धनंजय ! जिसने कर्मयोगके

द्वारा समस्त कर्गोंको परमात्मामें अपूण कर दिया और जिसने ज्ञानके द्वारा समस्त संशयोंका नाश दिया है, ऐसे आत्मवान् (वशमें किये हुए अन्तःक वाले) पुरुपको कर्म नहीं बॉबते ॥ ४१॥ इसां भरतवंशी अर्जुन ! तू हृदयमें क्षित इस अज्ञानजा संशयको ज्ञानक्षप खन्नके द्वारा काटकर समक कर्मयोगमें स्थित हो जा और (युन्नके हिये) उट हो ॥ ४२॥

श्रीमञ्जगवद्गीता--(ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' नामक चतुर्थ अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय २८ )।

## श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चम अध्याय

सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन

सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोगका निर्णय

अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्र्हि सुनिश्चितम् ॥१॥

अर्जुन बोले—श्रीकृष्ण ! आप (कभी तो) कर्मोंके संन्यासकी और (कभी) फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इन दोनोंमेंसे जो एक मेरे लिये मलीभाँति सुनिश्चित कल्याणकारक हो, वही मुझे बतलाइये॥ १॥

श्रीभगवानुवाच

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरानुभौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥
होयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्द्धन्द्वो हि महावाहो सुखं वन्धात् प्रमुच्यते ॥ ३॥
सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४॥
यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते ।
एकं सांख्यं च योगं च यः पञ्यति संपञ्यति ॥ ५॥
संन्यासस्तु महावाहो दुः समाप्तुमयोगतः ।
योगयक्तो म्रनिर्वद्या नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥

श्रीभगवान् वोले-कर्मसंन्यास और कर्मयोग-दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग (साधनमें सुगम होने कारण) श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ महावाहु अर्जुन ! जो पुरुष किसीसे देेष करता है और न आकाङ्का करता है, र सदा संन्यासी ही समझना चाहिये; क्योंकि राग-द्वेपा द्वन्द्वोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार-वन्धनसे मुक्त जाता है।। ३॥ उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग बाल-बुद्धिके लोग ही पृथक्-पृथक् ( फर देनेवाले वतलाते हैं, न कि विज्ञजन; क्योंकि इनमेंसे एव भी सम्यक् प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फल-( रू परमात्मा-) को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ज्ञानयोगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, वहीं क योगियोंके द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिये: पुरुष सांख्य और कर्मयोगको (फल्रूपमें) एक देख है, वही ( यथार्थ ) देखता है ॥ ५ ॥ परंतु अर्जुन कर्मयोगके बिना संन्यास ( मन, इन्द्रिय और शरीरद्वा होनेवाळे सम्पूर्ण कमोंमें कर्तापनका त्याग ) प्राप्त हो कठिन है और भगवत्ख्यरूपका भजन करनेवाला कर्मयो परत्रक्ष परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥

माल्यनोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण और उनकी महिमा

गंगयुक्तं विशुद्धातमा विजितातमा जितेन्द्रियः।
मर्गम्तात्मम्तातमा कुर्यन्निय न लिप्यते ॥ ७ ॥
नंग किप्यते मस्तित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
परमञ्ज्यपन् स्पृशिक्तिव्यक्ते मन्येत तत्त्ववित् ।
परमञ्ज्यपन् स्पृशिक्तिव्यक्ते मन्येत तत्त्ववित् ।
प्रलपन् विस्जन् गृह्णन्तु निमपन् निमिपन्निप् ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥
नद्याण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्या करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रिमवास्भसा ॥१०॥
कायेन मनसा बुद्ध्या केयलैरिन्द्रियरिप् ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥११॥
यक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥१२॥

जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्त:करणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्म-रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ तत्त्वको जाननेवाला पुरुप ( सांख्ययोगी ) तो देखता, सुनता, स्पर्श करता, सुँघता, भोजन करता, चलता, सोता, स्वास लेता, बोलता, त्याग करता, प्रहण करता तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी—सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थों ( विषयों- ) में बरत रही हैं---इस प्रकार समझकर नि:संदेह ऐसा ही माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ॥ ८-९ ॥ जो पुरुष सब कर्मोंको ब्रह्ममें अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह जलसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ कर्मयोगी ( ममत्व-बुद्धिरहित ) केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरके द्वारा भी आसक्ति-को त्यागकर अन्तः करणकी शुद्धिके छिये कर्प करते हैं ॥ ११ ॥ कर्मयोगी कर्मोंके फलका त्याग करके

नेण्ठिकी (भगवद्याप्तिरूप) शान्तिको प्राप्त होता है और सकाम पुरुप कामनाकी प्रेरणासे फटमें आसक्त होकर वैंघ जाता है ॥ १२ ॥

ज्ञानयोग

सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखं वशी ।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन् ॥१३॥
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजित प्रभुः ।
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥
नाद्त्ते कस्यचित् पापं न चैंय सुकृतं विभुः ।
अज्ञानेनाष्टतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥
ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेपामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥१६॥
तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः ।
गच्छन्त्यपुनराष्ट्रति ज्ञाननिर्भृतकल्मपाः ॥१७॥
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गिव हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
निद्रिषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥

अन्त: करण जिसके वशमें हैं, सांख्ययोगका आचरण करनेवाला ऐसा पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब कर्मोंको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक (सिचदानन्दघन परमात्म-स्कर्षमें स्थित) रहता है ॥ १३ ॥ प्रभु (परमात्म) न तो मनुष्योंके कर्तापनकी, न कर्मोंकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना करते हैं; किंतु (इन सबमें) खभाव ही प्रवृत्त हो रहा है ॥ १४ ॥ वह विभु (सर्वव्यापी परमेश्वर) न तो किसीके पापको और न किसीके शुभक्तमें (पुण्य-) को ही प्रहण करता है; किंतु अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है; उसीसे अज्ञानी जीव मोहित हो रहे हैं ॥ १५ ॥ परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तत्वज्ञानद्वारा नष्ट

दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सद्दरा उस दानन्दधन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ क्या मन तदूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदूप हो रही और सिच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर यभावसे स्थिति है, ऐसे भगवत्परायण पुरुष ज्ञानके रा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति (परमगति) को स होते हैं ॥ १०॥ वे ज्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न हाण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी होते हैं । (इनमें समान व्यवहार असम्भव है, पर सबमें एक परमात्माको समभावसे देखते हैं )॥१८॥



जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं (इस जीवित-अवस्थामें ही ) संसार जीत लिया गया (वे सदाके लिये जन्म-मरणसे छूटकर जीवनमुक्त हो गये); क्योंकि ब्रह्म (सिचदानन्द्धन परमात्मा ) निर्दोष और सम है; इससे वे ब्रह्म (सिचदानन्द्धन परमात्मा ) में ही स्थित हैं॥ १९॥

न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् । स्थिर्वृद्धिरसम्सूढो त्रह्मविद् त्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ वाह्यस्पर्वेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जुते ॥२१॥

ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते व्रथः ॥२२॥
शक्तोतीहैय यः सोढुं प्राक् शरीरिवमोक्षणात्।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तन्यंतिरेव यः।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणस्पयः क्षीणकत्मपाः।
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥२५॥
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदिवात्मनाम् ॥२६॥

जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रियको प्राप्त होकर उद्दिग्न नहीं होता, वह स्थिरबुद्धि, मोहरहित ब्रह्मचेत्ता पुरुष परवहा (परमातमा ) में स्थित है ॥ २०॥ बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्त:करणवाला साधक आत्मामें जो सुख है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सचिदानन्द्यन परव्रक्ष परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय सुखका अनुभव करता है ॥ २१ ॥ इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग हैं. ( वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं, तो भी वस्तुतः ) वे सब दु:खके ही उत्पत्ति-स्थल हैं। इसिल्ये अर्जुन ! बुद्धिमान् पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२॥ जो साधक शरीर छूटनेके पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है ॥ २३ ॥ जो पुरुष अन्तरात्मामें ही रमण करनेवाला है और जो आत्मामें ही ज्योति ( ज्ञान- ) वाळा है, वह ब्रह्मभूत ( सिच्चदानन्दघन परव्रह्म परमात्माके साथ अभिन्नभावको प्राप्त सांख्ययोगी ) नक्षनिर्वाणको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ जिनके सत्र पाप नष्ट हो गये हैं; जिनके सब संशय ज्ञानके द्वारा निवृत्त हो गये हैं; जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका जीता हुआ मन हन्छ भावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता स ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ सन्तोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म मात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुयोंके लिये । ओरसे ब्रह्मनिर्वाण (शान्त परब्रह्म परमात्मा ) ही पूर्ण है ॥ २६ ॥

शक्तियुक्त ध्यानयोग तथा भगवान्की सर्वसुहृदता

र्शान् कृत्वा नहिर्नाह्यां अक्षुद्रचैवान्तरे अवोः।

रापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।।२७॥

निद्रयमनोषुद्रिष्ठीनिर्माक्षपरायणः ।

रोच्छाभयकोधो यः सदा ग्रुक्त एव सः ।।२८॥

कारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्।

दं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छित ।।२९॥

वाहरके विषय-भोगोंका न चिन्तन करता हुआ उन्हें बाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भ्रुकुटीके वीचमें स्थित करके, नासिकाके भीतर विचरनेवाले प्राण और अपानको सम करके—जिसकी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि जीती हुई हैं—ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है ॥ २७-२८॥ (पर जो उपर्युक्त इन सब साधनोंको न कर सकता हो, उसके लिये सुगम साधन यह है कि ) जो पुरुष मुझको (भगवान् श्रीकृष्णको ) सब यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा समस्त भूत-प्राणियोंका सुदृद् (स्वार्थरहित अहेतुक दयाल और प्रेमी )—ऐसा तत्वसे जान लेता है, वह शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ २९॥

थीमन्द्रगवद्गीता-- कर्मसंन्यासयोग' नामक पन्नम अध्याय ( महाभारत भोध्मपर्व अध्याय २९ )।



### श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठ अध्याय

निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनोनिग्रहपूर्वक ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन

क्राम कर्मयोगका स्वरूप और योगारूढ़ पुरुषके लक्षण श्रीभगवानुवाच

ाशितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।
तंन्यासी च योगी च न निरिप्तर्न चाक्रियः।। १।।
संन्यासिमिति प्राहुर्योगं तं निद्धि पाण्डव।
ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन।। २।।
हरुक्षोर्भ्रनेयोगं कर्म कारणप्रच्यते।
गारूढस्य तस्येव द्यामः कारणप्रच्यते।। ३।।
त हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मखनुपज्ञते।
संकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते।। ४।।
श्रीभगवान वोले—जो प्रस्य कर्मफलका आश्रय न

छेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वही संन्यासी और योगी है और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा न केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी ही है ॥१॥ पाण्डुनन्दन! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको त्योग जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥२॥ योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुपके लिये योगकी प्राप्तिमें (निष्कामभावसे) कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और (योगाच्छ्ड़ हो जानेपर) उस योगारूढ़ पुरुपका जो शम (सर्व-संकल्पोंका अभाव) है, वही (कल्याणमें) हेतु कहा जाता है ॥३॥ जब न तो पुरुष इन्द्रियोंके भोगोंमें आसक्त होता है और

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत् ॥६॥ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । श्रीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥७॥ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोधात्रमकाञ्चनः ॥ ८॥ सुहृत्यित्रार्थुदासीनमध्यस्यद्वेष्यवन्युषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥९॥ योगी युद्धीत सततमात्मानं रहिस स्थितः । एकाकी यतचित्तात्मा निराक्षीरपरिग्रहः ॥१०॥ अपने द्वारा अपना उद्घार करे और अपनेको अधोगतिमें न डालें; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है ॥ ५ ॥ जिसके द्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआ है, उसका तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिये वह आप ही शतुके सदश शतुतामें वर्तता है ॥६॥

है॥ ८॥ मुहद्, मित्र, राष्ट्र, उदासीन, मध्यस्थ, देण्य

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥११॥ तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ समं कायगिरोप्रीनं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्ब्रेक्य नासिकाग्रं स्वं दिश्रथानवलोकयन् ॥१३॥ प्रशान्तात्मा विगतभीर्वसचारिवते स्थितः। मनः संयम्य मिचनो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ युज्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । ज्ञान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ नात्यश्रतस्त योगोऽस्ति न चैकान्तमन्दनतः । न चाति खमशीलस जाप्रतो नैव चार्जुन ॥१६॥ युक्ताहारविहार**स्य** युक्तचेष्टस युक्तस्वमायबोधस्य योगो भवति दुःसद्दा ॥१७॥ यदा विनियतं चित्तमातमन्येयावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेन्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ सदीं-गरमी, सुख-दु:खादि तथा मान-अपमानमें जिसके यथा दीपो निवातस्यो नेङ्गते सोपमा स्मृता । अन्तः करणकी वृत्तियाँ भठीभाँति शान्त हैं, ऐसे समाहित योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ पुरुषके ज्ञानमें सिद्यदानन्दघन परमात्मा सम्यक् प्रकारसे यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेनया। -स्थित हैं ( उसके ज्ञानमें परमात्माके सिना अन्य दुछ है यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यनात्मनि तुष्पति ॥२०॥ ही नहीं ) ॥७॥ जिस्का अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त सुखमात्यन्तिकं यत् तद् बुद्धियाद्यमतीन्द्रियम् । हे, जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ भठी-वेति यत्र न चैनायं स्थितथलति तत्त्वतः ॥२१॥ भाति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी 'युक्त' वहा जाता श्रुद्ध स्थानमें, जिसपर क्रमशः कुरुग, मृगञ्जाला और

वस्त्र त्रिक्ठे हैं, जो न बहुत ऊँचा है न बहुत नीचा, ऐसे

. . . . . . . . . . . . .

अपने आसनको स्थिर स्थापन करके उस आसनपर विट्यर, चित्त और इन्द्रियोंकी कियाओंको वशमें रखते हुए मनको एकाम्र करके अन्तः करणकी शुद्धिके छिये योगका अभ्यास करे ॥११-१२॥ काया, सिर और गलेको समान एवं अचल धारण करके, स्थिर होकर अपनी नासिकाके अम्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ, ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित, भयरहित तथा भर्लाभोंति शान्त अन्तः करणवाला सावधान योगी मनको रोककर मुझमें चित्त लगाकर और मेरे परायण होकर बैठे ॥१३-१४॥ इस प्रकार वशमें किये हुए मनवाला योगी आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके खळ्पमें जोड़ता हुआ, मुझमें रहनेवाली निर्वाणपरमा—परमानन्दकी

काष्ट्रारूप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ अर्जुन ! योग न तो अधिक खानेवालेका, न सर्वथा न खाने-का. न बहुत शयन करनेके खभाववालेका और न विक जागनेवालेका ही सिद्ध होता है।। १६॥ बोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य नियमित गर-विहार करनेवालेका, कर्मीमें यथायोग्य चेष्टा नेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका सिद्ध होता है ॥ १७॥ जब भलीभाँति वशमें किया ा चित्त परमात्मामें ही स्थित हो जाता है, तब र्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष 'योगयुक्त' है-ऐसा ा जाता है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें त दीपक हिलता-डुलता नहीं, वैसी ही उपमा गतमाके ध्यानमें संलग्न योगीके जीते हुए चित्तकी कही ं है ॥ १९ ॥ योगके अभ्याससे निरुद्ध-चित्त जिस स्थामें उपरत हो जाता है और जिस अवस्थामें गतमाके ध्यानसे शुद्ध हुई सृक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्मा-साक्षात् करता हुआ सिचदानन्दघन परमात्मामें ही ष्ट रहता है ॥ २० ॥ ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत, ल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा ग्रहण करने योग्य ान्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव

करता है, उसमें स्थित योगी परमात्माके खरूपसे कभी विचितित नहीं होता ॥ २१ ॥

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यसिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥
तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
स निश्चयेन योक्तन्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥
संकल्पप्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥
शनैः शनैरुपरमेद् बुद्धचा धृतिगृहीतया ।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्षि चिन्तयेत्॥२५॥
यतो यतो निश्चरति मनश्रश्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥२६॥
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखसुत्तमम् ।
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्म१म् ॥२९॥

परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म-प्राप्तिरूप अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी दु:खसे भी चलायमान नहीं होता ॥ २२ ॥ उस दु:खरूप संसारके संयोगसे रहित योगको जानना चाहिये। उस योगका सम्पादन न उकताये हुए अर्थात् धैर्य और उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है॥२३॥ संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको नि:शेषरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सभी ओरसे भछीभाँति रोककर, क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरितको प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे।। २४-२५॥ यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे ॥ २६॥ क्योंकि जिसका मन भळीभाँति

## श्रीमद्भगवदीता सप्तम अध्याय

ज्ञान-विज्ञान, भगवान्की व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवान्को प्रभावसहित न जाननेवालोंकी निन्दा और जाननेवालोंकी सहिमाका फथन

भगवान्के समयरूप-सम्बन्धी विज्ञानयुक्त ज्ञानका निरूपण श्रीभगवातुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युक्तन् मदाश्रयः ।
असं शयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥
ज्ञानं तेऽहं सिवज्ञानिमदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यव्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यव्ज्ञातन्यमविद्यते ॥ २ ॥
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥
भूमिरापोऽनलो वायुः स्वं मनो बुद्धिरेव च ।
अहं कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टथा ॥ ४ ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृतस्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयक्तथा ॥ ६ ॥
मत्तः परतरं नान्यत् किश्चिद्सित धनंज्य ।
मिथ सर्वभिदं प्रोतं स्त्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

धीभगवान् वोले—पार्थ ! अनन्य प्रेमसे मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें लगा हुआ त् जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, वल, ऐश्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझ समग्र\*को संशयरहित जानेगा, उसको सुन ॥ १॥ मैं

% जो सर्वमय, सर्वातीत, सर्वगुणमय, सर्वगुणातीत, सगुण-निर्मुण, साकार-निराकार, व्यक्त-अन्यक्त, अणु-महान्, सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र-भक्तपराधीन आदि नित्य अनन्त अचिन्त्य-अनिर्वचनीय युगपत् परस्पर-विरुद्धगुणधर्माश्रवस्वरूप हैं, जो अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त वीर्य, अनन्त यश, अनन्त श्री, अनन्त शान, अनन्त वैराग्य, अनन्त शक्ति, अनन्त वल, अनन्त तेज, अनन्त आनन्द, अनन्त व्योति, अनन्त विरुद्ध- तेरे लिये इस विज्ञान ( समग्रके ज्ञानरूप विशेष ज्ञान ) सिंहित ज्ञानको सम्पूर्णतया कहुँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर और कुछ भी जानने योग्य जोष नहीं रह जाता ॥ २ ॥ हजारों मन्ष्योंमें कोई एक ( ब्रह्मसाक्षात्काररूप ) सिद्धिके छिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले सिद्ध परुषोंमेंसे भी कोई एक मेरे ( मुझ समग्र भगवान्के ) परायण होकर (ज्ञानोत्तर पराभक्ति---प्रेमके द्वारा ) मेरे समग्ररूपको तत्त्वसे जानता है ॥ ३॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार—इस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकारके मेदोंवाली तो अपरा ( अर्थात् मेरी जड प्रकृति ) है और महावाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा ( चेतन ) प्रकृति जान ॥ ४-५ ॥ अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगतुका प्रभव तथा प्रलय ह ( अर्थात् सम्पूर्ण जगत्का मूलकारण हूँ ) ।। ६ ॥ धनंजय ! मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें ( सूत्रके ) मिणयोंके सदश मुझमें गँया हुआ है ॥७॥

समस्त पदार्थोमें जीवनतत्त्व-रूपसे भगवान्की व्यापकता रसोऽहमप्स कौन्तेय प्रभासि शशिसर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः स्ते पौरुषं नृषु ॥ ८॥ शक्तित्व और अदोपस्पर्शित्व-स्वरूप हैं और जो परमातमा, अन्तर्यामी, अधियग्न, अध्यातम, कर्म, अधिभृत, क्षर जीव-जगत, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, अधिश्चानृदेवता, अक्षर कृटस्व ब्रह्म, एवं अक्षर-ब्रह्मते भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम आदि अनन्त रूगोंमें अभिव्यक्त हैं—वे भगवान् ही 'समग्र' भगवान् हैं।

भगवान्का भजन करनेवाले होनेके कारण ये सभी उदार हैं; परंतु झानी तो साधात् मेरा आत्मा ही है—ऐसा मेरा मत हैं; क्योंकि वह मद्गत मन-बुद्ग्रिवाला झानी भक्त परमोक्तम गतिस्वरूप मुझ भगवान्में ही अच्छी प्रकार स्थित है।।१८।। बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें (पराभक्ति-परायण झानकी परानिष्ठाको प्राप्त) झानी भक्त मुझ भगवान्को इस प्रकार भजता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। (इनमें परम श्रेयकी भावनावालेको विश्वरूप—सर्वत्र व्यापक वासुदेव—शसका अनुभव होता है और परम ग्रेमभाववाले झानी भक्तको, जहाँ उसके नेत्र जाते हैं, वहीं अपने परम प्रेष्ठ भगवान् वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दिखायी देते हैं। ऐसे महात्मा जगत्का अभाव नहीं देखते—जगत्को सर्वत्र सर्वथा एकमात्र भगवान्से ही परिपूर्ण देखते हैं—सर्वत्र भगवान्को ही अभिन्यक्त पाते हैं। ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।। १९॥

अन्य देवताओंकी उपासना

कामेस्तैस्तेह्तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयानित् मिन्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥२१॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान् मयेव विहितान् हि तान्॥२२॥ अन्तवन्तु फलं तेवां तद् भवत्यल्पमेधसाम् । देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥२३॥

भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे छोग अपने खभावसे प्रेरित होकर (कामना-सिद्धिके छिये उपयोगी ) उस-उस नियमको धारण करके अन्य (मेरे ही अङ्ग-खरूप) देवताओंको भजते हैं ॥ २०॥ जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको मैं उसी (मेरे अङ्गखरूप) देवताके प्रति स्थिर कर देता हूँ ॥ २१ ॥ वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस देवताको पूजन करता है और उस देवताको मेरे ही द्वारा विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसंदेह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ परंतु उन अल्पचुद्भिवालोंका वह फल नाशवान् होता है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं; परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें—अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

भगवान्के प्रभाव और स्वरूपको न जाननेवालेकी निन्दा और जाननेवालेकी महिमा

अन्यक्तं न्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मृढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥ वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥२६॥ इच्छाह्रेषसमुत्थेन हन्ह्रमोहेन भारत । सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते ह्रन्ह्रमोहनिर्म्रक्ता भजन्ते मां दृढवताः ॥२८॥ जरामरणभोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्मता तद् विदुः कृतसमध्यात्मं कर्म चाखिलम्॥२९॥

बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परमभावको न जानते हुए, मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ नित्य सिचदानन्द-विग्रह भगवरखरूपको मनुष्यकी भाँति जन्म लेकर व्यक्ति-भावको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥ २४॥ क्योंकि अपनी योगमायासे समावृत में सबके

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥

साधियताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः।

अचिन्त्यानिर्वचनीय महामाया-शक्तिक। ही अन्यतम प्रमुख रूप 'योगमाया' है । यह चिन्मय भगवान्की अचिन्त्य अन्तरङ्गा चिच्छक्ति है । इसे 'विशुद्धसच्च' की ही एक विशेष परिणति समझना चाहिये । (शेप अगले पृष्ठमें) प्रत्यक्ष नहीं होता; इसिलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझ जनमरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता ( मुझको जन्मने-मर्नेवाला समझता है ) ।। २५ ॥ अर्जुन ! पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी ( श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष ) नहीं जानता ॥ २६ ॥ क्योंकि भरतवंशी अर्जुन ! संसारमें इच्छा और देषसे उत्पन्न, सुख-दु:खादि द्वन्द्वरूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ॥२०॥ परंतु निष्कामभावसे पवित्र कर्मोंका आचरण करनेवाले

जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, ने (राग-द्वेप-जिनत) द्वन्दरूप मोहसे मुक्त दृद्धनिश्चयी भक्त मुक्को सब प्रकारसे भजते हैं ॥ २८॥ जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मोंको जानते हैं ॥ २९॥ जो पुरुप अधिभृत और अधिदैवके तथा अधियज्ञके सहित (इन सबके रूपमें अभिन्यक्त) मुझको अन्तकालमें भी जान लेते हैं, वे युक्त चित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं — मुझको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३०॥

श्रीमद्भगवद्गीता-- 'शान-विशानयोग' नामक सप्तम अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३१ )।

## श्रीमद्भगवद्गीता अष्टम अध्याय

ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें अर्जुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर एवं भक्तियोग तथा शुक्क और कृष्ण मार्गीका प्रतिपादन

ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदिके सम्बन्धमें अर्जुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर

अर्जुन उवाच

कि तद् ब्रह्म किमध्यातमं कि कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च कि मोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥१॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं बेयोऽसि नियतातमिभः॥२॥

अर्जुनने पूछा—पुरुषोत्तम! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत नामसे क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं ? ॥ १ ॥ मधुसूदन ! यहाँ अधियज्ञ कौन है ? और वह इस ज्ञारीरमें कैसे हे ? एवं युक्तिचित्तवाले पुरुषोद्वारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं ? ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं त्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

प्रविश्वका सूजन तथा जीवको मोहसे वलात् ढकनेवाली हाक्ति 'माया' है और भगवान्को उनके इच्छानुसार ढकनेवाली उनकी लीलासहप हाक्ति 'योगमाया' है। इसी योगमायाको भगवान्ने अपने अवतार-प्रसङ्गमें 'आत्ममाया' (४।६) कहा है। यह योगमाया सहज ही 'अयटन-घटना' समान्न करती है। महान्को छुद्र, सर्वज्ञको अल्पन्न, सर्वव्यापीको एक-देशीय, अजन्माको जन्म लेनेवाला, अविनाहीको तिरोहित होनेवाला, सर्वलेकिमहेश्वरको भक्तपराधीन और नित्यमुक्तको यशोदा मैयाके द्वारा वन्धन-प्राप्त, नित्य निर्मय तथा नित्यानन्द-स्वरूपको मैया यशोदाके हाथमें छड़ी देखकर भययुक्त तथा हदनगरायण तथा परम पूर्व एवं परम सेव्य सहज परम-ऐश्वर्य-स्वरूपको सर्वथा ढककर, माधुर्य-स्वरूपमें प्रीति-स्तेहका पात्र वना देना—इस योगमायाका ही विलक्षण लीलाकार्य है। यह योगमाया भगवान्की नित्य स्वरूपाक्ति है। इसीसे भगवान् सदा युगपत् परत्यर-विरोधी-गुणधर्माश्रय-स्वरूप हैं।

अन्तकाले च मामेव सरन् युक्तवा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ यं यं वापि सरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ तसात् सर्वेषु कालेषु मामजुस्सर युध्य च । मय्यपितमनोबुद्धिर्मामेवैप्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥

श्रीमगवान्ने कहा-परम अक्षर 'ब्रह्म' है, अपना ब्रह्म ( जीवारमा ) 'अध्यारम' नामसे कहा जाता है ाथा भूतोंके भावोंको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, ह 'कर्म' नामसे कहा गया है ॥ ३॥ क्षर (क्षयशील) ान पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्ययपुरुप अधिदैव है और ह़धारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें में 'वासुदेव' ही न्तर्यामीरूपसे अधियज्ञ हूँ ॥ ४ ॥ जो पुरुष अन्त-ालमें भी मझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको गगकर जाता है, वह मेरे भावको—खरूपको प्राप्त ोता है । इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ५॥ न्तीपत्र अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस ो भावका स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, म-उसको ही प्राप्त होता है: क्योंकि वह सदा उसी |बसे भावित रहा है || ६ || अतएव अर्जुन ! तू सब मयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । त प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त क्तर तू निरसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ७॥ गवान्की महत्ता और भक्तिके द्वारा भगवान्की प्राप्ति भ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एमं पुरुषं दिन्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८॥ पुराणमनुशासितार-कविं मणोरणीयांसमनुसरेद यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९॥

प्रयाणकाले सनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । अत्रोर्मध्ये प्राणमावेक्य सम्यक् स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम् ॥१०॥ यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । मुध्न्यीधायातमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥१२॥ ओमित्येकाक्षरं त्रहा व्याहरन् मामनुसारन्। यः त्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्।।१३॥ अनन्यचेताः सततं यो मां सारति नित्यशः। तसाहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ मामुपेत्य पुनर्जनम दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥ आत्रह्मभुवनास्त्रोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । माम्रपेत्य त कौन्तेय प्रनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥

पार्थ ! यह नियम है कि भगवान्के ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चिक्तमें निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष परमेश्वरकों ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता, सृक्ष्मसे भी अति सृक्ष्म, सबके घारण-पोषण करनेवाले, अचिन्य खरूप, सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशरूप और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सचिदानन्दधन परमेश्वरका स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुप अन्तकालमें भी योगवलसे भृकुटीके मध्यमें प्राणकों अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल ननसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यखरूप परमेश्वरकों ही प्राप्त होता है ॥ ९-१०॥ वेदके जाननेवाले विद्वान् जिस सचिदानन्दधनरूप परमा पदकों 'अक्षर'—अविनाशी कहते हैं, आसिक्त-

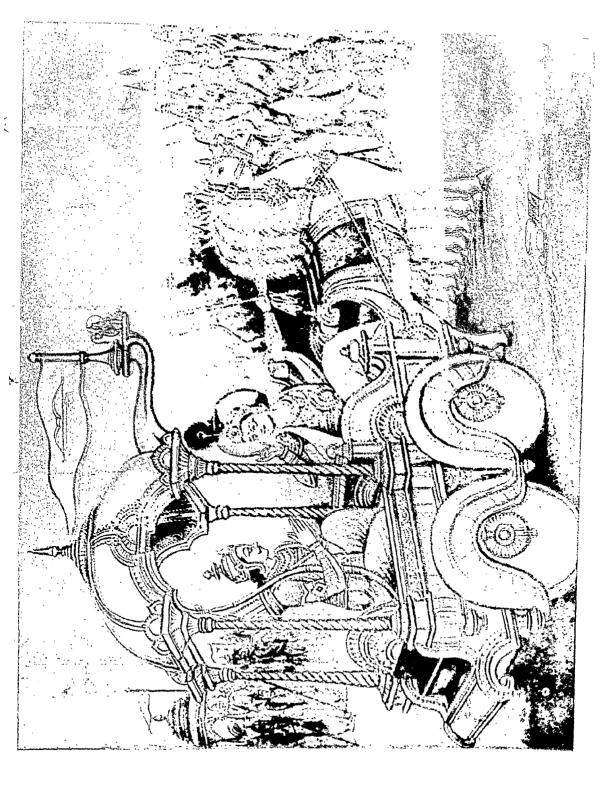

रहित यत्नशील संन्यासी महात्मागण जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस परम पदको मैं तेरे लिये संक्षेपमें कहुँगा ॥ ११ ॥ सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर तथा मनको हृदेशमें स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष 'ॐ' इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उचारण करता हुआ और उसके अर्थखरूप मेरा स्मरण करता हुआ, शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमका स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ ( उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता हूँ ) || १४ || परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दु:खोंके घर एवं अनित्य पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते ॥ १५॥ अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त समी लोक पुनरावर्ता हैं, परंतु कुन्तीपुत्र ! मुझे प्राप्त कर लेनेपर फिर जन्म नहीं होता। (क्योंकि मैं कालातीत नित्य हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेके कारण अनित्य हैं ) ॥ १६॥

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् व्रक्षणो विदुः।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः।।१७।।
अन्यक्ताद् न्यक्तयः सर्जाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके।।१८।।
भूतप्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।
रात्र्यागमेऽनद्यः पार्थ प्रभवत्यहरागमे।।१९।।
परस्तसात् भावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात् सनातनः।
यः स सर्वेषु भृतेषु नत्र्यत्स न विनद्यति।।२०।।
अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तनाहुः परमां गतिम्।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम।।२१।।

पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लम्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥२२

ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हज चतुर्युगी तककी अवधिवाला और रात्रिको भी एः हजार चतुर्यगीतककी अवधिवाली जो पुरुष जानते हैं वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं॥ १७। ब्रह्मांके दिनके प्रवेशकालमें अन्यक्तसे सम्पूर्ण चराचर भूतगण उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेश-कारुमें उस अन्यक्तमें ही लीन हो जाते हैं॥ १८॥ पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है ॥ १९॥ उस अन्यक्तसे भी अति परे दूसरा विलक्षण जो सनातन अन्यक्त भाव है, वह परम दिन्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥ जो अन्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अन्यक्तभावको परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अन्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है ॥२१॥ पार्थ ! जिसके अन्तर्गत समस्त भूत हैं और जिससे यह सब जगत् व्यात—परिपूर्ण है, वह सनातन अन्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त करने योग्य है ॥ २२॥

शुक्त और ऋष्ण मार्गका वर्णन

यत्र काले त्वनाष्ट्रिमाष्ट्रितं चैव योजिनः।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यापि भरतर्षभ ॥२३॥
अग्निज्योतिरहः शुक्तः पण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति त्रद्ध त्रह्माविदो जनाः ॥२४॥
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥
शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥२६॥ नैते सृती पार्थ जानन् योगी मुद्यति कश्चन । तमात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥ वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥२८॥

अर्जुन ! जिस कालमें शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन वापस न लौटनेवाली गतिको एवं जिस कालमें गये हुए वापस लौटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको (दोनों मागोंको) अव मैं तुझे वतलाता हूँ ॥२३॥ जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, शुक्र पक्षका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४॥ जिस मार्गमें धृमाभिमानी देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी

देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका अभि देवता है, उस मार्गमें गया हुआ सकाम कर्म व वाला योगी उपर्युक्त देवताओंके द्वारा क्रमसे ले गया चन्द्रमाकी उयोतिको प्राप्त होकर स्वर्गमें अपने कर्मोंका फल भोगकर वापस लौट आता है ॥ २१ क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके शुक्क और कृष्ण देवयान और पित्रयान मार्ग सनातन माने गये इनमें एकके द्वारा गया हुआ—जिससे वापस र लौटना पड़ता, उस परमगतिको प्राप्त होता है र दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर छौट आता है ( ज मृत्युको प्राप्त होता है ) || २६ || पार्थ ! इस प्रव इन दोनों मार्गीको जाननेवाला कोई भी योगी मीरि नहीं होता। इसलिये अर्जुन! तू सब कालमें योगसे य हो--निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये मुझसे जुड़ा रह ॥२५ योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर, वेदों पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें पण्यफळ बताया गया है--उस सबको नि:संदे उल्लङ्घन कर जाता है ( उनसे आगे बढ़कर आ सनातन परमपद्को प्राप्त होता है ) ॥ २८॥

श्रीमञ्चगवद्गीता--- 'अक्षरमहायोग' नामक अष्टम अध्याय ( महाभारन भीष्मपर्व अध्याय ३२ )।

## श्रीमद्भगवद्गीता नवम अध्याय

ज्ञान, विज्ञान और जगत्की उत्पत्तिका, आसुरी और देवी सम्पदावालोंका, प्रभावसहित भगवानुके ख्ररूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं भगवद्भक्तिकी महिमाका वर्णन

प्रभावसहित भगवान्के परम गुह्य ज्ञानका निरूपण
श्रीभगवानुवाच
इदं तु ते गुद्धतमं प्रवक्ष्याम्यनस्यवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।। १ ।।
राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धम्धं सुसुखं कर्तुमन्ययम् ।। २ ।।
अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्थास्य परंतप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३॥ मया ततिमदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैथरम् । भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥

श्रीभगवान् बोले-तुझ ( मुझमें तथा मेरे भक्तोंमें ) ।स्यारहित\* (दोषदृष्टिरहित ) भक्तके लिये इस गुद्यतम' ( परम गोपनीय ) विज्ञान ( समग्र भगवान् हषोत्तम श्रीकृष्णके ज्ञान-) सहित ( ब्रह्म-) ज्ञानको पुनः रीमॉित कहूँगा, जिसको जानकर त् समस्त अशुभसे हो जायगा ॥ १॥ यह विज्ञानसहित ज्ञान सब द्याओंका राजा, सव गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयुक्त, साधन नेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है (समप्र भगवानके हुएको बतानेवाली 'राजविद्या' और उसकी प्राप्तिका साधन 'राजगुद्ध'--गुद्धतम है ) ॥ २ ॥ तप ! इस धर्ममें श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुझको प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते ो हैं || ३ || मुझ अव्यक्त मृर्ति ( मेरे निराकार क्त-खरूप-) से यह सब जगत् ( जलसे बरफ्ते ा ) परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके ारपर स्थित हैं; किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ॥ ४ ॥ सब भूत भी मुझमें स्थित नहीं है; किंतु मेरी ोय योगरा किसो देख कि भूतोंका धारण-पोषण |वाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा ॥ वास्तयमें भूतोंमें स्थित नहीं है ( भगवान् नित्य ार-विरोधी गुणधर्मीश्रय हैं । अतः ऐसा होना सर्वथा सुसंत है। यही भगवत्स्वरूप है )॥ ५॥ जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान् वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प-द्वारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा जान || ६ ||

जगत्की उत्पत्तिका रहस्य

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् । कलपक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७॥ प्रकृतिं खामयष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भृतग्रामिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८॥ न च मां तानि कर्माणि निवझन्ति धनंजय । उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्ममु ॥ ९॥ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्वयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते ॥१०॥

अर्जुन ! कल्पोंके अन्तमें सब मृत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको में फिर उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ प्रकृतिके बळसे विवश हुए इस समस्त मृतसमुदायकी में अपनी प्रकृतिको अपने वशमें करके उनके कर्मानुसार बार-बार रचना करता हूँ ॥ ८ ॥ अर्जुन ! उन कर्मोंमें आसिक्तरिहत और उदासीनके सदश स्थित मुझको वे कर्म नहीं वाँधते ॥९॥ अर्जुन ! मुझ अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति चराचर-सिहत समस्त जगत्को उत्पन्न करती है और इसी हेनुसे यह संसारचक धूम रहा है ॥ १०॥

भगवान्का तिरस्कार करनेवाले असुर-मानवोंकी निन्दा और देवी प्रकृतिवालोंके भजनका प्रकार

अवजानन्ति मां मृढा मातुषीं ततुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भ्रतमहेश्वरम् ॥११॥ मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । राश्वसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भृतादिष्यव्ययम् ॥१३॥ सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्र दृढत्रताः । नमस्यन्तश्र मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम् ॥१५॥

१८वें अध्यायमें भी भगवान्ने अपनेमें असूबा रखनेवाले (भगवान्में दोषदृष्टि करनेवाले ) अभक्तको गुह्यतम—परम गोपनीय तत्त्व वतलानेते मना किया है और भक्तोंमें ही उत्तके प्रचारकी आज्ञा दी है । ('न च मां योऽम्यस्मिति', 'य हमं परमं गुद्धं मद्गक्तेष्वभिषास्यति') ।

मरे परमभाव नित्य सचिदानन्दविष्ठह भगवत्खरूप-को न जाननेवाले मृद्वलोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मझ सम्पूर्ण भूतोंके महान् ईश्वरको तुच्छ---साधारण मनुष्य समझते हैं ॥ ११ ॥ वे व्यर्थ आशा, द्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षिप्त-चित्त अज्ञानीजन राधर्सी, आसुरी और मोहिनी ( न्रोध, लोभ और कामरूप ) प्रकृतिको ही धारण किये रहते हैं ॥ १२॥ परंत कुर्तापुत्र ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मझको सब भूतोंका आदि और अविनाशी कारण जानकर अनन्य मनसे यक्त होकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ ो दृढ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरा ( मेरे ताम, छीछा एवं गुणोंका ) कीर्तन करते हुए तथा उर्लाभाँति यत करते हुए और मुझको बार-बार नमस्कार तरते हुए मनके द्वारा मुझसे जुड़े रहकर भक्तिसे ं अनन्य प्रेमसे ) मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ (सरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान-ज्ञके द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हुए मेरी उपासना त्रते हैं और दूसरे मनुष्य विभिन्न प्रकारसे अभिन्यक्त इ विराट-खरूप परमेश्वरकी पृथक्भावसे उपासना रते हैं ॥ १५ ॥ सर्वात्मरूपसे प्रभावसहित भगवानुके स्वरूपका वर्णन हं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। न्त्रोऽहमहभेगाज्यमहमग्रिरहं हुतस् ॥१६॥ रंताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः I द्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ तिर्भर्ता प्रभः साक्षी निवासः शरणं सहत् । भवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम् ॥१८॥ पाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सुजामि च।

कत्त में हूँ, यह में हूँ, खघा में हूँ, औषध में हूँ, इस में हूँ, वृत में हूँ, अक्षि में हूँ और इवनरूप किया

मृतं चैव मृत्युश्र सदसचाहमर्जुन ॥१९॥

भी में ही हूँ ॥ १६॥ मैं ही इस समस्त जगत्का माता, पिता, धाता (धारण करनेवाला), पितामह हूँ और मैं ही जाननेयोग्य, पिवत्र ओङ्कार तथा ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद भी हूँ ॥ १७॥ मैं ही गिति (प्राप्त होनेयोग्य परमधाम), भरण-पोषण करनेवाला, सवका खामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सवका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, सवकी उत्पत्ति-प्रलयका हेतु, स्थितिका आधार, निधान और अविनाशी वीज हूँ ॥ १८॥ मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण करता हूँ और उसे वरसाता हूँ । अर्जुन ! मैं ही अमृत और मृत्यु तथा सत्-असत् भी मैं हूँ ॥ १९॥

सकाम और निष्काम उपासनाके विभिन्न फल

तैविद्या मां सोमपाः पूतपापा

यज्ञैरिष्ट्रा स्त्रर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक
मश्रन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्।।२०॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विद्यालं

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विद्यान्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

गतागतं कामकामा लभनते ॥२१॥ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्चेमं वहाम्यहम् ॥२२॥ येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्त्रिताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविश्विपूर्वकम् ॥२३॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रश्चरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरुच्यवन्ति ते ॥२४॥ यान्ति देववता देवान् पितृन्यान्ति पितृत्रताः । भूतानि यान्ति श्रतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि प्राम् ॥

तीनों देदोंमें विधान किये हुए सकाम कर्मोंको करने-वाल, सोमरस पीनेवाले, पापरहित पुरुष सुप्रको यद्गीके

द्वारा पूजकर खर्मकी प्राप्ति चाहते हैं; वे पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप खर्मलोकको प्राप्त होकर खर्ममें दिन्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं। वे उस विशाल खर्ग-लोकको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुन: मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें वहें हुए सकाम कर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी कामनावाले परुप वार-वार आवागमनको प्राप्त होते हैं, ( पुण्यके प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं और पुण्य क्षीण होने-पर पुन: मृत्युलोकमें लौट आते हैं ) ॥ २०-२१ ॥ किंत जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझे निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्ययुक्त ( नित्य-निरन्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाले ) पुरुषोंका वहन करता हूँ ( उनके छिये योगक्षेम मैं खयं अग्राप्तकी ग्राप्ति और प्राप्तके संरक्षणका सारा भार मैं ही वहन करता हूँ ) ॥ २२॥ अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे ( मेरे ही अङ्गरूप ) देवताओंको पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक ( अज्ञानपूर्वक ) है ॥ २३॥ क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी भी मैं ही हूँ; परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे उनका पतन होता है ( वे पुनर्जन्मको प्राप्त होते हैं ) ॥ २८ ॥ देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २५॥

सर्वार्पणरूपा निष्काम भक्तिकी महिसा

ातं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
ादहं भक्तयुपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥२६॥
ात्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
ात् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व सदर्पणम् ॥२७॥
गुभाक्षभक्तरेरं मोह्यसे कर्मवन्थनैः ।

संन्यासयोगयुक्तातमा विद्युक्तो माप्तुवैष्यसि ॥२८ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥२९॥ अपि चेत् सुदुशचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सञ्यम् व्यवसितो हि सः॥३०॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्सा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न थे भक्तः वणक्यति ॥३१॥ मां हि पार्थ व्यवाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैक्यास्तथा शद्भास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ कि पुनर्जाह्मणाः पुण्या भक्ता राजप्यत्तथा । अनित्यससुखं लोक्मिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥३३॥ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥

जो कोई भी भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस शुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ २६ ॥ अर्जुन ! त् जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७॥ ( इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं ) ऐसे संन्यास (समर्पण-) योगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्मवन्यनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा ॥ २८ ॥ मैं सब भूतोंमें सम हूँ । न कोई मेरा द्देषका पात्र है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे मजते हैं, वे मुझमें है और मैं भी उनमें हूँ॥२९॥ यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अनन्य भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाळा है।वह शीत्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेत्राली परम शान्तिको प्राप्त होता है । कुन्तीपुत्र अर्जुन ! त् निश्चयपूर्वक साय जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ( उसका अपनी

रियितरी कभी पतन नहीं होता ) ॥ ३०-३१॥ अर्डुन ! गेरे शरण होनेपर खी, वैश्य, शृद्ध तथा पापगीन ( चाण्डालादि ) कोई भी हों, वे सब परम मितकों ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ फिर जो पुण्य-शील बाबम तथा राजपि भक्त हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है। इसलिये त इस सुखरहित और स्वणभंगुर मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही

भजन कर\* ॥ ३३ ॥ मुझमें मनवाळा हो, मेरा वन, मेरा पूजन करनेवाळा हो और मुझको नमस् कर । इस प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त करके परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा (भगवान प्रत्यक्ष सेवाका यह परम साधन 'गुह्यतम' है । इसं आगे चळकर १८वें अध्यायके अन्तमें और भी वि तथा स्पष्टरूपसे 'सर्वगुह्यतम' नामसे कहा गया है।)॥३

श्रीमद्भगवद्गीता---राजविषा राजगुद्धा' नामक नवम अध्याय ( महाभारत भीष्मपवै अध्याय ३३ )।

# श्रीमद्भगवद्गीता दशम अध्याय

भगवान्की विभृति, योगशक्ति तथा प्रभावसहित भक्तियोगका कथन, अर्जुनके पूछनेपर भगवान्के द्वारा अपनी विभृतियोंका और योगशक्तिका पुनः वर्णन

भगवान्की विभ्ति और योगशक्ति तथा उनके जाननेका फल श्रीभगवानुवाच

भ्य एव महावाहो शृणु से परमं वचः।
यत् तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।। १।।
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्पयः।
अहमादिहिं देवानां महर्पाणां च सर्वशः।। २।।
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्।
असम्मृदः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।। ३।।
बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः।
सुखं दुःखं अवोऽभावो भयं चाभयमेव च।। ४।।
अहंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथिवधाः।। ५।।
महर्पयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६।।

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७

श्रीभगवान् वोळे—महाबाहो ! फिर त् मेरे श्रे (परम रहस्य और प्रभावयुक्त ) वचनको सुन, जो तुझ अतिराय प्रेम रखनेवालेके लिये तेरे हितकी कामना कहूँगा ॥ १ ॥ लीलासे ही मेरे प्रकट होनेको ( अथ मेरे प्रभावको ) न देवतागण जानते हैं और न महर्षिज ही; क्योंकि मैं देवताओंका और महर्षियोंका भी स् प्रकारसे आदिकारण हूँ ॥ २ ॥ जो मुझ (पुरुषोत्त श्रीकृष्ण-) को अजन्मा, अनादि और लोकोंका महा ईश्वर जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान् पुरुष सम्प्र पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ बुद्धि, ज्ञान मोहहीनता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वरामें करना, मनव निग्रह, सुख-दु:ख, उत्पत्ति-प्रलय, भय और अभर

<sup>\*</sup> भगवान् ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र भर्ता और खामी हें, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीय संरक्षः है—ऐसा मानकर उन्हींपर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधानमें सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हींकी आज्ञाका अनुसर्क करना, उनके नाम-रूप-गुण-प्रभाव-लीला आदिके श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदिमें अपने मन, दुद्धि और इन्द्रियोंक नित्य निमग्र रखना और उन्हींकी प्रीतिके लिये प्रत्येक कार्य करना—इसीका नाम 'भगवान्का भक्त बनना' है।

अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अकीर्ति— प्राणियोंके ये नाना प्रकारके माव मुझसे ही होते हैं ॥ ४—५ ॥ सात महर्षि, उनसे भी पूर्व होनेवाले चार सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु—ये मुझमें भाववाले सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमें उत्पन्न यह सारी प्रजा है ॥ ६ ॥ जो पुरुष मेरी इस प्रमेश्वर्यरूप विभूतिको और योगशक्तिको तत्वसे जानता है, वह निश्चल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है—इसमें कुल भी संशय नहीं है ॥ ७॥

फल और प्रभावसहित भक्तियोग

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां वुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ मिच्चता मद्भतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन माम्रपयान्ति ते ॥१०॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्तता ॥११॥

में सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही समस्त जगत् वेष्टा करता है—इस प्रकार समझकर भाव-समन्वित बुद्धिमान् भक्त मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं ॥८॥ निरन्तर मुझमें मन छगाये रखनेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी चर्चाके द्वारा परस्पर मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण-प्रभावसहित नित्य मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझमें ही रमण करते हैं ॥९॥ उन निरन्तर मुझमें छगे हुए प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको में वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥१०॥ अर्जुन ! उनपर अनुप्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ में स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अन्वकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥११॥

अर्जुनके द्वारा श्रीकृष्णकी महत्ताज्ञापनपूर्वक स्तुति और विभूति तथा योगैन्धर्य-वर्णनके लिये प्रार्थना

### अर्जुन उनान

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।
पुरुषं शाश्वतं दिश्यमादिदेवमजं विभुम्॥१२॥
आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवपिर्नारदस्तथा।
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्यापि मे॥१३॥
सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वद्दि केशव।
न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥१४॥
स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्य त्वं पुरुपोत्तम।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्यतं॥१५॥
वक्तमर्द्दस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभृतयः।
याभिविभृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥१६॥
कथं विद्यासहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्।
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया॥१७॥
विस्तरेणात्मनो योगं विभृतिं च जनार्दन।
भूयः कथय तृतिहिंश्यवतो नास्ति मेऽमृतम्॥१८॥

इसपर अर्जुनने कहा-आप परम ब्रहा, परम धाम और परम पवित्र हैं; आपको सब ऋषिगण और देवर्षि नारद, असित, देवल, न्यासजी सनातन, दिव्य पुरुप एवं देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वन्यापी वतलाते हैं और स्वयं आप भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं ॥ १२-१३॥ केशव ! आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं, इन सबकी मैं सत्य ( तत्त्व ) मानता हूँ । भगवन् ! आपके छीछासय स्वरूपको न तो देवता जानते हैं, न दानव ही ॥ १४ ॥ हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! भूतोंके ईश्वर ! देवोंके देव ! जगत्के स्वामी पुरुषोत्तम ! आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं ॥ १५ ॥ इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभृतियोंको पूरा-पूरा बतलानेमें समर्थ हैं, जिन विमृतियोद्धारा इन लोकोंको व्यास करके आप स्थित है।।१६॥ योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर आपका चिन्तन करता हुआ आपको जानूँ और भगवन् ! आप किन-किन भावों में मेरे द्वारा चिन्तन किये जानेके योग्य हैं ॥ १७॥ जनार्दन ! अपनी योगराक्तिको और विभूतिको फिर विस्तारपूर्वक वतलाइयेः क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंक सनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ॥ १८॥

### श्रीकृष्णके द्वारा अपनी विविध विभूतियोंका और योगशक्तिका वर्णन

#### **श्रीभगवानुवाच**

इन्त ते कथयिप्यामि दिव्या ह्यात्मविभृतयः । प्राधान्यतः क्रस्त्रेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ गुडाकेश सर्वभृताशयस्थितः। अहमात्मा अहमादिश मध्यं च भृतानामन्त एव च ॥२०॥ आदित्यानामहं विष्युज्येतियां रविरंशुमान् । शशी ॥२१॥ मरीचिर्मस्तापस्मि नक्षत्राणामहं वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्रासि भृतानामसि चेतना ॥२२॥ स्द्राणां शंकरथासि वित्तेशो यक्षरक्षमाम् । वसुनां पानकश्वासि मेरुः शिखरिणामहम् ॥२३॥ पुरोधसां च गुरुयं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ महपींणां भृगुरहं गिरामस्य्येकमक्षरम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवपींणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो म्रनिः ॥२६॥ उच्चै:श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिषम् ॥२७॥ आयुधानासहं वज्रं धेनृनामस्मि कामधुक् । प्रजनशासि कन्दर्पः सर्पाणामसि वास्रकिः ॥२८॥ अनन्तश्चासि नागानां वरुणो यादसामहम् । पितृणामर्थमा चासा यमः संयमतामहस् ॥२९॥ प्रह्लांद्श्रासि दैत्यानां कालः कलयतामहस् । मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥३०॥ पवतामसि रामः शस्त्रभृतामहम् । भ्रपाणां मकरश्रासि स्रोतसामसि जाह्ववी ॥३१॥ चैवाहमर्जुन । **मगोणामादिरन्तश्च** मध्यं भ्रध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम् ॥३२॥

श्रीभगवान्ने कहा-कुरुश्रेष्ठ ! अव मैं व प्रधान-प्रधान दिव्य विभूतियोंको तेरे प्रति कहूँगा; क मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९॥ अर्जुन ! भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा में हूँ और मै सम्पूर्ण भृतोंका आदि, मध्य और अन्त भी हूँ ॥ २० में अदितिके बारह पुत्रोंमें विष्णु, ज्योतियोंमें किर वाला सूर्य, महतोंमें मरीवि--उन्चास वाय देवताओं तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ ॥ २१ में वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इन्द्र हूँ, इन्द्रियों में हूँ और भूतप्राणियोंकी चेतना ( जीवनीशक्ति ) हूँ ॥ २२ में एकादश स्ट्रोंमें शंकर और यक्ष-राक्षसोंमें धन स्वामी कुबेर हूँ । भैं आठ वसुओं में पावक (अगि और शिखरवाले पर्वतोंमें समेह हूँ ॥ २३ ॥ पार्थ पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति त् मुझको जान ! मैं से पतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्र हूँ ॥ २४ ॥ महर्षियोंमें भृगु और शब्दोंमें एक अक्षर ( प्रणव-ओंकार हूँ । सब प्रकारके यंज्ञोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवाले हिमाल्य हूँ ॥ २५॥ मैं सत्र वृक्षोंमें पीपल, देवर्षियें नारद, गन्धर्वीमें चित्रस्य और सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ॥२६ घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उचै:श्रव श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत और मनुष्योंमें राजा तू मुझव जान ॥ २७ ॥ मैं शस्त्रोंमें वज्र और गौओंमें कामधे हूँ । शास्त्रोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ और सर्पोंमें सर्पराज वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ मैं नागों शेषनाग और जलचरोंका अधिपति वरुण देवता हूँ पितरोंमें अर्यमा तथा शासन करनेवाळोंमें यमराज है हूँ ॥ २९ ॥ मैं दैत्योंमें प्रह्लाद, गणना करनेवालींका समय, पञ्जओंमें मृगराज सिंह और पक्षियोंमें मैं गरुड़ हूँ ॥ ३०॥ मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोंमें श्रीराम हूँ । म्छिलियोंमें मगर और निर्दियोंमें जाह्नवी—श्री-गङ्गाजी हूँ ॥ ३१ ॥ अर्जुन ! सृच्टियोंका आदि, अन्त और मध्य भी में ही हूँ । मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या

ब्रह्मिवद्या ) और परस्पर विवाद करनेवालेंका क्विनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ ॥ ३२ ॥

**अक्षराणामकारोऽसि इन्द्रः सामासिकस्य च ।** अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोग्रखः ॥३३॥ सर्वहरश्राहमुद्भवश्र भविष्यताम् । मृत्यु: कीर्तिः श्रीवीक् च नारीणां स्पृतिर्मेधा पृतिः क्षमा।३४। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ द्यतं छलयतायसि तेजस्तेजस्विनामहम्। ज्योऽसि व्यवसायोऽसि सन्त्रं सन्ववतामहम् ॥३६॥ वृष्णीनां वासदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । म्रनीनामप्यहं च्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥ दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम् । मौनं चैवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥३८॥ यचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति विना यत् स्थान्मया भूतं चराचरम् ॥३९॥ नान्तोऽस्ति सम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । एप तृदेशतः श्रोक्तो विभृतेविंस्तरो मया ॥४०॥ यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमद्जितमेव वा । तत तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ॥४१॥ अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहिमदं कृत्स्तमेकांशेन स्थितो जगत् ॥४२॥

में अक्षरोंमें अकार और समासोंमें 'इन्द्र'नामकसमास हूं । में ही अक्षय काल ( कालका भी महाकाल ) तथा

सब ओर मुखवाला विराट्स्वरूप और सबका धारण-पोषण करनेवाला हूँ ॥ ३३ ॥ मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु हूँ । नारियोंमें में कीतिं, श्री, वाणी, स्मृति, मेवा, धृति और क्षमा हूँ ॥ ३४ ॥ मैं गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें बृहत्साम, छन्दोंमें गायत्री, महीनोंमें मार्गशीर्थ और ऋतुओंमें वसन्त हूँ ॥ ३५ ॥ मैं छल करनेवालोंमें नूआ, तेजस्वी पुरुषोंका तेज, जीतनेवालोंकी विजय, निश्चय करनेवालों-का निरुचय और सत्त्वशीलेंका सत्त्व हूँ ॥ ३६॥ में वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव ( वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण स्वयं तेरा सखा ), पाण्डवोंमें (त् ) धनंजय हूँ । मुनियोंमें वेदन्यास और कवियोंमें उराना कवि ( ग्रुकाचार्यः) भी मैं ही हूँ ॥ ३७॥ मैं दमन करनेवालोंमें दण्ड (दमन करनेकी शक्ति ) हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानींका तत्त्वज्ञान में ही हूँ ॥ ३८॥ और अर्जुन ! जो भी सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है, वह सव मैं ही हूँ; ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है, जो मेरे बिना हो ॥ ३९॥ परंतप ! मेरी दिन्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तुझे संक्षेपसे कहा है ॥ ४०॥ जो-जो भी विभृतियुक्त ( ऐश्वर्ययुक्त ), कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजकें अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ११ ॥ अथवा अर्जुन । इस बहुत जाननेसे तुझे क्या प्रयोजन है ! मैं इस सम्पूर्ण जमत्को अपनी योगशक्तिके एक अंशमात्रसे भारण करके स्थित हूँ ॥ १२ ॥

श्रोमञ्जगवद्गीता--विभृतियोगः नामक दशम अध्याय ( महाभारत भोष्पपर्व अध्याय

# श्रीमद्भगवद्गीता एकादश अध्याय

विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना, भगवान् और संजयद्वारा विश्वरूपका वर्णन, अर्जुनके द्वारा भगवान्के विश्वरूपका दर्शन, भयभीत अर्जुनके द्वारा भगवान्की स्तुति-प्रार्थना, भगवान्के द्वारा विश्वरूप और चतुर्भजरूपके दर्शनकी महिमा और अनन्य भक्तिसे ही भगवान्की प्राप्तिका कथन

विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना

इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचरानरम् । सम देहे गडाकेश यज्ञान्यद दण्डमिन्छति ॥ ७॥

वि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुरियता। दि भाः सहशीसा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ प्रविभक्तमनेकधा। त्रिकस्थं जगत् इतस्नं अपस्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ हृष्ट्रोमा धनंजयः। ततः स विसायाविष्टो कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ जिरसा देवं

संजय बोले-राजन्! इस प्रकार कहनेके अनन्तर महायोगेश्वर और सब पापोंके हरण करनेवाले भगवान्ने अर्जुनको परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया ॥ ९ ॥ अनेक मुल और नेत्रोंसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनीयाले बहुत से दिव्य आभूषणींसे युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रोंको हाथों में उठाये हुए, दिव्य माला और वस्त्रोंको धारण किये हुए, दिव्य गन्धका सारे शरीरमें लेपन किये हुए, सव प्रकारके आश्चर्योंसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराट्-स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा ॥ १०-११॥ आकाशमें सहस्र स्योंके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप भगवानके प्रकाशके सहश कदाचित् ही हो ॥ १२ ॥ पाण्डुपुत्र अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त पृथक् पृथक् सम्पूर्ण जगत्को देवोंके देव ( श्रीकृष्ण भगवान्-) के शरीरमें एक देशमें स्थित देखा ॥ १३ ॥ तब विसायमें भरे हुए वे पुलकित-रारीर अर्जुन ( उन ) प्रकाशमय विश्वरूप श्रीकृष्णको श्रद्धा-मक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोडकर बोले---।। १४ ।।

अर्जुनके द्वारा विश्वरूपके दर्शन और विश्वरूपका स्तवन

अर्जुन उवाच

देवांस्तव देव देहे पद्यामि भृतविशेषसंघान् । सर्वास्तथा व्रह्माणमीशं कमलासनस्य-मृपींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥१५॥ अनेकयाहृद्रचक्त्रनेत्रं पश्यामि वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं विश्वेश्वर पद्यामि विश्वरूप ॥१६॥ किरोटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशि सर्वते।

दोतिमन्तम् ।

पच्यामि त्वां डार्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलाकंदातिमप्रमेयम् 118/911 वेदितव्यं परमं त्वसक्षरं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। शाश्वतधर्मगोप्ता त्वप्रवययः पुरुषो मतो सनातनस्त्वं अतादिमध्यान्तमनन्तवीर्थे-शशिसूर्य नेत्रम् । मनन्तवाहं पद्यामि त्वां दीप्तहतारावकः खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१९॥ द्याचापृथिवयोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्य सर्वाः। रूपमुत्रं तवेदं प्रव्यथितं लोकत्रयं महातमन् ॥२०॥ अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । महर्षिसिद्धसंघाः खस्तीत्युक्त्वा स्तवन्ति त्वां स्तृतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ कद्रादित्या वसवो ये च साध्या

विश्वेऽश्विनौ

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा

बीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ अर्जुन बोले- देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवें-को। अनेक भूतोंके विभिन्न समुदायोंको। कमलके आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और समस्त ऋषियोंको तथा दिव्य सर्पोको देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन । आपको मैं अनेक भुजा, उदर, मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला देख रहा हूँ। विश्वरूप ! मैं न आपके अन्तको देख पाता हूँ, न मध्यको और न आहिको ही || १६ || आपको में मुकुटयुक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त तथा सब ओरसे देदीप्यमान तेजके पुद्ध, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सहश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब ओरले अप्रमेयरूप देख रहा हूँ ॥ १७ ॥ आप ही जानने योग्य परम अक्षर (परब्रह्म परमात्मा) हैं, आप ही इस विश्वके परम निधान हैं, आप ही शासत धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाज्ञी सनातन पुरुष हैं,

ऐसा मेरा मत है ॥ १८ ॥ आपको आदि, मध्य और अन्तने

रहित, अनन्त सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त मुजावाले, चन्द्र-सूर्यस्व

मरुतश्चोष्मपाश्च ।

नेत्रांवाले, प्रव्यक्ति अग्निस्य मुखवाले और अपने तेजसे इस विश्वको तपाते हुए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ महात्मन् ! यह धुलोक और पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सारी दिशाएँ एक आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उम्र स्पक्षो देखकर तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २०॥ ये देवताओं के समूह आपमें प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणेंका गान कर रहे हैं। महिषयों और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो'— ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोग्नोंद्वारा आपका स्तवन कर रहे हैं॥२१॥ जो (ग्यारह) छद्र, (बारह) आदित्य, (आठ) वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, (दोनों) अश्विनीकुमार तथा (उन्चास) महद्रण, पितरोंका समुदाय, गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोंके समुदाय हैं, वे सब-के-सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं॥ २२॥

ऋपं महत् ते वहुवक्त्रनेत्रं महावाहो बहुबाहुरुपादम्। बहुदंधकरालं बहुद्ररं द्या लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥२३॥ दीप्तमनेकवर्ण नभःस्प्रशं दीप्तविशालनेत्रम् । व्यात्ताननं ष्ट्या हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ दृंष्टाकराळानि च ते मुखानि कालानलसंनिभानि। दिशो न जाने न लमे च शर्म देवेश प्रसीद जगन्निवास ॥२५॥ अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सहैवावनिपालसंघैः। सर्वे द्रोणः स्तपुत्रस्तथासौ सहासदीयैरपि योधमुख्यैः ॥२६॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंशकरालानि भयानकानि । दशनान्तरेषु केचिद् विलग्ना चूर्णितैहत्तमाङ्गैः ॥२७॥ संदर्यन्ते नदीनां वहवोऽम्युवनाः यथा समुद्रमेवाभिमुखा द्रचन्ति । नरलोकवीरा तवामी तथा

धक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥

विशन्ति

यथा प्रदीप्तं **ਚਹ**ਲਜੰ विज्ञन्ति नाशाय नाशाय विश्वान्ति लोका-स्तवापि वक्त्राणि समुद्धवेगाः । **ग्रसमानः** समन्ता-होकान् समग्रान् वदनैजर्वलिद्धः। तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भासस्तवोद्याः प्रतपन्ति विष्णो ॥ आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्त ते देववर प्रसीद् । विज्ञात्रमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्॥

महावाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रोंवाले, हाय, जाँच और पैरोंवाले, बहुत उदरोंवाले और बहु दाढोंके कारण अत्यन्त विकराल महान् रूपको देखकर सब अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी अति व्यथित हो हूँ ॥ २३ ॥ क्योंकि हे विष्णो ! आकाशको स्पर्श करनेव देदीप्यमान, अनेक वर्णोंसे युक्त तथा फैलाये हुए स और प्रज्वलित विशाल नेत्रोंसे युक्त आपको देखकर भय अन्तः करणवाला मैं धैर्य और शान्ति नहीं पा रहा हूँ ॥ २५ दाढोंके कारण विकराल और प्रलयकी अग्निके स प्रज्वलित आपके मुखोंको देखकर न तो मुझे दिशाओं ज्ञान ही रह गया है और न मैं शान्ति ही पा रहा है इसलिये हे देवेश ! जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों ॥ २५ वे सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित आ प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मिवतामह, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र व और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित सब-के-र आपके विकराल भयानक दाढोंवाले मुखोंमें वड़े वेगसे ६ चले जा रहे हैं। कितने ही तो चूर्ण हुए सिरांसहित आप दाँतोंके दराजोंमें लगे दीख रहे हैं ॥ २६-२७ जैसे नदियोंके बहुत-से जल-प्रवाह स्वाभाविक ह समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं ( समुद्रमें प्रवेश करते हैं ) वैसे ही वे नरलोकके वीर भी आपके प्रज्वलित मुखींमें प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतिंगे मोहवरा नष्ट होनेके लिये प्रज्वलि अग्निमं अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही रे सब लोग भी अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें अतिवेगहे प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८-२९ ॥ आप उन अपने प्रव्यक्ति मुखोंद्वारा सम्पूर्ण लोकोंको प्राप्त करते हुए सब ओरसे बार-

बार चाट रहे हैं । विष्णो ! आपका उप्र प्रकाश समस्त जगत्को अपने तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है ॥ ३०॥ आप उग्ररूपवाले कौन हैं ! यह मुझे बतलाइये। देवोंमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये । आप आदिपुरुषको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ; क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको जान नहीं पा रहा हूँ ॥ ३१॥ भगवान्के द्वारा लोकसंहारकारी अपने कालरूपका वर्णन और अर्जुनको युद्धके लिये उत्साह-प्रदान

#### श्रीभगवानुवाच

कालोऽसि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तिमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्यां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥३२॥ तसात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वाशत्रृत् भुङ्क्ष्यराज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्॥३३॥ द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जिहि मा व्यथिष्ठा युष्यस्य जेतासि रणे सपतान्॥३४॥

श्रीभगवान् वोले—में लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय इन लोकोंका संहार करनेमें प्रवृत्त हूँ । अतएव प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित जो योद्धागण हैं, वे सब तेरे विना भी नहीं वचेंगे ( युद्धमें तेरे द्वारा न मारे जानेपर भी इन सबका नाश हो जायगा)॥ ३२॥ अतएव त् उठ! शत्रुओंको जीतकर यश प्राप्त कर और धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग। ये सब श्रूर्वीर पहलेसे ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। सब्यसाचिन्! त् तो केवल निमित्तमात्र वन जा॥ ३३॥ द्रोणाचार्य, भीष्मिरितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत-से मेरे द्वारा ( पहलेसे ) मारे हुए

शूरवीर योद्धाओंको त् मार । मय मत कर । निस्तंदेह त् युद्धमें वैरियोंको निश्चय ही जीतेगा । अतएव युद्ध कर ॥ ३४ ॥

संजय उवाच

प्तच्छुत्वा वचनं केशवस्य
छताञ्चित्रंचिमानः किरीटी।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
सगद्भदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥
संजय बोले—केशव भगवान्के इस वचनको सुनकर

संजय बोले — केराव भगवान् इस वचनको सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर काँपते हुए नमस्कार करके और अत्यन्त डरते-डरते पुनः प्रणाम करके मगवान् श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोले—॥ ३५॥ भयभीत अर्जुनके द्वारा भगवान्की स्तुति और चतुर्भुज रूप प्रकट करनेके लिये प्रार्थना

#### अर्जुन उवाच

ह्यकिश तव प्रकीर्त्या स्थाने जगत प्रहृष्यत्यनुरुयते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ कसाच ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । देचेश जगन्निवास अनन्त त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत् ॥३७॥ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेदां च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ बायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः **मजापतिस्त्वं** प्रितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥३९॥ पुरस्ताद्य पृष्ठतस्ते तमः नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व।

अनन्तचीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः॥४०॥ अर्जुन वोस्रे—इन्द्रियोंके सामी अन्तर्यामी भगवान् !

यह उचित ही है जो आपके नाम, गुण और प्रभावके कीर्तनसे समस्त जगत् अति हर्षित है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है। तथा राक्षसलोग भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं एवं सब सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ महात्मन ! ब्रह्मांके भी आदिकर्ता और सबसे श्रेप्र आपके लिये वे कैसे नमस्कार न करें: क्योंकि अनन्त ! देवेश ! जगनिवास ! जो सत् , असत और उससे भी परे ( पुरुपोत्तम ) है, वह आप ही हैं ॥ ३७ ॥ आप आदिदेव और पुरातन पुरुष हैं; इस जगतुके परम निधान और जाननेवाले, जाननेयोग्य तथा परमधाम हैं। अनन्तरूप ! आपसे यह समस्त विश्व व्याप्त (परिपूर्ण) है।। ३८।। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी निता हैं। आपके प्रति सहस्र-सहस्र नमस्कार ! नमस्कार !! आपके प्रति पुनः वार-बार नमस्कार ! नमस्कार !! ॥ ३९ ॥ अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपको आगेसे तथा पीछेसे भी नमस्कार । सर्वात्मन् ! आपको सभी ओरसे नमस्कार हो; अनन्त पराक्रमशाली आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं; इससे आप ही सर्वरूप हैं ॥ ४० ॥

्संबेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। महिसानं तवेदं अजानता मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥४१॥ यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारराय्यासनभोजनेषु पकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत् क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥४२॥ पितासि <u>छोकस्य</u> चराचरस्य गुरुर्गरीयान् । पूज्यश्च त्वमस्य न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकनयेऽप्यमितममाव 118311 तसात् प्रणस्य प्रणिधाय कायं त्रसादये त्वामहमोशमीङ्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सस्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोहुम्॥४४॥ अहप्रपृर्व हृषितोऽस्मि

ख प्रच्यथितं मनो मे।

तदेव दर्शय हेबरूपं प्रसीद ढेवेश जगन्निवास ॥४ किरीटिनं गढिनं चक्रहस्त-मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। चतुर्भुजेन तेतैव रूपेण विश्वमूर्ते ॥४६ सहस्रवाहो भव

आपकी इस महिमाको न जाननेवाले मुझ मूढ़के द्वारा-'आप मेरे सला हैं'--ऐसा मानकर प्रेमवश या प्रमाद जो 'हे यादव ! हे कृष्ण ! हे सखे'--इस प्रकार अविन पूर्वक विना सोचे-समझे कहा गया है और अच्यत ! परिहा (विनोद) के लिये चलते, सोते, बैठते और भोजन कर समय अकेलेमें अथवा उन सखाओंके सामने आप जो तिरस्क किये गये हैं, वह सारा अपराध आप अप्रमेयस्वरू ( अचिन्त्य महिमामय ) परमेश्वरते मैं क्षमा करवात हूँ ॥ ४१-४२ ॥ आप इस चराचर लोकके पिता और सबं बड़े गुरु एवं परम पूजनीय हैं, अनुपम प्रभावशाली ! तीन छोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है (फि आपसे ) बढ़कर तो कैसे हो सकता है ! ॥ ४३ । अतएव प्रभो ! मैं शरीरको भलीभाँति चरणोंमें निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वरसे प्रसन् होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । देव ! पिता जैसे पुत्रके संखा जैसे संखाके और स्वामी जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं-क्षमा करते हैं-वैसे ही आपको भी मेरे अपराध सहन (क्षमा ) करने उचित हैं ॥ ४४ ॥ पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर मैं हर्पित हो रहा हूँ; परंतु साथ ही मेरा मन भयसे अत्यन्त व्यथित भी हो रहा है। इसिलये आप उस अपने चतुर्भुज रूपको ही मुझे दिखलाइये। देवेश! जगन्निवास! प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ में आपको वैसे ही मुकुट धारण किये हुए, गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ। विश्वरूप ! सहस्रवाहो ! आप उमी चतुर्भुनरूपसे प्रकट होइये ॥ ४६ ॥

भगवान्के द्वारा अपने स्वरूपदर्शनकी महिमाका कथन और चतुर्भुज, सोम्य रूपके दर्शन कराना

ं श्रीभगवा<u>न</u>ुवाच

मया प्रसन्तेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्त्रमाद्यं यनमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥४७॥ वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-ਜ क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। नृलोके एवं रूप: अहं शवय त्वदन्येन क्रस्प्रवीर ॥४८॥ दुष्ट् मा च विमृदभावो व्यथा घोरमीहबामेदम् । रूपं व्यपेतभी: श्रीतमनाः पुनस्त्वं रूपमिदं प्रपच्य ॥४९॥ तदेव

श्रीभगवान् वोले—अर्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर-के द्वारा आत्मयोगसे—अपनी योगशक्तिके प्रभावसे तुझको यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा-रहित वह विराट्रूप दिखलाया गया है, जो तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीके द्वारा पहले नहीं देखा गया था ॥ ४० ॥ कुरकुलमें श्रेष्ठ अर्जुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला में न वेदसे, न यहोंके अध्ययनसे, न दानोंसे, न कियाओंसे और न उप्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ मेरे इस प्रकारके इस घोर रूपको देखकर तुझको व्यथित और मूझ्मावापन नहीं होना चाहिये । तू भय छोड़कर, प्रेमभरे मनसे पुनः मेरे उसी चतुर्मुज रूपको फिर देख ॥ ४९ ॥

संजय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महातमा॥५०॥

संज्ञय बोळि—बासुदेव भगवान्ते अर्जुनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर बेसे ही अपने चतुर्भुज रूपको दिखलाया। इस प्रकार महात्मा श्रीकृष्णने सौम्य विष्रह होकर इस भवभीत अर्जुनको धीरज दिया॥ ५०॥

#### वर्शन उत्राच

ह्येदं मानुवं रूपं तय सौम्यं जनार्दन । इदानीमसि संदुत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५२॥ अर्जुन वोले—जनार्दन ! आपके इस परम सौम्य मनुष्परूपको देखकर अय मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृति (स्वामाविक खिति-) को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१॥ अनन्यं मितिते ही भगवान्के दर्शन, ज्ञान तथा उनमें प्रवेशकी योग्यताका और अनन्य भक्तिके स्वरूपका वर्णन

#### श्रीभगवानुवाच

सुदुर्र्शिमदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥५२॥
नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंत्रियो दृष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥५३॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंत्रियोऽर्जुन ।
ज्ञातुं दृष्टुं च तन्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥
मत्कर्मकुन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्ग्वर्जितः ।
निर्वेरः सर्वस्तृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥
श्रीभगवान् बोळे—मेरा जो रूप तुमने देखा है,
यह सुदुर्र्श्य है (इसके दर्शन बड़े ही दुर्ल्भ हैं)।
देवता भी सदा इस रूपके दर्शनकी आकाङ्का करते रहते
हैं॥ ५२॥ जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है—उस
प्रकार मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न

यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ ॥ ५३ ॥ परंतु परंतप

अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष

देखनेके लिये, तस्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके

लिये भी शक्य हूँ ॥ ५४॥ अर्जुन ! जो पुरुष

केवल मेरे ही कर्म करनेवाला है, मेरे ही परायण है, प्राणियोंमें वैरभावसे रहित है—वह (अनन्यभक्तियुक्त) मेरा ही भक्त है, आसिक्तरहित है और सम्पूर्ण भूत- पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है \* || ५५ || श्रीमद्भगवद्गीता—विश्वस्पदर्शनयोग नामक एकादश अध्याय (महाभारन भीष्मपूर्व अध्याय ३५ )।

## श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश अध्याय

साकार और निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्याप्तिके उपायका वर्णन एवं भगवत्याप्त भगवानके प्रिय भक्तोंके लक्षण

अर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमञ्चक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

अर्जुन वोळे—जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप दिव्य मङ्गल-विग्रह साकार-सगुणस्वरूप भगवानको और दूसरे जो केवल अक्षर सिचदानन्दघन अञ्चक्त ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपामकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १ ॥

दिव्य-मङ्गलवियह भगवान् और अव्यक्त अक्षरके उपासकीकी श्रेष्टताका निर्णय

श्रीभगवानुवाच

मध्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं घ्रुवम् ॥ ३॥ संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभृतिहते रताः ॥ ४॥ क्लेशोऽधिकतरस्तेषामच्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसाग्रात् । भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७॥

श्रीभगवान् वोले—मुझमें मनको एकाप्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ दिव्य साकार-सगुणखरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं॥ २॥ परंतु जो पुरुष

\*(१) कर्म करके भगवान्के अर्रण करना (तत्कुरुष्य मदर्गगम् ९। २५), (२) भगवान्के ही लिये कर्म करना (मदर्थमिप कर्माण कुर्वन् सिद्धिमवाष्ट्यसि—१२। १०) और (३) भगवान्के ही कर्म करना—इनमें पहले दोनोंमें भी उसके कर्म भगवान्के ही अर्पण होते हैं। परंतु इस तीसरेमें तो उसके अपने कर्म कुछ रह ही नहीं गये हैं। वह भगवान्त्य यन्त्रीके संचालनसे यन्त्रकी माँति भगवान्के ही कर्म करता है—'मत्कर्मकृत्' से यही तात्पर्य प्रतीत होता है। 'मत्परमः'से यह भाव प्रतीत होता है कि भगवान् ही जिसके परम गति, परम प्रियतम, परम आश्रय, परम धन, परम

साध्य और परम साधन भी हैं । जो भगवान्के सिवा किसीसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता ।

ऐसा 'भगवत्कर्मकृत्' और 'भगवत्यरायण' पुरुष ही सच्चे अर्थमें भगवान्का 'अनन्य भक्त' होता है और फिर उसका सर्वत्र सर्वथा आसक्तिशृत्य तथा प्राणिमात्रमें वैरभावसे रहित होना तो स्वाभाविक ही है, पर राग हेपके रहते कोई भूलसे यह न मान ने कि 'मैं भगवत्कर्मी और भगवत्यरायण भक्त हूँ — इसलिये भी उसमें गग देगका अभाव बतालाया जाना सर्वथा युक्त है।

द्रयोंके समुदायको भलीभाँति वशमें करके मन-बृद्धिसे रे. सर्वव्यापी, अचिन्त्य-खरूप और कृटस्थ, नित्य, ।चल, निराकार, अविनाशी सन्चिदानन्द्घन ब्रह्मको नेरन्तर अभिन्नभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे प्रमूर्ण भूतोंके हितमें रत और सबमें समान भावनाले योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ तन अन्यक्त निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवालोंके क्लेश अधिकतर हैं: क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अन्यक्तविषयक गति दु:खपूर्वक प्राप्त की जाती है \*।। ५।। परंत जो भक्त सम्पूर्ण कर्मोंका मुझमें संन्यास (पूर्ण नमर्पण ) करके. मेरे परायण. ( मझको ही अनन्य-गति, अनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साधन माननेवाले ) होकर, अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए मुझको ही भजते हैं; अर्जुन ! उन मझमें आविष्टचित्त प्रेमी भक्तोंका मृत्युरूप संसारसागरसे में शीव ही समुद्धार ( भलीमॉित पार ) करनेवाला होता हुँ । ( उन्हें अपने साधन-बळपर प्रयास करके—तैरकर संसार-समुद्र पार नहीं करना पड़ता। मैं अखिल-सौन्दर्य-माधर्य-निधि खयं अपने साथ उन्हें सुखमय सुदद कृपा-पोतपर चढ़ाकर तरंत ही पार उतार देता हूँ ) ॥ ६-७॥

भगवत्प्राप्तिका उपाय

मध्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धिं निवेशय । निवित्तिष्यिति मध्येत्र अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८॥ अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि मिय स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिन्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

# भगवान्का यह अभिमाय प्रतीत होता है कि जो इस प्रकारके साधन-सम्प्रत हों तो वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं, पर वे मेरे ब्रह्मस्वरूपसे अभिन्नता प्राप्त करते हैं । मुझ दिव्य साकार सगुण मङ्गलियहकी चेवा उन्हें नहीं प्राप्त होती और उनकी इस सफलताका दायित्व भी उन्होंपर है, में उन्हें संसार-सागरसे पार नहीं करता । मद्र्थमि कर्माणि क्वर्न् सिद्धिमवाप्सिस ।।१०॥ अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः क्वरु यतात्मवान् ।।११॥ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्।।१२॥

अतः तू मुझमें मन लगा और मुझमें ही बुद्धि लगा; इसके अनन्तर त् मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥यदि त चित्तको मुझमें स्थिरता-पूर्वेक स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है तो अर्जुन ! अभ्यास-रूप योगके द्वारा मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ यदि त् उपर्युक्त अम्यासमें भी असमर्थ है, तो केत्रल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे लिये कर्मोंको करता हुआ भी व् मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ॥ १०॥ यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त ( मदर्थकर्मरूप ) साधन करनेमें भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करके समस्त कमेंकि फलका त्याग कर ॥ ११॥ ( मर्मको न समझकर किये हुए ) अभ्याससे ज्ञान श्रेण्ठ है, ज्ञानसे ( मुझ मगवान्के खरूपका ) ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ हैं; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्तिकी प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥

भगवान्के प्रिय भक्तोंके लक्षण

अद्देष्टा सर्वभ्तानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्रयः । मय्यपितमनोद्यद्वियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ यसानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः । हृषीमर्पभयोद्वेगैर्सको यः स च मे प्रियः ॥१५॥ अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतन्ययः । सर्वीरमभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्कृति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥१०॥ समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । श्रीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमितभिक्तिमान् मे प्रियो नरः ॥१९॥ ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥

जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, सबका ही खार्थरहित मित्र और हेतुरहित दयालु, ममता और अहंकारसे रहित, दुःख-सुखोंकी प्राप्तिमें सम, क्षमाशील (अपराध करनेवालोंका भी कल्याण करनेवाला), योगी, निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला और मुझमें दढ़ निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ जिससे किसी जीवको उद्देग नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवके द्वारा उद्देगको प्राप्त नहीं होता; जो हर्ष, अमर्ष, भय और

उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १' जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, उदासीन-पक्षपातसे रहित और व्यथाओंसे मक्त है. ( अपने लिये ) सारे आरम्भोंका त्यागी मेरा मक्त मह प्रिय है ॥ १६ ॥ जो न कभी हर्षित होता है. न करता है, न शोक करता है और न आकाङ्का क है तथा जो ग्रुम-अग्रुम ( दोनों प्रकारके ) सम्प्र्णक का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मझको प्रिय है॥१८ जो रात्र-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है, स गरमी और सुख-दु:खादि द्वन्द्वोंमें सम है, आसति रहित है, निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला है, मै ( मननशील ) है, जिस किसी प्रकारसे भी शरीर निर्वाह होनेमें सदा संतुष्ट है और घरमें ( रहने स्थानमें ) ममता और आसक्तिसे रहित है, वह शि बुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १८-१९ परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इ उपर्युक्त धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेम भावसे सेव करते हैं, वे भक्त मुझको अतिराय प्रिय हैं ॥ २०

श्रीमञ्जगनदीता--- भक्तियोग' नामक द्वादश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३६ )।

# श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदश अध्याय

ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुपका वर्णन

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका स्वरूप श्रीभगवानुवाच

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते।
एतद् यो वित्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत् तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥
तत् क्षेत्रं यच यादक् च यद्विकारि यतश्र यत् ।
स च यो यत्प्रभावश्र तत् समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।

ब्रह्मस्त्रपदैश्चैय हेतुमद्भिर्विनिश्वितैः ॥ ४ । महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । एतत् क्षेत्रं समासेन सचिकारसुदाहृतम् ॥ ६ ॥

श्रीभगवान् वोले—कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह शरीर 'क्षेत्र'—इस नामसे कहा जाता है और इस क्षेत्रकी जो जानता है, उसको 'क्षेत्रज्ञ'—इस नामसे इनके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १ ॥अर्जुन |

वहिरन्तश्र भ्तानामचरं चरमेव च।
सक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥१५॥
अविभक्तं च भृतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
भृतभर्त्वं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥१७॥
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।
मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥

जो ज्ञेय (जानने योग्य) है तथा जिसको जान-कर (मनुष्य) अमृतत्वको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति कहूँगा। वह अनादिमत्\* परम ब्रह्म न सत् ही कहा जाता है, न असत् ही।। १२।। वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख्वाला तथा सब ओर कानवाला है; वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है।। १३।। वह सब इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है, परंतु सब इन्द्रियोंसे रहित है, आसकि-

\* इस श्लोकमें आये हुए 'अनादिमत् परम्'का कुछ आचार्योंने 'अनादि' 'मत्परम्'के रूपमें पदच्छेद किया है। अर्वाचीन ही नहीं, प्रातःस्मरणीय भाष्यकार आचार्य श्रीशंकराचार्यके गीताभाष्य लिखते समय सम्भवतः उनके सामने भी गीताकी ऐसी कई टीकाएँ वर्तमान थीं, जिनमें 'अनादि' 'मत्परम्' पदच्छेद करके उसका यह अर्थ किया गया था कि 'मैं वासुदेव कृष्ण ही जिसकी शक्ति हूँ, वह शेय मत्परम् है।'

भगवान् शंकराचार्यके शब्द ये हैं—'अत्र केचिद् अनादि मत्वरम् इति पदं छिन्दन्ति ' अहं वासुदेवाख्यापराशक्तिः यस्य तद् मत्तरम्' इति ' ' ''''

ंमत्परम्' पदच्छेद करनेसे ये अर्थ भी होते हैं— 'ब्रह्म मेरी ही एक परम सत्ता है।' 'मैं ब्रह्मका आश्रय हूँ।' आदि । और ज्ञेय-तत्त्वके जाननेके वाद इसी भगवद्भाव भगवत्त्वरूप-) की प्राप्ति होती है। गीता चतुर्दश अध्यायमें 'ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहम्' से भी यही अर्थ निकलता है।

रहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेव और निर्पुण होनेपर भी गुणोंका भोक्ता है ॥ १४ वह चराचर सव भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण और चर-अचररूप भी वही है, वह सूक्ष्म हों अविज्ञेय है; तथा वह अति समीप भी है और दू भी स्थित है ॥ १५॥ वह परमात्मा विभागरि होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा सि प्रतीत होता है तथा वह ज्ञेय ( जाननेयोख परमात्मा सव भूतोंको धारण-पोषण करनेवाला, संहार करनेवाल तथा सबको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६ ॥ वह उयोतिये का भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है वह ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य ( तत्त्वज्ञानसे प्रा करने योग्य ) है और सबके हृदयमें स्थित है ॥ १७। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका खरूप संक्षेपर कहा गया । मेरा भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेर भावको प्राप्त होता है।। १८॥

परमात्माके ज्ञानसहित प्रक्वति-पुरुषका वर्णन

प्रकृति पुरुषं चैव विद्वचनादी उभाविष । विकारांश्र गुणांश्रेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥१९॥ कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ पुरुषः प्रकृतिस्यो हि अङ्को प्रकृतिजान् गुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिन् पुरुषः परः ॥२२॥ य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ ध्यानेनात्मनि पत्रयन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ यावत् संजायते किंचित् सन्वं स्थावरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद् विद्धि भरतर्षभ ॥२६॥ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम् । विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥

प्रकृति और पुरुष—इन दोनोंको ही त अनादि जान और सब विकारोंको तथा त्रिगुणोंको प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९ ॥ कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति कही जाती है और सुख-दु:खोंके भोक्तापनमें ( भोगनेमें ) हेतु पुरुष ( जीवात्मा ) कहा जाता है ॥ २० ॥ प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिके गुणोंको मोगता है और इन गुणोंका संग ही उसके अच्छी-बरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है (यह प्रकृतिस्य पुरुष ही जीवात्मा है ) || २१ || इस देहमें स्थित परमपुरुष साक्षी होनेसे उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देनेवाळा होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करने-वाळा होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, सबका महान् ईश्वर होनेसे महेश्वर और शुद्ध सन्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा है-ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो तत्त्वसे जानता है, वह सब प्रकारसे कर्तव्य-कर्म करता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता ॥ २३ ॥ उस परमारमाको कितने ही मनुष्य तो ( ग्र.इ. हुई सूक्म बुद्धिसे ) ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म-योगके द्वारा देखते हैं ॥ २४ ॥ दूसरे, इस प्रकार न जानते हुए ( कितने ही ) दूसरोंसे ( तत्त्वको जाननेवालोंसे) सनकर ही उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युद्धप संसार-सागरको निश्चय ही तर जाते हैं ॥ २५॥ अर्जुन ! जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न जान ॥ २६ ॥ जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है॥ २७॥

समं पश्यन् हि सर्वत्र समयस्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्।२८।
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥
यदा भृतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
तत एव च विस्तारं त्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥
अनादित्वान्तिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ।
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथा कृत्सनं लोकाममं रविः ।
स्वत्रकृतिमोक्षं च ये निदुर्यान्ति ते परम् ।।३४॥

क्योंकि जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने हारा अपनेको नष्ट नहीं करता, तभी वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥२८॥ जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मीको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्रारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता देखता है, वही (यथार्थ) देखता है ॥ २९॥ जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक्-पृथक् भावको एक ( परमात्मा- )में ही स्थित तथा उस ( परमात्मा- ) से ही सम्पूर्ण भूतोंके विस्तारको देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ३०॥ कुन्तीपुत्र अर्जुन ! अनादि और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है ॥ ३१ ॥ जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा ( निर्गुण होनेके कारण देहके गुणोंसे ) लित नहीं होता ॥ ३२॥ अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही

। सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है।। ३३।। प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान-नेत्रोंके द्वारा तत्त्वसे कार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्यसहित जान छेते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं॥३४॥

श्रीमद्भगवद्गीता--'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' नामक त्रयोदरा अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३७ )।

# श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दश अध्याय

ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्की उत्पत्तिका, सन्त्व-रज-तम—तीनों गुणोंका, भगवत्प्राप्तिके साधनोंका एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन

> *ज्ञानकी महिमा* श्रीभगवानुवाच

प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

शा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥

सुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ॥

नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥

भगवान् बोले—श्वानोंमें अति उत्तम परम ज्ञानको

कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनिजन इस

मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १॥

क्षा आश्रय लेकर मेरे साधर्म्यको प्राप्त हुए

तो सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न होते हैं और

कालमें व्यथित होते हैं ॥ २॥

प्रकृति माता, भगवान् पिता

निर्महद्भक्ष तिसन् गर्भ दधाम्यहम् ।
सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥
षु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
अ महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥
। भेरी महद्बह्मरूप मूळ प्रकृति योनि है ।
चेतन-समुद्रायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ ।
ड-चेतनके संयोग-) से सब भूतोंकी उत्पत्ति
। ३ ॥ कुन्तीपुत्र अर्जुन ! सब योनियोंमें नाना
जितनी मूर्तियाँ ( शरीरथारी प्राणी ) उत्पन्न

होती हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ॥ ८॥

सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंके विभिन्न परिणाम
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमञ्चयम् ॥५॥
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ।
सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥६॥
रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।
तिन्नवधाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥७॥
तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्पनिद्राभिस्तिन्नवधाति भारत॥८॥

अर्जुन ! प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण—ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको देहमें बाँघ लेते हैं ॥ ५॥ निष्पप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाशक और विकाररहित है; वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके सम्बन्धसे अर्थात् उसके अभिमानसे बाँधता है ॥ ६॥ कुन्तीपुत्र अर्जुन ! रागात्मक रजोगुणको तृष्णा और आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको कर्मोंके ( और उनके फलके) सम्बन्धसे बाँधता है ॥ ७॥ अर्जुन ! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको तू अज्ञानसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा बाँधता है ॥ ८॥

إزر

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । ज्ञानमादृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ रजस्तमश्राभिभूय सत्त्वं भवति भारत । रजः सत्त्वं तमञ्जीव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥

अर्जुन! सत्त्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण कर्ममें, परंतु तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें लगाता है ॥ ९ ॥ अर्जुन! रजोगुण और तमोगुणको दवाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको दवाकर रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुण होता (बढ़ता) है ॥ १० ॥

सर्वद्वारेषु देहेऽसिन् प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विद्युदं सत्त्वमित्युत ॥११॥ लोभः प्रदृत्तिरारम्भः कर्मणामश्चमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विद्युद्धे भरतर्षभ ॥१२॥ अप्रकाशोऽप्रदृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विद्युद्धे क्रुहनन्दन ॥१३॥

जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियों-में चेतनता और ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण वढ़ा है ॥११॥ भरतश्रेष्ठ ! रजोगुणके बढ़नेपर छोभ, प्रवृत्ति, आरम्भ, अशान्ति और भोग-स्पृहा—ये सब उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ कुरुनन्दन ! तमागुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्त्तव्य-कर्मोंमें अप्रवृत्ति, प्रमाद (करने योग्य कार्य न करना और न करने योग्य कार्य करना) और निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ— ये सब उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥

यदा सत्त्वे प्रष्टद्धे तु प्रलयं याति देहमृत्। तदोत्तमिवदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥१४॥ रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिष्ठ जायते। तथा प्रलीनस्तमिस मृदयोनिषु जायते॥१५॥

जव यह जीवात्मा सत्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त

होता है तब वह उत्तम तत्त्वको जाननेवालोंके निर्मल दिन्य लोकोंको प्राप्त होता है।। १४॥ रजोगुणकी वृद्धिके समय मृत्युको प्राप्त होकर कर्मासक्त मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तथा तमोगुणके वढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य पशु, कीट आदि मूढ़ योनियोंमें उत्पन्न होता है॥ १५॥

कर्मणः सुकृतस्याहुः सान्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥ सन्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । प्रमाद्मोहौ तमसा भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सन्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जवन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥

श्रेष्ठ कर्मका फल सालिक ( सुख, ज्ञान और वैराग्यादि-रूप ) निर्मल होता है। राजस कर्मका फल दुःख और तामस कर्मका फल अज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है।। १६॥ सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणसे निरचय ही लोभ एवं तमोगुणसे प्रमाद और मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होता है॥ १७॥ सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें ( मनुष्यलोकमें ) ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद तथा आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको ( कीट, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकोंको ) प्राप्त होते हैं ॥ १८॥

भगवत्प्राप्तिके साघन

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपञ्चति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् । जनममृत्युजरादुःसोविंमुक्तोऽमृतमञ्जुते ॥२०॥

जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंके अत्यन्त परे सिचदानन्दघनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानत् है, उस समय वह मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ यह पुरुप शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंको उल्लिश्चन करके जन्म, मृत्यु, बृद्धावस्था और सब प्रकारके दु:खोंसे मुक्त होकर अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ २० ॥

अर्जुन उवाच

कैर्लिङ्गेस्नीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥२१॥

अर्जुन वोले—प्रभो ! इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके आचरणों- वाला होता है और वह कैसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? ॥ २१॥

गुणातीत पुरुषके लक्षण

श्रीभगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षाति ॥२२॥
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवितष्ठिति नेङ्गते ॥२३॥
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यिनन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥

श्रीभगवानने कहा—अर्जुन! जो पुरुष सत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाश, रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्ति और तमोगुणके कार्यरूप मोहके प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता है और निवृत्त होनेपर उनकी आकांक्षा नहीं करता ॥ २२ ॥ जो उदासीनके सदश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें बरतते हैं—ऐसा समझता हुआ जो सिचदानन्दघन परमात्मामें अभिन्न भावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ॥ २३ ॥ जो निरन्तर 'ख'—आत्मामें स्थित, दुःख-सुखको समान समझनेवाला, मिट्टी-पत्थर और खर्णमें समान भाववाला, धीर, प्रिय-अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है ॥ २४ ॥ जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और शत्रुके पक्षमें भी सम है एवं सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित है; वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ॥ २५ ॥

भगवान् ही वहा आदिके आश्रय हैं
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥

जो पुरुष अन्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गुणोंको भली-भाँति लाँघकर सिचदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है। (मेरी अन्यभिचारिणी भक्तिके द्वारा भी गुणातीतावस्थाकी या ब्रह्मकी प्राप्ति हो सकती है)।।२६।। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मका, अमृतका, नित्य धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में (पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण ही) हूँ॥ २७॥

श्रीमञ्जगवद्गीता--'गुणत्रयविभागयोग' नामक चतुर्दश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३८ )।

## श्रीमद्भगवद्गीता पन्नदश अध्याय

### संसार-गृक्षका, अगवत्प्राप्तिके उपायका, प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका एवं श्वर, अश्वर और पुरुषोत्तप्रके तत्त्वका वर्णन

संसार-वृक्ष और भगवरप्राप्तिके उपायका वर्णन श्रीभगवानवान्य

ऊर्घ्वमूलमधःशाखमध्रत्थं प्राहुरन्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदिवत् ॥ १॥ अध्योर्ध्यं प्रसृतास्तस्य शाखा

गुणप्रदृद्धा विषयप्रवालाः ।

अधश्य यूलान्यनुसंततानि कर्मानुवन्धीनि यनुष्यलोके ॥ २ ॥

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेनं सुविरूहसूल-

मसङ्गदास्त्रेण दहेन छित्ता ॥ ३॥

ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ।

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यातमित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्र-द्वेविंग्रक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-

र्गच्छन्त्यमृढाः पद्मच्ययं तत् ॥ ५॥

न तद् भासयते स्यों न शशाङ्को न पानकः। यदु गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं सम ॥ ६॥

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःपष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कपैति।। ७।।

श्रीभगवान् वोले—ऊपर (आदिपुरुप परमेश्वररूप) मूल्याले और नीचे ( ब्रह्मारूप मुख्य ) शाखावाले जिस संसाररूप पीपलके वृक्षको अविनाशी ब्रह्मते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गये हैं, उस ( संसाररूप दृक्ष ) को जो पुरुष ( मूळसहित तत्त्वसे ) जानता है, वह वेदके तालर्थको जाननेवाला है।। १॥ उस संसार-वृक्षकी तीनों

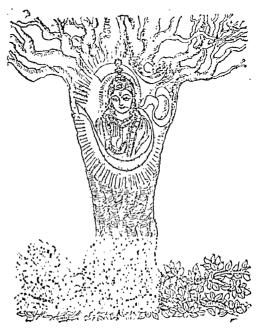

गुणों (रूप-जल-) के द्वारा बढ़ी हुई एवं विययभोगरूप कोंपलोंबाली, देव, मनुष्य और तिर्यक्ष आदि योनिरूप शाखाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोकमें कमेंकि अनुसार बाँचनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं॥ २॥ इस संसार-वृक्षका खरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता; क्योंकि न तो इसका आदि है, न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे प्रतिष्ठा ही हैं। इसलिये इस अहंता, ममता और वासनारूप अति दढ़ मूलोंबाले संसाररूप पीपलके वृक्षको दढ़ वैत्तायरूप शबके द्वारा

काटकर फिर उस परमपदरूप परमेश्वरको भलीभाँति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर छौटकर संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-वृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष भगवानके मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं, वे सुख-दु:खनामक दृन्द्वोंसे विमक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ जिसको प्राप्त होकर मनष्य छोटकर संसारमें नहीं आते, उस खयंप्रकाश परमपदको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अनि ही; वही मेरा परम धाम है ॥ ६ ॥ इस देहमें यह जीवारमा मेरा ही सनातन अंश है और वही प्रकृतिमें स्थित इन मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षण करता है॥७॥

जीवातमाका स्वस्त्य तथा कार्य

श्वीरं यद्वाप्नोति यञ्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्थानिवाश्वयात् ।। ८ ।।

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं व्राणयेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुषसेवते ।। ९ ।।

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि श्रुद्धानं वा गुणान्वितम् ।

विसृद्धा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।।१०।।

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।।११।।

जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धको ग्रहण करके छे जाता है, वैसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी जिस शरीरका व्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियों-को ग्रहण करके फिर जिस शरीरको ग्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥ ८॥ यह जीवात्मा श्रोत्र, नेत्र, त्वचा और रसना, प्राण तथा मनका आश्रय करके (इन सबके सहारेसे) ही विषयोंका सेवन करता है॥ ९॥ शरीरको छोड़कर जाते हुएको, शरीरमें स्थित हुएको अथवा विषयोंको भोगते हुएको—इस प्रकार तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी मृढ़ अज्ञानीजन नहीं जानते, केवल ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन ही तत्त्वसे जानते हैं॥१०॥ यत्न करनेवाले योगीजन अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तत्त्वसे देखते हैं; किंतु जिन्होंने अपने अन्तः करणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेपर भी इसको नहीं देख पाते॥ ११॥

प्रभावसहित भगवान्के स्वरूपका वर्णन

यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽखिलम् ।

यचन्द्रमसि यचाग्रौ तत् तेजो विद्धि मामकम् ॥१२॥

गाभाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥१३॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥१४॥

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो

भन्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदेश्व सर्वेरहमेव वेद्दो

देदान्तकृद् वेदिविदेव चाहम् ॥१५॥

जो सूर्यमें स्थित तेज समस्त जगत्को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ में ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब भूतोंको धारण करता हूँ और रसमय (अमृतनय) चन्द्रमा होकर सारी ओपियोंको (वनस्पतियोंको) पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ में ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित प्राण और अपानसे संयुक्त वैधानर अग्निक्ष होकर चार प्रकारके भोजनको पचाता हूँ ॥ १४ ॥

ही सब प्राणियोंके हृदयमें (अन्तर्यामीक्ष्पसे)
हुँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है,
वेदोंके द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा मैं ही
न्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला मी हूँ ॥१५॥

क्षर और अक्षर

वेमी पुरुषों लोकं क्षरश्राक्षर एव च ।

सर्वाणि भूतानि क्रुटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥

मः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।
लोकत्रयमाविक्य विभर्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥

त्रात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः।
ोऽसि लोकं वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥

इस संसारमें नाशवान् और अविनाशी भी, ये दो

त्रिकं पुरुष हैं। इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर

क्षर (नाशवान्) और जीवात्मा अक्षर (अविनाशी)

त जाता है ॥ १६ ॥ इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो

य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका

एण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और

परमात्मा—इस प्रकारसे कहा गया है ॥ १०॥ क्योंकि मैं क्षर ( नाशवान् जड़वर्ग क्षेत्रसे ) तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी अक्षर—जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें भी मैं पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८॥

श्रीकृष्ण—गुह्मतम पुरुषोत्तम तत्त्व यो मासेन्यसम्पृढो जानाति पुरुपोत्तमम् । स सर्वनिद् भजित मां सर्वभावेन थारत ॥१९॥ इति गुद्धतमं शास्त्रमिदमुक्तं भयानघ । एतद् नुद्ध्वा युद्धिमान् स्थात् कृतकृत्यथ भारत॥२०॥ भारत ! जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार मुझको (श्रीकृष्णको ) ही पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुप सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव श्रीकृष्णको ही भजता है ॥ १९॥ निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह गुद्धातम ( अति रहत्ययुक्त गोपनीय ) शास्त्र मेरेद्धारा कहा गया। इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान् और कृतकृत्य हो जाता है ॥ २०॥

श्रीमद्भगवद्गीता---'पुरुषोत्तमयोग' नामक पञ्चदश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३९ ) ।

# जीवोंका विनाशी शरीर 'क्षर' है, क्रस्य जीवात्मा अक्षर है और क्षरते अतीत एवं अक्षरते उत्तम 'पुरुषोत्तम' ऐसा अर्थ सर्वथा युक्तियुक्त है।

एक दूसरी दृष्टिसे इसका अर्थ यों किया जाता है कि प्रकृतिप्रसूत सर्वभूतमय जगत् 'क्षर' है, ब्रह्म 'अक्षर' है और । सि क्रमशः अतीत और उत्तम 'पुरुषोत्तम' है।

'क्षर जगत्' गुणमय विकारी है । 'अक्षर ब्रह्म' निर्मुण निर्विकार निराकार है और 'पुरुषोत्तम' भौतिक आकाररहित, वैधा अविकार, अप्राकृत सचिव्चनाकार हैं—प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित, सचिन्मय, दिन्य गुण-स्वरूप हैं। ये पुरुषोत्तम स्वयं किष्ण हैं ('यो मामेवं जानाति पुरुषोत्तमम्'—जो मुझको ही 'पुरुषोत्तम' जानता है )। यही गुह्मतम तत्व है।

परमात्माका विनाशी भूतमय जगत्के रूपमें अभिन्यक्त होना रहस्यमय होनेके कारण यह 'क्षर'नत्व 'गुद्धा' है, श्वर परब्रह्म 'गुह्यतर' है ( 'ज्ञानमाख्यातं गुद्धाद् गुद्धातरं मया' १८ । ६३ ) और इन दोनोंसे विलक्षण पुरुषोत्तम विकृष्णका तत्व 'गुह्यतम' है । १८वें अध्यायमें 'गुह्याद् गुद्धातरम्'तत्त्वके पश्चात् भगवान्ने इस 'गुह्यतम' तत्त्वका र्णन किया है ।

वहाँ भगवान्ने अपने एकान्त प्रिय भक्त अर्जुनको उसके हितार्थ इस गुह्यतम परम तत्त्वका विशेष विश्वदरूपसे स्पष्ट पदेश किया है और सब धर्मोंका त्याग करके एकमात्र अपनी शरण ग्रहण करनेका आदेश देते हुए गीताके अन्तिम पदेशके रूपमें 'सर्वगुह्यतम' के नामने इसे बतलाय। है।

# श्रीमद्भगवद्गीता पोडश अध्याय

फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन तथा शास्त्रविपरीत आचरणोंके त्याग और शास्त्रानुकल आचरणके लिये प्रेरणा

दैवी सम्पदा

श्रीभगवानुवाच

अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप आर्जवस्।।१॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोखप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्॥२॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत॥३॥

श्रीभगवान् बोळे-भयका सर्वथा अभाव, अन्तः-करणकी पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञानके छिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मीका आचरण, वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन-रूप खाघ्याय, खधर्मपालनके लिये कष्टसहनरूप तप और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता ॥ १॥ मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोध न होना, कर्मीमें कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्तः करणकी उपरित अर्थात् चित्तकी चञ्चळताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न करना. सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें लजा और व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव ॥ २ ॥ तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर-भीतरकी ग्राद्धि, किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव-अर्जुन!ये सब गुण दैवी सम्पदामें उत्पन्न पुरुषमें होते हैं ॥३॥

आसुरी सम्पदा तथा दैवी सम्पदाके फल

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥ दैवी सम्पद् विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता । मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

पार्थ ! दम्म, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान—ये सब ( दुर्गुण ) आसुरी-सम्पदामें उत्पन्न मनुष्यमें होते हैं ॥ ४ ॥ दैवी-सम्पदा मोक्षके लिये और आसुरी-सम्पदा बन्चनके लिये मानी जाती है । इसलिये पाण्डुकुमार ! तू शोक मत कर; क्योंकि तू दैवी-सम्पदामें उत्पन्न हुआ है ॥ ५ ॥

आसुरी सम्पदा और उसके परिणाम

द्वी भूतसर्गी लोकेऽसिन् दैव आसुर एव च ।
दैवो विस्तरशः श्रोक्त आसुरं पार्थ मे मृणु ॥ ६ ॥
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
न ग्रीचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् ॥ ८ ॥
एतां दृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
सोहाद् गृहीत्वासद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥१०॥
चिन्तामपरियेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्विताः ॥११॥

अर्जुन ! इस लोकमें प्राणियोंकी सृष्टि ( मनुष्य-समुदायकी श्रेणी ) दो ही प्रकारकी है—एक तो देंची और दूसरी आसुरी । उनमेंसे देवी प्रकृति तो विस्तार- पूर्वक कही जा चुकी है। अब तू असर-मानवींकी प्रकृति-को भी विस्तारपूर्वक मझसे सन ॥ ६ ॥ आसुर-खभाव-वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति—इन दोनोंको ही नहीं जानते। इसलिये उनमें न तो वाहर-भीतरकी ऋदि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य ही हैं ॥ ७ ॥ वे ( असर-मानव ) कहा करते हैं कि जगत् सर्वथा असत्य, अप्रतिष्ठ ( आश्रयरहित ) और ईश्वररहित है । यह अपने-आप केवल खी-पुरुषके संयोगसे उत्पन है। अतएव केवळ काम ही इसका हेत् है। इसके सिवा और क्या हेत् है ? || ८ || इस प्रकारकी दृष्टिका अवलम्बन करके नष्ट (पतित-) खभाव अन्त:करण, मन्द-बुद्धि, सबके अहितमें संलग्न, वे उग्र कर्म करनेवाले गनुष्य केवल जगत्के नाशके लिये ही उत्पन होते हैं || ९ || वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, अज्ञान-मोहसे मिथ्या सिद्धान्तोंको प्रहणकर अञ्चद्ध आचरणोंको धारण करके संसारमें विचरते हैं ॥ १० ॥ वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, विषयमोगोंके भोगमें तत्पर रहनेवाले और 'इतनां ही परम पुरुषार्थ और परम सुख है' —इस प्रकार माननेवाले आसर मतुष्य होते हैं ॥११॥ आशापाशशतैर्वद्धाः कामकोधपरायणाः । कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥१२॥ इदमद्य मया लब्धिममं प्राप्स्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि से भविष्यति पुनर्धनम् ॥१३॥ असौ मया हतः शत्रुईनिन्ये चापरानिप । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥१४॥ आढ्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सद्दशो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।।१५॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥

वे ( आसुर मानव ) सैकड़ों आसाकी कारा बँघे हुए काम-कोधके परायण होचर विषय-भोगोंके र अन्यायपूर्वक धनादि परार्थिक संचयकी नेपा वि करते हैं ॥ १२ ॥ ( वे सोचा करते (-) मेंने अ यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरभको प्राप्त लूँगा । मेरे पास यह इतना धन है और यह ( भन फिर मेरा हो जायगा ॥ १३ ॥ वह शत्र तो मेरेह मार डाला गया और उन दूसरे शतुओंको भी में डाळूँगा । मैं ईसर हूँ, ऐश्वर्यका भौगनेवाला हूँ; सिद्ध ( सफ्लजीवन ), वलवान और सुखी हैं ॥१५ मैं वड़ा धनी और युद्धम्बवाला (जन-नेता ) हूं मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ कहाँगा, दान दें और आमोद-प्रमोद कल्हँगा । इस प्रकार अज्ञान मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तर मोहरूप जालसे समावृत और निपयभोगोंमें आस आसुर-मानव घोर अपवित्र नरकमें गिरते हैं॥ १५-१६ आत्मसम्भाविताः स्तब्धाधनमानमदान्त्रिताः। यजन्ते नाभयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७ अहंकारं वलं दर्भं कामं कोधं च संशिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यस्यकाः ॥१८ तानहं द्विपतः ऋ्रान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिपु ॥१९ आसुरीं योनिमापना मृदा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥२०।

वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमंडी मान धन और मानके मदसे युक्त होक्त केवल नाममात्रवे यज्ञोंद्वारा दम्भसे शास्त्रविधिरहित यज्ञित्रया करते हैं॥१७॥ वे अहंकार, वल, घमंड, कामना और क्रोधादिवे परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले मनुष्य अपने औ दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामी ईश्वरसे द्वेष करने बाले होते हैं॥१८॥ उन (मुझसे) द्वेष करनेवाले पापाचारी, और निर्दय नराधमोंको मैं संसारमें बार-बार शासुरी योनियोंमें ही पटकता हूँ ॥ १९ ॥ अर्जुन ! वे मूइलोग मुझको न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी और नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं ( घोर नरकोंमें पड़ते हैं ) ॥ २० ॥

शास्त्रविरुद्ध आसुरी आचरणोंके त्याग और शास्त्रानुकूल देवी आचरणोंके सम्पादनके लिये प्रेरणा

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥२१॥ एतैर्विम्रक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिर्नरः । आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥२२॥ यः शास्त्रिविधमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाभोति न सुखं न परां गतिम् ॥२३॥ तसाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

श्रीमञ्ज्ञगवद्गीता---'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' नामक षोडश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ४० )।

करना चाहिये ॥ २४॥

## श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदश अध्याय

त्रिविध श्रद्धाका और शास्त्रविपरीत घोर तप करनेवालोंका वर्णन; आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्-पृथक् भेद तथा ॐ, तत्, सत्के प्रयोगकी व्याख्या

शास्त्रविधिरहित श्रद्धाके विषयमें अर्जुनका प्रश्न अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥१॥

अर्जुनने पूछा—श्रीकृष्ण ! जो शास्त्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे युक्त हुए पुरुष देवादिका पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ! सास्त्रिकी, राजसी अथवा तामसी ! ॥ १ ॥

त्रिविध श्रद्धा

श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । सान्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥ ४ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं प्ररुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि ॥२४॥

द्वार आत्माका पतन करनेवाले ( उसको अधोगतिमें ले

जानेवाले ) हैं । अतएव इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ २१ ॥ कुन्तीपुत्र अर्जुन ! इन तीनों नरकके

द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है. इससे वह परम गतिको जाता है (मुझको प्राप्त होता

है ) || २२ || जो मनुष्य शास्त्रविधिको त्यागकर

अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न

सिद्धिको प्राप्त होता है, न सुखको और न परम गतिको

ही ॥ २३ ॥ अतएव तेरे छिये इस कर्तन्य और

अक्रतन्यकी अवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा

जानकर तुझे शास्त्रविधिके अनुसार नियत कर्म ही

काम, क्रीध तथा लोभ-ये तीन प्रकारके नरकके

श्रीभगवान् बोले—मनुष्योंकी (वह शास्त्रीय संस्कारोंसे रहित) केवल खभावसे उत्पन्न श्रद्धा सालिकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकारकी होती है। उनको त् मुझसे सुन ॥ २ ॥ भारत! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तः करणके अनुरूप हुआ करती है। यह पुरुष श्रद्धामय है; जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, वह खयं भी वही है ॥ ३ ॥

त्रिविध पूजा

यजन्ते सान्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः । प्रेतान् भृतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ सात्त्रिक पुरुष देवताओंको पूजते हैं, राजस यक्ष-!क्षसोंको तथा दूसरे तामस छोग व्रेत और भूतगणोंको [जते हैं || ४ ||

### आसुरी घोर तप

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । इम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागनलान्विताः ॥ ५॥ कर्पयन्तः शरीरस्थं भ्तग्रामभचेतसः । मां चैवान्तःशरीरस्थं तान् विद्वचासुरनिश्चयान् ॥६॥

जो मनुष्य शास्त्रविधिसे विपरीत केवल मनःकित्पत घोर तप तपते हैं, वे दम्भ और अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसिक्त और वलसमन्वित पुरुष शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमारमाको भी कुश करनेवाले ( क्लेश पहुँचानेवाले ) हैं। उन अज्ञानियोंको द्वअसुर स्वभाववालेजान॥ ५-६॥

#### त्रिविध आहार

आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं शृणु ॥ ७ ॥ आयुःसन्ववलारोग्यसुखग्रीतिविवर्धनाः । रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सान्विकप्रियाः ॥ कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । आहारा राजसस्येष्टा दुःखग्रोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ यात्यामं गत्रसं पूति पर्युपितं च यत् । उच्छिष्टमि चासेध्यं भोजनं तामस्रिप्रियम् ॥१०॥

आहार भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है। (वैसे ही) यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। उनके इस पृथक्-पृथक् भेदको त् मुझसे सुन॥ ७॥ आयु, बुद्धि, वल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले, रसयुक्त, चिक्ते और स्थिर रहनेवाले तथा खमावसे ही मनको प्रिय लगनेवाले आहार (भोजन करनेके पदार्थ) सास्विक प्रमको प्रिय होते हैं॥ ८॥ कड़वे, खहे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, काले, जलन उत्पन्न करनेवाले और दु:ख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार ( भोजन करनेके पदार्थ) राजस पुरुपको प्रिय होते हैं ॥ ९॥ जो भोजन अवपका, रसरहित, दुर्गन्वयुक्त बासी और उच्छिट ( ज्ँहा ) तथा अपिका है वह भोजन तामस मनुष्यको प्रिय होता है ॥ १०॥

#### त्रिविध यदा

अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इन्यते। यष्टव्यभेवेति मनः समाधाय स सान्विकः ॥११ अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमिष चैव यत्। इन्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥१२ विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदृक्षिणम्। श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥१३

फल न चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा 'यज्ञ करना कर्तव्य हैं'—इस प्रकार मनका समाधान करके, शाखाविधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, वह सारि है ॥ ११ ॥ भरतश्रेष्ठ ! फलको दृष्टिमें रखकर ह केवल दम्भाचरणके लिये जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ शाखाविधिसे हूं अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रोंके, बिना दिक्षगाके ... बिना श्रद्धाके किये जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं ॥ १३ ॥

त्रिविध भेदते शारीरिक, वाङ्मय और मानसिक तप देवदिजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् । व्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ अनुद्देगकरं वाक्यं सत्यं त्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैच वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ श्रद्धया पर्या तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः । अफलाकाङ्किभिर्युक्तैः सान्त्रिकं परिचक्षते ॥१७॥ सत्कारमानपुजार्थं तपो दम्भेन चैय यत् । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रवम् ॥१८॥ मृद्रग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः । परस्रोत्सादनार्थं वा तत् तामसग्रदाहृतम् ॥१९॥

देवता, बाह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन; पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—-यह शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ ॥ उद्वेग न करने-वाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा वेद-शास्त्रोंके पठनका एवं भगवानके नाम-जप-कीर्तनका अभ्यास,—वह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है॥१५॥ मनकी प्रसन्ता ( निर्मलता ), सौम्यभाव, व्यर्थ-चिन्तारहित भगवचिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह और अन्तः करणके भावोंकी पूर्ण पवित्रता—इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है।। १६ ॥ फलको न चाहनेवाले युक्त पुरुषोंद्वारा परम श्रद्धासे किये द्वए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्त्विक कहते हैं।। १७॥ जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा अन्य किसी स्वार्थके लिये स्वभावसे या दम्भसे किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८॥ जो तप मूढ़तायुक्त हठसे, मन, वाणी और शरीरको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है ॥ १९ ॥

### त्रिविध दान

्दातच्यमिति यद् दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद् दानं सान्त्रिकं स्मृतस्।।२०॥ यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य चा पुनः। दीयते च परिक्षिष्टं तद् दानं राजसं स्मृतम्।।२१॥ अदेशकाले यद् दानमपात्रेश्यथ्य दीयते। असरकृतमवज्ञातं तत् तामसमुदाहृतस्।।२२॥

'देना ही कर्तव्य है'---ऐसे मानकर जो दान देश,

काल और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान साचिक कहा गया है ॥ २०॥ किंतु जो दान क्रेशपूर्वक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फिर फलके उद्देश्यसे दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥ २१॥ जो दान विना सत्कारके और तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमें अपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२॥

🕉, तत्, सत्के प्रयोगकी व्याख्या

ॐतत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्तिविधः स्मृतः ।
ब्राह्मणास्तेन वेदाथ यज्ञाथ विहिताः पुरा ॥२३॥
तसादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥
तदित्यनिभसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।
दानक्रियाथ विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभः ॥२५॥
सद्भावे साधुभावे च सिद्दितेतत् प्रयुज्यते ।
प्रश्चास्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्म चैव तद्थींयं रादित्येवाभिधीयते ॥२०॥
अश्रद्धया हुतं दक्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह ॥२८॥

'ॐ, तत्, सत्—ऐसे तीन प्रकारका सचिदानन्द-घन ब्रह्मका नाम बतलाया गया है; उसी ब्रह्मसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण, नेद तथा यज्ञादि रचे गये हैं ॥ २३॥ अतएव वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुपोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप कियाएँ सदा 'ॐ' इस परमात्माके नामका उच्चारण करके ही आरम्भ हुआ करती हैं ॥ २४॥ 'तत्' अर्थात् 'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सव है—इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ, तप तथा दानरूप कियाएँ मोक्षकी इच्छावाले पुरुपोंद्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ सत् इस प्रकार यह परमारमाका नाम सत्यभावमें और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा पार्थ ! उत्तम कर्ममें भी 'सत्' शब्दका प्रयोग होता है ॥ २६ ॥ यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 'सत्' इस नामसे कहीं जाती है और उस परमात्माके छिये किया हुआ कर्म निरुचयपूर्वक सत्—

ऐसा कहा जाता है ॥ २७॥ अर्जुन । अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म होता है, वह सब 'असत्'—इस प्रकार कहा जाता है, वह न तो मरनेके वाद ही और न इस लोकमें ही लाभदायक होता है ॥ २८॥

श्रीमद्भगवद्गीता--- (श्रद्धात्रयविभागयोग' नामक सप्तदश अध्याय ( महाभारत भोष्मपर्व अध्याय ४१ )।

# श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादश अध्याय

त्यागका, सांख्य-सिद्धान्तका, फलसहित वर्णधर्मका, साधनसहित पराभक्तिका, भक्तिसहित निष्कामकर्मयोगका, शरणागितका तथा गीताके माहात्म्यका वर्णन

संन्यास और त्यागके सम्बन्धमें अर्जुनका प्रश्न अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्विमच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिष्दन ॥ १ ॥ अर्जुन वोळे—महाबाहो ! अन्तर्यामिन् ! मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको पृथक् पृथक् जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ त्याग-तत्त्व और त्रिविध त्याग

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुषच्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम् ॥ ५ ॥
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तच्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम्रुत्तमम् ॥ ६ ॥
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

दुःखिमत्येव यत् कर्मकायनलेशभयात् त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८॥ कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गंत्यकत्वा फलं चैव स त्यागः सान्विको मतः॥९॥ न द्वेष्टचकुशलं कर्म कुशले नाजुपज्जते । त्यागी सन्त्यसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् ॥१२॥

श्रीभगवान्ने कहा—कितने ही पण्डितजन तो काम्यक्रमोंके त्यागको संन्यास समझते हैं और दूसरे विचारकुशळ पुरुष सब क्रमोंके फळ-त्यागको त्याग कहते हैं ॥ २॥ कई एक विद्वान् कहते हैं कि क्रमेंगात्र दोषके सदश त्याज्य हैं और दूसरे विद्वान् यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याज्य नहीं हैं ॥ ३॥ भरतकुळ-पुरुषसिंह अर्जुन ! (संन्यास और त्याग—इन दोनोंमेंसे पहले) उस त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय सुन; त्याग (सार्त्विक, राजस और तामस मेदसे) तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४॥

यज्ञ. दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है; बल्कि वह तो अवश्य कर्त्तव्य है; क्योंकि यज्ञ, दान और तप--ये तीनों ही कर्म मनीषी प्रश्योंको पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ इसलिये पार्थ ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोंको तथा और भी सभी कर्तन्यकर्मीको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवस्य करना चाहिये: यह मेरा निश्चित उत्तम मत है ॥ ६ ॥ ( निषद्ध और काम्यकर्मीका तो खरूपसे त्याग करना उचित ही हैं ) परंतु नियत कर्मका खरूपसे त्याग उचित नहीं है। अतः मोहवश उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥ ७ ॥ 'कर्म सब दु:खरूप ही है'--ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कर्त्तव्य-कर्मीका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके ( यथार्थ ) फलको किसी भी प्रकार नहीं पाता ॥ ८॥ अर्जन ! शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है-इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके जो कर्म किया जाता है-वही सास्विक स्याग माना गया है ॥ ९ ॥ जो मनुष्य अकुराल कर्मसे द्वेष नहीं करता और कुशल कमें आसक्त नहीं होता. वह सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष संश्वयरहित, मेधावी और सचा त्यागी है ॥ १० ॥ क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सब कर्मोंका पूर्णतया त्याग किया जाना सम्भव नहीं है; इसिलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही (यथार्थ) त्यागी है, यह कहा जाता है ॥ ११॥ कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंको अच्छा-बुरा और मिला हुआ—ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात् मिलता है: किंत कर्मफलका त्याग कर देनेवाले प्रस्वोंको कर्मीका फल किसी कालमें भी नहीं मिलता ॥ १२॥ सांख्य-सिद्धान्तानुसार कार्य और कर्ताका स्वरूप पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निवोध मे ।

सांच्ये कृतान्ते शोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥१३॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथिविधम् । विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ शरीरवाष्ट्रानोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतचुद्धित्वाच स पश्यति दुर्मतिः ॥ यस्य नाहंकृतो भावो चुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमाँ छोकान् न हन्ति न निवध्यते ॥ ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥

महाबाहो ! कर्मीका अन्त करनेका उपाय बत वाले सांख्यशास्त्रमें कहे गये सम्पूर्ण कर्मोंकी रि ये पाँच हेत तू मझसे सुन ॥ १३ ॥ इस ह (कर्मोंकी सिद्धिमें) 'अधिष्ठान' (शरीर), ' (कर्त्रत्वाभिमानी प्रकृतिस्थ पुरुष जीवात्मा) भिक प्रकारके 'करण' ( इन्द्रियाँ ), नाना प्रकारकी । पृथक चेटाएँ और वैसे ही पाँचवाँ हेतु 'दैव' है ॥ मनुष्य मन, वाणी और शरीरके द्वारा अनुकूल अथवा विपरीत ( शास्त्रविरुद्ध ) जो कु कर्म करता है, उसके ये पाँच ही हेत हैं॥ १ ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्ध-बुद्धि ह कारण इस विषयमें (क्रमोंके होनेमें) केवल खरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह मिलन बुद्धि अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥ १६॥ वि अन्त:करणमें 'मैं कर्ता हूँ'—ऐसा भाव नहीं हैं जिसकी बुद्धि (सांसारिक पदार्थोंमें और कमें कहीं लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोव मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न बन्ध ही प्राप्त होता है।। १७॥ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीन प्रकारकी कर्मप्रेरणा है और कर्ता, व तथा किया-यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह है॥१ ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैय गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥

गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रमें ज्ञान, कर्म तथा कर्ता गुणोंके मेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये हैं, उनको भी तू मुझसे भलीभाँति सुन ॥ १९॥

त्रिविघ ज्ञान

सर्वभूतेषु येनैकं भावभन्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं निद्धि सान्त्रिकम् ॥२०॥ पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥२१॥ यत्तु कृत्स्ववदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् । अतन्त्वार्थनदर्गं च तत् तामसम्रदाहृतम् ॥२२॥

जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक-पृथक् सब भूतोंमें एक अविनाज्ञी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तु साख्विक जान ॥ २० ॥ जिस ज्ञानको द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको अलग-अलग जानता है, उस ज्ञानको तु राजस जान ॥ २१ ॥ और जो ज्ञान एक कार्यरूप गरीरमें ही सम्पूर्णके सहश आसक्त है (जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणभङ्गुर अनित्य विनाज्ञी शरीरको ही आत्मा मानकर उसमें पूर्णक्रपरे आसक्त रहता है ) तथा जो हेतुसे रहित, तात्विक अर्थसे रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है ॥ २२ ॥

त्रिविध कर्म

नियतं सङ्गरिहतमरागद्वेपतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सान्विकग्रुच्यते ॥२३॥
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
क्रियते वहुलायासं तद् राजसम्रदाहृतम् ॥२४॥
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत् तत् तामसम्रच्यते ॥२५॥
जो शास्त्रविहित कर्म कर्तापनके अभिमानसे रहित.

बिना राग-देषके तथा फल न चाहनेवाले पुरुषके दारा किया गया हो, वह सात्विक कहलाता है ॥ २३॥ परंतु जो कर्म बहुत प्रयोगसे युक्त होता है और भोगोंको चाहनेवाले अथवा अइंकारयुक्त पुरुषके दारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है॥ २४॥ जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको न विचारकर केवल मोह—अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहलाता है॥ २५॥

त्रिविध कर्ता

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्धचिसद्धचोनिर्विकारः कर्ता सान्विक उच्यते॥२६॥ रागी कर्मफलप्रेप्सुर्छेन्धो हिंसात्मकोऽग्रुचिः। हर्षशोकान्त्रितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥२७॥ अयुक्तःप्राकृतःस्तन्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। विवादी दीर्घस्त्री च कर्ता तामस उच्यते॥२८॥

जो कर्ता आसक्तिरहित, अहंकारके वचन न बोलनेवाला, भेर्य और उत्साहसे युक्त तथा कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित होता है, वह सात्विक कहलता है ॥ २६ ॥ जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोंके फलको चाहनेवाला, लोभी, दूसरोंको कष्ट पहुँचानेके स्वभाववाला, अशुद्धाचारी और हर्ष-शोकादिसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है ॥ २७ ॥ जो कर्ता अयुक्त, शिक्षारहित, घमंडी, धूर्त, दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला, शोक करनेवाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहलता है ॥ २८ ॥

त्रिविध वुद्धि

बुद्धेर्भेदं धृतेक्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन ध्रनंजय ॥२९॥ प्रदुत्तिं च निद्दत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । वन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥३०॥ यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेवं च। अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।।३१।। अधर्मं धर्मिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।।३२॥

धनंजय ! अव त बुद्धिके और धृतिके भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारके भेद मेरेद्वारा विभागपूर्वक कहे हुए सुन ॥ २९ ॥ पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थरूपसे जानती हैं, वह बुद्धि सात्त्विकी है ॥ ३० ॥ पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको भी ठीक-ठीक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ पार्थ ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 'यह धर्म है' ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सब पदार्थोंको भी (हानिको लाभ, अनित्यको नित्य, अपवित्रको पवित्र आदि रूपसे ) विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥

### त्रिविध धृति

घृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्याधृतिः सापार्थ सान्त्रिकी॥३३॥ यया तु धर्मकामार्थान् घृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धृतिः सापार्थ राजसी ॥३४॥ यया खप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च। न विमुश्चति दुर्मेधा धृतिः सापार्थ तामसी ॥३५॥

पार्थ ! जिस अन्यभिचारिणी धृतिसे मनुष्य ध्यान-योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, वह धृति सात्त्विकी है ॥ ३३ ॥ पृथापुत्र अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस धृतिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिपूर्वक धर्म, अर्थ और कामोंको धारण करता है, वह धृति राजसी है ॥ ३४ ॥ पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धृतिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता, विषाद और मदको छोड़ता ( उन्हें घारण किये रहता है ), व तामसी है ॥ ३५॥

### त्रिविध सुख

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु में भरतर्पम । अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ यत् तद्ग्रे विषमिव परिणामेऽसृतोपमम् । तत् सुखं सान्विकं प्रोक्तमात्मयुद्धिप्रसाद्जम् ॥ विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत् तद्ग्रेऽसृतोपमम् । परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं स्मृतम् ॥ यद्ग्रे चाजुवन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । निद्रालस्यममादोत्थं तत् तामसमुदाहृतम् ॥

भरतश्रेष्ठ! अव तीन प्रकारके सुखको मं मुझसे सुन। जिस सुखमें साधक पुरुष भगः भजन, ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण कर और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है ऐसा सुख आरम्भकालमें यद्यपि विषके तुल्य इ होता है, परंतु परिणाममें अमृत-तुल्य है; अतएव आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सारिकहा गया है ॥ ३६-३०॥ जो सुख विषय इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले—भोगका अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें विपके इ होता है, वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८ जो सुख आरम्भमें—भोगकालमें तथा परिणाममें आत्माको मोहित करनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य अप्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥ ३८ जो सुख अरम्भमें—भोगकालमें तथा परिणाममें आत्माको मोहित करनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य अप्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥३९॥ न तदिस पृथिव्यां वा दिवि देवेष वा पुनः।

न तदास्त प्राथव्या वा दिवि दवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजेर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः॥४०

पृथ्वीमें, आकारामें अथवा देवताओंमें तथा इन सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सस्व नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुगोंसे रहित हो ॥४०।

## फलसहित वर्णधर्मेका वर्णन

ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्रद्धाणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गणैः ॥४१॥ शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जनमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मे खभावजम् ॥४२॥ शौर्यं तेजो धृतिद्धियं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्व क्षात्रं कर्म खभावजम् ॥४३॥ कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म खभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म श्रुद्रस्थापि स्वभावजम् ॥४४॥ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। खकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छ्णु ॥४५॥ यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्वमिदं ततम् । खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात स्वनुष्ठितात् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्विषम् ॥४७॥ सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाशिरिवावृताः ।।४८।।

परंतप ! त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धोंके कर्म स्वभावसे उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं ॥ ४१॥ अन्तः करण-निम्नह, इन्द्रियोंका दमन, धर्मपालनके लिये कष्ट-सहनरूप तप, बाहर-भीतरकी गुद्धि, क्षमा. मन-इन्द्रिय-शरीरकी सरलता, वेद-शास्त्र-ईश्वर-परलोक आदिमें श्रद्धारूप आस्तिकता, वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन और परमात्माके तत्त्वका अनुभव-ये सब ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता और युद्धमें पीठ न दिखाना, दान और खामिभाव-ये सब श्रवियके खाभाविक कर्म हैं॥४३॥ खेती, गोंरक्षण और वाणिज्य-ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैं तथा सेवा करना श्रूदका खाभाविक कर्म है॥ ४४॥ अपने-अपने खाभाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य ( भगवत्प्राप्तिरूप ) परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । अपने खाभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य

जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तू सुन ॥ ४५ ॥ जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक कर्मोंके द्वारा पूजा करके मनुष्य (भगवरप्राप्तिरूप) सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ सुचारु रूपसे आचरण किये हुए पर-धर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी खधर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि खभाव-नियत खधर्मरूप कर्मका आचरण करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥ ४७ ॥ अतएव कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धूएँसे अग्निकी भाँति सभी कर्ग किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं ॥ ४८ ॥

### नैष्कर्म्य-सिद्धि

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथामोति निवोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥

सर्वत्र आसक्तिसे रहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित और जीते हुए अन्तः करणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा उस परम नैष्कर्म्य-रूप सिद्धिको प्राप्त होता है ॥४९॥ जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य बहाको प्राप्त होता है, उस प्रकारको कुन्तीपुत्र ! तू संक्षेपमें ही मुझसे समझ ॥ ५०॥

ज्ञानकी परानिष्ठा या पराभक्तिकं साधन, नहाप्राप्त पुरुषके परा ( प्रेमा ) भक्तिके द्वारा भगवान्को पूर्णरूपसे जानकर उनमें प्रवेशका वर्णन

बुद्धचा विशुद्धया युक्तो घृत्याऽऽत्मानं नियम्य च । शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेपौ व्युद्स्य च॥५१॥ विविक्तसेवी लघ्याशी यतवाकायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सम्रुपाश्रितः ॥५२॥ अहंकारं वलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ नहाभूतः प्रसम्नात्मा न शोचित न काङ्क्ष्ति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तं लभते पराम् ॥५४॥ भक्त्या मामभिजानाति यात्रान् यथासि तन्त्रतः । ततो मां तन्त्रतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम् ॥५५॥ ततो मां तन्त्रतो ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम् ॥५५॥

विश्वाद बुद्धिसे युक्त तथा सादा, साखिक और नियमित भोजन करनेत्राला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त और ग्रुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सास्विक धृतिके द्वारा अन्तः करण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके मलीमाँति दृढ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तया अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त पुरुष सिच्दानन्द्घन बहाकी प्राप्तिका (बहामें अभिन्न भावसे स्थित होनेका ) पात्र होता है ॥५१-५३॥ फिर वह ब्रह्मभूत ( ब्रह्मको प्राप्त--सचिदानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित ) आनन्दखरूप योगी न तो किसी वातका शोक करता है और न कुछ आकाङ्का ही करता है । ऐसा समस्त भूत-प्राणियोंमें सम-भावापन्न ( अपने समेत सबमें सर्वत्र अभिन्न समभावसे ब्रह्मकी अनुभृति करनेवाला ) योगी मेरी ( पुरुषोत्तम भगवान् वासदेव श्रीकृष्णकी ) 'पराभक्ति'को प्राप्त होता है ॥५४॥ उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको, मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा, तत्त्वसे जान लेता है तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझ (भगवान् ) में प्रविष्ट हो जाता है \* ॥ ५५ ॥

अहं और 'मम' पदोंके वाच्य भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मसे अभिन्न तो हैं ही, वे 'ब्रह्मकी प्रतिष्ठा' भी हैं । ब्रह्म उन्हीं अनन्त-अचिन्त्य-अनिर्वचनीय परस्पर-विरोधी-गुण धर्मा गीताके महान् उपदेशका उपसंहार
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्द्रचपाश्रयः।
मत्यसादाद्वामोति शाश्वतं पदमव्ययम्।।५६।।
चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः।
बुद्धियोगस्रपाश्रित्य मिचतः सततं भव।।५७॥
भचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि।
अथ चेत्त्वमहंकाराम् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि।।५८॥
यदहंकारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे।

मिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥

कर्तुं नेच्छिस यन्मोहात करिष्यखनशोऽपि तत्।।६०।।

भ्रामयन् सर्वभृतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥६१॥

शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत l

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

ईश्वरः सर्वथ्रुतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

समर्पण-भावयुक्त पूर्ण शरणागतिके लिये आदेश,

तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतस्।६२। शय-खल्प, 'क्षर जगत्' से अतीत और 'अक्षरब्रहा' से उत्तम भगवान् पुरुषोत्तमका ही एक निराकार, निर्विकार, निष्क्रिय, निर्विशेष स्वल्प है। इस ब्रह्मका तत्त्वते साक्षात्कार होनेपर प्रकृतिस्थ जीव प्रकृतिके संयोगसे वियुक्त, मायासे एवं प्रकृतिजन्य गुणोंके बन्धनसे विमुक्त होकर समस्त भूतोंमें सदा सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मको सम देखता है। वह ब्रह्मज्ञानी शोक और आकाङ्कासे रहित कृतकृत्य—जीवन्मुक्त हो जाता है। पर इतनेसे ही वह भगवान् के—'वे जो जैसे जितने हैं'—('यावान् यश्चास्मि') उस स्वल्पको तत्त्वसे ठीक-ठीक नहीं जान पाता। इस समग्र-स्वल्प पुरुषोत्तमका पूरा ज्ञान होता है—'परा मक्ति'—प्रेमाभक्तिसे। इस ज्ञानके होते ही वह उनकी लीलामें प्रवेश कर जाता है—'विश्वते तदनन्तरम्'। ये समग्र-स्वल्प पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं।

भगवान् पहले कह आये हैं— ' .... ' सिद्धानां किश्चन्मां वेति तत्त्वतः (७ । ३ )'— व्रह्मज्ञानी सिद्धोंमें कोई-कोई मुझ समग्र पुरुपोत्तमको तत्त्वसे ठीक-ठीक जानता है। क्षेत्र, ज्ञान और 'त्रेय' (व्रह्म) को जानकर मेरा भक्त मेरे भाव— (पुरुषोत्तम-तत्त्व-) को प्राप्त होता है (१३।१८)। ' मं व्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ।' (१४।२७)। इन सव वचनों भी यही स्पष्ट संकेत मिळता है।

ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद गुह्यतरं मया। ाज्यैतढडोषेण यथेच्छिस तथा करु ॥६३॥ मेरा आश्रय लेकर परुष सब कर्मीको सदा करता ॥ भी मेरी कपासे सनातन अविनाशी पदको प्राप्त जाता है ॥ ५६ ॥ मनसे सब कर्नोंको मुझमें निक्षेप के तथा बद्धियोगका अवलम्बन करके तु मेरे परायण ौर निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो जा ॥ ५७॥ उपर्यंक्त प्रकारसे ) मझमें चित्तवाळा होकर तू ी जपासे समस्त कठिनाइयोंसे अनायास ही पार हो ायगा और यदि अहंकारके कारण मेरी वात नहीं नेगा. तो नष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ जो तू अहंकारका गाश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं कहराँगा' ो तेरा यह निश्चय मिथ्या है: तेरी प्रकृति ही हिं युद्धमें लगा देगी ॥ ५९ ॥ कुन्तीपुत्र ! जिस युद्धरूप ) कर्मको तु मोहके कारण करना नहीं वाहता, उसको अपने पूर्वकृत खामाविक कर्मसे वँचा हुआ विवश होकर करेगा ॥६०॥ अर्जुन । शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमींके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥ ६१ ॥ भारत ! तू सर्वभावसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा । उस परमात्माकी क्रपासे त परम शान्तिको तथा शाश्वत स्थानको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ इस प्रकार यह गुहासे भी गुहा ज्ञान मैंने तुज्ञसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया भलीभाँति विचारकर जैसे चाहता है वैसे कर ॥ ६३ ॥

सर्वगुद्धतमं भूयः १४ १५ प्राप्तं वचः । इष्टोऽसि में दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥६४॥ मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥६५॥

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं श्वरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥

(अव) तू सर्वगुद्धातम (सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय) मेरे परम श्रेष्ठ वचनको फिर भी सुन। तू मेरा ट्रह इप्ट—अतिशय प्रिय है, अतण्य तेरे ही (अश्वा तेरे ही जैसे प्रेमी भक्तोंके) हितके लिये में तुझसे यह परम् वचन कह रहा हूँ—॥ ६४॥ अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाल हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू मुझकों ही प्राप्त होगा—यह में तुझसे सत्य प्रतिशा करते हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥६५॥ सब यमींक त्यागकर तू केवल एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्व श्रीऋष्णकी ही शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापों मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर॥ ६६॥ इस सर्वग्रह्यतम रहस्यको केवल भक्तोंमें ही

इस सर्वेगुद्धतम रहस्यको केवल भक्तोंमें ही प्रकट करना चाहिये

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाग्रुश्रूपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यित ।।६७
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।
भक्तिं मिय परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंश्रयः ॥६८
न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।
भिवता न च मे तसादन्यः प्रियतरो भ्रवि ॥६९

यह (उपर्युक्त सर्वगुह्मतम तस्त्र ) किसी भी कार् में तप-रहितको, अभक्तको, सुनना न चाहनेवालेको अं मुझ (श्रीकृष्ण-) में अस्या (दोषदिष्ट) रखनेवाले कभी नहीं बताना चाहिये॥ ६०॥ जो पुरुष र भगवान् श्रीकृष्णमें पराभक्ति करके इस परम र (सर्वगुह्मतम) तत्त्वको (केवल) मेरे भक्तः । (सर्वसाधारणमें नहीं) कहेगा, वह निश्चय ही मुझ पुरुषोत्तम भगवान् (श्रीकृष्ण-) को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी नहीं॥ ६८-६९॥

<sup>% &#</sup>x27;भूयः' से यह भाव समझना चाहिये—राजविद्या राज-गुद्धारूप नवम अध्यायके अन्तमें (गीता ९ । ३४ में) और पद्रह्वें अध्यायके अन्तमें (१५ । १७—२० में ) संक्षेपसे जो कइ आये हैं, उसीको पुनः वहाँ विश्वदरूपमें कहते हैं ।

गीता-शास्त्रकी महिमा

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थामिति मे मितः ॥७०॥ श्रद्धावाननस्यश्च शृणुयादिष यो नरः । सोऽषिमुक्तः ग्रुभाँ ह्योकान् प्राप्तुयात् पुण्यकर्मणाम् ७१

जो पुरुष इस हम दोनोंके संवादक्तप धर्ममय गीता-शास्त्रका अध्ययन करेगा—पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पृजित होऊँगा—ऐसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदिष्टिसे रहित होकर इस गीता-शास्त्रका श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त होकर पुण्य करनेवालोंके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ मोहनाशके सम्बन्धमें अर्जुनसे भगवान्का प्रश्न और अर्जनकी स्वीकृति

कचिद्तच्छुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥

पार्थ ! क्या इस ( मेरे उपदेश ) को त्ने एकाम्र चित्तसे सुना और धनंजय ! उसे सुनकर क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया !॥ ७२॥ अर्जुन उवाच

नप्टो मोहः स्मृतिर्रुज्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥

अर्जुन चोले--अच्युत ! आपकी कृपाते मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर छी है, अब मैं संज्ञथरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपके वचनोंका पालन करूँगा \*।। ७३ ।।

\* अर्जुनके द्वारा इस क्लोकमें शरणागितकी स्वीकृति तथा प्रकारान्तरसे शरणागितके स्वरूपका उल्लेख हैं। अर्जुन कहते हैं—'मेरे मोहका नाश हो गया, मैं जो अहंकारवश कह रहा था कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'—यह मोह था, अब मुझे स्मरण हो आया कि मैं तो आप यन्त्रीके हाथका यन्त्र हूँ, आपकी स्वन्छन्द इच्छाके अनुसार चलनेवाला। पर यह मोह-नाश तथा स्मृतिकी प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ या किसी साधन-विशेषसे नहीं हुई। यह तो केवल आप शरणागतवातसलकी कृपासे हुई है और इस कृपाकी भी मैंने अपने साधनसे

संजयका महान् हर्षे संजय उवाच

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः।
संवाद्मियमश्रीषमद्भुतं रोमहर्षणम्॥७४॥
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद् गुद्यमहं परम्।
योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः खयम् ७५
राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्।
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुमुहुः॥७६॥
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः।
विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः॥७९॥
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भृतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम्॥७८॥

संजय बोले—इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोमाञ्चकारक संवादको सुना ॥७४॥ श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए खयं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है॥ ७५॥ राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, कत्याणकारक और अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, कत्याणकारक और अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके मैं वार-वार हर्षित होता हूँ ॥७६॥ हे राजन् ! श्रीहरिके उस समयके उस अत्यन्त विलक्षण रूप-सौन्दर्यका भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चिक्तमें महान् आश्चर्य होता है और मैं वार-वार हर्षित हो रहा



उपलब्धि नहीं की । अच्युत ! आप अपने श्ररणागतभयहारी विरद्से कभी च्युत नहीं होते; अतः खाभाविक ही कृपा-वर्षा करते हैं। अव में अपने यन्त्ररूपी खरूपमें खित हो गय। हूँ। मेरे सारे शंका-संदेह नष्ट हो गये हैं। अतः आप शं कुछ मुंझसे कहेंगे विना ननु नचके वही करूँगा।

॥ ७७ ॥ राजन ! जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और विभृति और अचल नीति है—ऐसा मेरा मत गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन हैं, वहींपर श्री, विजय, है ॥ ७८ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता--'मोक्षसंन्यासयोग' नामक अष्टादश अध्याय ( महाभारत भोष्मपर्व अध्याय ४२ )।

## र्जिनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म, द्रोण एवं कौरवोंका वध करनेके लिये स्वयं उद्यत होना

युद्धमें भीष्मका प्रचण्ड वेग बढ़ रहा था। कौरव-पक्षके क महारथियोंने अर्जुनको घेर लिया था। इर्ती समय कि उनकी सहायताके लिये आ पहुँचे। युधिष्ठिरकी के हाथी, धोड़े, रथ और ध्वजसमूह तितर-वितर हो गये। सैनिकोंको भागते देख सात्यिकने उनसे कहा—श्यो! कहाँ जा रहे हो, ठहरो; अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, पर्मका पालन करो। यह देख श्रीकृष्णने सात्यिककी जा करते हुए कहा—

यान्ति ते यान्तु शिनिप्रवीर
 येऽपि स्थिताः सात्वत तेऽपि यान्तु ।
 भीष्मं स्थात् पश्य निपात्यमानं
 द्रोणं च संख्ये सगणं मयाद्य ।।
 (महाभारत भीष्म० ५९ । ८४ )

शिनिवंशके प्रमुख वीर ! सात्वतरत्न ! जो भाग रहे वे भाग जायँ । जो खड़े हैं, वे भी चले जायँ । में इन लोगोंका भरोसा नहीं करता । ) तुम देखो, भभी संप्रामसूमिमें सहायकगणोंके साथ भीष्म और गाचार्यको स्थसे मार गिराता हूँ ।

न मे रथी सात्वत कौरवाणां

कुद्धस्य मुच्येत रणेऽद्य कश्चित्।
तस्मादहं गृह्य रथाङ्गमुत्रं

प्राणं हरिष्यामि महात्रतस्य।।

(महाभारत भीष्म० ५९। ८५)

सात्वतवीर ! आज कौरव-सेनाका कोई भी रथी धमें भरे हुए मुझ कृष्णके हाथसे जीवित नहीं छूट कता । मैं अपना भयंकर चक्र छेकर महान् ऋधारी ष्मके प्राण हर हुँगा ।

निहत्य भीष्मं सम्गं तथाऽऽजौ द्रोणं च शैनेय स्थप्रवीरौ। प्रीतिं करिष्यामि धनंजयस्य
राज्ञश्च भीमस्य तथाश्चिनोश्च॥
निहत्य सर्वान् धृतराष्ट्रपुत्रांस्तत्पक्षिणो ये च नरेन्द्रमुख्याः॥
राज्येन राजानमजातशत्रुं
सम्पाद्यिष्याम्यहम्मस्य हृष्टः॥

म्पाद्यिष्याम्यहमद्य हुष्टः ॥ ( महाभारत भीष्म० ५९ । ८६-८७ )

सात्यके ! सहायकगणोंसहित भीष्म और द्रोण— इन दोनों वीर महारिययोंको युद्धमें मारकर मैं अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल-सहदेवको प्रसन्न करूँगा । धृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा उसके पक्षमें आये हुए सभी श्रेष्ठ नरेशोंको मारकर मैं प्रसन्नतापूर्वक आज अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरको राज्यसे सम्पन्न कर दुँगा ।

ऐसा कहकर भगवान्ते सुदर्शन चक्रका स्मरण किया। चिन्तन करते ही चक्र उनके हाथमें आ गया। वे रथसे कृद



पदे और भीष्मकी ओर इस प्रकार झपटे, मानो कौरवोंका प्रलय कर देना चाहते हों। भीष्मने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा—'प्रभो ! आइये। मुझे रथसे मार गिराइये। इससे

तीनों लोकोंमें मेरा गौरव बढ़ जायगा और परम कल्याण हो यह देख अर्जुनने रथसे उतरकर बड़ी कठिनाईसे उन्हें और खयं रात्रुओंके संहारकी प्रतिज्ञा करके उन्हें शान्त किया

## भगवान् श्रीकृष्णके युधिष्ठिरके प्रति उद्गार

भीष्मजीकी वाण-वर्णासे पाण्डव-सेना पीड़ित हो गयी थी। वे नी दिनोंसे विपक्षी वीरोंका संहार कर रहे थे। नवाँ दिन समाप्त हो गया। उभय पक्षकी सेनाएँ युद्ध छोड़कर विश्रामके लिये शिविरमें चली गर्यो। रातमें पाण्डव-पक्षके प्रमुख योद्धा गुप्त मन्त्रणाके लिये एक साथ बैठे। उस समय युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'प्रभो! भीष्म हमारी सेनाका घोर संहार कर रहे हैं। हम उनकी ओर देख नहीं पाते। उनको जीतना कठिन है। हम बुद्धिकी दुर्वल्तासे युद्धमें फूँस गये। मेरे कारण द्रौपदी तथा मेरे बन्धुओंको भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। आज हमारे लिये जीवनरक्षा भी दुर्लभ दीखती है। अब हमें स्वध्मेंके अनुकूल कोई और कार्य करनेकी सलाइ दीजिये।' करणासे प्रेरित होकर कहे हुए युधिष्ठिरके ये वचन सुनकर श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको सान्त्वना देखे हुए कहा—

धर्मपुत्र विवादं त्वं मा कृथाः सत्यसङ्गर ।

यस्य ते आतरः ग्रूरा दुर्जयाः शत्रुद्धदनाः ।।

अर्जुनो भीमसेनश्र वाय्विग्नसमतेजसौ ।

माद्रीपुत्रौ च विक्रान्तौ त्रिदशानामिवेश्वरौ ।।

मां वा नियुङ्क्ष्व सौहादीद् योत्स्ये भीष्मेण पाण्डव त्वत्प्रयुक्तो महाराज किं न कुर्यो महाहवे ।।

हिनष्यामि रणे भीष्ममाह्य पुरुष्पेभम् ।

पत्थतां धार्तराष्ट्राणां यदि नेच्छति फाल्गुनः ।।

यदि भीष्मे हते वीरे जयं पत्थिस पाण्डव ।

हन्तास्म्येकरथेनाद्य कुरुद्धद्वं पितामहम् ।।

पत्थ मे विक्रमं राजन् महेन्द्रस्येव संयुगे ।

विमुञ्चन्तं महास्त्राणि पातियिष्यामि तं रथात् ।।

(महाभारत भीष्म० १०७। २६—३१)

धर्मपुत्र ! सत्यप्रतिज्ञ कुन्तीकुमार ! विषाद न कीजिये, आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय तथा श्तुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं। अर्जुन और भीमसेन वायु तथा अग्निके समान तेजखी हैं। माद्रीकुम् नकुल और सहदेव भी पराक्रममें दो इन्द्रोंके समान है पाण्डुनन्दन! महाराज! आप सौहार्द्वश मुझे आज्ञा दीजिये। मैं भीष्मके साथ युद्ध करूँगा। मह आपक्षी आज्ञा मिल्ल जानेपर में इस महासमरमें व नहीं कर सकता! यदि अर्जुन भीष्मको मारना न चाहते हैं, तो मैं युद्धमें पुरुषप्रवर भीष्मको ललकार घृतराष्ट्रपुत्रोंके देखते-देखते मार डालूँगा। पाण्डुनन्दन यदि भीष्मके मारे जानेपर ही आपको अपनी विष् दिखायी दे रही है, तो मैं एकमात्र रथकी सहायता आज कुरुकुल-बृद्ध पितामह भीष्मको मार डालूँगा राजन्! कल युद्धमें इन्द्रके समान मेरा पराक्रम देखियेगा मैं बड़े-बड़े अल्बोंका प्रहार करनेवाले भीष्मको रथसे मा

यः शत्रुः पाण्डपुत्राणां मच्छत्रः स न संशयः ।

मदर्था भवदीया ये ये मदीयास्तवैव ते ॥

तव आता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एव च ।

मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते ॥

एष चापि नरच्यात्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत् ।

एष नः समयस्तात तारयेम परस्परम् ॥

स मां नियुङ्क्ष्य राजेन्द्र यथा योद्धा भवाम्यहम्।

प्रतिज्ञातम्रपष्ठच्ये यत् तत् पार्थेन पर्वतः ॥

घातयिष्यामि गाङ्गेयमिति लोकस्य संनिधौ ।

परिरक्ष्यमिदं तावद् वचः पार्थस्य धीमतः ॥

अजुज्ञातं तु पार्थेन मया कार्यं न संशयः ।

अथवा फाल्गुनस्यैप भारः परिमितो रणे ॥

स हनिष्यति संग्रामे भीष्मं परपुरञ्जयम् ।

अशक्यमिष कुर्याद्धि रणे पार्थः समुद्यतः ।। त्रिदशान् वा समुद्युक्तान् सहितान् दैत्यदानवैः । निहन्यादर्जुनः संख्ये किम्र भीष्मं नराधिष ।। विपरीतो महावीर्यो गतसत्त्वोऽरूपजीवनः । भीष्मः शान्तनवो नृनं कर्तव्यं नावबुष्यते ।। (महाभारत भीष्म०१०७ । ३२—४०)

जो पाण्डवोंका रात्रु है, वह मेरा भी रात्रु है, इसमें संदेह नहीं है । जो आपके सुद्धद् हैं, वे मेरे हैं और जो मेरे सुद्धद् हैं, वे आपके ही हैं । राजन् ! आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी और शिष्य हैं । में अर्जुनके लिये अपना मांस भी काटकर दे दूँगा । ये पुरुषसिंह अर्जुन भी मेरे लिये अपने प्राणोंतकका पिरियाग कर सकते हैं । तात ! हमलोगोंमें यह प्रतिज्ञा हो चुकी है कि हम एक दूसरेको संकटसे उबारेंगे । राजेन्द्र ! आप मुझे युद्धके काममें नियुक्त कीजिये । मैं आपका योद्धा बनूँगा । युद्धके पहले उपप्लब्यनगरमें

सब लोगोंके सामने अर्जुनने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गङ्गानन्दन भीष्मका वध करूँगा, बुद्धिमान पार्थके उस वचनको सत्य करना मेरे लिये आवश्यक है। अर्जुनने जिस बातके लिये प्रतिज्ञा की हो. उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है अथवा रणक्षेत्रमें अर्जुनके लिये यह बहुत थोड़ा भार है। वे रात्रुनगरीपर विजय पानेवाले भीष्मको युद्धमें अवस्य मार डालेंगे। कुन्तीपुत्र अर्जुन उद्यत हो जायँ तो युद्धमें असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं। नरेश्वर ! दैत्यों और दानवोंसहित सम्पूर्ग देवताओंको भी अर्जुन युद्धमें मार सकते हैं; फिर भीष्मको मारना कौन बड़ी बात है ? महापराक्रमी शान्तनुनन्द्रन भीष्य तो हमारे विपरीत पक्ष-का आश्रय लेनेवाले और बलहीन हैं। इनके जीवनके दिन अव बहुत थोड़े रह गये हैं; तथापि यह निश्चित-ह्रपसे कहा जा सकता है कि वे अपने कर्तव्यको नहीं समझ रहे हैं।

# भीष्मके गिर जानेपर श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको बधाई देना

कुरुकुलिपतामह भीष्म युद्धमें गिराये जाकर बाणशय्यापर सो रहे थे । उनका सिर लटक रहा था, उन्होंने शय्याके अनुरूप तिकया माँगा । दुर्योधन आदि रूईभरे तिकये देने लगे । पितामहने अस्वीकार कर दिया और अर्जुनकी ओर देखा । अर्जुनने उनके मस्तकपर दो बाण मारे, जो मस्तक



छेदकर धरतीपर जा टिके और मस्तक सीघा हो गया।

तदनन्तर शिविरमें हर्षपूर्वक बैठे हुए पाण्डवोंके पास जाकर श्रीकृष्णने घर्मराज युधिष्ठिरसे कहा—

दिष्ट्या जयसि कौरच्य दिष्ट्या भीष्मो निपातितः॥ अवध्यो मानुषैरेव सत्यसंधो महारथः। अथवा दैवतैः सार्धं सर्वद्यास्त्रस्य पारगः॥ त्वां च चक्षुर्हणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुषा। (महाभारत भीष्म० १२०। ६६—६७३)

कुरुनन्दन! सौभाग्यकी बात है कि तुम जीत रहे हो। यह भी भाग्यकी ही बात है कि भीष्म रयसे गिरा दिये गये। ये सत्यप्रतिज्ञ महारथी भीष्म सम्पूर्ण शास्त्रोंके पारक्षत विद्वान् थे। इन्हें मनुष्य तथा सम्पूर्ण देवता मिळकर भी मार नहीं सकते थे। आप दृष्टिपात-मात्रसे ही दूसरोंको भस्म करनेमें समर्थ हैं। आपके पास पहुँचकर भीष्म आपकी घोर दृष्टिसे ही नष्ट हो गये हैं।

उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान्

शीकृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया—'श्रीकृष्ण ! आप हमारे आश्रय हैं तथा आप ही भक्तोंको अभय-दान करनेवाले हैं। आपके ही कृपा-प्रसादसे विजय होती है और आपके ही रोपसे पराजय प्राप्त होती है। युधि छिरके ऐसा कहने। जनार्दन श्रीकृष्णने मुसकराते हुए कहा—'नृपश्रेष्ठ! आपक कथन सर्वथा युक्तिसंगत है।

# अभिमन्यु-मरणसे संतप्त हो रोती हुई सुभद्राको सान्त्वना देना

अर्जन और श्रीकृष्ण संशासकोंके साथ युद्धमें रत थे। इधर अर्जुनको दूर गया जान आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहकी रचना की। इस व्यूहका भेदन अर्जुन ही कर सकते थे। इनके न होनेसे पाण्डव वड़ी चिन्तामें पड़ गये थे। व्यूहके राररक्षक स्वयं आचार्य द्रोण थे। वे पाण्डव-सेनाका संहार हर रहे ये और उस पक्षके किसी भी योद्धाको व्यृहके भीतर युमने नहीं देते थे। तव युधिष्ठिरने अभिमन्युपर व्यूहभेदन-हा भार स्क्ला। अभिमन्युने बनाया कि भी ब्यूहका भेदन तो हर सकता हूँ, किंतु वहाँ संकटमें पड़ जानेपर बाहर नहीं नेकल सकता। 'तव युविष्ठिर और भीमसेनने आश्वासन देया, 'तुम द्वार वनाकर भीतर घुसो, फिर हमलोग तुम्हारे ॥थ रहकर शत्रुओंका संहार करेंगे । अभिमन्य वड़ा लवान, पराक्रमी और उत्साही था। उसने व्यूह-भेदनका भार गपने ऊपर ले लिया और द्रोणकी सेनापर घावा किया। तैरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार करता हुआ वह अचिन्त्य-राक्रमी वीर व्यूहका द्वार तोड़कर भीतर घुस गया। फिर ो बहुत से कौरव योदा उसपर टूट पड़े, परंतु वे आगमें दनेवाले पतिङ्गोंकी भाँति नष्ट हो गये । अभिमन्युने कौरव-ानामें तहलका मचा दिया। उसने बड़े-बड़े योद्धाओंको राशायी किया । रथियों, घुड़सवारों और गजारोहियोंको मार रिराया । अश्मकके पुत्रको यमलोक पहुँचा दिया । शल्यको ाणोंकी मारसे मूर्छित कर दिया। कौरवसेना उसके डरसे घर-उघर भागने लगी । शल्यके भाई मारे गये । द्रोणाचार्य-ी रथसेना पलायन करने लगी । आचार्यने अभिमन्युके बल-क्कमकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी । दुर्योधनके आदेशसे दुःशासनने गर्जुनकुमारपर आक्रमण किया । कर्णने भी दुःशासनका तथ दिया। परंतु दोनोंकी एक न चली। दुःशासन मूर्छित ोकर गिर पड़ा । सारथि उसे रणभूमिसे दूर हटा ले गया। हर्णके भी प्राण संकटमें पड़ गये । अभिमन्युने कर्णके भाईको गैतके घाट उतार दिया और असंख्य कौरव-सेनाका संहार हर डाला । वहाँ सब ओर भगदड़ मच गयी । अभिमन्युके ोछे जानेवाळे पाण्डव वीरोंको जयद्रथने वरदानके प्रभावसे

रोक लिया था । अभिमन्यु अकेला ही लड़ता रहा । उसने व नतीय आदि अनेक योद्धाओंको कालके गालमें डाल दिया। उसके हाथसे सत्यश्रवा मारे गये। क्षत्रियोंके बड़े-बड़े दलधूलमें मिल गये। रुक्मरथ और उसके मित्रोंका विनास हो गया, सैकड़ों राजकुमार मौतके मुँहमें चले गये तथा दुर्योधनको भी पीठ दिखानी पड़ी।

अर्जुनके उस वीर पुत्रने दुर्योधनकुमार लक्ष्मणको यम-लोक भेज दिया। तव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्यामा, वृहद्वल और कृतवर्मा—इन छः महार्थियोंने अभिमन्युको वेर लियाः परंतु सबको मुँहकी खानी पड़ी। इन्हें पराजित करके अभिमन्युने जयद्रथकी सेनापर घावा किया । इतनेमें ही काथपुत्र और कलिङ्गों तथा निषादोंने उसे घेर लिया। इन सबके साथ जूझते हुए उस वीरने क्राथपुत्रके मुकुटमण्डित मस्तकको अपने बाणोंसे काट गिराया। फिर पूर्वोक्त छः महारिथयोंके साथ घोर युद्ध करके उसने वृन्दारकों, दत हजार अन्य राजाओं तथा कोशलनरेश बृहद्गलका भी संहार कर डाला । साथ ही अश्वकेतु, भोज तथा कर्ण-सचिवोंको रणक्षेत्रमें कालकेयों, वसातियों और केकयरिययोंकी यमलोकका अतिथि बना दिया । अन्तमें छः महारिथ्योंने उसे रथ और घनुषसे हीन कर दिया। फिर तो वह पैदल ही गदासे छड़ने छगा । दुःशासनके पुत्र और अभिमन्युमें गदा युद्ध होने लगा । दोनों दोनोंके प्रहारसे मूर्न्छित होकर गिर पड़े । अन्तमें पहले दुःशासनका पुत्र उठा और अभिमन्य अभी उठ ही रहा था कि उसके मस्तकपर उसने गदाकी करारी चोट दे दी । इस तरह वह वीरगतिको प्राप्त हुआ । पाण्डवी-को बड़ा दुःख हुआ। राजा युधिष्ठिर फूटफूटकर रोने लगे। व्यासजीने उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया। अर्जुन अपने पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर शोकसे व्याकुल हो गये। उन्होंने रोषसे भरकर जयद्रथको सूर्यास्तसे पहले ही मार डालनेकी प्रतिज्ञा कर ली । इघर इन्द्रकुमार महावाहु अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णते कहा---'माघव ! आप पुत्रवधू उत्तरा-सहित अपनी वहिन सुभद्राको चीरज वॅधाइये। उत्तरा और

की सिखयोंका शोक दूर कीजिये। प्रभो ! शान्तिपूर्ण, । और युक्तियुक्त वचनेंद्वारा इन सबको आश्वामन के जेये। तब भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त उदार मनसे अर्जुन शिविरमें गये और पुत्रशोकसे पीड़ित हुई अगनी दुिखया नको आश्वासन देने लगे—

वासुदेव उवाच

ा शोकं कुरु वार्णोयि कुमारं प्रति सस्तुपा।
विषां प्राणिनां भीरु निष्ठेपा कालनिर्मिता।।
को जातस्य धीरस्य क्षत्रियस्य निशेपतः।
इशं मरणं होतत् तव पुत्रस्य मा शुचः।।
इश्चा महारथो धीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः।
त्रिण विधिना प्राप्तो वीराभिलपितां गतिम्।।
तवा सुबहुशः शत्रून् प्रेपित्वा च मृत्यवे।
तः पुण्यकृतां लोकान् सर्नकामदृहोऽक्षयान्।।
पसा त्रह्मचरेण श्रुतेन प्रज्ञयापि च।
नतो यां गतिमिच्छन्ति तां प्राप्तस्तव पुत्रकः।।
(महाभारत होण्० ७७। १२—१६)

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—वृष्णिनन्दिनी ! तुम और वृ उत्तरा कुमार अभिमन्युके लिये शोक न करो । ! काल एक दिन सभी प्राणियोंकी ऐसी ही



अवस्था कर देता है । तुम्हारा पुत्र उत्तन कुरुमें उत्तन धीर-बीर और विशेषतः क्षत्रिय था । यह मृत्यु उत्तके योग्य ही हुई है । इसिलिये शोक न करो । यह सीभाग्य-की बात है कि पिताके तुल्य पराक्रमी धीर महार्थी अभिमन्यु क्षत्रियोचित कर्तव्यका पालन करके उस उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है, जिसकी बीर पुरुप अभिलापा करते हैं । वह बहुत-से शतुओंको जीतकर और बहुतों-को मृत्युके लोकोंमें भेजकर पुण्यात्माओंको प्राप्त होनेवाले उन अक्षय लोकोंमें गया है, जो सम्पूर्ण कामनाओंके पूर्ण करनेवाले हैं । तपत्या, बहाचर्य, शासज्ञान और सद्बुद्धिके द्वारा साधुपुरुप जिस गतिको पाना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्रको भी प्राप्त हुई है ।

वीरस्वीरपत्नी त्वं वीरजा वीरवान्धवा।
मा शुचस्तनयं भद्रे गतः स परमां गतिम्।।
प्राप्सते चाप्यसौ पापः सैन्धवो बालघातकः।
अस्यावलेपस्य फलं ससुहृद्गणवान्धवः।।
व्युष्टायां तु वरारोहे रजन्यां पापकर्मकृत्।
न हि मोक्ष्यति पार्थात् स प्रविष्टोऽप्यमरावतीम्।।
श्वः शिरः श्रोष्यसे तस्य सैन्धवस्य रणे हृतम्।
समन्तपञ्चकाद् वाह्यं विशोका भव मा रुदः।।
सन्त्रधर्मं पुरस्कृत्य गतः श्रूरः सत्तां गतिम्।
यां गतिं प्राष्नुयामेह ये चान्ये शस्त्रजीविनः।।

(महाभारत द्रोण॰ ७७ । १७--२१)

सुभद्रे ! तुम वीरमाता, वीरपत्ती, वीरकत्या और वीर भाइयोंकी विहन हो । तुम पुत्रके छिये शोक न करो । वह उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है । वरारोहे ! बालककी हत्या करनेत्राला वह पापकर्मा पापी सिंधुराज जयद्रथ रात वीतनेपर प्रातःकाल होते ही अपने सुहदों और बन्धु-बान्यवोंसिहित इस अपराधका फल पायेगा । वह अमरावतीपुरीमें जाकर छिप जाय तो भी अर्जुनके हाथसे उसका छुटकारा नहीं होगा । तुम कल ही सुनोगी कि रणक्षेत्रमें जयद्रथका मस्तक काट लिया गया है और वह समन्तपञ्चक क्षेत्रसे वाहर जा गिरा है। अतः शोक त्याग दो और रोना वंद करो। शूर्यीर अभिमन्युने क्षत्रिय-धर्मको आगे रखकर सत्पुरुपोंकी गति पायी है, जिसे हमलोग और इस संसारके दूसरे शक्षधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं।

व्युढोरस्को महाबाहुरनिवर्ती रथप्रणुत्। गतस्तव वरारोहे पुत्रः स्वर्ग ज्वरं जिह ॥ अनुयातश्च पितरं मातृपक्षं च वीर्यवान्। सहस्रक्षो रिपून् हत्वा हतः शूरो महारथः ॥ आश्वासय स्नुषां राज्ञि मा शुचः क्षत्रिये भृशम्। श्वः प्रियं सुमहच्छुत्वा विशोका भव नन्दिनि ॥ यत् पार्थेन प्रतिज्ञातं तत् तथा न तदन्यथा । चिकीर्षितं हि ते भर्तुर्न भवेज्जातु निष्फलम् ॥ यदि च मनुजपन्नगाः पिशाचा

रजनिचराः पतगाः सुरासुराश्च । रणगतमभियान्ति सिन्धुराजं न स भविता सह तैरपि प्रभाते ।।

( महाभारत द्रोण० ७७ । २२—-२६ )

सन्दरी ! चौडी छाती और विशाल भुष स्रशोभित, युद्धसे पीछे न हटनेवाळा तथा शत्र रथियोंपर विजय पानेवाला तम्हारा पत्र खर्गलोकरें है। तम चिन्ता छोड़ो। बलवान, श्ररवीर और म अभिमन्य पितृकुल तथा मातृकुलकी मर्यादाका अर करते हुए सहस्रों शत्रओंको मारकर मरा है। बहिन ! अधिक चिन्ता छोड़ो और बहको वँघाओ । अपने कुलको आनन्दित करनेवाली ६ कन्ये ! कल अत्यन्त प्रिय समाचार सनकर शोक हो जाओ । अर्जुनने जिस बातके लिये प्रतिज्ञा क है, वह उसी रूपमें पूर्ण होगी। उसे कोई पलट सकता । तम्हारे खामी जो कुछ करना चाहते वह कभी निष्मल नहीं होता। यदि मनुष्य, पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता और असुर भी रणहे आये हुए सिधराज जयद्रथकी सहायताके लिये जायँ तो भी वह कल उन सहायकोंके साथ ही जीव हाथ धो बैठेगा ।

## वीरगतिको प्राप्त अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा करके सुभद्रा आदिको पुनः आश्वासन देना

महात्मा केशवका उपर्युक्त कथन सुनकर पुत्रशोकसे व्याकुल सुमद्रा पुनः विलाप करने लगी । उत्तरासिहत विलाप करती हुई दीन-दुखी एवं शोकसे दुर्बल सुमद्राके पास उस समय द्रौपदी भी आ पहुँची । राजन् ! वे सब-की-सब अत्यन्त दुखी हो रोती और विलाप करती हुई पगली-सी हो गर्यी एवं मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं । तब कमल-नयन भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त दुखी हो उन सबको होशमें लानेके लिये उपचार करने लगे । उन्होंने अपनी दुःखिनी बहिन सुमद्रापर जल छिड़ककर नाना प्रकारके हितकर वचन कहते हुए उसे आश्वासन दिया । पुत्रशोकसे मर्माहत हो वह रोती हुई काँप रही थी और अचेत-सी हो गयी थी । उस अवस्थामें भगवान्ने उससे कहा—

सुभद्रे मा शुचः पुत्रं पाञ्चाल्याश्वासयोत्तराम्।

गतोऽभिमन्युः प्रथितां गतिं क्षत्रियपुङ्गचः। ये चान्येऽपि कुले सन्ति पुरुषा नो वरानने। सर्वे ते तां गतिं यान्तु द्यभिमन्योर्थशस्तिनः॥ कुर्याम तद् वयं कर्म कियास सहदश्च नः। कृतवान् यादगयैकस्तव पुत्रो महारथः॥ (महाभारत द्योण० ७८। ४०—४२

सुभद्रे ! तुम पुत्रके लिये शोक न करो । हुप कुमारी ! तुम उत्तराको धीरज वँधाओ । वह क्षित्रं हिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ है । सुमृत्वि हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे कुलमें और भ जितने पुरुप हैं, वे सभी यशस्त्री अभिमन्युकी ही गित

कों । तुम्हारे महारथी पुत्रने अकेले ही आज जैसा रूपमें परिणत करें ।

इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्रा, उत्तरा तथा द्रीपदीको स किया है, उसे हम और हमारे सुहद् भी आश्वासन देकर शत्रुदमन महावाह श्रीकृष्ण पुनः अर्धुनके ही पास चले आये ।

# अर्जुनकी सफलताके लिये श्रीकृष्णके दारुकके प्रति उत्साहभरे वचन

1

श्रीकृष्णने अर्जुनकी विजयके लिये रात्रिमें उनसे भगवान् का पूजन करवाया । जागते हुए पाण्डव-सैनिक अर्जुनके र ग्रुमाशंसा करने लगे । भगवान् श्रीकृष्ण अपने विरमें आकर सोये और रात्रिके मध्यकालमें ही जाग ) अर्जुनकी जयद्रथवध-विषयक प्रतिज्ञाको स्मरण करके र्गुनके प्रेममें उन्मत्त-से हुए सारथि दारुकको पास बुलाकर त्से वडे उत्साहके साथ कहने लगे-

इन्द्र भी जिसे नहीं मार सकते, सूर्यास्तसे पूर्व अर्जुन उस जयद्रथको मेरे उद्योगसे मार देंगे

प्रतिज्ञातमार्तेन अर्जुनेन हतबन्धुना ॥ जयदर्थ वधिष्यामि श्रोभूत इति दारुक । तत्तु दुर्योधनः श्रत्वा मन्त्रिभर्मन्त्रयिष्यति ॥ यथा जयद्रथं पार्थों न हन्यादिति संयगे। अक्षौहिण्यो हि ताः सर्वा रक्षिण्यन्ति जयद्रथम् ।। द्रोणश्र सह पुत्रेण सर्वास्त्रविधिपारगः। एको वीरः सहस्राक्षो दैत्यदानवदर्पहा ॥ सोऽपि तं नोत्सहेताजौ हन्तुं द्रोणेन रक्षितम्। सोऽहं श्वस्तत् करिष्यामि यथा कुन्तीसुतोऽर्जुन।।। अप्राप्तेऽस्तं दिनकरे हनिष्यति जयद्रथम् । ( महाभारत द्रोण० ७९ । २१--२५३ )

दाहक ! अपने पुत्र अभिमन्युके मारे जानेसे शोकार्त होकर अर्जुनने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं कल जयद्यका वध कर डाव्हेंगा । यह सब सुनकर दुर्योधन अपने मन्त्रियोंके साथ ऐसी मन्त्रणा करेगा, जिससे अर्जुन समरभूमिमें जयद्रथको मार न सकें। वे सारी अक्षोहिणी सेनाएँ जयद्रथकी एक्षा करेंगी तथा सम्पूर्ण अल-विधिके पारंगत विद्वान् द्रोणाचार्य भी

अपने पुत्र अर्शस्थामाके साथ उसकी रक्षामें रहेंगे। त्रिलोकीके एकमात्र वीर हैं सहस्रनेत्रवारी इन्द्र, जो दैत्यों और दानवोंके भी दर्पका दलन करनेवाले हैं; परंतु वे भी द्रोणाचार्यसे सुरक्षित जयद्रथको यद्धमें मार नहीं सकते । अतः मैं कल वह उद्योग करहँगा, जिससे कुन्तीपत्र अर्जुन सूर्यदेवके अस्त होनेसे पहले जयद्रथको मार डाठेंगे ।

अर्जनके बिना मैं दो घड़ी भी नहीं रह सकता न हि दारा न मित्राणि ज्ञातयो नच बान्धवाः ॥ कश्चिदन्यः शियतरः जन्तीपुत्रान्ममार्जुनात । अनर्जुनिममं लोकं ग्रहर्तमिप दारुक्।। उदीक्षितुं न शक्तोऽहं भविता न च तत् तथा। अहं विजित्य तान सर्वान सहसा सहयद्विपान ।। अर्जुनार्थे हुनिष्यामि सकर्णान् ससयोधनान् । इयो निरीक्षन्त से वीर्य त्रयो लोका महाहवे ॥ धनंजयार्थे समरे पराक्रान्तस्य इबो नरेन्द्रसहस्राणि राजपुत्रशतानि च ॥ साम्बद्धिपरथान्याजौ विद्रविष्यामि दारुक । ( महाभारत द्रोण ० ७९ । २६ - ३०३ )

मुझे स्त्री, मित्र, कुटुम्बीजन, भाई-वन्धु तथा दूसरा कोई भी कुन्तीपुत्र अर्जुनसे अधिक प्रिय नहीं है। दारुक ! मैं अर्जुनसे रहित इस संसारको दो घड़ी भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता (कि मेरे रहते अर्जुनका कोई अनिष्ट हो।) मैं अर्जुनके लिये हाथी, घोड़े, कर्ण और दुर्योधनसिंहत उन समस्त शत्रुओंको जीतकार सहसा उनका संहार का डालूँगा । दारुक ! कलके महासनरमें तीनों लोक

तपरतप्तवा वरं प्राप्तं कृतमन्धं स्वयम्भवा ॥
तद्भत्वा सर्वभूतानामभावकृतनिश्वयम् ।
ततो बलाकः स्वरगादेवं धर्मः सुदुर्विदः॥
( महाभारत कर्ण० ६९। ३९—४५)

भगवान श्रीकृष्णने कहा—भारत ! प्राचीन कालमें क नामसे प्रसिद्ध एक व्याध रहता था, जो अपनी और पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये ही हिंसक पशुओं-मारा करता था, कामनावश नहीं । वह बूढ़े माता-तथा अन्य आश्रित जनोंका पालन-पोषण किया ा था। सदा अपने धर्ममें लगा रहता, सत्य ग और किसीकी निन्दा नहीं करता था। एक वह पशुको मार लानेके लिये वनमें गया; किंतु कहीं ं हिंसक पशुको न पा सका । इतनेमें ही उसे पीता हुआ हिंसक जानवर दिखायी दिया, जो था; नाकसे सूँघकर ही आँखका काम निकाला था । यद्यपि वैसे जानवरको व्याधने पहले कमी देखा था, तो भी उस समय उसने मार डाला। अंधे पद्मके मारे जाते ही आकाशसे व्याधपर ी वर्षा होने लगी। साथ ही उस हिंसक पशुओं-रनेवाले व्याधको ले जानेके लिये खर्गसे एक विमान उतर आया, जो अप्सराओंके गीतों और ती मध्र ध्वनिसे मुखरित होनेके कारण बड़ा ा जान पड़ता था। अर्जुन ! छोग कहते हैं कि तन्तुने पूर्वजनममें तप करके सम्पूर्ण प्राणियोंका कर डालनेके लिये वर प्राप्त किया था; इसीलिये ाने उसे अंधा बना दिया था । इस प्रकार प्राणियोंका अन्त कर देनेके लिये निश्चयसे उस जन्तुको मारकर वलाक खर्गलोकमें चला अतः धर्मका खरूप अत्यन्त दुईय है। ादी कौशिकको ( हिंसाजनक ) सत्य बोलनेपर भी नरक भोगना पड़ा

शिकोऽप्यभवद् विप्रस्तपस्वी नो वहुश्रुतः । ीनां संगमे ग्रामादद्रात् स किलावसत् ॥ सत्यं मया सदा वाच्यमिति तस्याभवद् वतम् । सत्यवादीति विख्यातः स तदाऽऽसीद् धनंजया। अथ दस्युभयात् केचित् तदा तद् वनमाविशन् । तत्रापि दस्यवः क्रुद्धास्तानमार्गन्त यत्नतः ॥ अथ कौशिकमभ्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम् । कतमेन पथा याता भगवन् वहवो जनाः ॥ सत्येन पृष्टः प्रबृहि यदि तान् वेत्थ शंस नः । स पृष्टः कौशिकः सत्यं वचनं तानुवाच ह ॥ बहुवृक्षलतागुलममेतद् वनम्रपाश्रिताः । इति तान् ख्यापयामास तेभ्यस्तत्त्वं स कौशिकः ॥ ततस्ते तान् समासाद्य क्र्रा जघ्नुरिति श्रुतिः । तेनाधर्मेण महता वाग्दुरुक्तेन कौशिकः ॥ गतः स कष्टं नरकं सक्ष्मधर्मेष्वकोविदः । (महाभारत कर्णं ६९ । ४६—५२%

इसी तरह कौशिक नामका एक तप्स्वी ब्राह्मण था जो बहुत पढा-लिखा या शास्त्रज्ञ नहीं था । वह गाँववे पास ही नदियोंके संगमपर निवास करता था धनंजय ! उसने यह नियम ले लिया था कि मैं सदा सत्य ही बोलूँगा । इसिछिये उन दिनों वह सत्यवादीके नामसे विख्यात हो गया था। एक दिनकी वात है, कुछ लोग लुटेरोंके भयसे छिपनेके लिये उस वनमें घुस गये; परंतु वे छटेरे कुपित हो वहाँ भी उन लोगोंका यत्नपूर्वक अनुसंघान करने लगे। उन्होंने सत्यवादी कौशिक मुनिके पास जाकर पूछा-- भगवन् ! बहुत-से लोग जो इधर ही आये हैं, किस रास्तेर्स गये हैं! में सत्यकी साक्षीसे पूछता हूँ । यदि आप उन्हें जानते हों तो बताइये । उनके इस प्रकार प्रष्टनेपर कौशिक मुनिने उन्हें सची बात बता दी-- 'इस वनमें जहाँ बहुत-से वृक्ष, छताएँ और आड़ियाँ हैं, वहीं वे गये हैं।' इस प्रकार कीशिकने उन दस्युओंको यथार्थ बात बता दी । तब उन निर्दर्श डाकुओंने उन सबका पता पाकर उन्हें गार डाटा,



(३) श्रीकृष्णलीलाके नौ रसमें—शृंगार, करुण, हास्य [गंपी-वेम, सुदामा-सस्वार, वानर-भोजन]

उना गया है। इस तरह वाणीका दुरुपयोग कौशिकको महान् पाप लगा, जिससे उसे कष्ट भोगना पड़ा; क्योंकि वह धर्मके सूक्ष्म ते समझनेमें कुशल नहीं था।

का मर्म अनुभवी वृद्धोंसे जानकर विवेकपूर्वक धर्मपालन करना चाहिये

चाल्पश्रुतो मुढो धर्माणामविभागवित् ।।
नपृष्ट्वा संदेहं महच्छ्यभ्रमिवाहिति ।
ते लक्षणोद्देशः कश्चिदेवं भविष्यति ।।
तरं परमं ज्ञानं तर्केणानुच्यवस्यति ।
र्मि इति ह्येके यदन्ति बहुवो जनाः ।।
ते न प्रत्यस्यामि न च सर्वं विधीयते ।
।।र्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ।।

( महाभारत कर्ण० ६९ । ५३—५६ )

से शास्त्रोंका बहुत थोड़ा ज्ञान है, जो विवेक-शून्य कारण धर्मोंके विभागको ठीक-ठीक नहीं जानता. ष्य यदि वृद्ध (अनुभवी) पुरुषोंसे अपने संदेह ज़्ता तो अनुचित कर्म कर बैठनेके कारण महान सदश कष्ट भोगने योग्य हो जाता है। धर्मा-नेर्णयके लिये तम्हें संक्षेपसे कोई संकेत वताना जो इस प्रकार होगा । कुछ लोग परम ज्ञानरूप वर्मको तर्कके द्वारा जाननेका प्रयत्न करते हैं; परंत् गीके वहुसंख्यक मनुष्य ऐसा कहते हैं कि धर्मका दोंसे होता है: किंतु मैं तुम्हारे निकट इन ातोंके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता; परंतु दोंके द्वारा सभी धर्म-कर्नीका विधान नहीं होता: । धर्मज्ञ महर्षियोंने समस्त प्राणियोंके अभ्यदय :श्रेयसके लिये उत्तन धर्मका प्रतिपादन किया है । ो भी जीवकी हिंसा न की जाय, यही धर्म है स्यादहिंसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः। सार्थीय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ॥

धारणाद् धर्ममित्याहुर्धमीं धारयते प्रजाः। यत् स्याद् धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥ (महाभारत कर्ण० ६९। ५७-५८)

(उस उत्तम धर्मका) सिद्धान्त यह है कि जिस कार्यमें हिंसा न हो, वही धर्म है। महर्षियोंने प्राणियों-की हिंसा न होने देनेके ठिये ही उत्तम धर्मका प्रवचन किया है। धर्म ही प्रजाको धारण करता है और धारण करनेके कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसिटिये जो धारण—प्राणरक्षासे युक्त हो—जिसमें किसी भी जीवकी हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। ऐसा ही धर्म-शाक्षोंका सिद्धान्त है।

किस-किस परिस्थितिमें असत्य बोला जा सकता है येऽन्यायेन जिहीर्षन्तो धर्ममिच्छन्ति कहिँचित्। अक्रजनेन मोक्षं वा नानुक्रजेत कथंचन।। अवस्यं कुजितन्ये वा शङ्करन्नप्यकुजतः। श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत् सत्यमविचारितम्।। यः कार्येभ्यो वतं कृत्वा तस्य नानोपपादयेत । तत्फलमवासोति एवमाइर्मनीपिणः॥ प्राणात्यये विवाहे वा सर्वज्ञातिवधात्यये। नर्मण्यभिप्रवृत्ते वा न च प्रोक्तं मृपा भवेत् ॥ अधर्म नात्र पञ्चन्ति धर्मतत्त्वार्थदर्शिनः। यः स्तेनैः सह सम्बन्धान्मुच्यते शपथैरपि ॥ श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत् सत्यमविचारितम् । न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथंचन ॥ पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमि पीडयेत । तसाद धर्मार्थमनृतमुक्त्वा नानृतभाग् भवेत्।। एप ते लक्षणोद्देशो मयोदिष्टो यथाविधि। यथाधर्म यथाबुद्धि मयाद्य वै हितार्थिना ॥ एतच्छूत्वा ब्र्हि पार्थ यदि वध्यो युधिष्टिरः ।

( महाभारत कर्ण० ६९ । ५९---६६३ )

जो छोग अन्यायपूर्वक दूसरोंके धन आदिका अपहरण कर छेना चाहते हैं, वे कभी अपने खार्थकी लिद्विके

लिये दसरोंसे सत्यभाषण-रूप धर्मका पालन कराना चाहते हों तो वहाँ उनके समक्ष मौन रहकर उनसे पिण्ड छड़ानेकी चेष्टा करे, किसी तरह कुछ बोले ही नहीं; ु कित यदि बोलना अनिवार्य हो जाय अथवा न बोलनेसे लुटेरोंको संदेह होने छगे, तो वहाँ असत्य बोछना ही ठीक है। ऐसे अवसरपर उस असत्यको ही बिना विचारे सत्य समझो । जो मनुष्य किसी कार्यके छिये प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे उपादान करता है. वह दम्भी होनेके कारण उसका फल नहीं पाता; ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है। प्राणसंकट-कालमें, विवाहमें, समस्त कुट्म्बियोंके प्राणान्तका समय उपस्थित होनेपर तथा हँसी-परिहास आरम्भ होनेपर यदि असत्य बोला जाय तो वह असत्य नहीं माना जाता । धर्मके तत्त्वको जाननेवाले विद्वान् उक्त अवसरोंपर मिथ्या बोलनेमें पाप नहीं समझते । यदि झूठी शपथ खानेपर छुटेरोंके साथ बन्धनमें पड़नेसे छुटकारा पाया जा सके, तो वहाँ असत्य बोलना ही ठीक है। जहाँतक वश चले, किसी तरह उन छटेरोंको धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापियोंको दिया हुआ धन दाताको भी दु:ख देता है । अतः धर्मके लिये झुठ बोलनेपर मनुष्य असःयमाषणके दोषका भागी नहीं होता । अर्जुन ! मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ,इसीलिये आज मैंने अपनी बुद्धि और धर्मके अनुसार संक्षेपसे तुम्हारे लिये यह विधिपूर्वक धर्माधर्मके निर्णयका संकेत बताया है। यह सुनकर अब तुम्हीं वताओ, क्या अब भी राजा युधिष्ठिर तुम्हारे बच्य हैं ?

इसपर दुखीहृदय अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा— ''श्रीकृष्ण ! आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा वत क्या है ! मनुष्योंमेंसे जो कोई भी मुझसे यह कह दे कि 'पार्थ ! तुम अपना गाण्डीव धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुषको दे दो, जो अस्त्रोंके ज्ञान अथवा वल्क्में तुमसे वह्कर हो तो केशव ! मैं उसे वल्पूर्वक मार डालूँ।' इसी प्रकार भीमसेनको कोई 'मूँ छ-दादीरहित' कह दे तो वे उसे मार डालूँगे । वृष्णिवीर ! राजा युधिष्ठरने आपके सामने ही वारंवार मझसे अब कहा है कि 'तुम अपना धनुष दूसरेको दे दो'। के यदि मैं युधिष्ठिरको मार डालूँ, तो फिर इस जीव-जगत्में देर भी मैं स्वयं जीवित नहीं रह सकता। िकसी तरह (प्रभक्तके) पापसे चाहे छूट जाऊँ, परंतु राजा युधि वधका चिन्तन करके जी नहीं सकता। िनश्चय ही इस सम् िकंकर्तव्यविमूढ़ होकर पराक्रम-शून्य और अचेत-सा हो रह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! संसारके लोगोंकी स्म जिससे मेरी प्रतिशा भी सची हो जाय और िपाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर और मैं दोनों जीवित भी रह सं ऐसी कोई सलाह आप मुझे देनेकी कृपा करें"। इ श्रीकृष्णने ऐसा धर्म-सङ्गत उपाय बतलाया जिससे दोनं कार्य सफल हो जाते हैं।

गुरुजनोंका वाणीसे अपमान करना ही उनका वध करन वासुदेव उवाच

राजा श्रान्तो विक्षतो दुःखितश्र कर्णेन संख्ये निशितैर्बाणसंघैः यश्चानिशं स्त्प्त्रेण वीर शरैर्भृशं ताडितोऽयुध्यमानः। अतस्त्वमेतेन सरोषम्रक्तो दु:खान्वितेनेदमयुक्तरूपम् अकोपितो होप यदि स संख्ये कर्णं न हन्यादिति चात्रवीत सः। जानाति तं पाण्डव एप चापि लोके कर्णमसद्यमन्यैः पापं ततस्त्वधुक्तो भृशरोपितेन पार्थ । राज्ञा समक्षं परुपाणि नित्योद्यक्ते सततं चाप्रसहो कर्णे द्यतं ह्यद्य रणे निवद्धम् । तसिन हते क़रवो निर्जिताः स्य-बुद्धिः पार्थिवे धर्मपुत्रे ॥ ततो वधं नाहीति धर्मपुत्र-स्त्वया प्रतिज्ञार्जुन पालनीया। मृतो भवेद्धि जीवन्नयं येन निवोधेह तवानुरूपम् ॥ तन्मे

यदा मानं लभते माननाईसतदा स वै जीवित जीवलोंके।
यदावमानं लभते महान्तं
तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सः।।
सम्मानितः पार्थिवोऽयं सदैव
त्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम्।
वृद्धैश्र लोंके पुरुपैश्च ग्रूरैस्तस्यापमानं कलया प्रयुङ्क्ष्व।।
(महाभारत कर्ण० ६९। ७६—८२)

श्रीकृष्णने कहा-वीर ! राजा युधिष्ठिर थक गये हैं। कर्णने युद्धस्थलमें अपने तीखे बाणोंके द्वारा इन्हें क्षत-विक्षत कर दिया है, इसलिये इस समय ये बहुत दुखी हैं। इतना ही नहीं, जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी सतपत्रने इनके ऊपर लगातार बाणोंकी वर्षा करके इन्हें अत्यन्त घायल कर दिया था । अतएव दुखी होनेके कारण इन्होंने तुम्हारे प्रति रोषपूर्वक ये अनुचित बातें कही हैं। इन्होंने यह भी सोचा है कि यदि अर्जनको क्रोध न दिलाया गया तो ये युद्धमें कर्णको नहीं मार सकोंगे, इस कारणसे भी वैसी वातें कह दी हैं। ये पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर जानते हैं कि संसारमें पापी कर्णका सामना करना तुम्हारे सिवा दूसरोंके छिये असम्भव है । पार्थ ! इसीछिये अत्यन्त रोवमें भरे हुए राजाने मेरे सामने तुम्हें कटु वचन सुनाये हैं। कर्ण नित्य-निरन्तर युद्धके छिये उद्यत और शत्रुओंके छिये असह्य है । आज रणभूमिमें हार-जीतका ज्ञा कर्णपर ही अवलम्बित है । कर्गके मारे जानेपर अन्य कौरव शीव्र ही परास्त हो सकते हैं। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके मनमें ऐसा ही विचार काम कर रहा था।

. अर्जुन ! इसलिये धर्मपुत्र युविष्ठिर वन्नके योग्य नहीं हैं । इधर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाका पालन भी करना है । अतः जिस उपायसे ये जीवित रहते हुए भी मरेके समान हो जायँ, वही तुम्हारे अनुरूप होगा । उसे बताता हूँ, सुनो । इस जीव-जगत्में माननीय पुरुष जबतक सम्मान पाता है, तभीतक वह वास्तवमें जीवित है। जब वह महान् अपमान पाने लगता है, तब वह जीते-जी मरा हुआ कहलाता है। तुमने, भीमसेनने, नकुल-सहदेवने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं श्र्र्वीरोंने जगत्में राजा युधिष्ठिरका सदा सम्मान किया है; किंतु इस समय तुम उनका थोड़ा-सा अपमान कर दो।

त्विमत्यत्रभवन्तं हि ब्र्हि पार्थ युधिष्ठिरम् ।
त्विमत्युक्तो हि निहतो गुरुर्भवित भारत ॥
एवमाचर कौन्तेय धर्मराजे युधिष्ठिरे ।
अधर्मयुक्तं संयोगं कुरुष्वैनं कुरुद्धह ॥
अथर्वाङ्गिरसी होषा श्रुतीनामुक्तमा श्रुतिः ।
अविचार्येव कार्येषा श्रेयस्कामैनेरेः सदा ॥
अवधेन वधः प्रोक्तो यद् गुरुस्त्विमिति प्रभुः ।
तद् ब्र्हि त्वं यन्मयोक्तं धर्मराजस्य धर्मवित् ॥
वधं ह्ययं पाण्डव धर्मराज-

स्त्वतोऽयुक्तं वेत्स्यते चैवमेपः।
ततोऽस्य पादावभिवाद्य पश्चात्
समं ब्र्याः सान्त्वियत्या च पार्थम्।।
आता प्राज्ञस्तव कोपं न जातु
कुर्याद् राजा धर्ममवेक्ष्य चापि।
मुक्तोऽनृताद् आतृवधाच पार्थ
हृष्टः कर्णं त्वं जिह स्तपुत्रम्।।
(महाभारत कर्णं॰ ६९। ८३—८८)

पार्थ ! तुम युधिष्ठिरको सदा 'आए' कहते आये हो, आज उन्हें 'त्' कह दो । भारत! यदि किसी गुरुजनको 'त्' कह दिया जाय, तो यह साधुपुरुषोंकी दृष्टिमें उसका वध ही हो जाता है। कुन्तीनन्दन ! तुम धर्मराज युधिष्ठिरके प्रति ऐसा ही वर्ताव करो । कुरुश्रेष्ठ ! उनके लिये इस समय अधर्मयुक्त वाक्यका प्रयोग करो । जिसके देवता अथर्वा और अङ्गिरा हैं, ऐसी एक श्रुति है, जो सब श्रुतियोंमें उत्तम

है। अपनी भलाई चाहनेवाले मनुष्योंको सदा विना विचारे ही इस श्रुंतिके अनुसार वर्ताव करना चाहिये। उस श्रुंतिका भाव यह है—'गुरुको तू कह देना उसे विना मारे ही मार डालना है।' तुम धर्मज्ञ हो तो भी जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार धर्मराजके लिये 'तू' शब्दका प्रयोग करो। पाण्डुनन्दन! तुम्हारे द्वारा किये गये इस अनुचित शब्दके प्रयोगको सुनकर ये धर्मराज अपना वध हुआ ही समझेंगे। इसके बाद तुम

इनके चरणोंमें प्रणाम करके इन्हें सान्यना देते हुए क्षमा माँग लेना और इनके प्रति न्यायोचित बचन बोलना। कुन्तीनन्दन! तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं। ये धर्मका ख्याल करके भी तुमपर कभी कोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण और श्रात्वयके पापसे मुक्त हो जाओंगे। इधर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जायगी और धर्मराज भी सुरक्षित रह जायेंगे। फिर तुम बड़े हर्षके साथ सूत्रपुत्र कर्णका वध करना।

### भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको प्रतिज्ञा-भङ्ग, श्रात्वध तथा आत्मघातसे बचाना और युधिष्टिरको सान्त्वना देकर संतुष्ट करना

अर्जुनने युधिष्ठिरके प्रति तिरस्कारयुक्त वचन कहकर उनके वधविषयक प्रतिज्ञाको तो पूर्ण कर लिया; किंतु (धर्मराज ल्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरका अपमान करनेके कारण) अब अपनेको रापाल्मा मानकर वे आत्महत्याके लिये तैयार हो गये। तब भ्रीकृष्णाने उनसे कहा—

अपने मुखसे अपना गुणगान करना आत्महत्या है त्वमितीदम्रक्त्वा राजानमेनं किं कश्मलं प्राविशः पार्थ घोरम् । त्वं चात्मानं हन्तुमिच्छसारिघ्न नेदं सद्भिः सेवितं वै किरीटिन ॥ ज्येष्रमद्य धर्मात्मानं भ्रातरं खड़ेन चैनं यदि हन्या नृतीर । धर्मीद् भीतस्तत् कथं नाम ते स्यात् चोत्तरं वाकरिष्यस्त्वमेव॥ सक्सो धर्मी दुर्विदश्चापि पार्थ विशेषतोऽज्ञैः प्रोच्यमानं निवोध । हत्वाऽऽत्मानमात्मना प्राप्नुयास्त्वं ववाद् भ्रातुर्नरकं चातिघोरम्।। व्रवीहि वाचाद्य गुणानिहात्मन-स्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ। ( महाभारत कर्ण ० ७०। २६—२८५ )

पार्थ ! राजा अधिष्ठिरको 'तु' ऐसा कहकर तुम इतने घोर दु:खमें क्यों हूत्र गये ! शत्रुसूदन ! क्या तुम आत्म-घात करना चाहते हो ! किरीटघारी वीर ! साधुपुरुषोंने कभी ऐसा कार्य नहीं किया है। नरवीर ! यदि आज धर्मसे डरकर तुमने अपने बड़े भाई इन धर्मात्मा युधिष्ठिरको तळवारसे मार डाळा होता तो तुम्हारी कैसी दशा होती और इसके बाद तुम क्या करते ? कुन्तीनन्दन ! धर्मका खरूप सूक्ष्म है । उसको जानना या समझना बहुत कठिन है । विरोपतः अज्ञानी पुरुषोंके छिये तो उसका जानना और भी कठिन है। अब मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो । भाईका वध करनेसे जिस अत्यन्त घोर नरककी प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें खयं ही अपनी हत्या करनेसे प्राप्त हो सकता है। अतः पार्थ ! अव तुम यहाँ अपनी ही वाणीद्वारा अपने गुणोंका वर्णन करो । ऐसा करनेसे यह मान लिया, जायगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना वच कर छिया । ( अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना—अपने गुणोंका बलान करना आत्महत्या करना है।)

तब अर्जुनने अपने पापका प्रायिश्वत करने तथा अपने-को आत्महत्याके दोषसे बचानेके लिये अपने मुखसे अपनी प्रश्नां करके मानो अपना ही वध कर लिया। इसी समय राजा युधिष्ठिर दुःखी हो बनमें जानेको उचत हो गये। उन्हें अर्जुनहारा कही गयी तिरस्कारपूर्ण वार्ते असह्य प्रतीत हुई। तब भगवान् श्रीकृणाने उनके चरणोंमें प्रणाम करके इस प्रकार कहा—

क्षुच्यहृदय युधिष्ठिरसे भगवान् श्रीकृष्णकी करवद्ध प्रार्थना

राजन विदितमेतद वै यथा गाण्डीवथन्वनः। प्रतिज्ञा सत्यसंधस्य गाण्डीवं प्रति विश्वता ॥ ब्रयाद य एवं गाण्डीवमन्यसमै देयमित्यत । वध्योऽस्य स पुमाँ हो के त्वया चोक्तोऽयमी दशम्।। ततः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थेन प्रतिरक्षता । मच्छन्दादवमानोऽयं महीपते ॥ कृतस्तव गुरूणामवमानो हि वध इत्यंभिधीयते। तसात त्वं वे महाबाहो मम पार्थस्य चोभयोः ॥ व्यतिक्रमिमं राजन सत्यसंरक्षणं प्रति । जरणं त्वां महाराज प्रपन्नो स्व उभावपि ।। क्षन्तमहीस मे राजन प्रणतस्याभियाचतः। राधेयस्याद्य वापस्य भूमिः वास्यति शोणितस् ॥ सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विद्वचय स्तजम्। यस्येच्छिसि वधं तस्य गतमप्यस्य जीवितम् ॥ ( महाभारत कर्ण० ७० । ४९-५५ )

राजन् ! आपको तो यह विदित ही है कि गाण्डीव-धारी सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनने गाण्डीव धनुषके विषयमें कैसी

प्रतिज्ञा कर स्वखी है ! उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद है । जो अर्जनसे यह कह दे कि 'तम्हें अपना गाण्डीय धनुप दसरेको दे देना चाहिये। वह मनुष्य इस जगत्में उनका वध्य है। आपने आज अर्जनसे ऐसी ही बात बर्ख दी है। अतः भूपाल ! अर्जुनने अपनी उस सची प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हुए मेरी आजासे आपका गत अपमान किया: क्योंकि गरजनोंका अपमान ही उनका वध कहा जाता है। इसिक्टिये महाबाहो ! राजन् ! मेरे और अर्जुन दोनोंके सत्यकी रक्षाके लिये किये गये उस अपराधको आप क्षमा करें । महाराज ! हम दोनों आपकी शरणमें आये हैं और मैं चरणोंमें गिरकर आपसे क्षमायाचना करता हैं; आप मेरे अपराधको क्षमा करें। आज पृथ्वी पापी राधापुत्र कर्णके रक्तका पान करेगी । में आपसे सची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ; समज्ञ लीजिये कि अब सतपुत्र कर्ण मार दिया गया । आप जिसका वध चाहते हैं, उसका जीवन समाप्त हो गया।

भगवान् श्रीकृष्णका यह बचन मुनकर धर्मराज युधिष्ठर-ने अपने चरणोंमें पड़े हुए हृषीकेशको वेगपूर्वक उठाकर फिर दोनों हाथ जोड़कर यह बात कही—'गोविन्द! आप जैसा कहते हैं, वह ठीक है। वास्तवमें मुझसे यह नियमका उछङ्कन हो गया है। माधव! आपने अनुनयद्वारा मुझे संतुष्ट कर दिया और संकटके समुद्रमें ह्वचनेसे बचा लिया। अच्युत! आज आपके द्वारा हमलोग धोर विपत्तिसे बच गये। (भगवान् न समझाते तो आज इन दोनोंके आवेशपूर्ण अविवेकसे भीषण अनर्थ हो जाता।)

### अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णका उपदेश

धर्मराजके मुखसे यह प्रेमपूर्ण वचन सुनकर यदुकुलको आनित्त करनेवाले धर्मात्मा गोविन्द अर्जुनले कुछ कहने लगे। अर्जुनने श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिरके प्रति जो तिरस्कार-पूर्ण वचन कह दिये थे, इसके कारण वे मन-ही-मन ऐसे उदास हो गये हो, मानी कोई पाप कर वैठे हों। उनकी यह अयस्या देख भाषान् श्रीकृष्ण इँहर्ष हुए-से उन पण्डुकुमारसे बोले-

धर्मराजको प्रसच करके कर्णका वध करनेके
तिये अर्जुनको आदेश
कथं नाम भवेदेतद् यदि त्वं पार्थ धर्मजध् ॥
असिना तीक्ष्णधारेण हन्या धर्मे व्यवस्थितम् ।
त्विमित्युक्ताथ राजानमेवं कवमलसाविद्याः ॥
हत्वा तु नुषति पार्थ अक्रिक्यः क्रिस्नुत्तरम्

एवं हि दुर्विदो धर्मी मन्दप्रज्ञेविशेषतः ।।

स भवान् धर्मभीरुत्वाद् ध्रुवमैष्यन्महत्तमः ।

नरकं घोररूपं च श्रातुर्ज्येष्टस्य वै वधाद् ।।

स त्वं धर्मभृतां श्रेष्ठं राजानं धर्मसंहितम् ।

प्रसादय कुरुश्रेष्ठमेतदत्र मतं मम ।।

प्रसाद्य कुरुश्रेष्ठमेतदत्र मतं मम ।।

प्रसाद्य भक्त्या राजानं प्रीते चैव युधिष्ठिरे ।

प्रयावरत्वरितौ योद्धुं स्तपुत्ररथं प्रति ।।

हत्वा तु समरे कर्णं त्वमद्य निश्चितः शरैः ।

विपुलां प्रीतिमाधत्स्य धर्मपुत्रस्य मानद् ।।

एतदत्र महावाहो प्राप्तकालं मतं मम ।

एवं कृते कृतं चैव तव कार्यं भविष्यति ।।

(महाभारत कर्णं १९१। ३-१०)

गर्थ ! तुम तो राजाके प्रति केवल 'त्' कह देने-ही इस प्रकार शोकमें डूब गये हो । फिर यदि स्थित रहनेत्राले धर्मकुमार युधिष्ठिरको तीखी धार-तलवारसे मार डालते, तब तुम्हारी दशा कैसी हो जाती ? क्रन्तीनन्दन ! तम राजाका वध करनेके पश्चात् क्या करते ? इस तरह धर्मका खरूप सभीके लिये दर्विज्ञेय है । विशेषतः उन लोगोंके लिये, जिनकी बुद्धि मन्द है, उसके सृक्ष्म स्वरूपको समझना अत्यन्त कठिन है। अतः तम धर्मभीरु होनेके कारण अपने ज्येष्ठ भाईके वधसे निश्चय ही घोर नरकरूप महान् अन्धकार ( दु:ख-) में डूब जाते । इसिछिये इस विषयमें मेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्मपरायण कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करो । राजा युधिष्ठिर-को भक्तिभावसे प्रसन्न कर छो। जब वे प्रसन्न हो जायँ, तब हमलोग तरंत ही युद्धके लिये सूतपुत्रके रथपर चढाई करेंगे । मानद ! आज तुम तीखे बाणोंसे समरभूमिमें कर्णका वध करके धर्मपुत्र युधिष्ठिरके हृदयमें अत्यन्त हर्षोछास भर दो । महाबाहो ! मुझे तो इस समय यहाँ यही करना उचित जान पड़ता है। ऐसा कर लेनेपर तुम्हारा सारा कार्य सम्पन्न हो जायगा।

### श्रीकृष्णका अर्जुनको प्रोत्साहन देना

युद्धके लिये प्रस्थान करनेपर कुन्तीकुमार अर्जुनके शरीरमें जोरसे पसीना छूटने लगा तथा मन-ही-मन भारी चिन्ता लगी कि 'यह सब कैसे होगा १' रथमें बैठकर चलते गाण्डीवधारी अर्जुनको यों चिन्तामम देल भगवान् जाने उनसे इस प्रकार कहा ।

कि वल-वीर्यकी प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहित करना

वासुदेव उवाच

ाण्डीवधन्वन् संग्रामे ये त्वया धनुषा जिताः ॥
तेषां मानुषो जेता त्वदन्य इह विद्यते ।
ष्टा हि वहवः शूराः शकतुल्यपराक्रमाः ॥
गां प्राप्य समरे शूरं ते गताः परमां गतिम् ।
गे हि द्रोणं च भीष्मं च भगद्तं च मारिष ॥
गन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजं च सुदक्षिणम्।
गुतायुषं महावीर्यमच्युतायुषमेव च ।

प्रत्युद्गम्य भवेत् क्षेमी यो न स्यात् त्विमित्र प्रभो ॥
तव ह्यस्त्राणि दिच्यानि लाघवं बलमेव च ।
असम्मोहश्च युद्धेषु विज्ञानस्य च संतितिः ॥
वेधः पातश्च लक्ष्मेषु योगञ्चेव तथार्जुन ।
भवान् देवान् सगन्धर्वान् हन्यात् सह चराचरान् ॥
पृथिव्यां तु रणे पार्थ न योद्धा त्वत्समः पुमान् ।
धनुर्प्राहा हि ये केचित् क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥
आ देवात् त्वत्समं तेपां न पञ्चामि शृणोमि च ।
व्रक्षणा च प्रजाः सृष्टा गाण्डीवं च महद् धनुः ॥
येन त्वं युध्यसे पार्थ तसान्नास्ति त्वया समः ।
अवञ्चं तु मया वाच्यं यत् पथ्यं तव पाण्डव ॥
मावमंस्या महावाहो कर्णमाहवज्ञोभिनम् ।
कर्णो हि वलवान् द्यः कृतास्त्रश्च महारथः ॥

कृती च चित्रयोधी च देशकालस्य कोविदः । बहुनात्र किमुक्तेन संक्षेपाच्छृणु पाण्डव ।। (महाभारत कर्ण० ७२ । १७—२७ )

श्रीक्रण बोले-गण्डीवधारी अर्जन ! तुमने अपने धनुषसे जिन-जिन वीरोंपर विजय पायी है, उन्हें जीतने-वाळा इस संसारमें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। मैंने देखा है, इन्द्रके समान पराक्रमी बहुत-से शूर-वीर समराङ्गणमें तुम शौर्यसम्पन्न वीरके पास आकर परम गतिको प्राप्त हो गये। प्रभो ! आर्य ! जो तम्हारे-जैमा बीर न हो, ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्त, अवन्तीके राजकमार विन्द और अनुविन्द, काम्बोज-राज सदक्षिण, महापराक्रमी श्रुतायु तथा अन्युतायुका सामना करके सकुशल रह सकता था ! तुम्हारे पास दिव्य अस्त हैं; तुममें फुर्ती है, बल है, युद्धके समय तुम्हें घवराहट नहीं होती । तुम्हें अस्न-शस्त्रोंका विस्तत ज्ञान है तथा छदयको वेधने तथा गिरानेकी कला ज्ञात है । अर्जुन ! लक्ष्यको वेधते समय तम्हारा चित्त एकाम्र रहता है । गन्धवींमहित सम्पूर्ण देवताओं तथा चराचर प्राणियोंको तम एक साथ मार सकते हो । कुन्तीकुमार ! इस भूमण्डलपर दसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। यहाँसे देवलोकतक धतुष धारण करनेवाले जो कोई भी रणदुर्मद क्षत्रिय हैं, उनमेंसे किसीको भी मैं न तो तुम्हारे समान देखता हूँ और न सनता ही हूँ । पार्थ ! ब्रह्माजीने सम्पूर्ण प्रजाकी सृष्टि की है और उन्होंने ही उस विशाल धनुष गाण्डीव-की भी रचना की है, जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो; अतः तुम्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है। पाण्डुनन्दन ! तो भी, जो बात तुम्हारे छिये हितकर हो, उसे वता देना में आवश्यक समझता हूँ । महाबाहो ! संप्राममें शोभा पानेवाले कर्णकी अवहेळना न करना; क्योंकि कर्ण बलवान्, अभिमानी, अस्रविद्याका विद्वान, महारथी, युद्धकुशल, विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाला

तथा देश-कालको समझनेवाला है । पाण्डुनन्दन ! इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाम, संक्षेपसे ही सुन लो। कर्णके महान् बल-वीर्यका वर्णन करके उसका वध करनेके लिये अर्जनको प्रोत्साहित करना

त्वत्समं त्वद्विशिष्टं वा कर्णं मन्ये महारथम् । परमं यत्नमास्थाय त्वया वध्यो महाहवे॥ तेजसा वह्विसदशो वायुवेगसमो अन्तकप्रतिमः क्रोधे सिंहसंहननो वली॥ अष्टरितमहाबाहुर्व्युढोरस्कः सदर्जय: ) अभिमानी च शूर्थ प्रवीरः प्रियदर्शनः॥ सर्वयोधगुणैर्युक्तो मित्राणामभयंकरः। सततं पाण्डबद्देपी धार्तराष्ट्रहिते सर्वेरवध्यो राधेयो देवैरपि सवासवै:। ऋते त्वामिति में बुद्धिस्तद्द्य जिह स्रतजम् ॥ देवैरिप हि संयत्तैर्वित्रद्धिर्मासशोणितम् । अशक्यः स रथो जेतुं सर्वेरिप युयुत्सिभिः ॥ दुरात्मानं पापवृत्तं न्शंसं दुष्टप्रज्ञं पाण्डवेयेषु नित्यम् । हीनखार्थं पाण्डवेयैर्विरोधे हत्वा कर्णे निश्चितार्थो भवाद्य।। तं स्तपुत्रं रिथनां वरिष्ठं निष्कालिकं कालवशं नयाद्य। रथिनां स्तपुत्रं वरिष्ठं हत्वा श्रीति धर्मराजे कुरुष्व ॥ जानामि ते पार्थ वीर्यं यथावद् दुर्वारणीयं च सुरासुरेश । सदावजानाति हि पाण्डुपुत्रा-नसौ दर्पात् सतपुत्रो दुरातमा ॥ आत्मानं मन्यते वीरं येन पापः सुयोधनः। तमद्य मूलं पापानां जहि सौति धनंजय ॥ खङ्गजिह्वं धनुरासं शरदंष्ट्रं तरस्विनम् । हमं पुरुषशार्द्रलं जिह कर्णं धनंजय ।। अहं त्वामनुजानामि वीर्येण च वलेन च ! जिह कर्णं रणे झूर मातङ्गिमिय केसरी ।। यस्य वीर्येण वीर्यं ते धार्तराष्ट्रोऽवमन्यते । तमद्य पार्थ संग्रामे कर्णं वैकर्तनं जिह ।। (महाभारत कर्णं ७२ । २८—४०)

में महारथी कर्णको तुम्हारे समान या तुमसे भी बढकर मानता हूँ । अतः महासमरमें महान् प्रयत्न करके ाम्हें उसका वध करना होगा । कर्ण तेजमें अग्निके ादश. वेगमें वायके समान, क्रोधमें यमराजके तुल्य, ादढ शरीरमें सिंहके सदश तथा बलवान है । उसके ारिरकी ऊँचाई आठ रिन ( एक सौ अड्सठ अंग्रल ) ा उमकी भजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी हैं। से जीतना अत्यन्त कठिन हैं। वह अभिमानी, ोर्यसम्पन्न, प्रमुख वीर और प्रियदर्शन ( सुन्दर ) है। ममें योदाओंके सभी गुण हैं। वह अपने मित्रोंको भय देनेवाला है तथा दुर्योधनके हितमें तत्पर रहकर ण्डवोंसे सदा देख रखता है। मेरा तो ऐसा विचार है : राधापत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इन्द्रसहित सम्पूर्ण ाताओंके लिये भी अवध्य है; अतः तुम आज स्तपुत्रका ्करो । समस्त देवता भी यदि रक्त-मांसयक्त शरीरको रण करके यद्धकी अभिनाषा लेकर विजयके लिये प्रयतन-ल हो रणभूमिमें आ जायँ तो उनके लिये रथसहित कर्णको तना असम्भव है। अतः आज तुम दुरात्मा, पापाचारी, र, पाण्डवोंके प्रति सदा दुर्भावना रखनेवाले और . सी स्वार्थके बिना ही प.ण्डच-विरोधमें तत्पर द्वए कर्ण-्वयं करके सफलमनोरथ हो जाओ । रथियोंमें श्रेष्ठ गुत्र अपनेको कालके वशमें नहीं समझता है। तुम ते आज ही कालके अधीन कर दो । रिथयोंमें श्रेष्ठ गुत्र कर्णको मारकर धर्मराज युधिष्ठिरको प्रसन करो । र्भ ! मैं तुम्हारे उस बल-परानमको अच्छी तरह ाता हूँ, जिसका निवारण करना देवताओं और

असुरोंके लिये भी कठिन है । दुरात्मा स्तपुत्र कर्ण धमंडमें आकर सदा पाण्डवेंका अपमान करता है । धनंजय ! जिसके साथ होनेसे पापी दुर्योधन अपनेको वीर मानता है, वह स्तपुत्र कर्ण ही सारे पापोंकी जड़ है; अतः आज तुम उसे मार डालो । अर्जुन ! कर्ण पुरुषोंमें सिंहके समान है, तलवार ही उसकी जिह्ना है, धनुष ही उसका फैला हुआ मुख है, बाण उसकी दाई हैं; वह अत्यन्त वेगशाली और अभिमानी है । तुम उसका वध करो । जैसे सिंह मतवाले हाथीको । इस लिये में तुम्हें आज्ञा देता हूँ । पार्थ ! जिसके बर दुर्योधन तुम्हारे बल-पराक्रमकी अवहेलना करता उस वैकर्तन कर्णको आज तुम युद्धमें मार डालो ।

तदनन्तर कर्णका वध करनेके लिये कृतसंकल्प होव जाते हुए अर्जुनसे अप्रमेय-स्वरूप भगवान् श्रीकृष्णने कौर पक्षीय भीष्म-द्रोण आदिके विपुल पराक्रमका वर्णन करते हु अर्जुनके शौर्य-वीर्य-शक्ति-बल तथा विजयी स्वभावकी प्रशं करके एवं दुर्योधन-कर्ण आदिके अन्यायपूर्ण आचरणों याद दिलाकर अर्जुनको उत्तेजित करते हुए पुनः इ प्रकार कहा—

सुवर्णपुङ्का नाराचाः शत्रुघ्ना वैद्युतप्रभाः ॥
त्वयास्तास्तस्य वर्माणि भिन्ता पास्यन्ति शोणितम् ।
उग्रास्त्वद्धुजनिर्म्धक्ता मर्म भिन्ता महाशराः ॥
अद्य कर्ण महावेगाः प्रेषयन्तु यमक्षयम् ।
अद्य हाहाकृता दीना विपण्णास्त्वच्छरार्दिताः ॥
प्रपतन्तं रथात् कर्णं पश्यन्तु वसुधाधिपाः ।
अद्य शोणितसम्मग्नं शयानं पतितं भृति ॥
अपविद्वायुधं कर्णं दीनाः पश्यन्तु वान्धवाः ।
हास्तिकक्षो महानस्य भव्लेनोन्मधितस्त्वया ।
प्रकम्पमानः पततु भूमावाधिरथेर्ध्वजः ॥
त्वया शरशतैश्चिननं रथं हेमविभूपितम् ।
हतयोधाश्रमुत्सुज्य भीतः शव्यः पलायताम् ॥

त्वं चेत् कर्णस्तं पार्थ स्तपुत्रस पश्यतः । प्रितिज्ञावारणार्थाय निहिनिष्यित सायकैः ॥ हतं कर्णस्तु तं दृष्ट्वा प्रियं पुत्रं दुरात्मवान् । स्मरतां द्रोणभीष्माभ्यां वचः क्षतुश्च मानद् ॥ ततः सुयोधनो दृष्ट्वा हतमाधिरिथं त्वया । निराशो जीविते त्वद्य राज्ये चैव भवत्विरिः ॥ ( महाभारत कर्ण ० ७३ । ९३—१०१ )

विजलीकी-सी प्रभा और सोनेके पह्न धारण करने-ाले तुम्हारे चलाये हुए रात्रनाशक नाराच कवच छेदकर र्णका रक्त पान करेंगे। आज तुम्हारे हाथोंसे छुटे ए महान वेगशाली, भयंकर एवं विशाल वाण कर्णका ार्मस्थल विदीर्ण करके उसे यमलोक भेज दें। आज गुम्हारे बाणोंसे पीड़ित हुए भूमिपाल दीन और विषाद-ाक होकर हाहाकार मचाते हुए कर्णको रथसे नीचे गेरता देखें। आज कर्ण रक्तमें हुवकर पृथ्वीपर पड़ा तो रहा हो और उसके आयुध इधर-उधर फेंके पडे हों । इस अवस्थामें उसके बन्धु-बान्वव दीन-दुखी होकर उसे देखें । आज हाथीके रस्सेके चिह्नसे युक्त अधिरथ-पुत्र कर्णका बिशाल ध्वज तुम्हारे भल्लसे कटकर कॉपता हुआ इस प्रथ्वीपर गिर पडे । आज राजा शल्य भी तम्हारे सैकड़ों बाणोंसे छिन्न-भिन्न उस सुवर्णविभूषित रथको. जिसके रथी और घोडे मार डाले गये हों. छोड़कर भयभीत हो भाग जायँ। माननीय पुरुषोंको मान देनेवाले पार्थ ! यदि तुम सृतपुत्र कर्णके देखते-देखते अपनी प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिये उसके पुत्र कृषसेनको वाणोंद्वारा मार डाळो तो अपने प्रिय पुत्रको मारा गया देख वह दुरात्मा कर्ण द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुरजीकी कही हुई वातोंको याद करे । तत्पश्चात् आज तुम्हारे द्वारा अधिरथपुत्र कर्णको मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योघन अपने जीवन और राज्य दोनोंसे निराश हो जाय ।

एते द्रवन्ति पञ्चाला वध्यमानाः शितैः शरैः। कर्णेन भरतश्रेष्ट पाण्डवानुज्जिहीपवः॥ पश्चालान् द्रौपदेयांश्व धृष्टद्युम्निश्याण्डनौ । धृष्टद्युम्नतन्जांश्व शतानीकं च नाकुलिम् ।। नकुलं सहदेवं च दुर्मुखं जनमेजयम् । सुधर्माणं सात्यिकं च विद्धि कर्णवशं गतान् ।। अभ्याहतानां कर्णेन पश्चालानामसौ रणे । श्रूयते निनदो वोरस्त्वद्धन्धूनां परंतप ।। न त्वेव भीताः पश्चालाः कथंचित् स्युः पराङ्मुखाः न हि सृत्युं महेष्वासा गणयन्ति महारणे ।। य एकः पाण्डवीं सेनां शरीयैः समवेष्टयत् । तं समासाद्य पश्चाला भीष्मं नासन् पराङ्मुखाः ।। ते कथं कर्णमासाद्य विद्ववेद्युर्महारथाः । (महाभारत कर्णं० ७३ । १०२—१०७३ )

भरतश्रेष्ठ ! कर्णके तीखे वागोंकी मार खाते हुए भी ये पाञ्चालवीर पाण्डव-सैनिकोंका उद्धार करनेकी इच्छासे ( कर्णकी ओर ही ) दौड़े जा रहे हैं । अर्जुन ! तम्हें ज्ञात होना चाहिये कि पाञ्चाल योद्रा, द्रौपदीके पुत्र, धृष्टसुम्न, शिखण्डी, धृष्टसुम्नके पुत्रगण, नकुळकुमार शतानीक, नकुल-सहदेव, दुर्मुख, जनमेजय, सुधर्मा और सात्यिक--ये सब-के-सब कर्णके बरामें पड़ गये हैं। शत्रुओंको संताप देनेत्राले अर्जुन ! देखो, कर्णके द्वारा धायल हुए तुम्हारे वान्धव पाञ्चालोंका वह घोर आर्तनाद रणभूमिमें स्पष्ट सुनायी दे रहा है । पाञ्चाल योद्धा किसी तरह भयभीत होकर युद्धसे विमुख नहीं हो सकते। वे महाधनुर्घर वीर महासमरमें मृत्युको कुछ नहीं गिनते हैं। जो सारी पाण्डवसेनाको अकेले ही अपने बाणसमूहों-द्वारा लपेट लेते थे, उन भीष्मजीका सामना करके भी पाञ्चाल योद्धा कभी युद्धसे मुँह मोड़कर नहीं भागे। वे ही महारथी वीर कर्णको सामने पाकर कैसे भाग सकते हैं ?

तेपामापततां शूरः पञ्चालानां तरस्विनाम् । आदत्तास्त्रञ्ञरेः कर्णः पतङ्गानामिवानलः ॥ एते द्रवन्ति पञ्चाला द्राव्यन्ते योधिभिर्ध्वनम् । कर्णन भरतश्रेष्ठ पश्य पश्य तथाकृतान् ॥
तांस्तथाभिम्रसान् वीरान् मित्रार्थे त्यक्तजीवितान्
क्षयं नयित राधेयः पश्चालाञ्छतशो रणे ॥
तद् भारत महेष्यासानगाथे मज्जतोऽप्लवे ।
कर्णाणीये प्लयो भृत्वा पश्चालांस्नातुमहिसि ॥
अस्रं हि रामात् कर्णेन भार्गयादिपसत्तमात् ।
यदुपात्तं महायोरं तस्य रूपमुदीर्यते ॥
तापनं सर्वसैन्यानां घोररूपं सुदारुणम् ।
समावृत्य महासेनां ज्यलन्तं स्वेन तेजसा ॥
एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः शराः ।
श्रमराणामिय त्रातास्तापयन्ति सा तायकान् ॥
एते द्रयन्ति पश्चाला दिक्षु सर्वासु भारत ।
कर्णास्त्रं समरे प्राप्य दुनियार्यमनात्मिः ॥
(महाभारत कर्ण० ७३ । ११२—११९)

( परंत ) जैसे आग अपने पास आये हुए पतङ्गोंके प्राण ले लेती है, उसी प्रकार शूरवीर कर्ण बाणोंद्वारा अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले वेगशाली पाञ्चालोंके प्राण ले रहा है। भरतश्रेष्ठ ! देखो, ये पाञ्चाल योदा दौड़ रहे हैं। निश्चय ही कर्ण और दूसरे-दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा रहे हैं। देखों, वे कैसी बुरी अवस्थामें पड़ गये हैं। जो अपने मित्रके लिये प्राणोंका मोह छोड़कर रात्रके सामने खड़े होकर ज्झ रहे हैं, उन सैकड़ों पाब्राल वीरों-को कर्ण रणभूमिमें नष्ट कर रहा है। भारत! कर्णरूपी अगाध महासागरमें महाधत्तर्घर पाञ्चाल विना नावके इव रहे हैं। तुम नौका वनकर उनका उद्घार करो। कर्णने मुनिश्रेष्ठ भृगुनन्दन परशुरामजीसे जो महाघोर अस्न प्राप्त किया है, उसीका रूप इस समय प्रकट हो रहा है। यह अत्यन्त भयंकर एवं घोर भार्गवास्त्र पाण्डवोंकी विशाल सेनाको आच्छादित करके अपने तेजसे प्रज्वित हो सम्पूर्ण सैनिकोंको संतप्त कर रहा है। ये संग्राममें कर्णके धनुषसे छुटे हुए बाण भ्रमरोंके सम्होंकी भाँति चलते और तुम्हारे योद्धाओंको संतप्त करते हैं। भरतनन्दन! जिन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें नहीं कर

रक्खा है, उनके लिये कर्णके अस्त्रको रोकना अत्यन्त कठिन है। समराङ्गणमें इसकी चोट खाकर ये पाञ्चाल-सैनिक सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग रहे हैं।

एप भीमो दृढकोधो वृतः पार्थ समन्ततः।
सृज्जयैयोधयन् कर्णं पीज्यते निशितैः शरैः।।
पाण्डवात् सृज्जयांश्रेव पश्चालांश्रेव भारतः।
हन्यादुपेक्षितः कर्णो रोगो देहमिवागतः॥
नान्यं त्वत्तो हि पश्यामि योधं यौधिष्ठिरे बले।
यः समासाद्य राधेयं स्वस्तिमानावजेद गृहम्।।
तमद्य निशितैर्वाणैविनहत्य नर्र्षभ।
यथाप्रतिज्ञं पार्थ त्वं कृत्वा कीर्तिमवाप्नुहि॥
त्वं हि शक्तो रणे जेतुं सकर्णानिप कौरवान्।
नान्यो युधि युधां श्रेष्ठ सत्यमेतद् ब्रवीमि ते॥
एतत् कृत्वा महत् कर्म हत्वा कर्णं महारथम्।
कृतार्थः सफलः पार्थ सुखी भव नरोत्तम॥
(महाभारत कर्णं ०३।१२०—१२५)

पार्थ ! दृद्धतापूर्वक क्रोधको धारण करनेवाले ये भीम-सेन सब ओरसे सञ्जयोंद्वारा घिरकर कर्णके साथ युद्ध करते हुए उसके पैने बाणोंसे पीड़ित हो रहे हैं। भारत! जैसे प्राप्त हुए रोगकी चिकित्सा न की गयी तो वह शरीरको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि कर्णकी उपेक्षा की गयी तो वह पाण्डवों, सृञ्जयों और पाञ्चालों-का भी नाश कर सकता है। युविष्ठिरकी सेनामें में तुम्हारे सिवा दूसरे किसी योद्धाको ऐसा नहीं देखता, जो राधा-पत्र कर्णका सामना करके क़रालपूर्वक घर लीट सके। नरश्रेष्ठ ! पार्थ ! आज तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार तीखे वाणोंसे कर्णका वध करके उज्ज्वल कीर्ति प्राप्त करो । योद्धाओंमें श्रेष्ठ ! केवल तुम्हीं संप्राममें कर्णसहित सम्पूर्ण कौरवोंको जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं; यह में तुमसे सत्य कहता हूँ । पुरुपोत्तम पार्थ ! अतः महार्या कर्णको मारकर यह महान् कार्य सम्पन्न करनेके पश्चात् तुम कृतकृत्य, सफलमनोर्य एवं सुखी हो जाओं।

#### धर्मकी दहाई देनेवाले कर्णको उसके अधार्मिक कृत्य बताकर श्रीकृष्णका फटकारना

कर्ण और अर्जुनमें घोर युद्ध होने लगा। दोनों एक (सरेके अस्त्रोंको काटने और विजय पानेका प्रयत्न करने हमें। अर्जुनने कौरव-सेनाका भीपण संहार आरम्भ किया। अश्वत्थामाने दुर्योधनके समक्ष संधिका प्रस्ताव रक्खा, किंतु दुर्योधनने नहीं माना। कर्ण और अर्जुनके युद्धकी भयंकरता गढ़ती गयी। कौरव योद्धा भागने लगे। कर्णने एक अति भयानक अमोघ महानागास्त्र नामक सर्पमुख वाण मारा, जो अर्जुनके कण्ठतक पहुँच जाता तो अर्जुनकी प्राणरक्षा शायद ही हो

पाती । परंतु उसे देखते ही श्रीकृष्णने अपने रथको दया दिया । घोड़े घुटनोंके वल वैट गये और रथ नीचा हो गया । वह वाण, अर्जुनके कण्डमें न लगकर उनके मुकुटको गिराता हुआ व्यर्थ हो गया । अर्जुन वच गये । तदनन्तर कर्णके रथका पहिया घरतीमें घँस गया । अव वह उतरकर उसे निकालने लगा । इसी समय मगनान्के आदेशसे अर्जुनको वाण चलाते देख कर्णने धर्मकी दुहाई दी और कहा—'में जनतक रथनर बैट न जाऊँ तनतक तुम अपना हाथ रोके रहो, यही वीरोंका धर्म है । वीरलोग निहत्येपर वाण नहीं मारते ।'



कर्णको उसके कुकमौकी याद दिलाकर भगवान्का उसे हतप्रभ करना

तमज्ञवीद् वासुदेवो रथस्यो

राधेय दिष्टचा सरसीह धर्मम् ।

प्रायेण नीचा व्यसनेषु मग्ना

निन्दन्ति दैवं कुकृतं न तु स्वम् ॥

यद् द्रौपदीमेकवस्तां सभाया
मानाययेस्त्वं च सुयोधनश्च ।

दुःशासनः शकुनिः सौबलश्च न ते कर्ण प्रत्यभात्तत्र धर्मः॥ यदा सभायां राजानमनक्षज्ञं युधिष्ठिरम्। अजैपीच्छकुनिर्ज्ञानात् क ते धर्मस्तदा गतः॥ वनवासे व्यतीते च कर्ण वर्षे त्रयोदशे। न प्रयच्छिस यद् राज्यं क ते धर्मस्तदा गतः॥ यद् भीमसेनं सर्पेश्च विषयुक्तेश्च भोजनैः। आचरत् त्वन्मते राजा क ते धर्मस्तदा गतः॥ यद् वारणावते पार्थान् सुप्ताञ्चतुगृहे तदा।

आदीपयस्त्वं राधेय क ते धर्मस्तदा गतः ॥ यदा रजखलां कृष्णां दुःशासनवशे स्थिताम् । सभायां प्राहसः कर्ण क ते धर्मस्तदा गतः ॥ यदनार्थै: प्ररा कृष्णां क्रिक्यमानामनागसम । उपप्रेक्षसि राघेय क ते धर्मस्तदा गतः॥ विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गताः। पतिमन्यं वृणीव्वेति चदंस्त्वं गजगामिनीम् ॥ उपप्रेक्षित राधेय क ते धर्मम्तदा गतः। राज्यलब्धः पनः कर्ण समान्यथित पाण्डवान । यदा शकुनिमाश्रित्य क ते धर्मस्तदा गतः ।। यदाभिमन्युं बहवो युद्धे जघ्नुर्महारथाः। परिवार्य रणे वालं क ते धर्मस्तदा गतः।। यद्येप धर्मस्तत्र न विद्यते हि किं सर्वथा तालुविशोषणेन । धर्म्याणि विधत्ख सूत अरोह तथापि जीवन विमोध्यसे हि।। द्यक्षेतिंजित: पुष्करेण नलो पुनर्यशो राज्यमवाप वीर्यात । प्राप्तास्तथा पाण्डवा बाहुवीर्यात सर्वे: समेता: परिवृत्तलोभा: ।। शत्रुन समरे निहत्य प्रवृद्धान् ससोमका राज्यमवाष्त्रयुस्ते । गता धार्तराष्ट्रा विनाशं तथा धर्माभिगुप्तैः सततं नृसिंहैः॥ ( महाभारत कर्ण ० ९१ । १--१४ )

तत्र रथपर वैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णने कर्णसे कहा—राधानन्दन ! सौभाग्यकी वात है कि अव यहाँ तुम्हें धर्मकी याद आ रही है । प्राय: यह देखनेमें आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिमें पड़नेपर दैवकी ही निन्दा करते हैं; अपने किये हुए सुंकर्मोंकी नहीं । कर्ण ! जब तुमने तथा दुर्यंचन, दु:शासन और सुबळपुत्र शकुनिने एक वस्त्र धारण करनेवाठी रजस्रळा

द्रीपदीको सभामें बुल्वाया था, उस समय तुम्हारे मनमें धर्मका विचार नहीं उठा था ? जब कौरवसभामें ज्रूएके खेल्का ज्ञान न रखनेवाले राजा युधिष्ठिरको राकुनिने जान-वृक्षकर छल्पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? कर्ण ! वनवासका तेरहवाँ वर्ष बीत जानेपर भी जब तुमने पाण्डवोंका राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? जब राजा दुर्योधनने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेनको जहर मिलाया हुआ अन खिलाया और उन्हें सपींसे इसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? राधानन्दन ! उन दिनों वारणावत नगरमें लाक्षाभवनके भीतर सोये हुए कुन्ती-कुमारोंको जब तुमने जलानेका प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ?

कर्ण ! भरी सभामें दु:शासनके वशमें पड़ी हुई रजखला द्रौपदीको लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? राधानन्दन ! पहले नीच कौरवोंद्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदीको जब तुम निकटसे देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? ( याद है न, तुमने द्रीपदीसे कहा था ) 'कृष्णे ! पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके लिये नरकमें पड़ गये। अत्र द्य किसी दूसरे पतिका वरण कर है।' जब तम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रीपदीको निकटसे ऑंखें फाइ-फाइकर देख रहे थे, उस सगय तम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? कर्ण ! फिर राज्यके छोभमें पड़कर तुमने शकुनिकी सग्रहके अनुसार जब पाण्डबोंको दुबारा जुएके लिये बुलबाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ! जब युद्धमें तुम बहुत-से महारियभोंने मिलकर बालक अभिनन्यको चारों ओरसे घेरकर मार एका या, उस समय तुग्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? यदि उन

अवसरोंपर यह धर्म नहीं था तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्मकी दुहाई देकर तालु सुखानेसे क्या लाभ ? सृत ! अब यहाँ धर्मके कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते-जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता । पुष्करने राजा नलको ज्एमें जीत लिया था; किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रमसे पुनः अपने राज्य और यश दोनोंको प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार लोभशून्य पाण्डव भी अपनी भुजाओंके बलसे सम्पूर्ण सगे-

सम्बन्धियोंके साथ रहकर समराङ्गणमें बढ़े-चढ़े शतुओंक संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्च ही ये सोमकोंके साथ अपने राज्यपर अधिकार क लेंगे। पुरुषसिंह पाण्डव सदैव अपने धर्मसे सुरक्षित हैं अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्रके पुत्रोंका नाश हो जायगा।

उस समय भगवान् श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर कर्णने लजासे अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना।

### श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनसे पाण्डव-पक्षकी विजय एवं सफलताका कथन

कर्ण और शस्य भी मारे गये । धृतराष्ट्रके रोष तेरह पुत्रोंमेंसे ग्यारह और मारे डाले गये । केवल दुर्योधन और सुदर्शन दो ही शेप रह गये थे। ऐसे समयमें भगवान श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—

#### अर्जुनको उत्साहित करना

शत्रवो हतभ्रयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः। गृहीत्वा संजयं चासौ निवृत्तः शिनिपुङ्गवः ॥ परिश्रान्तश्च नकुलः सहदेवश्र योधयित्वा रणे पापान् धार्तराष्ट्रान् सहानुगान् ॥ दुर्योधनमभित्यज्य त्रय एते व्यवस्थिताः। कृपथ कृतवर्मा च द्रौणिश्चैय महारथ: ॥ असौ तिष्ठति पाञ्चाल्यः श्रिया परमया युतः । दुर्योधनवलं हत्वा सह सर्वैः प्रभद्रकै: ॥ ं असौ दुर्योधनः पार्थ वाजिमध्ये व्यवस्थितः । छत्रेण त्रियमाणेन प्रेक्षमाणो मुहुर्भुहु: 11 प्रतिन्युद्य बले सर्व रणमध्ये न्यनस्थितः। एनं हत्वा शितैर्वाणैः कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ शजानीकं हतं दृष्ट्वा त्वां च प्राप्तमस्दिम । यावन विद्रवन्त्येते तावज्जहि सुयोधनम् ॥ यात कश्चित्तु पाञ्चाल्यं क्षिप्रमागम्यतामिति । परिश्रान्तवलस्तात नैप मुच्येत किल्विपी॥ हत्वा तत्र वलं सर्वं संग्रामे धृतराष्ट्रजः।

जितान् पाण्डसुतान् मत्वा रूपं धारयते महत्।। निहतं स्वनलं दृष्ट्वा पीडितं चापि पाण्डवैः। ध्रुवमेष्यति संग्रामे वधायैवात्मनो नृपः॥

( महाभारत शल्य० २७ । ३—१२ )

भरतनन्दन ! रात्रुओंके अधिकांरा योद्रा मारे गये और अपने कुटुम्बीजनोंकी रक्षा हुई। उधर देखों, वे शिनिप्रवर सात्यिक संजयको कैद करके उसे साथ लिये छौटे आ रहे हैं। रणभूमिमें सेवकोंसंहित धृतराष्ट्रके पापी पुत्रोंसे युद्ध करके दोनों भाई नकुल और सहदेव भी बहुत थक गये हैं। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और महारथी अश्वत्थामा—ये तीनों युद्धभूमिमें दुर्योधनको छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थित हैं। इधर सम्पूर्ण प्रभद्रकों-सिंहत दुर्चोधनकी सेनाका संहार करके पाञ्चाल राजकुमार धृष्टचुम्न अपनी सुन्दर कान्तिसे सुशोभित हो रहे हैं। पार्थ ! वह रहा दुर्योधन, जो छत्र धारण किये घुड़-सनारोंके बीचमें खड़ा है और बारंबार इधर ही देख रहा है । वह अपनी सारी सेनाका व्यूह वनाकर युद्धभूमिमें खड़ा है। तुम इसे पैने वाणोंसे मारकर इतकृत्य हो जाओगे । रात्रुद्मन ! गजसेनाका वध और तुम्हारा आगमन हुआ देख ये कौरव-योद्धा जबतक भाग नहीं जाते, तभीतक दुर्गीधनको मार डालो । अपने दलका कोई पुरुष पाञ्चालराज धृष्टगुम्नके पास जाग जी- ---

कि 'आप शीष्रतापूर्वक चलें।' तात! यह पापारमा दुर्योधन अब वच नहीं सकता; क्योंकि इसकी सारी सेना थक गयी है। दुर्योधन समझता है कि संप्राम-भूमिमें तम्हारी सारी सेनाका संहार करके पाण्डवोंको

पराजित कर दूँगा। इसीलिये वह अत्यन्त उम्रूष्प भारण कर रहा है; परंतु अपनी सेनाको पाण्डवोद्वारा पीडित एवं मारी गयी देख राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने विनाशके लिये ही युद्धस्थलमें पदार्पण करेगा।

### द्वैत-सरोवरके तटपर युधिष्ठिर और श्रीकृष्णकी वातचीत

समस्त सैनिकोंके मारे जानेपर जब दुर्योधन असहाय हो गया, तब भागकर द्वैत-सरोवरमें जा छिपा। पाण्डव उसे खोजते हुए वहाँ जा पहुँचे। तब युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा—'प्रभो! देखिये तो सही, दुर्योधनने जलके भीतर इस मायाका कैसा प्रयोग किया है। यह पानीको रोककर सो रहा है। इसे यहाँ मनुष्यसे किसी प्रकारका मय नहीं हैं; क्योंकि यह इस दैवी मायाका प्रयोग करके जलके भीतर निवास करता है। माधव! यद्यपि यह छल-कपटकी विद्यामें बड़ा चतुर है, तथापि कपट करके मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकता। यदि समराङ्गणमें साक्षात् वज्रधारी इन्द्र इसकी सहायता करें तो भी युद्धमें इसे सर्व लोग मरा हुआ ही देखेंगे।'

> मायावी शत्रुको मायाके द्वारा मारना चाहिये वासुदेव उवाच

मायाविन इमां मायां मायया जिह भारत ।। मायावी मायया वध्यः सत्यमेतद् युधिष्ठिर । कियाभ्युपायैर्बहुनिर्मायामप्तु प्रयोज्य च ।। जिहि त्वं भरतश्रेष्ठ मायात्मानं सुयोधनम् ।

( महाभारत शल्य० ३१ । ६--७३ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—भारत! मायावी दुर्योधन-की इस मायाको आप मायाद्वारा ही नष्ट कर डालिये। युधिष्ठिर! मायावीका वध मायासे ही करना चाहिये, यह सच्ची नीति है। भरतश्रेष्ठ! आप बहुत-से रचनात्मक उपायोद्वारा जलमें मायाका प्रयोग करके मायामय दुर्योधनका वध कीजिये।

क्रियात्मक उपायोंसे शत्रुवधके उदाहरण क्रियाभ्युपायेरिन्द्रेण निहता दैत्यदानवाः ॥ क्रियाभ्युपायेर्वहुभिर्वलिर्वद्वो महात्मना ॥

क्रियाभ्यपायैर्वहभिहिंरण्याक्षो महासरः ॥ निषृदितौ । हिरण्यकशिपुश्चैव क्रिययैव वृत्रश्र निहतो राजन क्रिययैव न संशयः ॥ तथा पौलस्त्यतनयो रावणो नाम राक्षसः। रामेण निहतो राजन् सानुबन्धः सहानुगः ॥ क्रियया योगमास्थाय तथा त्वमपि विक्रम। क्रियाभ्युपायैर्निहतौ मया राजन् पुरातनौ ॥ तारकश्च महादैत्यो विप्रचित्तिश्च वीर्यवान । वातापिरिल्वलक्चैव त्रिशिराश्च तथा विभो ॥ सुन्दोपसुन्दावसुरौ क्रिययैव निप्रदितौ । क्रियाभ्युपायैरिन्द्रेण त्रिदिवं भुज्यते विभो ॥ क्रिया बलवती राजन् नान्यत् किंचिद् युधिष्ठिर । दैत्याश्च दानवाञ्चैत्र राक्षसाः पार्थिवास्तथा ॥ क्रियाभ्यपायैर्निहताः क्रियां तसात् समाचर । ( महाभारत शस्य० ३१ । ८-१५ है )

रचनात्मक उपायोंसे ही इन्द्रने बहुत-से दैत्य और दानवोंका संहार किया था। नाना प्रकारके रचनात्मक उपायोंसे ही महात्मा श्रीहरिने बळिको बाँधा और बहुसंख्यक रचनात्मक उपायोंसे ही उन्होंने महान् असुर हिरण्याक्षका वध किया था। कियात्मक प्रयत्नके द्वारा ही भगवान्ने हिरण्यकशिपुको भी मारा था। राजन् ! खुशासुरक्ता वध भी कियात्मक उपायसे ही हुआ था, इसमें संशय नहीं है। राजन् ! पुछस्त्यकुमार विश्रवाका पुत्र रावण नामक राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा क्रियात्मक उपाय और सुक्ति-कौशळके सहारे ही सम्बन्धियों और सेवकोंसहित

मारा गया। उसी प्रकार आप भी पराक्रम प्रकट करें। नरेश्वर ! पूर्वकालके महादैत्य तारक और पराक्रमी विप्रचित्तिको मैंने क्रियात्मक उपायोंसे ही मारा था। प्रभो ! वातापि, इल्वल, त्रिशिरा तथा सुन्द-उपसुन्द नामक असर भी कार्य-कौराल्से ही मारे गये हैं। क्रियात्मक उपायका ही आश्रय हैं।

कियात्मक उपायोंसे ही इन्द्र स्वर्गका गाउव राजन् ! कार्य-कौशल ही बलवान् है, दूसरी कोई युधिष्ठिर ! दैत्य, दानव, राष्ट्रम तथा वहुः क्रियात्मक उपायोंसे ही मारे गये हैं; अतः

#### क्रोधमें भरे हुए वलरामको श्रीकृष्णका समझाना

दुर्योधन और भीमसेनमें भयंकर गदायुद्ध हो रहा था। उस समय तीर्थयात्राके प्रसंगसे चलरामजी भी वहाँ आ गये थे। भीमसेनने अपनी पूर्व प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिये दुर्वोधन-की जाँघोपर गदासे चोट की । इससे उसकी जाँघें टूट गयीं। दर्योधन धरतीपर गिर पड़ा । इसके वाद भीमसेनने रोपवश उसके सिरपर लात मारी । यह देख वलरामजी कृपित हो भीमसेनको मारनेके लिये झपटे । उस समय भगवान श्रीकृष्णने उन्हें पकड़ लिया और शान्त करते हए कहा-

> छः प्रकारकी उचितका वर्णन करते हए बलरामजीको समझाना

आत्मबुद्धिर्मित्रबृद्धिर्मित्रमित्रोदयस्तथा विपरीतं द्विपत्स्वेतत् षड्विधा वृद्धिरात्मनः। आत्मन्यपि च मित्रे च विपरीतं यदा भवेत ॥ तदा विद्यानमनोग्लानिमाशु शान्तिकरो भवेत । अस्माकं सहजं मित्रं पाण्डवाः शुद्धपौरुषाः ॥ खकाः पितृष्वसः पुत्रास्ते परैर्निकृता भृशम्। प्रतिज्ञापालनं धर्मः क्षत्रियस्येह वेद्म्यहम् ।। सुयोधनस्य गद्या भङ्कास्म्युरू महाहवे। इति पूर्वं प्रतिज्ञातं भीमेन हिं सभातले॥ पूर्वमेव मैत्रेयेणाभिशप्तश्र महर्पिणा । ऊरू ते भेत्स्वते भीमो गद्येति परंतप ॥ अतो दोपं न पञ्चामि मा क्रद्वचस्य प्रलम्बहत् । यौनः स्वः सुखहार्देश्य सम्बन्धः सह पाण्डवैः ॥ तेषां बृद्धचा हि बृद्धिनों मा क्रुधः पुरुपर्धम । ( महाभारत शस्य ०६० । १३---१९५ )

भैया ! अपनी उन्नति छः प्रकारकी होती है-अपनी

वृद्धि, मित्रकी वृद्धि और मित्रके मित्रकी वृद्धि तथा राष्ट्रपक्षमें इसके विपरीत स्थिति अर्थात् हा हानि, रात्रुके मित्रकी हानि तथा रात्रुके नि मित्रकी हानि । अपनी और अपने मित्रकी यदि 💈 विपरीत परिस्थिति हो तो मन-ही-मन ग्ळानिका अः करना चाहिये और मित्रोंकी उस हानिके निवार लिये शीघ्र प्रयत्नशील होना चाहिये । शुद्ध पुरुपा



आश्रय लेनेवाले पाण्डव हमारे सहज मित्र हैं । बु के पुत्र होनेके कारण सर्वथा अपने हैं । रात्रुओंने इ साथ बहुत छल-कपट किया था। मैं समझता हूँ इस जगत्में अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना क्षत्रि ळिये धर्म ही है । पहले सभामें भीमसेनने यह प्रतिज्ञा की कि भैं महायुद्धमें अपनी गदासे दुर्योवनकी दं जाँघें तो इ डाव्हॅगा' । राष्ट्रओंको संताप देनेवाले वक्स जी ! महर्पि मैत्रेयने भी दुर्योधनको पहलेसे ही यह : दे रक्खा था कि 'भीमसेन अपनी गदासे तेरी दं जाँघें तोड़ डालेंगे'। अतः प्रलम्बहन्ता बलभद्रजी ! इसमें भीमसेनका कोई दोष नहीं देखता; इसलिये आप क्रोध न कीजिये। हमारा पाण्डवोंके साथ यौन-सम्बन्ध तो है ही, परस्पर सुख देनेवाले सौहार्दसे भी हमलोग वँघे हुए हैं। पुरुषप्रवर! इन पाण्डवोंकी वृद्धिसे हमारी भी वृद्धि है; अतः आप क्रोध न करें।

अरोपणो हि धर्मात्मा सततं धर्मवत्सलः। भवान प्रख्यायते लोके तसात संशाम्य मा क्रधः॥ प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च । आनण्यं यात वैरस्य प्रतिज्ञायाश्र पाण्डवः ॥ ( गतः पुरुषशार्द्छो हत्वा नैकृतिकं रणे । अधर्मी विद्यते नात्र यद भीमो हतवान रिप्रम् ॥ युद्धचन्तं समरे वीरं कुरुवृष्णियशस्करम्। अनेन कर्णः संदिष्टः पृष्ठतो धनुराच्छिनत् ॥ ततः संछिन्नधन्वानं विरथं पौरुषे स्थितम् । व्यायंधीकृत्य हतवान् सौभद्रमपलायिनम् ॥ जन्मप्रभृतिलुब्धश्च पापश्चैव दुरात्मवान् । निहतो भीमसेनेन दुईद्धिः कुलपांसनः॥ प्रतिज्ञां भीमसेनस्य त्रयोदशसमार्जिताम् । किमर्थं नाभिजानाति युद्धचमानोऽपि विश्वताम् ।। ऊर्ध्वमुत्क्रम्य वेगेन जिघांसन्तं वृकोदरः। बभञ्ज गदया चोरू न स्थाने न च मण्डले ॥) ( महाभारत शल्य॰ ६०। २४--२५ एवं दाक्षिणात्य पाठ )

भैया ! आप संसारमें क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरन्तर धर्मपर अनुप्रह रखनेवाले सत्पुरुषके रूपमें विदयात हैं;

अतः शान्त हो जाइये; क्रोध न कीजिये । समझ र्छाजिये कि कलियुग आ गया। पाण्डुपुत्र भीमसेनकी प्रतिज्ञा-पर भी ध्यान दीजिये । आज पाण्डुकुमार भीन वैर और प्रतिज्ञाके ऋणसे मुक्त हो जायँ । पुरुषसिंह भीम रण-भूमिमें कपटी दर्योधनको मारकर चले गये । उन्होंने जो अपने रात्रका वध किया है, इसमें कोई अधर्म नहीं है। इसी दुर्योघनने कर्गको आज्ञा दी थी, जिससे उसने कुरु और वृष्णि दोनों कुलोंके सुयशकी वृद्धि करनेवाले, युद्धपरायम, वीर अभिमन्युके धनुपको समराङ्गणमें पीछेसे आकर काट दिया था । इस प्रकार धनुष कट जाने और रथसे हीन हो जानेपर भी जो पुरुषार्थमें ही तत्पर था, रणभूमिमें पीठ न दिखानेवाले उस समद्राकुमार अभिमन्युको इसने निहत्या करके मार डाला था। यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि एवं पापी दुर्योधन जन्मसे ही लोभी तथा कुरुकुलका कलंक रहा है, जो भीमसेनके हाथसे मारा गया है। भीमसेनकी प्रतिज्ञा तेरह वर्षोंसे चल रही थी और सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुकी थी । युद्ध करते समय दुर्योधनने उसे याद क्यों नहीं रक्खा ? यह वेगसे ऊपर उछलकर भीमसेनको मार डालना चाहता था । उस अवस्थामें भीमने अपनी गदासे इसकी दोनों जाँघें तोड़ डाळी थीं । उस समय न तो यह किसी स्थानमें था और न मण्डलमें ही।

श्रीकृष्णके द्वारा समझाये जानेपर भी वलरामजीने भीमसेनके कार्यका समर्थन नहीं किया, विरोध ही किया। पर वे स्थपर सवार होकर द्वारकाकी ओर चल दिये।

### श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आक्षेपोंका उत्तर

दुर्योधनके गिर जानेपर पाण्डवरक्षके वीर दुर्योधनपर कटाक्ष करते हुए भीमसेनकी स्तुति करने लगे। उस समय भगवान् श्रीकृष्णने उन सबसे कहा—

सत्पुरुषोंकी सलाह न मानकर पाप करनेवाला पहले ही मर चुका

न न्याय्यं निहतं शत्रुं भूयो हन्तुं नराधिपाः ॥

असकृद् वाग्भिरुग्राभिनिंहतो होप मन्द्धीः । तदैवैप हतः पापो यदेव निरपत्रपः ॥ छुट्धः पापसहायश्च सुहृदां शासनातिगः । वहुशो विदुरद्रोणकृपगाङ्गेयसृंज्यः ॥ पाण्डभ्यः प्रार्थ्यमानोऽपि पित्र्यमंशं न दत्तवान् । नेप योग्योऽद्य मित्रं वा शत्रुर्वा पुरुपाधमः ॥

पराजित किया था, उसी पापसे तम रणभूमिमें मारे गये हो । जब पाण्डव शिकारके लिये तृणविन्द्वके आश्रमपर चले गये थे. उस समय पापी जयद्रथने वनके भीतर द्रौपदीको जो क्लेश पहुँचाया और पापात्मन ! तुम्हारे ही अपराधसे बहुत-से योद्धाओंने मिलकर यद्धस्थलमें जो अकेले बालक अभिमन्युका वध किया था, इन्हीं सब कारणोंसे आज तुम भी रणभूमिमें मारे गये हो। भीष्म पाण्डवोंके अनर्थकी इच्छा रखकर समरभूमिमें पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रोंके हितके लिये शिखण्डीने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष या अपराधकी बात नहीं है । आचार्य द्रोण तम्हारा प्रिय करनेकी इच्छासे अपने धर्मको पीछे करके असाध परुषोंके मार्गपर चल रहे थे; अतः युद्धस्थलमें धृष्टशुम्नने उनका वध किया है। विद्वान् सात्वतवंशी सात्यिकने अपनी सची प्रतिज्ञाका पालन करनेकी इच्छासे समराङ्गण-में अपने रात्रु महारथी भूरिश्रवाका वध किया था। राजन् ! समरभूमिमें युद्ध करते हुए पुरुषसिंह अर्जुन कभी किसी प्रकार भी कोई निन्दित कार्य नहीं करते हैं।

लब्धापि बहुराश्चिद्रं वीरवृत्तमनुस्सरन् । न जधान रणे कर्णं सैवं वोचः सुदुर्मते ॥ देवानां मतमाज्ञाय तेषां प्रियहितेष्सया । नार्जुनस्य महानागं मया व्यंसितमस्त्रजम् ॥ त्वं च भीष्मश्च कर्णश्च द्रोणो द्रौणिस्तथा कृपः । विराटनगरे तस्य आनृशंस्याच जीविताः ॥ स्मर पार्थस्य विकान्तं गन्धवेंयु कृतं तदा । अधर्मः कोऽत्र गान्धारे पाण्डवेर्यत् कृतंत्विय ॥ स्वचाहुबलमास्थाय स्वधर्मेण परंतपाः । जितवन्तो रणे वीरा पापोऽसि निधनं गतः ॥) यान्यकार्याणि चास्माकं कृतानीति प्रभाषसे ॥ वैगुण्येन तवात्यर्थं सर्वं हि तदनुष्टितम् । चृहस्पतेरुशनसो नोपदेशः श्रुतस्त्वया ॥ चृद्धा नोपासिताश्वव हितं वाक्यं न ते श्रुतम् । लोभेनातिबलेन त्वं रुष्णया च वशीकृतः ॥ कृतवानस्थकार्याणि विपाकस्तस्य भुज्यताम् । (महाभारत शल्य० ६१। दाक्षणात्य पाठः ४७—४९३)

दमते ! अर्जुनने वीरोचित सदाचारका विचार करके बहुत-से छिद्र ( प्रहार करनेके अवसर ) पाकर भी यद्धमें कर्णका वध नहीं किया है; अतः तुम उनके विषयमें ऐसी बात न कही । देवताओंका मत जानकर उनका प्रिय और हित करनेकी इच्छासे मैंने अर्जुनपर महानागास्त्रका प्रहार नहीं होने दिया; उसे विफल कर दिया । तुम, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराटनगरमें अर्जनकी दयालतासे ही जीवित बच गये। याद करो, अर्जुनके उस पराक्रमको, जो उन्होंने तुम्हारे लिये उन दिनों गन्धर्वोपर प्रकट किया था । गान्धारी-नन्दन ! पाण्डवोंने यहाँ तुम्हारे साथ जो वर्ताव किया है, उसमें कौन-सा अवर्म है ? रात्रुओंको संताप देनेवाले वीर पाण्डवोंने अपने बाह्रबलका आश्रय लेकर क्षत्रिय-धर्मके अनुसार विजय पायी है। तुन पापी हो, इसीलिये मारे गये हो । तुम जिन्हें हमारे किये हुए अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महान् दोपसे ही किये गये हैं । तुमने बृहस्पति और शुकाचार्यके नीति-सम्बन्धी उपदेशको नहीं सुना है, वड़े-बूढ़ोंकी उपासना नहीं की है और उनके हितकर वचन भी नहीं सुने हैं। तमने अत्यन्त प्रवल लोभ और तृष्णाके वशीभृत होकर न करने योग्य कार्य किये हैं; अतः उनका परिणाम अब तुम्हीं भोगो ।

### श्रीकृष्णका पाण्डवोंको समझाना

हुयोंधन आदिके इस प्रकार कौशलसे मारे जानेके कारण ोंको दीनचित्त एवं चिन्तामग्न देख मेघ और दुन्दुभिके गम्भीर घोष करनेवाले श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा—

ान् शत्रुको कूटनीतिका प्रयोग करके माया-कौशल-द्वारा वध करना योग्य है

व शक्योऽतिशीघास्त्रस्ते च सर्वे महारथाः ।

ग्रुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तुं युष्माभिराहवे ॥

प शक्यः कदाचित् तु हन्तुं धर्मेण पार्थिवः ।

वा भीष्मग्रुताः सर्वे महेष्वासा महारथाः ॥

ग्रामेकैरुपायस्तु मायायोगेन चासकृत् ।

तास्ते सर्व एवाजौ भवतां हितमिच्छता ॥

ग्रिद नैवंविधं जातु कुर्या जिक्षमहं रणे ।

हतो वो विजयो भ्यः कतो राज्यं कतो धनम् ॥

ते हि सर्वे महात्मानश्रत्वारोऽतिरथा स्ति ।

न शक्या धर्मतो हन्तुं लोकपालैरिप स्वयम् ॥

तथैवायं गदापाणिधित्राष्ट्रो गतक्कमः ।

न शक्यो धर्मतो हन्तुं कालेनापीह दण्डिना ॥

न च वो हिंद कर्तव्यं यदयं घातितो रिपुः ।

मिथ्यावध्यास्तथोपायैर्वहवः शत्रवोऽधिकाः ॥

( महाभारत शस्य० ६१ । ६१---६७ )

यह दुर्योधन अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक अस्न चलानेवाला ।; अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था और वे भीष्म, ग्रेण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे । उन्हें वेना माया-कौशलके धर्मानुकूल सरलतापूर्वक युद्धके तरा आपलोग नहीं मार सकते थे । यह राजा दुर्योधन अथवा वे भीष्म आदि सभी महाधनुर्धर महारथी कभी सरल धर्मयुद्धके द्वारा नहीं मारे जा सकते थे । आपलोगोंका हित चाहते हुए मैंने ही बार-बार

मायाका प्रयोग करके अनेक उपायोंके द्वारा युद्धश्रलमें उन सबका वध किया। यदि कदाचित् युद्धमें में इस प्रकार माया-कौशलपूर्ण कार्य नहीं करता तो फिर आपको विजय कैसे प्राप्त होती, राज्य कैसे हाथमें आता और धन कैसे मिल सकता था ! भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा—ये चारों महामना इस भूतलपर अतिरथींके रूपमें विख्यात थे। साक्षात् लोकपाल भी धर्मयुद्ध करके उन सबको नहीं मार सकते थे। यह गदाधारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन भी युद्धसे थकता नहीं था; इसे दण्डधारी काल भी धर्मानुकूल युद्धके द्वारा नहीं मार सकता था। इस प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके लिये तुम्हें अपने मनमें विचार नहीं करना चाहिये। वहुतेरे अधिक श्रामोंद्वारा मारनेके योग्य होते हैं।

पूर्वमं देवताओंने भी ऐसा ही किया था
पूर्वेरनुगतो मार्गो देवैरसुरघातिभिः।
सद्भिश्रानुगतः पन्थाः स सर्वेरनुगम्यते॥
कृतकृत्याश्च सायाह्ने निवासं रोचयामहे।
साश्चनागरथाः सर्वे विश्रमामो नराधिपाः॥
(महाभारत शल्य० ६१। ६८-६९)

असुरोंका विनाश करनेवाले पूर्ववर्ती देवताओंने इस मार्गका आश्रय लिया है। श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्गसे चले हैं, उसका सभी लोग अनुसरण करते हैं। अब इम-लोगोंका कार्य पूरा हो गया; अत: सायंकालके समय विश्राम करनेकी इच्ला हो रही है। राजाओ ! हम सब लोग घोड़े, हाथी एवं रथसहित विश्राम करें।

भगवान श्रीकृष्णका यह वचन मुनकर उस समय पाण्डवोंसहित समस्त पाञ्चाल अत्यन्त प्रसन्न हुए और सिंह-समुदायके समान दहाड़ने लगे।

### अर्जुनके रथके दग्ध होनेका कारण बताना तथा युधिष्टिरको बधाई देना

तदनन्तर पाण्डव कौरव-शिविरमं गये । कुरुराजके शिविरमं पहुँचकर रिथयोंमें श्रेष्ठ पाण्डव अपने रथोंसे तीचे उतरे । मरतश्रेष्ठ ! तत्रश्चात् रादा अर्जुनके प्रिय एवं हितमें तत्पर रहनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने गाण्डीवयारी अर्जुनसे कहा—'भरतवंशशिरोमणे ! तुम गाण्डीव धनुपको और इन दोनों वाणोंसे भरे हुए अक्षय तरकसोंको उतार लो । फिर स्वयं भी उत्तर जाओ । इसके वाद में उतहँगा । अनव ! ऐसा करनेमें ही तुम्हारी भलाई है ।' वीर पाण्डुपुत्र अर्जुनने भगवान्के आज्ञानुतार वह सब वैसे ही किया । तदनन्तर परम बुद्धिमान भरावान् श्रीकृष्ण योड़ोंकी वागडोर छोड़कर गाण्डीवधारी अर्जुनके रथसे स्वयं भी उतर पड़े । समस्त प्राणियोंके ईश्वर परमात्मा श्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीवधारी अर्जुनका ध्वजस्वरूप दिव्य वानर उस रथसे अन्तर्धान हो गया । इसके वाद अर्जुनका वह विशाल रथ, जो द्रोण और कर्णके दिव्यास्त्रोंद्वारा दग्धप्राय हो गया था, तुरंत ही आगसे प्रव्वल्ति हो उठा और



ोड़ोंसहित मस्म होकर भूनिपर गिर पड़ा । उस रथको । स्मीभृत हुआ देख समस्त पाण्डव आश्चर्यचिकत हो उठे और र्जुनने भी हाथ जोड़कर भगवान्के चरणोंमें बारंबार प्रणाम एके प्रेमपूर्वक पूछा—'गोविन्द ! यह रथ अकस्मात् कैंसे अगया ? यह कैसी महान आश्चर्यकी बात हो गयी ? शबाहो ! यदि आप सुनने योग्य समझें, तो इसका रहस्य । बतावें ।

रथ आदि पहले ही दग्ध हो चुके थे वासदेव उवाच

अस्रेवेह्निभेदेंग्धः प्रविभागमर्जन '
मदिधिष्ठितत्वात् समरे न विशीर्णः परंतप ।
इदानीं तु विशीर्णोऽयं दग्धो ब्रह्मास्रतेजसा ।
मया विश्वक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कृतकर्मणि ।
दिष्ट्या जयसि कौन्तेय दिष्ट्या ते शक्त्वो जिताः।
दिष्ट्या गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः ॥
त्वं चापि कुशली राजन् याद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ।
मुक्ता वीरक्षयादस्मात् संग्रामानिहतदिपः ॥
(महाभारत शन्य० ६२ । १८-१९, २१-२२

श्रीकृष्णने कहा—रातुओंको संताप देनेवाले अर्जुन
यह रथ नानाप्रकारके अर्लोहारा पहले ही दग्य ह
चुका था; परंतु मेरे बैठे रहनेक कारण समराहणां
भस्म होकर गिर न सका । कुन्तीनन्दन ! आज जन् तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो, तव मेने इसे छोड़ दिया है; इसिलये पहलेसे ही ब्रह्माकके तेनके दग्ध हुआ यह रथ इस समय बिखरकर गिर पड़ा है। कुन्तीनन्दन ! सीभाग्यसे आपकी विजय हुई और सारे रात्रु परास्त हो गये। राजन्! गण्डीवधारी अर्जुन, पाण्डुकुमार भीमसेन, आप और मादीपुत्र पाण्डुनन्दन नकुल-सहदेव—ये सब-के-सब सकुराल हें तथा जहीं वीरोंका विनाश हुआ और तुम्हारे सारे राह्य काल्के गालमें चले गये, उस घोर संप्रामसे तुमलोग जीवित बच गये, यह बड़े सीभाग्यकी बात है।

श्चित्रमुत्तरकालानि कुरु कार्याणि भारत । उपायातमुपप्रव्यं सह गण्डीवथन्वना ॥ आनीय मधुपर्वं मां यत् पुरा त्वमवाचथाः । एप आता सखा चैव तव रूप्ण धनंजयः ॥ श्चितच्यो महावाहो सर्वास्तापित्स्वित प्रभो ।

व चैवं ब्रुवाणस्य तथेत्येवाहमहुवस् ।।

त सच्यसाची गुप्तस्ते विजयी च जनेश्वर ।

प्रातृभिः सह राजेन्द्र शूरः सत्यपराक्रमः ।।

पुक्तो वीरक्षयादसात् संग्रामाछोमहर्पणात् ।

(महाभारत शस्य॰ ६२ । २३—२६ ।

भरतनन्दन ! अब आगे समयातुसार जो कार्य ति हो उसे शीघ्र कर डालिये । पहले गाण्डीवधारी र्जुनके साथ जब मैं उपप्ठव्य नगरमें आया था, उस त्मय मेरे लिये मधुपर्क अर्पित करके आपने मुझसे यह ति कही थी कि 'श्रीकृष्ण ! यह अर्जुन तुम्हारा भाई शौर सखा है । प्रभो ! महाबाहो ! तुम्हें इसकी सब शापत्तियोंसे रक्षा करनी चाहिये ।' आपने जब ऐसा कहा, तब मैंने 'तयास्तु' कहकर वह आज्ञा खीकार कर ली थी। जनेश्वर! राजेन्द्र! आएका वह स्र्वीर, सत्यपराक्रमी भाई सन्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा सुरिवत रहकर विजयी हुआ है तथा वीरोंका विनाश करनेवाले इस रोमाञ्चकारी संग्रामसे भाइयोंसहित जीवित बच गया है।

महाराज ! श्रीकृष्णके ऐसा कहने तर धर्मराज गुिधियरे कार्य शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे उनसे इस प्रकार बोले—'रानुमर्दन श्रीकृष्ण ! द्रोणाचार्य और कर्णने जिस ब्रजास्त्रका प्रयोग किया था, उसे आपके मिया दूसरा कीन सह सकता था! साक्षात् वन्नधारी इन्द्र भी उसका आयात नहीं सह एकते थे। आपकी ही कृपासे संशतकगण परास्त हुए हैं । कुन्ती-कुमार अर्जुनने उस महासमरमें जो कभी पीठ नहीं दिलायी है, वह भी आपके ही अनुग्रहका फल है । उपस्त्रत्य नगरमें सहिं श्रीकृष्ण हैं आपको ही कृत्राहका पल है । उपस्त्रत्य नगरमें सहिं श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है ।

# श्रीकृष्णका हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारीको समझाकर उनका क्षोभ शान्त करना

दुर्योधनके मारे जानेकी बात सुनकर 'तपिस्वनी गान्धारी देवी पाण्डवोंको अपनी शापामिसे जला देंगी,' यह अय युधिष्ठिरके सामने मूर्तिमान् हो उठा । उन्होंने श्रीकृष्णको हस्तिनापुर मेजा । वहाँ जाकर श्रीकृष्णने धृतराष्ट्र और गान्धारीके समक्ष इस प्रकार कहा—

न तेऽस्त्यनिदितं किंचिद् इद्ध्य तव भारत । कालस्य च यथाइनं तत् ते सुविदितं प्रभो ।। यतितं पाण्डवैः सर्वेस्तव चित्तानुरोधिभिः। कथं कुलक्षयो न स्थात् तथा क्षत्रस्य भारत ।। भ्रातृभिः समयं कृत्वा क्षान्तवान् धर्मवत्सलः। धृतच्छलजितैः गुद्धैर्वनवासो ह्यपागतः।। (महाभारत शल्य० ६३। ४०—४२)

भारत ! आप वृद्ध पुरुष हैं; अतः कालके द्वारा जो कुछ भी संघटित हुआ और हो रहा है, वह कुछ भी आपसे अज्ञात नहीं है । प्रभो ! आपको सब कुछ भणी तरह विदित है । भारत ! समस्त पाण्डव सदारे ही आपकी इच्छाके अनुसार वर्ताय करनेवाले हैं। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह हमारे कुलका तथा क्षत्रियसमृहका विनाश न हो। धर्मवरसल युधिष्ठिरने अपने भाइयोंके साथ नियत समयकी प्रतीक्षा करते हुए सारा कष्ट चुपचाप सहन किया था। पाण्डव शुद्ध भावसे आपके पास आये थे तो भी उन्हों कपटपूर्वक जूएमें हराकर वनवास दिया गया।

अज्ञातवासचर्या च नानावेषसपावृतैः। अन्ये च बहनः क्लेशात् त्वशक्तिरिय सर्वदा ॥ मया च स्वयमागम्य युद्धकाल उपस्थिते। सर्वलोकस्य सांनिष्ये ग्रामास्त्वं पश्च याचितः॥ त्वया कालोपसृष्टेन लोभतो नापवर्जिताः। तवापराधान्तृपते सर्वे क्षत्रं क्षयं गतम्॥ भीष्मेण सोमदत्तेन बाह्यीकेन कृपेण च। द्रोणेन च सपुत्रेण चिद्दुरेण च धीमता॥

याचितम्त्वं शमं नित्यं न च तत् कृतवानिस । कालोपहृतिचत्ता हि सर्वे गुद्धन्ति भारत ॥ यथा मृढो भवान् पूर्वमिक्षक्यें समुद्यते । किमन्यत् कालयोगाद्धि दिष्टमेव परायणम् ॥ मा च दोपान् महाप्राज्ञ पाण्डवेषु निवेशय । अल्पोऽप्यतिक्रमो नास्ति पाण्डवानां महात्मनाम्॥ धर्मतो न्यायतञ्चेव स्नेहतश्च परंतप । एतत् सर्वे तु विज्ञाय ह्यात्मदोषकृतं फलम् ॥ अस्रयां पाण्डपुत्रेषु न भवान् कर्तुमहिति ।

पाण्डवोंने नाना प्रकारके वेपोंमें अपनेको विपाकर अज्ञातवासका कप्ट भोगा । इसके सिवा और भी बहुत-से लेश उन्हें असमर्थ पुरुषोंके समान सदा सहन करने हे हैं। जब यद्भका अवसर उपस्थित हुआ, उस समय ति स्वयं आकर ज्ञान्ति स्थापित करनेके लिये सब गेगोंके सामने आपसे केवल पाँच गाँव माँगे थे: परंत जलसे प्रेरित हो आपने लोभवश वे पाँच गाँव भी नहीं रंथे । नरेश्वर ! आपके अपराधसे समस्त क्षत्रियोंका ांनाश हो गया । भीष्म, सोमदत्त, बाह्वीक, कृपाचार्य, ोणाचार्य, अश्वत्यामा और बुद्धिमान् विदुरजीने भी दा आपसे शान्तिके लिये याचना की थी; परंत गपने वह कार्य नहीं किया । भारत ! जिनका चित्त ालके प्रभावसे दूषित हो जाता है, वे सब लोग मोहमें ड़ जाते हैं। जैसे कि पहले युद्धकी तैयारीके समय गपकी भी बुद्धि मोहित हो गयी थी । इसे काल्योगके वा और क्या कहा जा सकता है ? भाग्य ही सबसे ड़ा आश्रय है । महाप्राज्ञ ! आप पाण्डवोंपर दोषारोपण कीजियेगा । परंतप ! धर्म, न्याय और स्नेहकी दृष्टिसे हात्मा पाण्डवोंका इसमें थोड़ा-सा भी अपराध नहीं । यह सब अपने ही अपराधोंका फल है, ऐसा ानकर आपको पाण्डचोंके प्रति दोषदृष्टि नहीं करनी हिये।

कुलं वंदाश्व पिण्डाश्च यच्च पुत्रकृतं फलम् ॥ गान्धार्यास्तव वै नाथ पाण्डवेषु प्रतिष्ठितम् । त्वं चैव कुरुशार्द्रल गान्धारी च यशस्त्रिनी ॥ मा शुचो नरशार्द्छ पाण्डवान् प्रति किल्बिषम् । एतत् सर्वमनुष्याय आत्मनश्च न्यतिक्रमम् ॥ शिवेन पाण्डवान् पाहि नमस्ते भरतर्षभ । जानासि च महाबाहो धर्मराजस्य या त्विय ।। भक्तिर्भरतशार्द्ल स्नेहश्चापि स्वभावतः । एतच कदनं कृत्वा शत्रृणामपकारिणाम् ॥ दह्यते स दिवा रात्रौ न च शर्माधिगच्छति । त्वां चैव नरशार्द्छ गान्धारीं च यशस्त्रिनीम् ॥ स शोचन नरशार्दलः शान्ति नैवाधिगच्छति । हिया च परयाऽऽविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति ॥ पुत्रशोकाभिसंतप्तं बुद्धिन्याकुलितेन्द्रियम् । ( महाभारत शल्य० ६३ । ५१--५७३ )

अब तो आपका कुल और वंश पाण्डवोंसे ही चलने-वाला है। नाथ! आपको और गान्धारीदेवीको पिण्डा-पानी तथा पत्रसे प्राप्त होनेवाला सारा फल पाण्डवोंसे ही मिलनेवाला है। उन्हींपर यह सब कुछ अवलिवत है । कुरुप्रवर ! पुरुषसिंह ! आप और यशस्त्री गान्वारीदेवी कभी पाण्डवोंकी बुराई करनेकी बात न सोचें। भरत-श्रेष्ठ ! इन सब बातोंका तथा अपने अपराधोंका चिन्तन करके आप पाण्डवोंके प्रति कल्याण-भावना रखते हुए उनकी रक्षा करें । आपको नमस्कार है ! महावाहो ! भरतवंशके सिंह ! आप जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिरके मनमें आपके प्रति कितनी भक्ति और कितना खाभाविक स्नेह है ! अपने अपराधी रात्रुओंका ही यह संहार करके वे दिन-रात शोककी आगमें जल रहे हैं, कभी चैन नहीं पाते हैं । पुरुषसिंह ! आप और यशखिनी गान्धारी-देवीके लिये निरन्तर शोक करते हुए नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरको शान्ति नहीं मिल रही है । आप पुत्रशोकसे सर्वथा संतर । आपकी बुद्धि और इन्द्रियाँ शोकसे न्याकुछ 🕻 ।

ऐसी दशामें वे अत्यन्त लिजत होनेके कारण आपके सामने नहीं आ रहे हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार शोकनाशक, सान्वनाप्रद, शान्तिदायक तथा पाण्डवोंके प्रति आत्मीयता एवं सहानुभ्तिका उदय करनेवाली वार्ते कहकर फिर शोकसे दुर्वल हुई गान्वारीदेवीसे यह उत्तम वचन बोले—

सौबलेयि निवोध त्वं यत् त्वां वक्ष्यामि तच्छृणु ॥
त्वत्समा नास्ति लोकेऽसिन्ध्य सीमन्तिनी गुभे ।
जानासि च यथा राज्ञि सभायां मम संनिधौ ॥
धर्मार्थसहितं वाक्यग्रुभयोः पक्षयोहितम् ॥
उक्तयत्यसि कल्याणि न च ते तनयैः कृतम् ॥
दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जयार्थी पहषं वचः ।
प्रणु मूढ वचो मद्यं यतो धर्मसतो जयः ॥
तदिदं समनुप्राप्तं तत्र वाक्यं नृपात्मजे ।
एवं विदित्वा कल्याणि मा स्म शोके मनः कृथाः॥
पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धिः कदाचन ।
शक्ता चासि महाभागे पृथिवीं सचराचराम् ॥
चक्षुपा क्रोधदीप्तेन निर्देग्धुं तपसो बलात् ।
(महाभारत शस्य० ६३ । ५९—६४३)

सुबलनिद्नि ! में तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसे घ्यान देकर सुनो और समझो । शुमे ! इस संसारमें तुम्हारी-जैसी तपोबलसम्पन्ना स्त्री दूसरी कोई नहीं है । रानी ! तुम्हें याद होगा, उस दिन समामें मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षोंका हित करनेवाला धर्म और अर्थ-

युक्त वचन कहा था; किंतु कल्याणि ! तुम्हारे पुत्रोंने उसे नहीं माना । तुमने विजयकी अभिलाषा रखनेवाले दुर्योधनको सम्बोधित करके उससे बड़ी रखाईके साथ कहा था—'ओ मृढ़ ! मेरी वात सुन ले, जहाँ धर्म होता है, उसी पक्षकी जीत होती है।' कल्याणमयी राजकुमारी ! तुम्हारी बही बात आज सत्य हुई है, ऐसा समझकर तुम मनमें शोक न करो । पाण्डवोंके विनाशका विचार तुम्हारे मनमें कभी नहीं आना चाहिये । महाभागे ! तुम अपनी तपत्याके बलसे क्रोधमरी दृष्टिद्वारा चराचर प्राणियोंसहित सम्ची पृथ्वीको भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती हो ।

भगवान् श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गान्धारीने कहा— 'महाबाहु केशव! तुम जैसा कहते हो, वह विल्कुल ठीक है। अवतक मेरे मनमें बड़ी व्यथाएँ थीं और उन व्यथाओं की आगसे दग्ध होनेके कारण मेरी वुद्धि विचलित हो गयी थी (अतः मैं पाण्डवोंके अनिष्टकी वात सोचने लगी थी); परंतु जनादंन! इस समय तुम्हारी वात सुनकर मेरी बुद्धि स्थिर हो गयी है—कोधका आवेश उतर गया है। मनुष्योंमें श्रेष्ठ केशव! ये राजा अन्धे और बूढ़े हैं तथा इनके सभी पुत्र मारे गये हैं। अब समस्त बीर पाण्डवोंके साथ तुम्हों इनके आश्रयदाता हो?। इतनी वात कहकर पुत्रशोकसे संतम हुई गान्धारीदेवी अपने मुलको ऑचलसे दककर फूट-फूटकर रोने लगीं। तब महाबाहु भगवान् केशवने शोकसे दुर्बल हुई गान्धारीको कितने ही कारण बताकर युक्तियुक्त बचनोंद्वारा आश्रासन दिया—धीरज बँधाया।

### श्रीकृष्णके द्वारा अखत्थामाको ज्ञाप

दुर्योधनके मारे जानेपर अश्वत्थामा रातमें उससे मिला और पाञ्चालोंके वधकी प्रतिज्ञा करके कृपाचार्य और कृतवर्मा-के साथ वनमें कुछ कालतक टहरा। फिर उसने शिविर-रक्षक शंकरजीकी आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया और उनकी आज्ञा ले पाण्डचोंके शिविरमें पैर रक्ला। वहाँ सब वीर सीये हुए थे। पाण्डव बाहर थे। अश्वत्थामाने सीते समय ही बारी-वारीसे आजमण करके धृष्टगुम्न आदि पामालों तथा सीपदीके पाँचों पुगांका संदार कर हाला।

जो योद्धा शिविरसे वाहर भागे, वे क्रुपाचार्य और कृतवर्मा-द्वारा मारे गये। यह दारुण समाचार सुनकर पाण्डव द्रीपदीके साथ दुःखमग्न हो विलाप करने लगे। द्रीपदीकी प्रेरणांसे भीमसेनने अश्वत्थामाका पीला किया। श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन भी उनकी रक्षाके लिये पीले-पीले गये। उन्हें आते देख अश्वत्थामाने सींकके वाणद्वारा ब्रह्माक्रका प्रयोग किया। बदलेमें अर्जुनने भी उसका प्रयोग किया। इसी समय वेदव्यास और नारतजी वहाँ आ गये। व्यास्की- की आरासे अर्जुनने अपने अस्त्रको सनेट लिया। परंतु अभरमामाने उसे पाण्डवीकी संततिपर चलाया। उस समय भीक्रणने कहा—

अमोधः परमास्रस्य पातस्तस्य भविष्यति ।

स तु गर्भो मृतो जातो दीर्धमासुरवाप्स्यति ।।

त्वां तु कापुरुपं पापं विदुः सर्वं मनीपिणः ।

असक्रत्पापकर्माणं वालजीवितधातकम् ॥

तसान्तमस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्तुहि ।

त्रीणि वर्षसहसाणि चरिष्यसि महीमिमाम् ॥

अप्राप्तुवन् कचित् काश्चित् संविदं जातु केनचित्

निर्जनानसहायस्त्यं देशान् प्रविचरिष्यसि ॥

भवित्री न हि ते श्चद्र जनमध्येषु संस्थितिः ।

प्यशोणितगन्धी च दुर्गकान्तारसंश्रयः ॥

विचरिष्यसि पापात्मन् सर्वन्याधिसमन्वितः ।

(महाभारत सौतिक ० १६ । ८—१२ई )

शीमगवान् वोले—द्रोणकुमार ! उस दिन्य अस्न-का प्रहार तो अमोघ ही होगा । अतः उत्तराका वह गर्भ मरा हुआ ही पैदा होगा; परंतु फिर उसे छंबी आयु प्राप्त हो जायगी । तुझे अवश्य सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी,



बारंबार पापकर्म करनेवाला और वालहत्यारा समझते हैं। इसलिये त् इस पाप-कर्मका फल प्राप्त कर ले। आजसे तीन हजार वर्षोतक त् इस पृथ्वीपर मटकता फिरेगा। तुझे कमी, कहीं और किसीके साथ भी वातचीत करनेका सुख नहीं मिल सकेगा। तू अकेला ही निर्जन स्थानोंमें मटकता रहेगा। ओ नीच। तू जनसमुदायमें नहीं ठहर सकेगा। तेरे शरीरसे पीव और लोहूकी दुर्गन्ध निकलती रहेगी; अत: तुझे दुर्गम स्थानोंका ही आश्रय लेना पड़ेगा। पापात्मन्! तू सभी रोगोंसे पीड़ित होकर इधर-उधर मारा-मारा फिरेगा।

वयं गाप्य परिक्षित् तु वेदवतमवाप्य च ॥

कृपाच्छारद्वताच्छ्रः सर्वाद्धाण्युपपत्स्यते ।

विदित्वा परमाह्माणि क्षत्रधर्मवते स्थितः ॥

पृष्टं वर्षाणि धर्मात्मा वसुधां पालयिष्यति ।

इतथोध्यं महाबाहुः कुरुराजो भविष्यति ॥

परिक्षिन्नाम नृपतिर्मिपतस्ते सुदुर्मते ।

अहं तं जीवयिष्यामि दग्यं शस्त्रायितेजसा ।

पत्रय मे तपसो वीयं सत्यस्य च नराधम ॥

(महाभारत सौतिकः १६ । १३—१६)

(उत्तरापुत्र) परिक्षित् दीर्घ आयु प्राप्त करके ब्रह्मचर्यका पालन एवं वेदाध्ययन-ब्रत धारण करेगा और वह श्रूखीर बालक शरद्धान्के पुत्र कृपाचार्यसे ही सम्पूर्ण अक-शखोंका ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम अखोंका ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय-धर्ममें स्थित हो वह साट वर्यातक इस पृथ्वीका पालन करेगा। दुर्मते। तेरे देखते-देखते ही महावाहु कुरुराज परिक्षित् ही इस भूमण्डल-का समाट होगा। नराधम! तेरी शखानिक तेजसे द्रम्य हुए उस वालकको में जीवित कर दूँगा। उस समय तू मेरे तप और सत्यका प्रभाव देख लेना।

व्यासजीने भी इस कथनका अनुमोदन किया। अध्यामा अपने मस्तककी मणि देकर वनको चला गया।

# श्रीकृष्णद्वारा भीष्मका चिन्तन एवं उनकी प्रशंसा

राज्य-प्राप्तिके पश्चात् युधिष्ठिरने समस्त गुरुजनोंका यथोचित समादर किया । इसके बाद वे भगवान् श्रीकृष्णके पास आये और कृतज्ञताज्ञापनपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे । उस समय भगवान् श्रीकृष्ण ध्यानमग्न हो काष्ठकी भाँति अविचल भावसे वैठे थे । उन्होंने युधिष्ठिरकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया । थोड़ी देर वाद जब वे ध्यानसे विरत हुए, तब युधिष्ठिरके पूछनेपर इस प्रकार बोले—



भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिये मैं भी मनसे उनके पास चला गया था

वासुदेव उवाच

शरतल्पगतो भीष्मः शाम्यनित्र हुताशनः। मां ध्याति पुरुपव्याघ्रस्ततो मे तद्गतं मनः।। यस्य ज्यातलनिर्घोषं विस्फूजितमिवाशनेः। न सेहे देवराजोऽपि तमसि मनसा गतः॥ येनाभिजित्य तरसा समस्तं राजमण्डलम्। ऊढास्तिस्रस्तु ताः कन्यास्तमसि मनसा गतः॥ त्रयोविंशतिरात्रं यो योधयामास भागवम्। न च रामेण निस्तीर्णस्तमसि मनसा गतः॥ एकीकृत्येन्द्रियग्रामं मनः संयम्य मेधया।

भीकृ व व वं ५२--

उधर भीष्मजी भीष्मस्तवराज पढकर भगवान श्रीकृष्णका स्तवन कर रहे थे। इधर श्रीकृष्ण युधिष्टिर आदिको साथ लेकर विशाल रथोंद्वारा करुक्षेत्रकी ओर बढ़े। मार्गमें 'राम-हृद' नामसे प्रसिद्ध पाँच सरोवर प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर परशुरामजीकी चर्चा छिड गयी और युधिष्ठिरके भगवान श्रीकृणासे प्रकृतेपर पहले परश्ररामजीने इक्कीस बार यह पृथ्वी क्षत्रियोंसे सूनी कर दी थी-इसका कारण आदि वताया । धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे वार्तालाप करते हुए यहुकुलतिलक महात्मा श्रीकृष्ण उस रथके द्वारा भगवान सूर्यके समान सम्पूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैलाते हुए शीष्रवापुर्वक आगे बढते चले गये। युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण उस स्थानपर जा पहुँचे, नहाँ प्रभाव-शाली गङ्गानन्दन भीष्म बाणशय्यापर सोये हुए थे। उन्होंने देखा कि भीष्मजी शरशय्यापर सो रहे हैं और अपनी किरणोंसे घिरे हुए सायंकालिक सूर्यके समान प्रकाशित होते हैं। जैसे देवता इन्द्रकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार बहत-से महर्षि ओववती नदीके तटपर परम धर्ममय स्थानमें उनके पास बैठे हुए थे। श्रीकृष्ण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, अन्य चारों पाण्डव तथा इपाचार्य आदि सब लोग दूरसे ही उन्हें देखकर अपने-अपने रथसे उतर गये और चञ्चल मनको कानू में करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंको एकाग्र कर वहाँ बैठे हए महामनियोंकी सेवामें उपस्थित हए । श्रीकृष्ण, सात्यिक तथा



अन्य राजाओंने व्यास आदि महर्षियोंको प्रणाम करके गङ्गानन्दन भीष्मको मस्तक श्रुकाया । तदनन्तर वे सभी यदुवंशी और कौरव नरश्रेष्ठ बूदे गङ्गानन्दन भीष्मजीका दर्शन करके उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये । इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने मन-ही-मन कुछ दुवी हो बुझती हुई आगके समान दिखायी देनेवाले गङ्गानन्दन भीष्मको सुनाकर इस प्रकार कहा—

किचिन्हानानि सर्वाणि प्रसन्तानि यथा पुर( । किचिन व्याकुला चैन वृद्धिस्ते वदतां वर ॥ शराभिवातदुःलात् ते किचिद् गात्रं न दृयते । मानसादिष दुःखाद्धि शारीरं वलनत्तरम् ॥ (महाभारत शान्ति । राज ५०। १३-१४)

वक्ताओं में श्रेष्ठ मीण्मजी ! क्या आपकी सारी ज्ञानेन्द्रियाँ पहलेकी भाँति प्रसन्न हैं ? आपकी बुद्धि व्याकुल तो नहीं हुई है ? आपको वाणोंकी चोट सहनेका जो कष्ट उठाना पड़ा है, उससे आपके शरीरमें विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही है ? क्योंकि मानसिक दु:खसे शारीरिक दु:ख अधिक प्रवल होता है—उसे सहना कठिन हो जाता है।

वरदानात् पितुः कामं छन्दमृत्युरसि प्रभो । शान्तनोर्धर्मनित्यस्य न त्वेतन्मम कारणम् ॥ सुद्धक्षमोऽपि तु देहे वै शल्यो जनयते रुजम् । चरसंघातैश्रितस्य तव पार्थिन ॥ किं पुनः कामं नैतत् तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाष्ययौ । उपदेव्हं भनान्यक्तो देवानामपि भारत ॥ यच भूतं भनिष्यं च भवच पुरुपर्वभ । सर्वे तज्ज्ञानदृद्ध्य तत्र भीष्म प्रतिष्ठितस् ॥ संहारक्येव भूतानां धर्मस्य च फलोदयः। विदितस्ते महाप्राज्ञ त्वं हि धर्ममयो निधिः॥ त्वां हि राज्ये स्थितं स्फीते समग्राङ्गभरोगिणम् । स्त्रीसहस्त्रैः पारेवृतं पच्यामीवोध्वरेतसम्।। ऋते शान्तनवाद् भीष्मात् त्रिषु लोकेषु पार्थिव। सत्यथर्मान्सहाबीर्घाच्छ्राद् धर्मेकतत्परात् ॥ शरसंस्तरशायिनः। **मृ**त्युमाचार्य तपसा निसर्गप्रभनं किंचिल च तातानुग्रश्रुम ॥

( महाभारत ज्ञान्ति ॰ राज ॰ ५० । १५—२२ )
 प्रमो ! आपने निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले
 पिता शान्तनुके वस्दानसे मृत्युको अपने अधीन कर
 लिया है । जब आपकी इच्छा हो तभी मृत्यु हो सकती

है, अन्यथा नहीं । यह आपके पिताके वरदानका ही प्रभाव है, मेरा नहीं । राजन् ! यदि शरीरमें कोई महीन-से-महीन भी काँटा गड़ जाय तो वह भारी वेदना वेदा करता है; फिर जो वाणोंके समृहसे चुन दिया गया है, उस आपके शरीरकी पीड़ाके विषयमें तो कहना ही क्या है ? भरतनन्दन ! अवस्य ही आपके सामने यह कहना उचित न होगा कि 'सभी प्राणियोंके जन्म और मरण प्रारब्धके अनुसार नियत हैं । अतः आपको दैवका विधान समझकर अपने मनमें कोई दु:ख नहीं मानना चाहिये।' आपको कोई क्या उपदेश देगा ! आए तो देवताओंको भी उपदेश देनेमें समर्थ हैं। पुरुषप्रवर भीष्म ! आप ज्ञानमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं। आपकी बुद्धिमें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ प्रतिष्ठित है । महामते ! प्राणियोंका संहार कव होता है ! धर्मका क्या फल है ! और उसका उदय कब होता है ! ये सारी वातें आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप धर्मके प्रचुर भण्डार हैं । आप एक समृद्धिशाली राज्यके अधिकारी थे; आपके सम्पूर्ण अङ्ग ठीक थे, किसी अङ्गमें कोई न्यूनता नहीं थी; आपको कोई रोग भी नहीं था और आप हजारों खियोंके बीचमें रहते थे; तो भी मैं आपको ऊर्व्वरेता (अखण्ड ब्रह्मचर्यसे सम्पन ) ही देखता हूँ । तात ! पृथ्वीनाथ ! मैंने तीनों छोकोंमें सत्यवादी, एकमात्र धर्ममें तत्पर, शूरवीर, महापराक्रमी तथा वाणशय्यापर शयन करनेवाले आप शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे किसी ऐसे प्राणीको ऐसा नहीं सुना है, जिसने शरीरके लिये खभावसिद्ध मृत्यको अपनी तपस्यासे रोक दिया हो।

सत्ये तपिस दाने च यज्ञाधिकरणे तथा। धनुर्वेदे च बेदे च नीत्यां चैयानुरक्षणे ॥ अनृशंसं शुचिं दान्तं सर्वभ्तहिते रतम्। महारथं त्यत्सदशं न कंचिदनुशुश्रम॥ त्वं हि देवान् सगन्धर्वानसुरान् यक्षराक्षसान्। शक्तस्त्वेकरथेनेव विजेतुं नात्र संशयः ॥
स त्वं भीष्म महाबाहो वस्नां वासवोपमः ।
नित्यं विष्ठैः समाख्यातो नत्रमोऽनवमो गुणैः ॥
अहं च त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम ।
तिद्देशेष्विप विख्यातस्त्वं शक्त्या पुरुषोत्तमः ॥
मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न दृष्टो न च मे श्रुतः ।
भवतो वा गुणैर्युक्तः पृथिव्यां पुरुषः कचित् ॥
त्वं हि सर्वगुणै राजन् देवानप्यतिरिच्यसे ।
तपसा हि भवाञ्छक्तः सृष्टुं लोकांश्रराचरान् ॥
किं पुनश्रात्मनो लोकानुत्तमानुत्तमेर्गुणैः ।
तदस्य तप्यमानस्य ज्ञातीनां संक्षयेन वै ॥
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य शोकं भीष्म व्यपानुद ।

• (महाभारत शान्ति । राजन् ५० । २३—३० है )

सत्य, तप, दान और यज्ञके अनुष्ठानमें, वेद, धनुर्वेद तथा नीतिशास्त्रके ज्ञानमें, प्रजाके पालनमें कोमलतापूर्ण बर्ताव, बाहर-भीतरकी शुद्धि, मन और इन्द्रियोंके संयम तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितसाधनमें आपके समान मैंने दूसरे किसी महारथीको नहीं सुना है। आप सम्पूर्ण देवता, गन्वर्व, असुर, यक्ष और राक्षसों-को एकमात्र रथके द्वारा ही जीत सकते थे, इसमें संशय नहीं है। महावाही भीष्म! आप वसुओंमें वासव ( इन्द्र- ) के समान हैं । ब्राह्मणोंने सदा आपको आठ वसुओंके अंशसे उत्पन्न नवम वसु बताया है। आपके समान गुणोंमें कोई नहीं है। पुरुषप्रवर ! आप कैसे हैं और क्या हैं, यह मैं जानता हूँ। आप पुरुपोंमें उत्तम और अपनी शक्तिके लिये देवताओं में भी विख्यात हैं। नरेन्द्र! मनुष्योंमें आपके समान गुणोंसे युक्त पुरुष इस पृथ्वीपर न तो मैंने कहीं देखा है और न सुना ही है। राजन् ! आप अपने सम्पूर्ण गुणोंके द्वारा तो देवताओंसे भी वदकर हैं तथा तपस्याके द्वारा चराचर छोकोंकी भी सृष्टि कर सकते हैं। फिर अपने लिये उत्तम गुणसम्पन्न लोकोंकी सृष्टि करना आपके

लिये कौन वड़ी बात है ? अतः भीष्मजी ! आपसे यह निवेदन है कि ये ज्येष्ठ पाण्डव अपने कुटुम्बीजनोंके वयसे बहुत संतप्त हो रहे हैं। आप इनका शोक दूर करें।

ये हि धर्माः समाख्याताश्चातुर्वर्ण्यस्य भारत ॥ चातुराश्रम्यसंयुक्ताः सर्वे ते विदितास्तव। चात्रविंद्ये च ये प्रोक्ताश्चातुर्होत्रे च भारत ॥ योगे सांख्ये च नियता ये च धर्माः सनातनाः। चातुर्वर्ण्यस्य यश्चोक्तो धर्मो न सा विरुध्यते ॥ सेव्यमानः सवैयाख्यो गाङ्गेय विदितस्तव। प्रतिलोमप्रस्तानां वर्णानां चैव यः स्पृतः ॥ देशजातिकुलानां च जानीषे धर्मलक्षणम्। वेदोक्तो यश्र शिष्टोक्तः सदैव विदितस्तव ॥ इतिहासप्रराणार्थाः कात्स्न्येन विदितास्तव। धर्मशास्त्रं च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम् ॥ ये च केचन लोकेऽसिन्नर्थाः संशयकारकाः। तेषां छेता नास्ति लोके त्वदन्यः प्रहपर्षभ ॥ मनःसम्रात्थतं पाण्डवेयस्य स च्यपकर्ष मेधया। तरेन्द्र शोकं **ह्यत्तमबुद्धिविस्तरा** भवद्विधा शान्तये ॥ नरस्य विम्रह्ममानस्य ( महाभारत शान्ति । राज० ५०। ३१--३८)

भारत ! शास्त्रोंमें चारों वर्णों और आश्रमोंके लिये जो-जो धर्म बताये गये हैं, वे सब आपको निदित हैं। चारों विद्याओं में जिन धर्मीका प्रतिपादन किया गया है तथा चारों होताओंके जो कर्तव्य वताये गये हैं. वे भी आपको ज्ञात हैं। गङ्गानन्दन! योग और सांख्यमें जो सनातन धर्म नियत हैं तथा चारों वर्णीके छिये जो अविरोधी धर्म बताया गया है, जिसका सभी लोग सेवन करते हैं, वह सव आपको व्याख्यासहित ज्ञात है। विलोम-क्रमसे उत्पन्न हुए वर्णसंकरोंका जो धर्म है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं । देश, जाति और कुलके धर्मोंका क्या लक्षण है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। वेदोंमें प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषोंद्वारा कथित धर्मींको भी आप सदासे ही जानते हैं । इतिहास और प्राणोंके अर्थ आपको पूर्णरूपसे ज्ञात हैं। सारा धर्मज्ञास्त्र सदा आपके मनमें स्थित है। पुरुषप्रवर! संसार-में जो कोई भी संदेहप्रस्त विषय हैं, उनका समाधान करनेवाळा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। नरेन्द्र ! पाण्डनन्दन युधिष्ठिरके हृदयमें जो शोक उमङ् आया है, उसे आप अपनी बुद्धिके द्वारा दूर कीजिये। आप-जैसे उत्तम बुद्धिके विस्तारवाले पुरुष ही मोहप्रस्त मनुष्यके शोक-संतापको दर करके उसे शान्ति दे सकते हैं।

### भीष्मपर भगवान्की कृपा और उन्हें युधिष्टिरके प्रति धर्मीपदेश करनेकी आज्ञा

परम बुद्धिमान् वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका वचन सुनकर भीष्मजीने अपना मुँह कुछ ऊपर उठाया और हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा—'पुरुषप्रवर! आपने मेरे सम्बन्ध-में जो बात कही है, उससे मैं तीनों लोकोंमें व्यात हुए आप-के दिव्य भावोंका साक्षात्कार कर रहा हूँ। गोविन्द! आपका जो सनातन रूप है, उसे भी में देख रहा हूँ। आपने ही अस्पन्त तेजस्वी वायुका रूप भारण करके ऊपरके सातों लोकोंको व्यात कर रक्खा है। 'स्वर्गलोक आपके मस्तकसे और वसुन्थरा-देवी आपके पैरोंसे व्याप्त हैं। दिशाएँ आपकी सुजाएँ हैं। सूर्य नेत्र हैं और शुकाचार्य आपके वीर्यमें प्रतिष्ठित हैं। आपका श्रीविग्नह तीसीके फूलकी माँति स्थाम है। उसपर पीताम्बर शोमा दे रहा है, वह कभी अपनी महिमासे च्युत नहीं होता। उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि विजलीसहित मेघ शोमा पा रहा है। मैं आपकी शरणमें आया हुआ आपका मक्त हूँ और अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता

हूँ। कमलनयन ! सुरश्रेष्ठ ! मेरे लिये जो कल्याणकारी उपाय हो, उसीका संकल्प कीजिये।

भगवान् श्रीकृष्णमें पराभक्तिके कारण ही भगवान्ने अपने स्वरूपके उन्हें दिन्य-दर्शन कराये हैं

वासुदेव उवाच

यतः खद्ध परा भक्तिर्मीय ते प्ररुपर्षभ । ततो मया वपुर्दिव्यं त्विय राजन् प्रदर्शितम् ॥ न ह्यभक्ताय राजेन्द्र भक्तायानुजवे न च । दर्शयाम्यहमात्मानं न चाशान्ताय भारत ॥ भवांस्तु सम भक्तश्र नित्यं चार्जवमास्थितः। दमे तपिस सत्ये च दाने च निरतः ग्रचिः ॥ अर्हस्त्वं भीष्म मां द्रष्टुं तपसा स्वेन पार्थिव । त्व ह्यपस्थिता लोका येभ्यो नावर्तते पुनः ॥ पश्चारातं पट् च कुरुप्रवीर शेपं दिनानां तव जीवितस्य । ततः शुभैः क्रर्भफलोदयैस्त्वं समेष्यसे भीष्म विमुच्य देहम् ॥ एते हि देवा वसवो विमाना-न्यास्याय सर्वे ज्वलिताग्निकल्पाः। अन्तर्हितास्त्वां प्रतिपालयन्ति काष्ट्रां प्रपद्यन्तमुद्दयपतङ्गम् ॥ भगवत्युदीचीं स्र्यें दिशं कालवशात् प्रपन्ने । शन्तासि लोकान पुरुषप्रवीर नावर्तते यानुपलभ्य विद्वान् ॥ अमुं च लोकं त्विय भीष्म याते ज्ञानानि नङ्क्यन्त्यखिलेन वीर। अतस्तु सर्वे त्वयि संनिकर्ष धर्मविवेचनाय ॥ समागता तज्ज्ञातिशोकोपहतश्रुताय सत्याभिसंधाय युधिष्ठिराय ।

प्रबृहि धर्मार्थसमाधियुक्तं सत्यं वचोऽस्थापनुदाञ्च शोकम्।। ( महाभारत शान्ति० राज० ५१ । १०—१८ )

श्रीकृष्ण वोले-राजन् ! पुरुषप्रवर ! मुझमें आपकी पराभक्ति है । इसीलिये मैंने आपको अपने दिव्य खरूपका दर्शन कराया है। भारत ! राजेन्द्र ! जो मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होनेपर भी सरल खभावका नहीं है, जिसके मनमें शान्ति नहीं है, उसे मैं अपने खरूपका दर्शन नहीं कराता । आप मेरे मक्त तो हैं ही, आपका खभाव भी सरल है। आप इन्द्रिय-संयम, तपस्या, सत्य और दानमें तत्पर रहनेवाले तथा परम पवित्र हैं। भूपाल ! आप अपने तपो-वलसे ही मेरा दर्शन करनेके योग्य हैं । आपके लिये वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहाँसे फिर इस लोकमें वापस नहीं आना पड़ता । कुरुवीर भीष्म ! अव आपके जीवनके कुछ छप्पन दिन शेष हैं । तदनन्तर आप इस शरीरका त्याग करके अपने शभ कर्नोंके फलखरूप उत्तम लोकोंमें जायँगे । देखिये, ये प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी देवता और वसु विमानोंमें बैठकर आकारामें अदृश्यरूपसे रहते हुए सूर्य उत्तरायण होने और आपके आनेकी बाट जोहते हैं । पुरुपोंमें प्रमुख वीर ! जब भगवान् सूर्य कालवश दक्षिणायनसे लौटते हुए उत्तर दिशाके मार्गपर छोटेंगे, उस समय आप उन्हीं लोकोंमें जाइयेगा, जहाँ जाकर ज्ञानी पुरूप फिर इस संसारमें नहीं छोटते हैं । बीर भीष्म ! जब आप परलोकों चले जाइयेगा, उस समय सारे ज्ञान छुप्त हो जायँगे; अत: ये सच छोग आपके पास धर्मका विवेचन करानेके छिये आये हैं । ये सत्यपरायण युविष्ठिर वन्युजनोंकें शोकसे अपना सारा शास्त्रज्ञान खो बैठे हैं; अतः आप इन्हें धर्म, अर्थ और योगसे युक्त यथार्थ बातें सुनाकर शीत्र ही इनका शोक दूर कीजिये।

### भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान्का उन्हें वर देवा

गवान श्रीक्रणाके ये धर्म और अर्थते युक्त हितकर वचन ज्ञान्तननन्दन भीष्मने दोनों हाथ जोडकर कहा-ाथ ! महाबाहो ! शिव ! नारायण ! अच्यत ! । यह वचन सनकर में आनन्दके समुद्रमें निमान हो हूँ । मला, में आपके समीप क्या कह सकूँगा, के वाणीका सारा विषय आपकी वेदमयी वाणीमें त है १ देव । लोकमें कहीं भी जो कछ कर्तव्य किया है, वह सब आप वृद्धिमान परमेश्वरसे ही प्रकट हुआ मधसदन ! इन बाणोंके गड़नेसे जो जलन हो रही है, कारण मेरे मनमें वड़ी व्यथा है। सारा शरीर पीड़ाके शेथिल हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही गोविन्द ! ये बाण विष और अग्निके समान मझे ार पीड़ा दे रहे हैं; अतः मुझमें कुछ भी कहनेकी नहीं रह गयी है। मेरा बल शरीरको छोड़ता-सा जान पड़ता वे प्राण निकलनेको उतावले हो रहे हैं। मेरे मर्मस्थानोंमें पीड़ा हो रही हैं। अतः मेरा चित्त भ्रान्त हो गया है। जाके कारण मेरी जीम तालूमें सट जाती है; ऐसी में मैं कैसे बोल सकता हूँ ? दशाईक लकी वृद्धि करनेवाले ! आप मझपर पूर्णरूपसे प्रसन्न हो जाइये। महाबाहो! क्षमा तये। मैं बोल नहीं सकता। आपके निकट प्रवचन करनेमें प्रतिजी भी शिथिल हो सकते हैं। फिर मेरी क्या बिसात है। उदन ! मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान है और न आकाश एवं ोका ही भान हो रहा है। केवल आपके प्रभावसे ही जी रहा हूँ। लेये आप स्वयं ही, जिसमें धर्मराजका हित हो, वह बात शीव डये; क्योंकि आप शास्त्रींके भी शास्त्र हैं। श्रीकृष्ण ! र जगत्के कर्ता और सनातन पुरुष हैं । आपके रहते मेरे-जैसा कोई भी सन्बय कैसे उपदेश कर सकता है १ । गुरुके रहते हुए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है ?

> भीष्मके प्रति श्रीञ्चणका वरदान वासदेव उवाच

उपपन्निमदं वानयं कौरवाणां धुरंधरे।
महावीर्ये महासन्त्वे स्थिरे सवीर्थदर्शिनि।।
यच्च मामात्थ गाङ्गेय वाणवातरुनं प्रति।
गृहाणात्र वरं भीष्म महासादकृतं प्रभो॥

न ते ग्लानिर्न ते मूर्जी न दाहो न च ते रुजा । प्रभविष्यन्ति गाङ्गेय क्षुतिपासे न चाण्युत ॥ ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभासन्ति तेऽनय । न च ते क्वचिदासिक्तर्बुद्धेः प्रादुर्भविष्यति ॥ सन्तस्थं च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति । रजत्तमोभ्यां रिहतं घनैर्प्रक्त इवोद्धराट् ॥ यद् यच्च धर्मसंयुक्तमर्थयुक्तमथापि च । चिन्तयिष्यसि तत्राग्र्या चुद्धित्तव भविष्यति ॥ इमं च राजशार्द्ल भ्तग्रामं चतुर्विधम् । चक्षुदिंच्यं समाश्रित्य द्रक्ष्यसमितविक्रम ॥ संसरन्तं प्रजाजालं संयुक्तो ज्ञानचक्षुपा । भीष्म द्रक्ष्यसि तन्त्वेन जले भीन इवामले ॥

( महाभारत ज्ञान्ति० राज० ५२ । १४--२१ )

भगवान् श्रीकृष्ण वोले—भीष्मजी ! आप कुरुकुल-का भार वहन करनेवाले, महापराक्रमी, परम वैर्यवान्, स्थिर तथा सर्वार्थदर्शी हैं; आपका यह कथन सर्वथा यक्तिसंगत है । गङ्गानन्दन भीष्म ! प्रभो ! बाणोंके आघातसे होनेवाली पीड़ाके विषयमें जो आपने कहा है, उसके लिये आप मेरी प्रसन्नतासे दिये हुए इस 'वर'को प्रहण करें । गङ्गाकुमार ! अव आपको न म्लानि होगी न मूर्ली, न दाह होगा न रोग। मूख और प्यासका कष्ट भी नहीं रहेगा। अन्य ! आपके अन्त:करणमें सम्पूर्णज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे। आपकी बुद्धि किसी भी विषयमें कुण्ठित नहीं होगी । भीष्म ! आपका मन मेघके आवरणसे मुक्त हुए चन्द्रमाकी भाँति रजोगुण और तमोगुगसे रहित होकर सदा सत्वगुगमें स्थित रहेगा। आप जिस-जिस धर्मयुक्त या अर्थयुक्त विषयका चिन्तन करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जायगी । अमितपराक्षमी नृपश्रेष्ठ ! आप दिच्य दृष्टि तर स्त्रेदज, अण्डज, उद्भिज और जरायुज—इन रों प्रकारके प्राणियोंको देख सकेंगे। भीष्म ! ज्ञान-रेसे सम्पन होकर आप संसारवन्धनमें पड़नेबाले पूर्ण जीवसमुदायको उसी तरह यथार्थरूपसे देख

सकेंगे, जैसे मत्स्य निर्मल जलमें सब कुछ देखता रहता है।

इसके वाद शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता प्राप्त करके भीष्मजीने युधिष्ठिर आदिको ज्ञानका विश्वद उपदेश किया।

#### भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने प्रभावका वर्णन करते हुए अपने कुछ नामोंकी व्युत्पत्ति एवं माहात्म्य बताना

एक समय अर्जुनने भगवान् श्रीकृण्णसे कहा—

गवन् भूतभव्येश सर्वभूतस्रगव्यय ।

ग्रेकधाम जगन्नाथ लोकानामभयपद ॥

ति नामानि ते देव कीर्तितानि महर्षिभः ।

देषु सपुराणेषु यानि गुह्यानि कर्मभः ॥

षां निरुक्तं त्वन्तोऽहं श्रोतुमिच्छामि केशव ।

हान्यो वर्णयन्नाम्नां निरुक्तं त्वासृते प्रभो ॥

(महाभारत शान्ति० मोक्ष० ३४१ । ५-७ )

भूत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालोंके स्वामी, सम्पूर्ण ोंके स्वष्टा, अविनाशी, जगदाधार तथा सम्पूर्ण लोकोंको अभय वाले जगन्नाथ, भगवन, नारायणदेव! महर्पियोंने आपके जो नाम कहे हैं तथा पुराणों और वेदोंमें कर्मानुसार जोगोपनीय नाम पढ़े गये हैं, उन सबकी व्याख्या में आपके से सुनना चाहता हूँ। प्रभो! केशव! आपके सिवा रा कोई उन नामोंकी व्युत्पत्ति नहीं वता सकता।

भगवान्का प्रभाव और महिमा श्रीभगवान्वाच

त्रश्चेदे सयजुर्वेदे तथैवाथर्वसामस् । पुराणे सोपनिषदे तथैव ज्यौतिषेऽर्जुन ।। सांख्ये च योगशास्त्रे च आयुर्वेदे तथैव च । बहूनि मम नामानि कीर्तितानि महर्षिभिः ।। गौणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित् । निरुक्तं कर्मजानां त्वं शृणुष्य प्रयतोऽनय ।। कथ्यमानं मया तात त्वं हि मेऽर्घं स्मृतः पुरा । नमोऽतियशसे तस्मै देहिनां परमात्मने ।। नारायणाय विश्वाय निर्मुणाय गुणात्मने । यस प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रश्च कोधसम्भवः ।।

योऽसौ योनिर्हि सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च । अष्टादश्रगुणं यत् तत् सत्त्वं सत्त्ववतां वर ॥ प्रकृतिः सा परा महां रोदसी योगधारिणी । ऋता सत्यामराजय्या लोकानामात्मसंज्ञिता ॥ तसात् सर्वाः प्रवर्तन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः । तपो यज्ञश्र यष्टा च पुराणः पुरुषो विराट् ॥ अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकानां प्रभवाष्ययः ।

( महाभारत शान्ति० मोक्ष० ३४१। ८-१५३)

श्रीभगवानने कहा-अर्जुन ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद्, पुराण, ज्यौतिप, सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र तथा आयुर्वेदमें महर्षियोंने मेरे बहुत-से नाम कहे हैं। उनमें कुछ नाम तो गुणोंके अनुसार हैं और कुछ कर्मोंसे हुए हैं। निष्पाप अर्जुन! तुम पहले एकाग्रचित्त होकर मेरे कर्मजनित नामोंकी व्याख्या सुनो । तात ! मैं तुमसे उन नामोंकी व्युत्पत्ति बताता हैं: क्योंकि पूर्वकालसे ही तुम मेरे आधे शरीर माने गये हो । जो समस्त देहधारियोंके उत्कृष्ट आत्मा हैं, उन महायशाखी, निर्गुण-सगुणरूप विश्वातमा भगवान् नारायणदेवको नमस्कार है । जिनके प्रसादसे बहा और कोघसे रुद्र प्रकट हुए हैं, वे श्रीहरि ही सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्तिके कारण हैं। वृद्धिमानोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! अठारह गुणोंवाला जो सत्त्व है अर्थात् आदिपुरुप है, वहीं मेरी परा प्रकृति है। पृथ्वी और आकाशकी आत्मसरूपा वह योगवलसे सक्स लेकोंको धारण करनेवाली है । बदी ऋता ( कर्मफलभूत

1), सत्या ( त्रिकालाबाधित ब्रह्मरूपा ) अमर, ा सम्पूर्ण लोकोंकी आत्मा है । उसीसे सृष्टि ग आदि सम्पूर्ण विकार प्रकट होते हैं । वही और यजमान है, वही पुरातन विराट पुरुष ही अनिरुद्ध कहा गया है । उसीसे लोकोंकी ए प्रलय होते हैं ।

द्रको नारायणस्वरूप जानकर उनकी पूजा करनी चाहिये

रात्रिक्षये प्राप्ते तस्य ह्यमिततेजसः ॥ दात् प्रादुरभवत् पद्मं पद्मनिभेक्षण । ब्रह्मा समभवत् स तस्यैव प्रसादजः ॥ : क्षये ललाटाच सतो देवस्य वै तथा । ग्राविष्टस्य संजज्ञे स्द्रः संहारकारकः।। द्दौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादकोधजावुभौ। सृष्टिसंहारकारकौ ॥ दिशितपन्थानौ तावत्र सर्वप्राणिवरप्रदौ । मेत्तमात्रं ादीं जटिलो मुण्डः इमञ्चानगृहसेवकः ॥ व्यवचरो रुद्रो योगी परमदारुणः। **अक्रतहरश्चे**न भगनेत्रहरस्तथा ॥ रायणात्मको ज्ञेयः पाण्डवेय युगे युगे। सिन् हि पूज्यमाने वै देवदेवे महेश्वरे ॥ म्पूजितो भवेत पार्थ देवो नारायणः प्रभुः । हिमात्मा हि लोकानां विश्वेषां पाण्डनन्दन ॥ सादात्मानमेवाग्रे रुद्रं सम्पूजयाम्यहम् । । हाहं नार्चयेयं वे ईशानं वरदं शिवम् ।। भारमानं नार्चयेत् कथिदिति मे भावितात्मनः । तया प्रमाणं हि कृतं लोकः समनुवर्तते ॥ प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूज्याम्यहम्ः। यस्तं वेत्ति स मां वेत्ति योऽनु तं स हि मामनु ॥

( महाभारत शान्ति० मोक्ष०:३४१ । १६---२६ )

जब प्रलयकी रात ब्यतीत हुई थी, उस समय उन मित तेजली अनिरुद्धकी कृपासे एक कमक प्रकट

हुआः । कमलनयन अर्जुन ! उसी कमलसे ब्रह्माजीका प्राद्यभीत हुआ । वे ब्रह्मा भगवान् अनिरुद्धके प्रसादसे ही उरपन हुए हैं। ब्रह्माका दिन वीतनेपर कोधके आवेशमें आये हुए उस देवके ल्लाटसे उनके पुत्ररूपमें संहारकारी रुद्ध प्रकट हुए । ये दोनों श्रेष्ठ देवता-ब्रह्मा और रद्ध भगवानके प्रसाद और कोधसे प्रकट हुए हैं तथा उन्होंके बताये हुए मार्गका आश्रय ले सृष्टि और संहारका कार्य पूर्ण करते हैं। समस्त प्राणियोंको वर देनेवाले वे दोनों देवता सृष्टि और प्रलयके निमित्तमात्र हैं। ( वास्तवमें तो वह सब कुछ भगवान्की इच्छासे ही होता है।) इनमेंसे संहारकारी रुद्रके कपर्टी ( जटाज्रह्यारी ), जटिल, मुण्ड, इमशानगृहका सेवन करनेवाले, उम्र व्रतका आचरण करनेवाले, रुद्र, योगी, परम दारुण, दक्षयज्ञ-विष्यंसक तथा भगनेत्रहारी आदि अनेक नाम हैं । पाण्डुनन्दन ! इन. भगवान् रुद्रको नारायणखरूप ही जानना चाहिये । पार्थ ! प्रत्येक युगमें उन देवाधिदेव महेश्वरकी पूजा करनेसे सर्वसमर्थ भगवान् नारायणकी ही पूजा होती है। पाण्डुकुपार! मैं सम्पूर्ण जगत्का आत्मा हूँ । इसिछिये मैं पहले अपने आत्मारूप रदकी ही पूजा करता हूँ । यदि मैं वरदाता भगवान् शिवकी पूजा न करूँ तो दूसरा कोई भी उन आत्मरूप रांकरका पूजन नहीं करेगा, ऐसी मेरी धारणा है। मेरे किये हुए कार्यको प्रमाण या आदर्श मानकर सव लोग उसका अनुसरण करते हैं। जिनकी पूजनीयता वेद-शास्त्रोंद्वारा प्रमाणित है, उन्हीं देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा सोचकर ही मैं रुद्रदेवकी पूजा करता हूँ । जो रुद्रको जानता है, वह मुझे जानता है: ं जो उनका अनुगामी है, वह मेरा भी अनुगामी है। मेरे आत्मस्वरूप होनेके कारण मैंने रुद्रकी आराधना की

रुद्रो नारायगश्चेत्र सत्त्वमेकं द्विधाकृतम्। लोके चरति कौन्तेय व्यक्तिस्थं सर्वकर्मस्।। गतिश्र सर्वभूतानां प्रजनश्रापि भारत । व्याप्ता मे रोदसी पार्थ कान्तिश्राम्यधिकां मम ॥ अधिभूतानि चान्तेषु तदिच्छंश्रासि भारत । क्रमणाचाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितः ॥ दमात् सिद्धं परीप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति ह । दिवं चोवीं च मध्यं च तसाद् दामोदरो ह्यहम् ॥ पृश्लिरित्युच्यते चान्नं वेद आपोऽमृतं तथा । ममैतानि सदा गर्भः पृश्लिगर्भस्ततो ह्यहम् ॥

(महाभारत शान्ति० मोक्ष० ३४१ । ३८-४५)

भारत ! मैं अध्यात्मयोगोंको जानता हूँ तथा मैं तीन हैं और कहाँसे आया हूँ—इस वातका भी मझे ान है। छौिकक अभ्युदयका साधक प्रवृत्तिधर्म और ने:श्रेयस प्रदान करनेवाला निवृत्तिधर्म भी मझसे अज्ञात ाहीं है । एकमात्र में सनातन पुरुष ही सम्पूर्ण मनुष्यों-**हा सुविख्यात आश्रयभूत नारायण हूँ । नरसे उत्पन्न** होनेके कारण जलको 'नार' कहा गया है। वह नार (जल ) पहले मेरा अयन ( निवासस्थान ) था; सिलिये ही मैं 'नारायण' कहलाता हूँ। ( जो सबमें व्यास हो अथवा जो किसीका निवासस्थान हो, उसे 'वासु' कहते हैं।) मैं ही सूर्यरूप घारण करके अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करता हूँ तथा मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंका वासस्थान हूँ; इसलिये मेरा नाम 'वासुदेव' है । भारत ! मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति और उत्पत्तिका स्थान हूँ । पार्थ ! मैंने आकाश और प्रध्वीको व्याप्त कर रक्खा है । मेरी कान्ति सबसे बढ़कर है। भरतनन्दन ! समस्त प्राणी अन्तकालमें जिस ब्रह्मको पानेकी इच्छा करते हैं, वह भी मैं ही हूँ। कुन्तीकुमार ! मैं सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ । इन संभी कारणोंसे मेरा नाम 'विष्णु' हुआ है । मनुष्य दम (इन्द्रियसंयम-) के द्वारा सिद्धि पानेकी इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं तथा दमके द्वारा ही वे पृथ्वी, खर्ग एवं मय्यवर्ती होकोंमें कँची स्थिति

पानेकी अभिलाषा करते हैं, इसलिये में 'दामोदर' कहलाता हूँ (दम एवं दामः तेन उदीर्यति—उन्नितं प्राप्नोति यस्मात् स दामोदरः—यह दामोदर शब्दकी व्युत्पित हैं)। अन्न, वेद, जल और अमृतको 'पृश्ति' कहते हैं। ये सदा मेरे गर्भमें रहते हैं; इसलिये मेरा नाम 'पृश्निगर्भ' है।

#### केशव नामकी व्युत्पत्ति

त्ररूपयः प्राहुरेवं मां त्रितं क्यनिपातितम् ।
पृक्षिगर्भ त्रितं पाहीत्येकतद्वितपातितम् ।।
ततः स ब्रह्मणः पुत्र आद्यो द्यृषिवरिद्यतः ।
उत्ततारोदपानाद् वे पृक्षिगर्भीनुकीर्तनात् ।।
स्र्यस्य तपतो लोकानग्रेः सोमस्य चाप्युत ।
अंश्वो यत् प्रकाशन्ते ममैते केशसंज्ञिताः ।।
सर्वज्ञाः केशवं तस्मान्मामाहुर्द्विजसत्तमाः ।
एवं हि वरदं नाम केशवेति ममार्जुन ।
देवानामथ सर्वेषासृषीणां च महात्मनाम् ॥
अग्निः सोमेन संयुक्त एकयोनित्वमागतः ।
अग्नीषोममयं तस्माज्ञगत् कृत्स्नं चराचरम् ॥
अपि हि पुराणे भवति एकयोन्यात्मकावग्नीषोमौ
देवाश्वाग्रिमुखा इति एकयोनित्वाच परस्परमर्हन्तो
लोकान् धारयन्त इति ॥

(महाभारत शान्ति० मोक्ष० ३४१ । ४६-५१)

जब त्रितमुनि अपने भाइयोंद्वारा कुएँमें गिरा दिये गये, उस समय ऋषियोंने मुझसे इस प्रकार प्रार्थना की— 'पृश्निगर्भ ! आप एकत और द्वितके गिराये हुए त्रितको द्विनगर्भ ! आप एकत और द्वितके गिराये हुए त्रितको द्विनगर्भ वचाइये ।' उस समय मेरे पृश्निगर्भ नामका बारंबार कीर्तन करनेसे ब्रह्माजीके आदिपुत्र ऋषिप्रवर त्रित उस कुएँसे बाहर हो गये । जगत्को तपानेवाले सूर्यको तथा अग्नि और चन्द्रमाकी जो किरणे प्रकाशित होती हैं, वे सब मेरा 'केश' कहलाती हैं । उस केशसे युक्त होनेके कारण सर्वज्ञ द्विजश्रेष्ठ मुझे 'केशव'

कहते हैं। अर्जुन ! इस प्रकार मेरा 'केशव' नाम सम्पूण देवताओं और महात्मा ऋषियोंके लिये वरदायक है। अग्नि सोमके साथ संयुक्त हो एक योनिको प्राप्त हुए, इसलिये सम्पूर्ण चराचर जगत् अग्नि-सोममय है।

पुराणमें यह कहा गया है कि अग्नि और सोम एकयोनि हैं तथा सम्पूर्ण देवताओंके मुख अग्नि हैं। एकयोनि होनेके कारण ये एक-दूसरेको आनन्द प्रदान करते और समस्त लोकोंको धारण करते हैं।

## श्रीकृष्णद्वारा भगवान् शिवकी महिमाका वर्णन

एक समय मुनियोंद्वारा वर्णित महादेवजीके अद्भुत चित्र मुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको वड़ा विस्मय हुआ। फिर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने धर्मनिधि युधिष्ठिरते उसी प्रकार कहा जैसे श्रीविष्णु देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा करते हैं।

> उपमन्युके द्वारा की हुई भगवान् ज्ञिक्की महिमाका श्रीक्रण्यके द्वारा वर्णन

> > वासदेव उवाच

उपमन्युर्मिय प्राह तपन्निव दिवाकरः॥ अञ्जभैः पापकर्माणो ये नराः कल्लुषीकृताः । ईज्ञानं न प्रपद्यन्ते तमोराजसवृत्तयः ॥ ईश्वरं सम्प्रपद्यन्ते द्विजा भावितभावनाः। सर्वथा वर्तमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ सदृशोऽरण्यवासीनां सुनीनां भावितात्मनाम् । ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा शक्रत्वं वा सुरै: सह ॥ त्रैलोक्यस्याधिपत्यं वा तृष्टो रुद्धः प्रयच्छति । मनसाऽपि शिवं तात ये प्रपद्यन्ति मानवाः ॥ विषय सर्वपापानि देवैः सह वसन्ति ते। भिच्वा भिच्वा च कुलानि हुत्वा सर्वमिदं जगत ॥ यजेद् देवं विरूपाक्षं न स पापेन लिप्यते। सर्वलक्षणहीनोऽपि युक्तो वा सर्वपातकैः।। सर्वं तुद्ति तत्पापं भावयञ्छियमात्मना । कीटपक्षिपतङ्गानां तिरश्चामपि केशव ॥ महादेवप्रपन्नानां न भयं विद्यते कचित्। एवसेव महादेवं भक्ता ये मानवा भुवि ॥ न तें संसारवश्चगा इति मे निश्चिता मितः। ततः कृष्णोऽत्रवीद् वाक्यं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्।। (महाभारत अनुशासन् वान् १८। ६१—७०)

भगवान् श्रीकृष्ण् वोले—राजन् ! सर्यके समान तपते हुए-से तेजस्वी उपमन्यने मेरे समीप कहा था कि 'जो पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरणोंसे कल्लावत हो गये हैं. व तमोगुणी या रजोगुणी वृत्तिके लोग भगवान शिवकी शरण नहीं लेते । जिनका अन्त:-करण पवित्र है, वे ही द्विज महादेवजीकी शरण लेते हैं। जो परमेश्वर शिवका भक्त है, वह-सब प्रकारसे वर्तता हुआ भी पवित्र अन्तः करणवाले वनवासी मुनियोंके समान है। भगवान् रुद्र संतुष्ट हो जायँ तो वे ब्रह्मपद, विष्णुपद, देवताओंसहित देवेन्द्रपद अथवा तीनों लोकोंका आधिपत्य भी प्रदान कर सकते हैं। तात ! जो मनुष्य मनसे भी भगवान् शिवकी शरण लेते हैं, वे सत्र पापींका नाश करके देवताओंके साथ निवास करते हैं। बारंबार तालाबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन्हें चौपट कर देनेवाला और इस सारे जगत्को जलती आगमें शेंक देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना करता है, तो वह पापसे लिप्त नहीं होता । समस्त लक्षणोंसे हीन अयवा सब पापोंसे युक्त मनुष्य भी यदि अपने हृदयसे भगवान शिवका ध्यान करता है, तो वह अपने सारे पापोंको नष्ट कर देता है। केशव ! कीट, पतंग, पक्षी तथा पद्म भी यदि महादेवजीकी शरणमें आ जायेँ तो उन्हें भी कहीं किसीका भय नहीं प्राप्त होता ।

इसी प्रकार इस भूतलपर जो मानव महादेवजीके भक्त हैं, वे संसारके अधीन नहीं होते—यह मेरा निश्चित विचार है। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं भी धर्मपुत्र युत्रिष्ठिरसे इस प्रकार कहा—

स्वयं श्रीकृष्णके द्वारा भगवान् शिवकी महिमाका कथन श्रीभगवानुवाच

आदित्यचन्द्राविनलानलौ द्यौर्भूमिरापो वसवोऽथ विश्वे । शुक्रबृहस्पती धातार्यमा रुद्राः ससाध्या वरुणोऽथ गोपः ॥ त्रह्मा शको मास्तो त्रह्म सत्यं वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः। यष्टा यच हव्यं हविश्र रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित् ॥ स्वाहा नौषट् ब्राह्मणाः सौरभेयी धर्म चाउयं कालचक्रं बलं च । युशो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्र શુभાશુમં યે सप्त ॥ मुनयश्र बुद्धिर्मनसा दर्शने च अखा स्पर्शश्रारयः कर्मणां या च सिद्धिः । गणा देवानामृष्मपाः सोमपाश्र लेखाः सुयामास्तुषिता त्रह्मकायाः ।। ्रधूमपाश्च ग्रन्थपा आभासरा विरुद्धाश्च मनोविरुद्धाः । निर्माणरताश्र देवाः গুৱাশ स्पर्शाशना दर्शपा आज्यपाश्र ।। चिन्त्यद्योता ये च देवेषु मुख्या ये चाप्यन्ये देवताश्राजमीद ।

1

सुपर्णगन्धर्विपशाचदानया
यक्षास्तथा चारणपत्रगाथ ॥
स्थूलं सक्षमं मृदु चाप्यसक्षमं
दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च ।
सांख्यं योगं तत्पराणां परं च
शर्वाञ्जातं विद्धि यत् कीर्तितं मे ॥
(महाभारत अनुशासन वान १८ । ७१—७७)

श्रीकृष्ण बोले-अनमीडवंशी धर्मरान ! जो सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, खर्ग, भूमि, जल, वसु, विश्वेदेव, धाता, अर्यमा, ग्रुक, बृहस्पति, स्द्रगण, साध्यगण, राजा वरुण, ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव, ॐकार, सत्य, बेद, यज्ञ, दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, ह्वनीय हविष्य, रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयम, खाहा, वौषट, ब्राह्मणगण, गौ, श्रेष्ठ धर्म, कालचक्र, बल, यश, दम, बुद्धिमानोंकी स्थिति, छुभाछुभ कर्म, सप्तिर्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मन, दर्शन, श्रेष्ठ स्पर्श, कर्मीकी सिद्धि, उज्मप, सोमप, लेख, याम तथा तुषित आदि देवगण, न्नाह्मण-शरीर, दीप्तिशाली गन्चप, धूमप ऋषि, वाग्विरुद्ध और मनोविरुद्ध माव, शुद्धमाव, निर्माण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्पर्श-मात्रसे भोजन करनेवाले, दर्शनमात्रसे पेय रसका पान करनेवाले तथा घृत पीनेवाले हैं; जिनके संकल्प करनेमात्रसे अभीष्ट वस्तु नेत्रोंके समक्ष प्रकाशित होने लगती है. ऐसे जो देवताओं में मुख्य गण हैं, जो दूसरे-दूसरे देवता हैं; जो सुपर्ण, गन्धर्व, पिशाच, दानव, यक्ष, चारण तथा नाग हैं, जो स्थूठ, स्हम, कोमठ, अस्हम, सुख, इस लोकके दु:ख, परलोकके दु:ख, सांख्य, योग एवं पुरुषार्थीमें श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ बताया गया है: इन सबको तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझो।

तत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्याः सर्वे देवा स्वनस्यास्य गोपाः। आविद्येमां धरणीं येऽम्यरक्षन् पुरातनीं तस्य देवस्य सृष्टिम्।।

तत्स्थवीय: विचिन्बन्तस्तपसा ्किंचित तत्त्वं प्राणहेतीर्नतोऽसि । वरानिहेष्टा-देव: स ददात नभिष्टतो नः प्रभ्रख्ययः सदा ॥ इमं स्तवं संनियतेन्द्रियश्च भूत्वा शुचिर्यः पुरुषः पठेत । नियतो मासमेकं सम्प्राप्तयादक्वमेधे फलं यत्।। वेदान कृत्सान बाह्यणः प्राप्त्यात त ्जयेन्त्रपः पार्थ महीं च कृत्साम । वैक्यो लाभं प्राप्नुयान्नैपुणं च श्रद्रो गतिं प्रेत्य तथा सखं च ॥ स्तवराजिममं कृत्वा रुद्राय दिधरे मनः। सर्वदोषापहं पुण्यं पवित्रं च यशस्त्रिनः ।। शरीरेषु रोमकूपाणि यावन्त्यस्य तावन्त्यब्दसहस्राणि स्वर्गे वसति मानवः ।। ( महाभारत अनुशासन ० दान ० १८ । ७८--८३ )

प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं, वे सम्पूर्ण देवता भगवान् शिवसे ही प्रकट हुए हैं। ऋषि-मनि तपस्याद्वारा जिसका अन्वेषण करते हैं, उस सदा स्थिर रहनेवाले अनिर्वचनीय परम सूक्ष्म तत्त्वख्रारूप सदाशिवको मैं जीवन-रक्षाके लिये नमस्कार करता हूँ । जिन अविनाशी प्रभुकी मेरेद्वारा सदा ही स्तुति की गयी है, वे महादेव यहाँ मुझे अभीष्ट वरदान दें। जो पुरुष इन्द्रियोंको वशमें करके पवित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ करेगा और नियम-पूर्वक एक मासतक अखण्डरूपसे इस पाठको चलाता रहेगा, वह अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त कर लेगा। कुन्ती-नन्दन ! ब्राह्मण इसके पाठसे सम्पूर्ण वेदोंके खाध्यायका फल पाता है। क्षत्रिय समस्त प्रश्नीपर विजय प्राप्त कर लेता है । वैश्य व्यापारकुरालता एवं महान् लाभका भागी होता है और शूद्र इहलोकमें सुख तथा परलोकमें सद्गति पाता है। जो छोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस पुण्यजनक पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान् रुद्रके चिन्तनमें मनु लगाते हैं, वे यशसी होते हैं।भरतनन्दन! मन्ष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही हजार वर्षीतक खर्गमें निवास करता है।



## ऋषियोंके प्छनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने मुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य वताना

एक समयकी बात है, धर्मात्मा भगवान् श्रीकृष्ण बारह वर्षोमें समाप्त होनेवाले व्रतकी दीक्षा लेकर (एक पर्वतके ऊपर) कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका दर्शन करनेके लिये नारद और पर्वत—ये दोनों ऋषि वहाँ पधारे। इनके सिवा श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास, जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ धौम्य, देवल, काश्यप, हस्तिकाश्यप तथा अन्य साधुमहर्षि जो दीक्षा और इन्द्रियसंयमसे सम्पन्न थे, अपने देवोपम, तपस्ती एवं सिद्ध शिष्योंके साथ वहाँ आये। देवकीनन्दन

जो इस भूतलमें प्रवेश करके महादेवजीकी पूर्वकृत

ष्टेकी रक्षा करते हैं, जो समस्त जगत्के रक्षक, विभिन्न

भगवान् श्रीकृष्णने वड़ी प्रसन्नताके साथ देवोचित उपचारोंसे उन महिपंयोंका अपने कुलके अनुरूप आतिथ्य-सल्कार किया । तत्मश्चात् व्रतचर्यारूपी ईधनसे प्रज्वलित हुआ भगवान् नारायणका तेज अद्भुतकर्मा श्रीकृष्णके मुखारिवन्दसे निकलकर अग्निरूपमें प्रकट हो वृक्ष, लता, झाड़ी, पत्नी, मृगसमुदाय, हिंसक जन्तु तथा सर्पोसिहत उस पर्वतको जलाने लगा । यड़ी-यड़ी लपटों-वाली उस आगने समस्त पर्वतिशिवरको दग्ध करके भगवान्



विणा ( श्रीकृष्ण-) के समीप आकर जैसे शिष्य गुरुके चरण खूता है, उसी प्रकार उनके दोनों चरणोंका सर्श किया और उन्होंमें वह विलीन हो गयी । तदनन्तर शत्रुसद्भन श्रीकृष्णने उस पर्वतको दृष्य हुआ देलकर अपनी सौम्य दृष्टि डाली और उसे पुनः प्रकृतावस्थामें पहुँचा दिया—पहलेकी माँति हरा भरा कर दिया । वह पर्वत फिर पहलेकी ही माँति खिली हुई लताओं और क्रुक्षोंसे सुशोमित होने लगा । वहाँ पक्षी चहचहाने लगे । वहाँ हिंसक पशु और सर्प आदि जीव-जन्तु जी उठे । इस अद्भुत और अचिनस्य घटनाको देलकर ऋषियोंका समुदाय विस्मित और रोमाञ्चित हो उटा । उन सबके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये । उन्होंने कहा—'मधुस्द्रन ! आपके मुखसे अग्निका प्राहुमीय हमारे लिये इस प्रकार विस्मयजनक हुआ है । हम संशयमें पढ़ गये हैं । कल्याणमय श्रीकृष्ण ! आप ही इसका कारण बताकर हमारे संदेह और विस्मयका निवारण कर सकते हैं।'

वासुदेव उवाच

एतद् वै वैष्णवं तेजो मम वक्त्राद् विनिःसृतम् ।
कृष्णवर्त्मा युगान्ताभो येनायं मथितो गिरिः ॥
ऋषयश्चार्तिमापन्ना जितकोधा जितेन्द्रयाः ।
भवन्तो व्यथिताश्चासन् देवकल्पास्तपोधनाः ॥
वत्तचर्यापरीतस्य तपस्वित्रतसेवया ।
मम विद्वः समुद्धतो न वै व्यथितुमईथ ॥
वतं चर्तुमिहायातस्त्वहं गिरिमिमं शुभम् ।
पुत्रं चारमसमं वीयं तपसा लब्धुमागतः ॥
ततो ममारमा यो देहे सोऽत्रिर्भूत्वा विनिःसृतः ।

गतश्र वरदं द्रप्टुं सर्वलोक्तिपतामहम् ॥ तेन चात्मानुशिष्टो मे पुत्रत्वे मुनिसत्तमाः । तेजसोऽर्थेन पुत्रस्ते भवितेति वृपध्यजः॥

( महाभारत अनुशासन० दान० १३९ । ३०-३५ ) श्रीरूष्ण वोले—मृतिवरो ! मेरे मुखसे यह मेरा वैष्गव तेज प्रकट हुआ था; जिसने प्रलयकाएकी अग्निके समान रूप धारण करके इस पर्वतको दग्न कर डाळा था । उसी तेजसे आप-जैसे तपस्याके धनी, देवोपम शक्तिशाली, क्रोविविजयी और जितेन्द्रिय ऋषि भी पीड़ित और न्यथित हो गये थे। में व्रतचर्यामें लगा हुआ था, तपस्ती जनोंके उस ब्रतका सेवन करनेसे मेरा तेज ही अग्निरूपमें प्रकट हुआ था। अत: आपुरुगि उससे व्यथित न हों । मैं तपस्याद्वारा अपने ही सनान वीर्यवान् पुत्र पानेकी इच्छासे वत करनेके छिये इस मङ्गळकारी पर्वतपर आया हूँ । मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अग्निके रूपमें बाहर निकलकर सत्रकों वर देनेवाले सर्वछोक-पितामह ब्रह्माजीका दर्शन करनेके छिये उनवे ळोकमें गया था । मुनिवरो ! उन ब्रह्माजीने मेरे प्राणक यह संदेश देकर भेजा है कि 'साक्षात् भगवान् शंक अपने तेजके आघे भागसे आपके पुत्र होंगे।

सोऽयं विह्नित्पागम्य पादमूले ममान्तिकम् । शिष्यवत् परिचर्यार्थं शान्तः प्रकृतिमागतः ॥ एतदेव रहस्यं वः पद्मनाभस्य धीमतः । मया प्रोक्तं समासेन न भीः कार्या तपोधनाः ॥ सर्वत्र गतिरच्यप्रा भवतां दीर्घदर्शनात् । तपस्वित्रतसंदीप्ता ज्ञानिवज्ञानशोभिताः ॥ यच्छुतं यच वो दृष्टं दिवि वा यदि वा स्रवि । आश्चर्यं परमं किंचित् तद् भवन्तो ज्ञुवन्तु मे ॥ (महाभारत अनुशासन । दान । १३९ । ३६ – ३९ )

वहीं यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास छौटकर आया है और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी भाँति परिचर्या करनेके लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम किया है। इसके बाद शान्त होकर वह अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त हो गया है। तपोधनो ! यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्धिमान् मगवान् विण्युका गुप्त रहस्य संक्षेपसे बताया है। आपलोगोंको भय नहीं मानना चाहिये। आपलोगोंकी गित सर्वत्र है, उसका कहीं भी प्रतिरोध नहीं है; क्योंकि आपलोग दूरदर्शी हैं। तपस्ती जनोंके योग्य व्रतका आचरण करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस पृथ्वीपर या स्वर्गमें कोई महान् आश्चर्यकी बात देखी या सुनी हो तो उसको मुझे बतलाइये।

तस्यामृतिनकाशस्य वाङ्यधोरितत मे स्पृहा ।
भवद्भिः कथितस्येह तपोवनिवासिभिः ।।
यद्यप्यहमदृष्टं वो दिन्यमद्भुतदर्शनम् ।
दिवि वा भ्रवि वा किंचित् पश्याम्यमरदर्शनाः ।।
प्रकृतिः सा मम परा न कचित् प्रतिहन्यते ।
न चात्मगतमैश्चर्यमाश्चर्यं प्रतिभाति मे ।।
श्रद्धेयः कथितो ह्यर्थः सञ्जनश्रवणं गतः ।
चिरं तिष्ठति मेदिन्यां शैले लेख्यामिवार्पितम् ।।

## तदहं सज्जनमुखान्निःसृतं तत्समागमे । कथयिष्याम्यहमहो बुद्धिदीपकरं नृणाम् ॥

( महाभारत अनुशासन० दान० १३९ । ४०-४४ )

आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं। इस जगत्में आपके द्वारा कथित अमृतके समान मधुर वचन सुननेकी इच्छा मुझे सदा बनी रहती है। महर्षियो ! आपका दर्शन देवताओंके समान दिन्य है। यद्यपि चुलोक अथवा पृथिवीमें जो दिन्य एवं अद्भुत दिखायी देनेवाली वस्तु है, जिसे आपलोगोंने भी नहीं देखा है, वह सब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। सर्वज्ञता मेरा उत्तम स्नभाव है। वह कहीं भी प्रतिहत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्वर्य है, वह मुझे आश्चर्यरूप नहीं जान पड़ता तथापि सत्पुरुषोंके कानोंमें पड़ा हुआ कथित विषय विश्वासके योग्य होता है और वह पत्थरपर खिची हुई लकीरकी भाँति इस पृथ्वीपर बहुत दिनोंतक स्थित रहता है। अतः मैं आप साधु-संतोंके मुखसे निकले हुए वचनको मनुष्योंकी बुद्धिका उदीपक (प्रकाशक) मानकर उसे सत्पुरुषोंके समाजमें कहूँगा।

यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णके समीप बैठे हुए सभी ऋषियोंको बड़ा विसाय हुआ । वे कमलदलके समान खिले हुए नेत्रोंसे उनकी ओर देखने लगे ।

## भीष्मको देहत्यागकी अनुमति देना

अहावन दिनोंतक वाणशय्यापर शयन करनेके पश्चात् भीष्मजीने देह त्याग करनेका विचार किया । उस समय सभी भरतवंशी उनकी सेवामें उपस्थित थे। भीष्मने धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंपर पुत्रोचित स्नेह रखकर अपने पुत्रशोकको भुला देनेके लिये कहा । फिर भगवान् श्रीकृष्णसे वोले—-(श्रीकृष्ण! अव आप आज्ञा दीजिये। मैं इस शरीरका परित्याग कलँगा। आपकी आज्ञा मिलनेपर मुझे परम गतिकी प्राप्ति होगी। तव भगवान् श्रीकृष्णने कहा—

भीष्मकी पितृभक्ति

अनुजानामि भीष्म त्वां वस्न प्राप्नुहि पार्थिव। न तेऽस्ति वृजिनं किंचिदिहलोके महाद्युते।। पितृभक्तोऽसि राजर्षे मार्कण्डेय इवापरः । तेन मृत्युस्तव वशे स्थितो भृत्य इवानतः ।। (महाभारत अनुशासनः, दानः १६७ । ४६-४७)

पृथ्वीपालक महातेजस्ती भीष्मजी ! मैं आपको (सहर्ष) आज्ञा देता हूँ । आप वसुलोकको जाइये । इस लोकमें आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ है । राजर्षे ! आप मार्कण्डेयके समान पितृभक्त हैं; इसलिये मृत्यु विनीत दासीके समान आपके वशमें हो गयी है ।

## पुत्रशोकसे व्याकुल गङ्गाजीको आश्वासन देना

भीष्मजीका दाहसंस्कार करनेके पश्चात् पाण्डच उन्हें गङ्गाजीके जलमें उतरकर जलाञ्जलि देने लगे। इसी समय गङ्गाजीने दिन्य रूपसे प्रकट होकर भीष्मजीके लिये करण विलाप किया और कहा—'हाय! इस पृथ्वीपर वलमें जिसकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, उसीको शिखण्डीके हाथसे मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं पट जाती ११ उस समय भगवान् श्रीकृष्णने महानदी गङ्गाजीको आश्वासन देते हुए कहा—

वसुस्वरूपको प्राप्त महान् वीर भीष्यके लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये

समाश्वसिहि भद्रे त्वं मा शुच: शुभदर्शने ॥ गतः स परमं लोकं तव पुत्रो न संशयः। वसरेष महातेजाः शापदोषेण शोसने ॥ मानुषत्वमनुप्राप्तो नैनं शोचित्रमहिस । एष क्षत्रधर्मेण अयुध्यत रणाजिरे ॥ धनंजयेन निहतो नैष देवि शिखण्डिना। भीष्मं हि कुरुशार्द्रलप्रयतेषुं महारणे।। न शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादिष शतकतुः। खच्छन्दतस्तव सुतो गतः खर्गं शुभानने ॥ न शक्ता विनिहन्तुं हि रणे तं सर्वदेवताः। तसान्मा त्वं सरिच्ट्रेष्ठे शोचख कुरुनन्दनम् ॥ वस्रनेप गतो देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव। ( महाभारत अनुशासन० दान० १६८ । ३०—३५३ )

भद्रे ! धेर्य धारण करो । शुभदर्शने ! शोक न करो । तुम्हारे पुत्र भीष्म अत्यन्त उत्तम छोकमें गये हैं, इसमें संशय नहीं है । शोभने ! ये महातेजस्यी बसु थे,

वशिष्ठजीके शाप-दोषसे इन्हें मनुष्ययोनिमें आना पह था। अतः इनके छिये शोक नहीं करना चाहिने



देवि ! इन्होंने समराङ्गणमें क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध किया था । ये अर्जुनके हाथसे मारे गये हैं, शिखण्डीके हाथसे नहीं । ग्रुमानने ! तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जव हाथमें धनुष-वाण लिये रहते, उस समय साक्षात् इन्द्र भी उन्हों युद्धमें मार नहीं सकते थे । ये तो अपनी इच्छासे ही शरीर त्यागकर खर्गलोकमें गये हैं । सिरताओंमें श्रेष्ठ देवि ! सम्पूर्ण देवता मिलकर भी युद्धमें उन्हों मारनेकी शक्ति नहीं रखते थे । इसलिये तुम कुरुनन्दन भीष्मजीके लिये शोक मत करों । ये तुम्हारे पुत्र भीष्म वसुओंके खरूपको प्राप्त हुए हैं । अतः इनके लिये चिन्तारहित हो जाओ ।

भगवान् श्रीकृष्णके इत प्रकार समझानेपर नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी शोक त्यागकर अपने जलमें उत्तर गर्यों।

## शोकमग्न युधिष्ठिरको सान्त्वना देना

युद्धमें मारेगये खजनोंका स्मरण करके युधिष्ठिर शोक-में झूव गये। वे विलाप करने लगे और राज्य छोड़कर बनमें जानेको उथत हो गये। धृतराष्ट्रने उन्हें समझति हुए कहा-- 'नरेश्वर ! हम दोनों बूढ़े माता-पिता दुःलंसे व्याकुल हैं; हमारी ओर देलो । हमें देलते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये।' भृतराष्ट्रके ऐसा कहने गर युधिष्ठिर चुप हो गये। तव भगवान् श्रीकृष्णने कहा— मरे हुए प्राणियोंके लिये शोक करनेपर उनको बड़ा संताप होता है

अतीव मनसा शोकः कियमाणो जनाधिप।
संतापयति चैतस्य पूर्वप्रेतान् पितामहान्।।
यजस्य विविधैर्यज्ञैर्वहुभिः स्वाप्तदक्षिणैः।
देवांस्तर्पय सोमेन स्वधया च पितृनपि।।
अतिथीनन्नपानेन कामैरन्यैरिकंचनान्।
विदितं वेदितव्यं ते कर्तव्यमपि ते कृतम्।।
( महाभारत आश्वमेषिक० २। २—४)

जनेश्वर ! यदि मनुष्य मरे हुए प्राणीके लिये अपने मनमें अधिक शोक करता है, तो उसका वह शोक उसके पहलेके मरे हुए पितामहोंको भारी संतापमें डाल देता है । इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये और सोमरसके द्वारा देवताओं तथा खवाद्वारा पितरोंको तृप्त कीजिये । अतिथियोंको अन्न और जल देकर तथा अकिंचन



मनुष्योंको दूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट कीजिये। आपने जाननेयोग्य तत्त्वको जान लिया है, करने योग्य कार्यको भी पूर्ण कर लिया है।

पूर्वज शूरवीरोंका अनुसरण करके राजकार्य सँभाठिये
श्वताश्च राजधर्मास्ते भीष्माद् भागीरथीसुतात् ।
कृष्णद्वैपायनाच्चैव नारदाद् विदुरात् तथा ।।
नेमामहिस सूढानां वृत्ति त्वमनुवर्तितुम् ।
पितृपैतामहं वृत्तमास्थाय धुरमुद्रह् ।।
युक्तं हि यशसा क्षात्रं स्वर्गं प्राप्तुमसंशयम् ।
न हि कश्चिद्धि शूर्णां निहतोऽत्र पराङ्मुखः ।।
त्यज शोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा ।
न शक्यास्ते पुनर्द्रष्टुं त्वया येऽस्मिन् रणे हताः ।।
(महाभारत आश्वमेषिक० २ । ५—८)

( महामारत आश्वमायक र । ५—८ ) आपने गङ्गानन्दन भीष्मसे राजधर्मीका वर्णन सुना हैं, श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद और विदुरजी-

से कर्तव्यका उपदेश श्रवण किया है। अतः आपको

मूढ़ पुरुषोंके इस बर्तावका अनुसरण नहीं करना चाहिये। पिता-पितामहोंके वर्तावका आश्रय लेकर राजकार्यका भार सँभालिये। इस युद्धमें वीरोचित सुयशसे युक्त हुआ सारा क्षत्रियसमुदाय स्वर्गलोक पानेका अधिकारी है; क्योंकि इन श्र्वीरोंमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा गया है। महाराज! शोक त्याग दीजिये; क्योंकि जो कुळ हुआ है, वैसी ही होनहार थी। इस युद्धमें जो लोग

मारे गये हैं, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते।

श्रीकृष्णका प्रद्यसको त्राह्मणोंकी महिमा नताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना और यह सारा प्रसंग युधिष्टिरको सुनाना

एक समय युधिष्ठिरने पूछा—मधुसूदन ! ब्राह्मणकी पूजा करनेसे क्या फल मिलता है ? इसका आप ही वर्णन कीजिये; क्योंकि आप इस विषयको अच्छी तरह जानते हैं और मेर पितामह भी आपको इस विषयका जाता मानते हैं।

वासुदेव उवाच शृणुष्वावहितो राजन् द्विजानां भरतर्पभ । यथा तत्त्वेन वदतो गुणान् वे कुरुसत्तम ॥ (महाभारत अनुशासन् दान् १५९ । २ . भगवान् श्रोकृष्णने कहा—कुरुकुणतिलक ! भरत-वण नरेश ! मैं ब्राह्मणोंके गुणोंका यथार्थरूपसे वर्णन रता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये ।

बाह्यण-महिमाके सम्बन्धमें प्रद्युम्नका प्रश्न

द्वारवत्यां समासीनं पुरा मां क्रस्तन्दन । प्रद्युम्नः परिपप्रच्छ ब्राह्मणैः परिकोपितः ॥ किं फलं ब्राह्मणेष्वस्ति पूजायां मधुसद्दन । ईश्वरत्वं कृतस्तेषामिहैच च परत्र च॥ सदा द्विजातीन् सम्पूज्य किं फलं तत्र मानद । एतद् ब्रृहि स्फुटं सर्वं सुमहान् संशयोऽत्र मे ॥

( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ । ३—५ )

कुरुनन्दन ! पहलेकी बात है, एक दिन ब्राह्मणोंने मेरे पुत्र प्रशुप्तको कुपित कर दिया । उस समय मैं द्वारकार्मे ही था । प्रशुप्तने मुझसे आकर पूछा---

'मधुसूदन! त्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता है! इहलोक और परलोकमें वे क्यों ईश्वरतुल्य माने जाते हैं! मानद! सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुष्य क्या फल पाता है! यह सत्र मुझे स्पष्टरूपसे बताइये; क्योंकि इस विषयमें मुझे महान् संदेह है।'

#### बाह्मण-महिमा

इत्युक्ते वचने तिसन् प्रद्युम्नेन तथा त्वहम् ।
प्रत्यव्चवं महाराज यत् तच्छ्णु समाहितः ॥
च्युष्टं त्राह्मणपूजायां रौनिमणेय निनोध मे ।
एते हि सोमराजान ईश्वराः सुखदुःखयोः ॥
अस्मिंच्लोके रौनिमणेय तथामुम्मिश्र पुत्रकः ।
त्राह्मणप्रसुखं सौम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥
त्राह्मणप्रसुखं सौम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥
त्राह्मणप्रतिप्जायामायुः कीर्तिर्यको वलम् ।
लोका लोकेश्वराक्वैय सर्वे त्राह्मणपूजकाः ॥
त्रिवगं चापवर्गे च यशःश्रीरोगशान्तिषु ।
देवतापितृपुजासु संतोष्याक्वैय नो द्विजाः ॥
तर्कथं व नाद्रिययमीश्वरोऽसीति पुत्रकः।

मा ते मन्युर्महाबाहो भवत्वत्र द्विजान् प्रति ॥ त्राह्मणा हि महद्भुतमस्मिंक्लोके परत्र च । भस्म कुर्युर्जगदिदं कुद्धाः प्रत्यक्षदिश्चेनः ॥ अन्यानिप सुजेयुश्च लोकॉक्लोकेश्चरांस्तथा । कथं तेषु न वर्तेरन् सम्यग् ज्ञानात् सुतेजसः ॥ (महाभारत अनुशासन । दान ० १५९ । ६—१३

महाराज ! प्रवुमके ऐसा कहनेपर मैंने उसको र उत्तर दिया था, उसे घ्यान देकर सुनिये। रुक्तिमणीनन्दन ब्राह्मगोंकी पूजा करनेसे क्या फल मिलता है, यह मैं व रहा हूँ, तुम उसे सुनो । बेटा ! ब्राह्मणोंके राजा सं ( चन्द्रमा ) हैं । अतः ये इस लोक और परलोकों सुख-दु:ख देनेमें समर्थ होते हैं। ब्राह्मगोंमें शान्तभाव प्रधानता होती है। इस विषयमें मुझे कोई विचार ह करना है। ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे आयु, कीर्ति, और बळकी प्राप्ति होती है । समस्त लोक और लोके ब्राह्मणोंके पूजक हैं। धर्म, अर्थ और कामकी सिर्ग लिये, मोक्षकी प्राप्तिके लिये और यश, लक्ष्मी आरोग्यकी उपलब्धिके लिये एवं देवता और पित पूजाके समय हमें ब्राह्मणोंको पूर्ण संतुष्ट करना चाहि बेटा ! ऐसी दशामें मैं ब्राह्मणोंका आदर कैसे करूँ ? महाबाहो ! मैं ईश्वर ( सव कुछ करनेमें सः हूँ—ऐसा मानकर तुम्हें ब्राह्मणोंके प्रति क्रोंच नहा करना चाहिये। ब्राह्मण इस लोक और परलोकमें भी महान् माने गये हैं । वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं और यदि कोधमें भर जायँ तो इस जगत्को भस्म कर सकते हैं। दूसरे-दूसरे लोक और लोकपालोंकी वे सृष्टि कर सकते हैं । अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणोंके महत्त्वको अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्वर्ताव क्यों न करेंगे !

## दुर्वासाका यथेच्छाचार

अवसन्मद्गृहे तात ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः। चीरवासा बिल्वदण्डी दीर्घरमश्चः कृशोमहान्।।

दीर्घेभ्यश्र मनुष्येभ्यः प्रमाणादिधिको सुनि । म स्वैरं चरते लोकान ये दिव्या ये च मानुषाः ।। इमां गाथां गायमानश्रत्वरेषु सभासु च । दुर्वाससं वासयेत् को त्राह्मणं सत्कृतं गृहे ।। रोपणः सर्वभूतानां सक्ष्मेऽप्यपकृते कृते। परिभाषां च मे शुत्वा को नु दद्यात् प्रतिश्रयम् ॥ यो मां कश्चिद् वासयीत न स मां कोपयेदिति । यसानाद्रियते कश्चित् ततोऽहं समवासयम् ॥ स सम्भुङ्को सहस्राणां बहूनामन्नमेकदा । एकदा सोऽल्पकं ग्रङ्क्ते न चैवेति पुनर्गृहान् ।। अकसाच प्रहसति तथाकसात् प्ररोदिति। न चास्य वयसा तुल्यः पृथिन्यामभवत तदा ॥ अथ स्वावसर्थं गत्वा स शय्यास्तरणानि च । कन्याश्रालंकृता दग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ अथ मामत्रवीद् भूयः स म्रुनिः संशितत्रतः । कृष्ण पायसमिन्छामि भोक्तुमित्येव सत्वरः ॥ ( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ । १४---२२ )

तात ! पहलेकी बात है, मेरे घरमें एक हरित-पिङ्गल । प्रांवाले ब्राह्मणने निवास किया था । वे चिथड़े पहिनते और वेलका डंडा हाथमें लिये रहते थे । उनकी मूँ छें और दाड़ें बढ़ी हुई थीं । वे देखनेमें दुबले-पतले गिर ऊँचे कदके थे । इस भूतलपर जो बड़े-से-बड़े नुष्य हैं, उन सबसे वे अधिक लंबे थे और दिन्य था मानव लोकोंमें इच्छानुसार विचरण करते थे । ब्राह्मण देवता जिस समय यहाँ पधारे थे, उस मय धर्मशालाओंमें और चौराहोंपर यह गाथा गाते करते थे कि 'कौन मुझ दुर्वासा ब्राह्मणको अपने घरमें त्कारपूवक ठहरायेगा । यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध न जाय, तो में समस्त प्राणियोंपर अत्यन्त कुपित हो ठता हूँ । मेरे इस भाषणको सुनकर कौन मेरे लिये हरनेका स्थान देगा ! जो कोई मुझे अपने घरमें हराये, वह मुसे कोध न दिलाये। इस बातके लिये उसे

सतत सात्रधान रहना होगा।' बेटा! जत्र कोई उनका आदर न कर सका, तत्र मैंने उन्हें अपने इ ठहराया। वे कभी तो एक ही समय इतना अन्न भो कर लेते थे, जितनेसे कई हजार मनुष्य तृप्त हो सम्थे और कभी बहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे निव जाते थे। उस दिन फिर घरको नहीं लौटते थे वे अकरमात् जोर-जोरसे हँसने लगते और अचान फ्ट-फ्टकर रो पड़ते थे। उस समय इस पृथ्वीपर उनक्स समत्रयस्क कोई नहीं था। एक दिन अपने ठहरने स्थानपर जाकर वहाँ विछी हुई शय्याओं, बिछौनों अवकाम् प्रणोंसे अलंकत हुई कन्याओंको उन्होंने जलाव मस्म कर दिया और खयं वहाँसे खिसक गये। फि तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर जतका पालकर करनेवाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोले—'कृष्ण! दें शीष्ठ ही खीर खाना चाहता हूँ'।

मेरे कोघकी परीक्षाके लिये रुक्मिणीपर अत्याचार ्तदैव तु मया तस्य चित्तज्ञेन गृहे जनः। सर्वाण्यन्नानि पानानि भक्ष्याश्रोचावचास्तथा ॥ भवन्तु सत्कृतानीह पूर्वमेव प्रचोदितः। ततोऽहं ज्वलमानं वै पायसं प्रत्यवेदयम् ॥ तं भुक्त्वैव स तु क्षिप्रं ततो वचनमत्रवीत्। क्षिप्रमङ्गानि लिम्पख पायसेनेति स साह ॥ अविमृत्रयैव च ततः कृतवानस्मि तत् तथा। तेनोच्छिष्टेन गात्राणि शिरक्चैवाभ्यमृक्षयम् ॥ स ददर्श तदाभ्याशे मातरं ते शुभाननाम्। तामपि सायमानां स पायसेनाम्यलेपयम् ॥ मुनिः पायसदिग्धाङ्गीं रथे तूर्णमयोजयत् । तमारुह्य रथं चैव निर्ययो स गृहानमम ॥ अग्निवर्णो ज्वलन् धीमान् स द्विजो रथधुर्यवत् । प्रतोदेनातुदद् वालां रुक्मिणीं मम पञ्चतः ॥ न च में स्तोकमप्यासीद् दुःखमीर्प्याकृतं तदा। तथा स राजमार्गेण महता निर्ययौ वहिः॥

( महाभारत अनुशासन० दान० १५९। २३—३०)

मैं उनके मनकी वात जानता था, इसलिये घरके लोगोंको पहलेसे ही आज्ञा दे दी थी कि सब प्रकारके उत्तम, मध्यम अन्नपान और भदय-भोज्य पदार्थ आदर-पूर्वक तैयार किये जायँ । मेरे कथनानुसार सभी चीजें तैयार थीं ही, अतः मैंने मनिको गरमागरम खीर निवेदन की । उसको थोडा-सा ही खाकर वे तरंत मझसे बोले--- 'कृष्ग ! इस खीरको शीघ्र ही अपने सारे अङ्गेंमें पोत छो। मैंने बिना विचारे ही उनकी इस आज्ञाका पालन किया । वहीं जुड़ी खीर मैंने अपने सिरपर तथा अन्य सारे अझोंमें पोत ली । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि तुम्हारी सुमुखी माता पास ही खडी-खडी मुसकरा रही हैं। मुनिकी आज्ञा पाकर मैंने मुसकराती हुई तुम्हारी माताके अङ्गोंमें भी खीर पोत दी । जिसके सारे अङ्गोंमें खीर लिपटी हुई थी, उस महारानी रुक्मिणीको मुनिने तरंत रथमें जोत दिया और उसी रथपर बैठकर वे मेरे घरसे निकले । वे बुद्धिमान् ब्राह्मण दुर्वासा अपने तेजसे अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने मेरे देखते-देखते जैसे रथके घोड़ोंपर कोड़े चलाये जाते हैं, उसी प्रकार भोली-भाली इक्षिमगीको भी चाबुकसे चोट पहुँचाना आरम्भ किया । उस समय मेरे मनमें थोड़ा-सा भी ईर्ण्याजनित दुःख नहीं हुआ । इसी अवस्थामें वे महलसे बाइर आकर विशाल राजमार्गसे चलने लगे। मझे कोघ न आनेपर दुर्वासाका प्रसच होकर चरदान देना

तद् दृष्ट्वा महदाश्रयं दाशार्हा जातमन्यवः ।
तत्राजनपन् मिथः केचिद् समाभाष्य परस्परम् ॥
त्राह्मणा एव जायेरन् नान्यो वर्णः कथंचन ।
को होनं रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥
आशीविपविषं तीक्षणं ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः ।
तिसान् वर्जात दुर्धवें प्रास्वलद् रुक्मिणी पथि ।
तन्नामपयत श्रीमांस्ततस्तूर्णमचोदयत् ॥
ततः परमसंकृद्धो रथात् प्रस्कन्य स द्विजः ।
पदातिरुत्पथेनैव प्राद्रवद् दक्षिणासुखः ॥

तम्रत्पथेन धावन्तमन्वधावं द्विजोत्तमम् । तथैव पायसादिग्धः प्रसीद भगविचिति ॥

( महाभारत अनुशासन । दान । १५९ । ३१-३६ )

यह महान आश्चर्यकी वात देखकर दशाह वंशी यादवींको बड़ा कोध हुआ । उनमेंसे वळ लोग वहाँ आपसमें इस प्रकार वार्ते करने लगे--- 'भाइयो ! इम संसारमें नाह्मण ही पैदा हों, दसरा कोई वर्ण किसी तरह पैदा न हो । अन्यया यहाँ इन वात्राजीके सिदा और कौन पुरुष इस स्थपर बैठकर जीवित रह सकता था ! कहते हैं-विषेले साँपोंका विष वड़ा तीखा होता है, परंत ब्राह्मण उससे भी अधिक तीक्षण होता है । जो ब्राह्मणरूपी विषधर सर्पसे जलाया गया हो, उसके लिये इस संसारमें कोई चिकित्सक नहीं है ।' उन दुर्धर्ष दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय वेचारी रुक्मिणी रास्तेमें लड़खड़ाकर गिर पड़ी; परंतु श्रीमान दुर्वासा मुनि इस बातको सहन न कर सके । उन्होंने तुरंत उसे चाबुकसे हाँकना शुरू किया । जब वह वारंवार लड़खड़ाने लगी, तब वे और भी क़ांपेत हो उठे और रथसे कूदकर विना रास्तेके ही दक्षिण दिशाकी ओर पैंदल ही भागने लगे। इस प्रकार बिना रास्तेके. ही दौड़ते हुए विप्रवर दुर्वासाके पीछे-पीछे में उसी तरह सारे शरीरमें खीर छपेडे दौड़ने छगा और बोळा—



'भगवन् ! प्रसन्न होइये ।

ततो विलोक्य तेजस्वी ब्राह्मणो माम्रवाच ह । जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यैव महाभुज ॥ न तेऽपराधमिह वै दृष्टवानसि सन्नत्। ग्रीतोऽस्मितव गोविन्द वृश्य कामान् यथेप्सितान्।। प्रसन्नस्य च मे तात पश्य व्यष्टि यथाविधि । यावदेव मनुष्याणामन्ने भावो भविष्यति ॥ यथैवानने तथा तेषां त्विय भावो भविष्यति । यावच पुण्या लोकेषु त्वयि कीर्तिर्भविष्यति ॥ त्रिषु लोकेषु तावच वैशिष्टचं प्रतिपत्स्यसे । सप्रियः सर्वलोकस्य भविष्यसि जनार्दन ।। यत्ते भिन्नं च दग्धं च यच किचित् विनाशितम्। सर्वं तथैव द्रष्टासि विशिष्टं वा जनार्दन ।। यावदेतत प्रलिप्तं ते गात्रेषु मधसदन । अतो मृत्युभयं नास्ति यावदिच्छिस चाच्युत ॥ न तु पादतले लिप्ते कसात्ते पुत्रकाद्य वै। नैतन्मे प्रियमित्येवं स मां प्रीतोऽन्नवीत तदा ॥ इत्युक्तोऽहं शरीरं स्वं दद्शे श्रीसमायुतम्। ( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ । ३७—४४९ )

तव वे तेजसी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले—
'महाबाहु श्रीकृष्ण ! तुमने स्वभावसे ही क्रोधको जीत लिया है। ( सर्वसमर्थ हो कर भी तुम मेरे इतने दुर्व्यवहार करनेपर भी क्षमाशील, विनम्न और परम शान्त रहे।) उत्तम ब्रतधारी गोविन्द !- मैंने यहाँ तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं देखा है। अतः तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनोवाञ्छित कामनाएँ माँग ले। तात! मेरे प्रसन्न होनेका जो भावी फल है, उसे विधिपूर्वक सुनो। जबतक देवताओं और मनुष्योंका अन्तमें प्रेम रहेगा, तबतक जैसा अन्नके प्रति उनका भाव या आकर्षण होगा, वैसा ही तुम्हारे प्रति भी बना रहेगा। तीनों लोकोंमें जबतक तुम्हारी पुण्यकीर्ति रहेगी, तबतक त्रिभुवनमें तुम प्रधान बने रहोगे। जनार्दन! तुम सब लोगोंके परम प्रिय होओगे। जनार्दन! तुम सब लोगोंके परम प्रिय होओगे। जनार्दन! तुमहारी

जो-जो वस्तु मैंने तोड़ी-फोड़ी, जलायी या नष्ट कर दी है, वह सव तुम्हें पूर्ववत् या पहलेसे भी अच्छी अवस्थामें सुरक्षित दिखायी देगी। मधुसूदन ! तुमने अपने सारे अङ्गोंमें जहाँतक खीर लगायी है, वहाँतकके अङ्गोंमें चोट लगनेसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं रहेगा। अच्युत! तुम जवतक चाहोंगे, यहाँ अमर बने रहोंगे। परंतु यह खीर तुमने अपने पैरोंके तल्बोंमें नहीं लगायी है। तात! तुमने ऐसा क्यों किया! तुम्हारा यह कार्य मुझे प्रिय नहीं लगा। इस प्रकार जव उन्होंने मुझसे प्रसन्तता-पूर्वक कहा, तब मैंने अपने शरीरको अञ्चत कान्तिसे सम्पन्न देखा।

### रुक्मिणीको वरदान

रुक्मिणीं चाब्रवीत् प्रीतः सर्वस्त्रीणां वरं यशः ॥ कीर्तिं चानुत्तमां लोकं समवाप्स्यसि शोभने । न त्वां जरा वा रोगो वा वैवर्ण्यं चापि भाविनि ॥ स्प्रक्ष्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधियष्यसि । पोडशानां सहस्राणां वधूनां केशवस्य ह ॥ वरिष्ठा च सलोक्या च केशवस्य भविष्यसि ।

( महाभारत अनुशासन० दान०१५९। ४५-४७३ )

फिर मुनिने हिन्मणीसे भी प्रसन्तापूर्वक कहा— 'शोभने ! तुम सम्पूर्ण खियोंमें उत्तम यश और लोकमें सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी | भामिनि ! तुम्हें बुढ़ापा या रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दोष नहीं छू सर्केंगे | तुम पवित्र सुगन्धसे सुवासित होकर श्रीकृष्णकी आराधना करोगी | श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार रानियाँ हैं, उन सबमें तुम श्रेष्ठ और पतिके सालोक्यकी अधिकारिणी होओगी।'

दुर्वासाकी प्रसन्ता और नाहाण-महिमा

तव मातरमित्युक्ता ततो मां पुनरववीत् ॥ प्रस्थितः सुमहातेजा दुर्वासाग्रिरिय ज्यलन् । एपैव ते युद्धिरस्तु ब्राह्मणान् प्रति केश्वय ॥ इत्युक्त्वा स तदा पुत्र तत्रैवान्तरधीयत । तस्मिन्नन्तर्हिते चाहमुपां शुत्रतमाचरम् ॥ यत्किचिद् बाह्मणो ब्रूयात् सर्वं क्रयामिति प्रभो । एतद व्रतमहं कृत्वा सात्रा ते सह प्रत्रक ।। ततः परसहष्टात्मा प्राविशं गृहमेव च। प्रविष्टमात्रश्च गृहे सर्वं पश्यामि तन्नवम् ॥ यद भिन्नं यच वै दुग्धं तेन विष्रेण पुत्रक । ततोऽहं विसायं प्राप्तः सर्वे दृष्टा नवं दृदम् ॥ अपजयं च मनसा रौकिमणेय सदा दिजान । इत्यहं रौकिमणेयस्य पृच्छतो भरतर्षभ ॥ माहातम्यं द्विजयुख्यस्य सर्वमाख्यातवांत्तदा । तथा त्वमपि कौन्तेय बाह्यणान सततं प्रभो ॥ पूजयस्य महाभागान् वाण्मिद्गिय नित्यदा । एवं व्युष्टिमहं प्राप्तो बाह्यणस्य प्रसादजाम् । यच्य मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतर्षभ ।। ( महाभारत अनुशासन० दान० १५९। ४८—५६)

प्रसुम्न ! तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान प्रज्वालित होनेवाले महातेजस्त्री दुर्जासा यहाँसे प्रस्थित होते समय फिर मुझसे वोले—'केशन ! ब्राह्मणोंके प्रति

तुम्हारी सदा ऐसी ही बुद्धि वनी रहे।' प्रभावशाली पत्र (प्रद्युम् )! ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये। उनके अदृश्य हो जानेपर मैंने अस्पृष्ट वाणीमें धीरेसे यह व्रत लिया कि 'आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ कहेगा, वह सब मैं पूर्ण कर्हेंगा।' बेटा ! ऐसी प्रतिज्ञा करके परम प्रसन्नचित्त होकर मैंने तुम्हारी माताके साथ घरमें प्रवेश किया । पुत्र ! घरमें प्रवेश करके मैं देखता हूँ, तो उन ब्राह्मणने जो कुछ तोड़-फोड़ या जला दिया था, वह सब नूतनरूपसे प्रस्तुत दिखायी दिया । रुनिमणीनन्दन ! वे सारी वस्तुएँ नूतन और सुदृढ़ रूपमें उपलब्ध हैं, यह देखकर मुझे वड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने मन-ही-मन द्विजोंकी सदा ही पूजा की । भरतमूवण ! रुविमणी-कुमार प्रद्युमने पूछनेपर इस तरह मैंने उनसे विप्रवर दुर्वासाका सारा माहात्म्य कहा था। प्रभो ! कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार आप भी सदा मीठे वचन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर महाभाग ब्राह्मगोंकी सर्वदा पूजा करते रहें । भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार ब्राह्मणके प्रसादसे मुझे उत्तम फल प्राप्त हुआ । ये भीष्मजी मेरे विश्वयमें जो कुछ कहते हैं, वह सब सत्य है।

#### -----

## श्रीकृष्णद्वारा भगवान् शंकरकी शक्ति तथा माहात्म्यका वर्णन

युधिष्ठिएने पूछा—मधुस्द्रन ! उस समय दुर्वासाके प्रसादसे इहलोकमें आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, जिनकी जैसे उपासना की उसे विस्तारपूर्वक मुझे बताइये ! बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! उन महारमाके महान् सौभाग्यको और उनके नामोंको में यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ । वह सब विस्तारपूर्वक बताइये ।

#### वासुदेव उवाच

हन्त ते कीर्तियिष्यामि नमस्कृत्य कपर्दिने। यदवाप्तं मया राजञ्छ्रेयो यच्चार्जितं यशः॥ प्रयतः प्रातरुत्थाय यद्धीये विशास्पते। प्राझिलः शतरुद्रीयं तन्मे निगदतः शृणु॥ प्रजापतिस्तत् ससृजं तपसोऽन्ते महातपाः । शंकरस्त्वसृजत् तात प्रजाः स्थावरजङ्गमाः ॥ नास्ति किंचित्परं भूतं महादेवाद् विशाम्पते । इह त्रिष्विप लोकेषु भूतानां प्रभवो हि सः ॥ न चैवोत्सहते स्थातुं कश्चिदग्रे महात्मनः । न हि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ गन्धेनापि हि संप्रामे तस्य कृद्धस्य शत्रवः । विसंज्ञा हतभ्यिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च ॥ धोरं च निनदं तस्य पर्जन्यनिनदोपमम् । श्रुत्ता विशीर्येद्धृदयं देवानामपि संयुगे ॥ श्व घोरेण रूपेण पश्चेत् क्रुद्धः पिनाकपृत् ।
 सुरा नासुरा लोके न गन्धर्वा न पन्नगाः ।।
 पिते सुखमेधन्ते तिसन्निप गुहागताः ।

( महाभारत अनुशासन० दान० १६०। ३-१०३) भगवान् श्रीकृष्णने कहा-राजन् ! में जटाजूटधारी न् शंकरको नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक यह बता हैं कि मैंने कौन-सा श्रेय प्राप्त किया और किस । उपार्जन किया । प्रजानाथ ! मैं प्रतिदिन प्रात:-उठकार मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए जोड़कर जिस शतरुद्रियका जप एवं पाठ करता उसे बता रहा हूँ; सुनो । तात ! महातपखी तिने तपस्याके अन्तमें उस शतकद्वियकी रचना की शंकरजीने समस्त चराचर प्राणियोंकी सृष्टि की । 14 ! तीनों लोकोंमें महादेवजीसे बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी कि कारण हैं। उन महात्मा शंकरके सामने भी खड़ा होनेका साहस नहीं कर सकता। तीनों में कोई भी प्राणी उनकी समता करनेवाला नहीं संप्राममें जब वे क्रिपत होते हैं, उस समय उनकी । भी सारे शत्रु अचेत और मृतप्राय होकर थर-थर र एवं गिरने छगते हैं। संग्राममें मेवगर्जनाके समान र उनका घोर सिंहनाद सुनकर देवताओंका भी विदीर्ण हो सकता है । पिनाकधारी रुद्र कुपित ् जिन्हें भयंकररूपसे देख हें, उनके भी हृदयके -दुकड़े हो जायँ । संसारमें भगवान् शंकरके कुपित ानेपर देवता, असुर, गन्धर्व और नाग यदि तर गुफामें छिप जायँ, तो भी सुखसे नहीं रह []

जापतेश्व दक्षस्य यजतो वितते कतौ।।
च्याध कृपितो यज्ञं निर्भयस्तु भवस्तदा।
तुषा वाणमुत्सृज्य सघोषं विननाद च।।
न दार्भ कृतः शान्ति विपादं लेभिरे सुद्राः।

विद्धे च सहसा यज्ञे क्रपिते च महेश्वरे ॥ तेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोकाः समाकुलाः। वभूबुरवशाः पार्थ विषेद्य सुरासुराः॥ आपञ्चक्षभिरे चैव चक्रम्ये च वसुन्धरा। **च्यद्रवन गिर्यश्वापि द्यौः पफाल च सर्वशः** ॥ अन्धेन तमसा लोकाः शहता न चकाशिरे । भणष्टा ज्योतिषां भाइच सह स्वर्येण भारत ॥ भृशं भीतास्ततः शान्ति चक्रः खरूत्ययनानि च। ऋषपः सर्वभूतानामात्मनञ्च हितैपिणः॥ ततः सोऽभ्यद्रवद् देवान् रुद्रो रौद्रपराक्रमः। भगस्य नयने क्रुद्धः प्रहारेण व्यशातयत् ॥ पूषणं चाभिदुद्राव पादेन च रुषान्वितः। पुरोडाशं भक्षयतो दशनान् वै व्यशातयत् ॥ ततः प्रणेष्ठर्देवास्ते वेषमानाः स शंकरम् । पुनक्च संद्धे रुद्रो दीप्तं सुनिश्चितं शरम्॥ रुद्रस्य विक्रमं दृष्ट्वा भीता देवाः सहर्षिभिः। ततः प्रसादयामासुः शर्वं ते विवुधोत्तमाः ॥ जेपुश्च शतरुद्रीयं देवाः कृत्वाञ्जलि तदा । संस्त्यमानिखदशैः प्रससाद महेथरः॥ ( महाभारत अनुशासन० दान० १६० । ११—-२२ )

प्रजापति दक्ष जब यद्य कर रहे थे, उस समय उनका यद्य आरम्भ होनेपर कुपित हुए भगवान् शंकरने निर्मथ होकर उनके यद्यको अपने वाणोंसे वीध डाळा और धनुषसे बाण छोड़कर गम्भीर खरमें सिंहनाद किया। इससे देवता वेचैन हो गये, फिर उन्हें शान्ति केंसे मिले। जब यद्य सहसा बाणोंसे विध गया और महेश्वर कुपित हो गये, तब वेचारे देवता विपादमें इब गये। पार्थ! उनके धनुपकी प्रत्यञ्चाके शब्दसे समस्त छोक व्याकुळ और विवश हो उठे और सभी देवता एवं असुर विपादमें मन्न हो गये। समुद्र आदिका जब कुप हो उठा, पृथ्वी काँपने छगी, पर्वत पियळने छने और आकाश सब ओरसे प्रतने-सा छगा। समस्त छोब धोर

अन्यकारसे आवृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं होते थे । भारत ! प्रहों और नक्षत्रोंका प्रकाश सूर्यके साथ ही नष्ट ( अदस्य ) हो गया । सम्पूर्ण भूतोंका और अपना भी हित चाहनेवाले ऋषि अत्यन्त भयभीत हो शान्ति एवं खस्तिवाचन आदि कर्म करने लगे। तदनन्तर भयानक पराक्रमी रुढ देवताओंकी ओर दौड़े । उन्होंने क्रोधपूर्वक प्रहार करके भगदेवताके नेत्र नष्ट कर दिये। फिर उन्होंने रोवमें भरकर पैदल ही प्रषादेवताका पीछा किया और परोडाश मक्षण करनेवाले उनके दाँतोंको तोड़ डाला । तव सव देवता काँपते .हए वहाँ भगवान शंकरको प्रणाम करने छगे। इधर रुद्धदेवने पुनः एक प्रज्वलित एवं तीखे वाणका संधान किया । रहका पराक्रम देखकर ऋषियोंसहित सम्प्रण देवता थर्रा उठे। फिर उन श्रेष्ठ देवताओंने भगवान शिवको प्रसन किया। उस समय देवतालोग हाथ जोडकर शतरुद्रियका जप करने छगे। देवताओंके द्वारा अपनी स्तति की जानेपर महेश्वर प्रसन्न हो गये।

स्द्रस्य भागं यज्ञे च विशिष्टं ते त्वकल्पयन् । भयेन त्रिदशा राजञ्छरणं च प्रपेदिरे ॥ तेन चैच हि तुष्टेन स यज्ञः संधितोऽभवत् । यद् यञ्चापहृतं तत्र तत्त्रथेवान्यजीवयत् ॥ असुराणां पुराण्यासंस्त्रीणि वीर्यवतां दिवि । आयसं राजतं चैच सौवर्णमिप चापरम् ॥ नाशकत् तानि मघवा जेतुं सर्वाधुधैरिप । अथ सर्वेऽमरा रुद्रं जग्मुः शरणमिदिताः ॥ तत ऊचुर्महात्मानो देवाः सर्वे समागताः । रुद्र रौद्रा भविष्यन्ति पश्चाः सर्वकर्मसु ॥ जिह दैत्यान् सह पुरैलेकांस्त्रायस्य मानद् । (महाभारत अनुशासन् दान् १६०। २३-२०५)

राजन् ! देवतालोग भयके मारे भगवान् शंकरकी शरणमें गये । उन्होंने यज्ञमें रुद्रके लिये विशिष्ट भागकी कल्पना की । ( यज्ञावशिष्ट सारी सामग्री हानेपर वह यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ । उसमें जिस-जिस वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबको उन्होंने पुनः पूर्ववत् जीवित कर दिया । पूर्वकालमें बल्वान् असुरोंके तीन पुर (विमान ) थे; जो आकाशमें विचरते रहते थे । उनमेंसे एक लोहेका, दूसरा चाँदीका और तीसरा सोनेका बना हुआ था । इन्द्र अपने सम्पूर्ण अखशकोंका प्रयोग करके भी उन पुरोंपर विजय न पा सके । तब पीड़ित हुए समस्त देवता रुद्रदेवकी शरणमें गये । तदनन्तर वहाँ पधारे हुए सम्पूर्ण महामना देवताओंने रुद्रदेवसे कहा—'भगवन् रुद्ध ! पशुतुल्य असुर हमारे समस्त कर्मोंके लिये अयंकर हो गये हैं और भविष्यमें भी ये हमें भय देते रहेंगे । अतः मानद ! हमारी प्रार्थना है कि आप तीनों पुरोंसहित समस्त देत्योंका नाश और लोकोंकी रक्षा करें'।

भगवान् ज्ञिवका तीनों पुरोंको जलाकर बालकरूप वन जाना

स तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा कृत्वा विष्णुं शरोत्तमम् ॥ शल्यमित्रं तथा कृत्वा पुङ्कं वैवस्वतं यमम्। वेदान् कृत्वा धनुः सर्वान् ज्यां च सावित्रिमुत्तमाम् ॥ ब्रह्माणं सारथिं कृत्वा विनियुज्य च सर्वशः। त्रिपर्वणा त्रिश्चल्येन तेन तानि विभेद सः॥ शरेणादित्यवर्णेन कालाग्निसमतेजसा । तेऽसुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत ॥ तं चैवाङ्कगतं दृष्ट्वा बालं पश्चशिखं पुनः। उमा जिज्ञासमाना वै कोऽयमित्यत्रवीत् तदा ॥ शक्रस वज्रेण प्रहारिष्यतः। अस्रयतश्च स वज्रं स्तम्भयामास तं बाहुं परिघोपमम् ॥ न सम्बुबुधिरे चैव देवास्तं भ्रवनेश्वरम्। सर्वे तसिन् मुमुहुरीथरे ॥ संप्रजापतयः ततो ध्यात्वा च भगवान् त्रक्षा तममितौजसम् । अयं श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा ववन्दे तमुमापतिम् ॥

ातः प्रसादयामासुरुमां रुद्धं च ते सराः। भ्य स तदा बाहुर्बलहन्तुर्यथा पुरा॥ ा चापि त्राह्मणो भूत्वा दुर्वासा नाम वीर्यवान् । उरवत्यां मम गृहे चिरं कालम्रपावसत् ॥ रेमकारान् प्रयुक्कते सा सुबहून मम वेश्मनि । ानुदारतया चाहं चक्षमे चातिदःसहान ॥ (महाभारत अनुशासन् दान् १६०-। २८--३८) उनके ऐसा कहनेपर भगवान् शिवने 'तथास्तु' ht उनकी वात मान ली और भगवान विष्णको । वाण, अग्निको उस बाणका शल्य, वैवखत यमको समस्त वेदोंको धनुष, गायत्रीको उत्तम प्रत्यञ्चा ब्रह्माको सारिथ बनाकर सबको यथावत रूपसे अपने-ा कार्योंमें नियुक्त करके तीन पर्व और तीन शब्य-उस वाणके द्वारा उन तीनों पुरोंको विदीर्ण कर । भारत ! वह बाण सूर्यके समान कान्तिमान प्रलयाप्निके समान तेजस्वी था । उसके द्वारा रुद्र-उन तीनों पुरोंसहित वहाँके समस्त असुरोंको कर भस्म कर दिया । फिर वे पाँच शिखावाले hके रूपमें प्रकट हुए और उमादेवी उन्हें अङ्कमें देवताओंसे प्रछने छगीं—'पहचानो, ये कौन उस समय इन्द्रको वड़ी ईर्ष्या हुई। वे वज्रसे वालकपर प्रहार करना ही चाहते थे कि उसने के समान मोटी उनकी उस वाँहको वज्रसहित ात कर दिया । समस्त देवता और प्रजापति उन श्वर महादेवजीको न पहचान सके । सत्रको उन के विषयमें मोह छा गया। तब भगवान् महाने करके उन अमित तेजस्वी उमापतिको पहचान और 'ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं'--ऐसा जानकर ने उनकी वन्दना की । तत्पश्चात् उन देवताओंने र्ची और भगवान् रुद्रको प्रसन किया। तव इन्द्रकी नाँ वर्ववत हो गयी। वे ही पराक्रमी महादेव

भीतर दीर्घकालतक टिके रहे । उन्होंने मेरे महलमें मेरे विरुद्ध बहुत-से अपराध किये । वे सभी अत्यन्त दुःसह थे, तो भी मैंने उदारतापूर्वक क्षमा किया । भगवान शिव सर्वस्व है

स वै रुद्रः स च शिवः सोऽग्निः सर्वः स सर्वजित्।
स चैवेन्द्रश्च वायुश्च सोऽश्विनौ स च विद्युतः ॥
स चन्द्रमाः स चैशानः स सूर्यो वरुणश्च सः ।
स कालः सोऽन्तको मृत्युः स यमो राज्यहानि च ॥
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च सः ।
स धाता स विधाता च विश्वकर्मा स सर्ववित् ॥
नश्चत्राणि गृहारुचैव दिशोऽथ प्रदिशस्तथा ।
विश्वमूर्तिरमेयात्मा भगवान् परमद्युतिः ॥
एकधा च द्विधा चैव बहुधा च स एव हि ।
श्वतथा सहस्रथा चैव तथा श्वतसहस्रथा ॥
ईह्शः स महादेवो भूयश्च भगवानतः ।
न हि शक्या गुणा वक्तुमि वर्षश्वतैरिप ॥
(महाभारत अनुशासन् दान् १६० । ३९—४४)

वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि हैं, वे ही सर्वस्वरूप और सर्वविजयी हैं। वे ही इन्द्र और वायु हैं, वे ही अश्विनीकुमार और विद्युत् हैं। वे ही चन्द्रमा, वे ही ईशान, वे ही सूर्य, वे ही वरुण, वे ही काल, वे ही अन्तक, वे ही मृत्यु, वे ही यम तथा वे ही रात और दिन हैं। मास, पक्ष, ऋतु, संच्या और संवत्सर भी वे ही हैं। वे ही धाता, विधाता, विश्वकर्मा और सर्वज्ञ हैं। नक्षत्र, गृह, दिशा, विदिशा भी वे ही हैं। वे ही विश्वरूप, अप्रमेयात्मा, पड्विध ऐश्वर्यसे युक्त एवं परम तेजसी हैं। उनके एक, दो, अनेक, सौ, हजार और लाखों हूप हैं। मगनान् महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं, बल्कि इससे भी वइकर हैं। सैकड़ों वर्षोंमें भी उनके गुणोंका वर्णन नहीं किया

## भगवान् शंकरके माहात्म्यका वर्णन

ऱ्रादेवजीके दो रूप—'घोर' और 'शिव' एवं उर्नके विभिन्न स्वरूप-मेद

वासदेव उवाच

धिष्ठिर महावाहो महाभाग्यं महात्मनः ।

द्राय बहुरूपाय बहुनाम्ने निबोध मे ।।
दन्त्यप्रिं महादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम् ।
काक्षं त्र्यम्बकं चैव विश्वरूपं शिवं तथा ।।
दे तन् तस्य देवस्य वेदज्ञा बाह्मणा विदुः ।
शेरामन्यां शिवामन्यां ते तन् बहुधा पुनः ।।
उग्रा घोरा तनुर्यास्य सोऽग्निविद्युत् स भास्करः ।
शिवा सौम्या च या त्यस्य धर्मस्त्वापोऽथ चन्द्रमाः ।।
आत्मनोऽर्षं तु तस्याग्निः सोमोऽर्षं पुनरुन्यते ।
ब्रह्मचर्यं चरत्येका शिवा चास्य तनुस्तथा ।।
यास्य घोरतमा मूर्तिर्जगत् संहरते तथा ।
(महाभारत अनुज्ञासन् दान १६१। १—५३)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा-महाबाह् युधिष्ठिर । अव अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा गवान् रुद्रका माहात्म्य वतला रहा हूँ, सुनिये। विद्वान् रूष इन महादेवजीको अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, यम्बक, विश्वरूप और शिव आदि अनेक नामोंसे मकारते हैं। वेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक खरूप तो 'घोर' है और दूसरा 'शिव' । इन दोनोंके भी अनेक मेद हैं। इनकी जो घोर मूर्ति है, वह भय उपजानेवाली है। उसके अग्नि, विद्युत् और सूर्य आदि अनेक रूप हैं। इससे भिन्न जो शिव नामवाली मूर्ति है, वह परम शान्त एवं मङ्गळमयी है। उसके धर्म, जल और चन्द्रमा आदि कई रूप हैं। महादेवजीके आधे शरीरको 'अग्नि' और आघेको 'सोम' कहते हैं । उनकी शिवमूर्ति ब्रह्मचर्यका पालन काती है और जो अत्यन्त घोर मूंत है, वह जगत्का संहार करती है।

महेश्वर आदि महादेवजीके विविध नामोंकी व्युत्पत्ति ईश्वरत्वानमहत्त्वाच महेरवर इति स्यृतः॥ यिन्दिहित यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत प्रतापवान । मांसशोणितमञादो यत ततो रुद्र उच्यते ॥ देवानां समहान यच यचास्य विषयो महान । यच विक्वं महत पाति महादेवस्ततः स्पृतः ॥ भूमरूपं च यत्तस्य धूर्जटीत्यत उच्यते । समेधयति यन्नित्यं सर्वान वै सर्वकर्मभिः॥ मत्रुष्याञ्छिवमन्त्रिञ्छंस्तसादेष शिवः स्मृतः । दहत्यू ध्वं स्थितो यच प्राणान् नृणां स्थिरश्च यत्।। स्थिरलिंगश्च यनित्यं तसात् स्थाणुरिति स्मृतः। यदस्य बहुधा ह्रपं भृतं भन्यं भनत्तथा ॥ स्थावरं जङ्गमं चैव बहुरूपस्ततः स्पृतः। विश्वे देवाश्र यत्तासिन् विश्वरूपस्ततः स्पृतः ॥ सहस्राक्षोऽयुताक्षो वा सर्वतोऽक्षिमयोऽपि वा । चक्षुषः प्रभवेत् तेजो नास्त्यन्तोऽथास्य चक्षुषाम्॥ सर्वथा यत् परान् पाति तैथ यद् रमते सह । तेषामधिपतिर्यच तसात् पशुपतिः स्पृतः ॥

(महाभारत अनुशासन० दान० १६१ | ६--१४)

उनमें महत्त्व और ईश्वरत्व होनेके कारण वे 'महेश्वर' कहलाते हैं। वे जो सबको दाय करते हैं, अत्यन्त तीक्ष्ण हैं, उप्र और प्रतापी हैं; प्रल्याग्निरूपसे मांस, रक्त और मजाको भी अपना प्राप्त बना लेते हैं, इसलिये 'रुद्र' कहलाते हैं। वे देवताओं में महान् हैं, उनका विषय भी महान् हैं तथा वे महान् विश्वकी रक्षा करते हैं, इसलिये 'महादेव' कहलाते हैं। अयवा उनकी जटाका रूप धूम्र वर्णका है, इसलिये उन्हें 'धूर्जिट' कहते हैं। सब प्रकारके कर्मोद्वारा सब लोगोंकी उन्नित करते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिये इनका नाम 'शिव' है। ये अर्थ्वभागमें स्थित होकर देहवारियोंके प्राणीका

नाश करते हैं, सदा स्थिर रहते हैं और जिनका लिङ्ग-विप्रह सदा स्थिर रहता है, इसिलिये ये 'स्थाणु' कहलाते हैं । भूत, भिवण्य और वर्तमानकालमें स्थावर और जङ्गमोंके आकारमें उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं, इसिलिये वे 'बहुरूप' कहे गये हैं । समस्त देवता उनमें निवास करते हैं; इसिलिये वे 'विश्वरूप' कहे गये हैं । उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है तथा उनके नेत्रोंका अन्त नहीं है । इसिलिये वे 'सहस्नाक्ष', 'अयुताक्ष' और 'सर्वतोऽक्षिमय' कहलाते हैं । वे सब प्रकारसे पश्चओंका पालन करते हैं, उनके साथ रहनेमें सुख मानते हैं तथा पश्चओंके अधिपति हैं, इसिलिये वे 'पश्चपति' कहलाते हैं ।

### शिवलिङ्ग-पूजनका माहातम्य

नित्येन बहाचर्येण लिङ्गमस्य यदा स्थितम् । महयत्यस्य लोकथ प्रियं होतन्महात्मनः।। विग्रहं पूजयेद यो वै लिङ्गं वापि महात्मनः। लिङ्गं प्रजयिता नित्यं महतीं श्रियमञ्जते ॥ गन्धर्वाप्सरसस्तथा । ऋषयश्चापि देवाश्च लिङ्गमेवार्चयन्ति स यत् तद्धं समास्थितम् ॥ प्रज्यमाने ततस्तस्मिन मोदते स महेक्वरः। सखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥ एष एव समजानेषु देवो वसति निर्देहन । वीरस्थाननिषेविणः ।) यजन्ते ते जनास्तत्र विषयस्यः शरीरेषु स मृत्युः प्राणिनामिह । स च वायुः शरीरेषु प्राणापानशरीरिणाम् ॥ तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च बहुनि च । लोके यान्यस्य पुज्यन्ते विप्रास्तानि विदुर्बुधाः ॥ नामघेगानि देवेषु बहून्यस्य यथार्थनत्। निरुट्यन्ते महत्त्वाच विभुत्वात् कर्मभिस्तथा ॥ वेदे चास्य विदुर्विष्ठाः शतरुद्रीयमुत्तमम्। व्यासेनोक्तं च यचापि उपस्थानं महात्मनः ॥

( महाभारत अनुशासन० दान० १६१। १५-२३ )

मनुष्यं यदि ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए प्रतिदिः स्थिर शिवलिङ्गकी पूजा करता है तो इससे महात्म शंकरको बड़ी प्रसन्नता होती है। जो महास शंकरके श्रीविप्रह अथवा लिङ्गकी पूजा करता है, वह लिङ्गपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी होता है। ऋषि. देवता. गन्वर्व और अप्तराएँ ऊर्ध्वलोकमें स्थित शिवलिङ्गकी ही पूजा करती हैं ) इस प्रकार शिवलिङ्गकी पूजा होनेपर भक्तवरसल भगवान् महेश्वर वडे प्रसन्न होते हैं और प्रसनिवत्त होकर वे भक्तोंको सख देते हैं। ये ही भगवात शंकर अग्निरूपसे शवको दग्ध करते हुए शमशानभूमिमें निवास करते हैं। जो लोग वहाँ उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंको प्राप्त होनेवाले उत्तम कीक प्राप्त होते हैं । वे प्राणियोंके शरीरोंमें रहनेवाले और उनके मृत्युरूप हैं तथा वे ही प्राण-अपान आदि वायके रूपसे देहके भीतर निवास करते हैं। उनके बहुत-से भयंकर एवं उदीप रूप हैं, जिनकी जगत्में पूजा होती है। विद्वान, ब्राह्मण ही उन सत्र रूपोंको जानते हैं। उनकी महत्ता, न्यापकता तथा दिन्य कर्मोंके अनुसार देवताओंमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित हैं। वेदके शतरुद्रिय प्रकरणमें उनके सैकड़ों उत्तम नाम हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं। महर्षि व्यासने भी उन महात्मा शिवका उपस्थान ( स्तवन ) वताया

महादेवजी ही शुभाशुभ फलके दाता हैं
प्रदाता सर्वलोकानां विद्यं चाप्युच्यते महत् ।
ज्येष्टभूतं वदन्त्येनं ब्राह्मणा ऋपयोऽपरे ॥
प्रथमो होप देवानां मुखादिमिजीजनत् ।
ग्रहेर्बहुविधेः प्राणान् संरुद्धानुत्सुजत्यि ॥
विमुञ्जति न पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान् ।
आग्रुरारोग्यमैद्यर्थं वित्तं कामांश्च पुष्कलान् ॥
स ददाति मनुष्येभ्यः स एवाक्षिपते पुनः ।
जकादिषु च देवेषु तस्यैद्यर्थमिहोच्यते ॥

स एव व्यापृतो नित्यं त्रैलोक्यस्य शुभाशुभे । ऐक्वर्याच्चैय कामानामीक्वरः पुनरुच्यते ॥ महेक्वरश्च लोकानां महतामीक्वरश्च सः । बहुभिविविधे रूपेविक्वं व्याप्तमिदं जगत् । तस्य देवस्य यद् वक्त्रं समुद्रे वडवामुखम् ॥ (महाभारत अनुशासन वान १६१ । २४-२९)

वे सम्पूर्ग छोकोंको उनकी अमीष्ट वस्तु देनेवाले हैं। यह महान् विश्व उन्हींका खरूप बताया गया है। ब्राह्मण और ऋषि उन्हों सबसे उयेष्ठ कहते हैं। वे देवताओंमें प्रधान हैं। उन्होंने अपने मुखसे अग्निको उत्पन्न किया है। वे नाना प्रकारकी प्रह-बाधाओंसे प्रस्त प्राणियोंको दु: खसे छुटकारा दिलाते हैं। पुण्यात्मा और शरणागतवासल तो वे इतने हैं कि शरणमें आये हुए किसी भी प्राणीका त्याग नहीं करते। वे ही मनुष्योंको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और सम्पूर्ण कामनाएँ प्रदान करते हैं और वे ही पुन: उन्हें छीन लेते हैं। इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वर्य बताया जाता है। तीनों लोकोंके शुभाशुभ कमींका फल देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हैं। समस्त कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें 'ईश्वर' कहते हैं और महान् लोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका नाम 'महेश्वर' हुआ है। उन्होंने नाना प्रकारके बहुसंख्यक रूपोंद्वारा इस सम्पूर्ण लोकको न्यास कर रक्खा है। उन महादेवजीका जो मुख है, वही समुद्रमें बडवानल है।

श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा शरीरस्थ वृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर अन्तःशत्रुको मारनेके लिये समझाना



वेदव्यासजीने संवर्त और मरुत्तका उपाख्यान मुनाकर युधिष्ठिरके शोकको दूर करनेका प्रयत्न किया। तत्पश्चात् महातेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण फिर कुछ कहनेको उद्यत हुए। वासुदेव उवाच

सर्वे जिह्नं मृत्युपदमार्जवं ब्रह्मणः पदम्। एतावान् ज्ञानविषयः किं प्रलापः करिष्यति ॥ तैय ते निष्ठितं कर्म नैय ते शत्रवो जिताः। कथं शत्रुं शरीरस्थमात्मनो नावबुध्यसे॥ अत्र ते वर्णियष्यामि यथाधमं यथाश्रुतम्।

इन्द्रस्य सह वृत्रेण यथा युद्धमवर्तत् ॥ वृत्रेण पृथिवी च्याप्ता पुरा किल नराधिप । द्या स पृथिवीं न्याप्तां गन्धस्य विषये हते ॥ धराहरणदुर्गन्धो विषयः समपद्यत शतक्रतुश्रुकोपाथ गन्धस्य विषये हते॥ वृत्रस्य सँ ततः कृद्धो घोरं वज्रमवासृजत् । स वध्यमानो वजेण सुभृशं भृश्तिजसा ॥ विवेश सहसा तोयं जग्राह विषयं तत:। अप्सु दृत्रगृहीतासु रसे च विषये हृते॥ शतऋतुरतिकुद्धस्तत्र वज्रमवासृजत्। स वध्यमानो वज्रेण तसिन्नमिततेजसा ॥ विवेश सहसा ज्योतिर्जग्राह विषयं ततः। न्याप्ते ज्योतिषि वृत्रेण रूपेऽथ विषये हते ॥ शतऋतुरतिकुद्धस्तत्र वज्रमवासृजत्। स वध्यमानो वज्रेण तसिन्नमिततेजसा ॥ विवेश सहसा वायुं जग्राह विषयं ततः। व्याप्ते वायौ तु वृत्रेण स्पर्शेऽथ विषये हते ॥ ( महाभारत आश्वमेषिक ० ११ । ४—१४ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—धर्मराज ! कटिलता मृत्य-का स्थान है और सरलता ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन है। इस वातको ठीक-ठीक समझ लेना ही जानका विषय है। इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है, वह प्रलाप है। भला वह किसीका क्या उपकार करेगा ? आपने अपने कर्तव्यकर्मको पूरा नहीं किया । आपने अमीतक रात्रुओंपर विजय भी नहीं पायी । आपका शत्रु तो आपके शरीरके भीतर ही बैठा हुआ है। आप अपने उस रात्रुको क्यों नहीं पहचानते हैं ? यहाँ मैं आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक वृत्तान्त जैसा सुन रक्खा है, वैसा ही बता रहा हूँ। पूर्वकालमें वृत्रासरके साथ इन्द्रका जैसा युद्ध हुआ था, वही प्रसङ्ग सुना रहा हूँ । नरेश्वर ! कहते हैं, प्राचीन कालमें वृत्रासरने समूची पृथ्वीपर अधिकार जमा लिया था। इन्द्रने देखा, बृत्रासुरने पृथ्वीपर अधिकार कर लिया और गन्धके विषयका भी अपहरण कर लिया और इस प्रकार प्रथ्वीका अपहरण करनेसे सव ओर दुर्गन्धका प्रसार हो गया है । तब गन्धके विषयका अपहरण होनेसे शतकत इन्द्रको वड़ा क्रोध हुआ । तत्पश्चात् उन्होंने कुपित हो बृत्रासरके ऊपर घोर वज्रका प्रहार किया । महातेजस्वी वज़से अत्यन्त आहत हो वह असर सहसा जलमें जा वसा और उसके विषयभूत रसको ग्रहण करने लगा। जब जलपर भी वृत्रासरका अधिकार तथा रसरूपी विषयका अपहरण हो गया। तब अत्यन्त क्रोधमें भरे हए इन्द्रने वहाँ भी उसपर वजना प्रहार किया । जलमें अमित तेजस्वी वज्रकी मार खाकर वृत्रासुर सहसा तेजस्तत्वमें बस गया और उसके विषयको म्रहण करने लगा। ब्रनासरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया और उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गया, यह जानकर शतकतुके क्रोधकी सीमा न रह गयी। उन्होंने वहाँ भी वृत्रासुरपर वजना प्रहार किया । उस तेजमें स्थित हुआ वृत्रासुर अमित तेजस्वी वज्रके प्रहारसे

पीड़ित हो सहसा वायुमें समा गयां और उसके स्पर्श नामक विषयको ग्रहण करने छगा। जब बृत्रासुरने वायुको भी व्यात करके उसके स्पर्श नामक विषयका अपहरण कर छिया।

शतकतुरितकुद्धस्तत्र वज्जमवासृजत्।
स वध्यमानो वज्जेण तिसिन्नमिततेजसा।।
आकाशमभिदुद्राव जग्राह विषयं ततः।
आकाशो वृत्रभूतेऽथ शब्दे च विषये हते।।
शतकतुरिभकुद्धस्तत्र वज्जमवासृजत्।
स वध्यमानो वज्जेण तिसिन्नमिततेजसा।।
विवेश सहसा शक्तं जग्राह विषयं ततः।
तस्य वृत्रगृहीतस्य मोहः समभवन्महान्।।
स्थन्तरेण तं तात विसिष्ठः प्रत्यबोधयत्।
ततो वृत्रं शरीरस्थं जघान भरतर्षभ।
शतकतुरदृश्येन वज्जेणेतीह नः श्रुतम्।।
इदं धम्यं रहस्यं व शक्तेणोक्तं महर्षिष्ठ।
न्रष्टिभिश्च मम प्रोक्तं तिन्नबोध जनाधिप।।

( महाभारत आश्वमेधिक ० ११ । १५—२० )

तव शतकतुने अत्यन्त कुपित होकर वहाँ उसके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया । वायुके भीतर अमित तेजस्वी वज्रसे पीड़ित हो वृत्रासुर भागकर आकाशमें जा छिपा और उसके विषयको प्रहण करने छगा । जव आकाश वृत्रासुरमय हो गया और उसके शब्दरस्पी विषयका अपहरण होने छगा, तव शतकतु इन्द्रको वड़ा कोध हुआ और उन्होंने वहाँ भी उसपर वज्रका प्रहार किया । आकाशके भीतर अमित तेजस्वी वज्रसे पीड़ित हो वृत्रासुर सहसा इन्द्रमें समा गया और उनके विषयको प्रहण करने छगा । तात ! वृत्रासुरसे गृहीत होनेपर इन्द्रके मनपर महान् मोह छा गया । तव महर्षि विशिष्ठने रयन्तर सामके द्वारा उन्हें सचेत किया । भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् शतकतुने अपने शरीरके भीतर स्थित हए वृत्रासुरको अदृश्य वज्रके द्वारा मार डाटा,

ऐसा हमने सुना है। जनेश्वर ! यह धर्मसम्मत रहस्य वही रहस्य मैंने आपको सुनाया है। आप इसे अच्छी इन्द्रने महर्षियोंको बताया और महर्षियोंने मुझसे कहा। तरह समझें।

#### ----

## भगवान् श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको मनपर विजय करनेके लिये उपदेश

मानसिक और शारीरिक रोग वासुदेव उवाच

द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा।
परस्परं तयोर्जन्म निर्द्वन्द्वं नोपपद्यते।।
शारीरे जायते व्याधिः शारीरः स निगद्यते।
मानसे जायते व्याधिमीनसस्तु निगद्यते।।
श्वीतोष्णे चैव वायुश्र गुणा राजन् शरीरजाः।
तेषां गुणानां साम्यं चेत् तदाहुः खस्यलक्षणम्।।
एष्णेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च वाध्यते।
सत्त्वं रजस्तमञ्चेति त्रय आत्मगुणाः स्मृताः।।
तेषां गुणानां साम्यं चेत् तदाहुः खस्यलक्षणम्।
तेषां गुणानां साम्यं चेत् तदाहुः खस्यलक्षणम्।
तेषां गुणानां साम्यं चेत् तदाहुः खस्यलक्षणम्।
तेषामन्यतमोत्सेके विधानमुपदिश्यते।।
हर्षेण वाध्यते शोको हर्षः शोकेन बाध्यते।
कश्चित् सुखे वर्तमानः सुखस्य सार्तुमिच्छति।
कश्चित् सुखे वर्तमानो दुःखस्य सार्तुमिच्छति।।

( महाभारत आश्वमेधिक० १२ । १-६ )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—कुन्तीनन्दन ! दो प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं—एक शारीरिक, दूसरा मानसिक । इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे होता है । दोनोंके पारस्परिक सहयोगके विना इनकी उत्पत्ति सम्भन्न नहीं है । शरीरमें जो रोग उत्पन्न होता है, उसे शारीरिक रोग कहते हैं और मनमें जो व्याधि होती है, वह मानसिक रोग कहलाती है । राजन्! शीत, उष्ण और नायु—ये तीन शरीरके गुण हैं।



यदि शरीरमें इन तीनों गुणोंकी समानता हो तो यह खस्थ पुरुषका लक्षण है । उण्ण शीतका निवारण करता और शीत उष्णका निवारण करता है । सत्त्व, रज और तम—ये तीन अन्तः करणके गुण माने गये हैं । इन गुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक खारूयका लक्षण है । इनमेंसे किसी एककी वृद्धि होनेपर उसके निवारणका उपाय बताया जाता है । हर्षसे शोक बाधित होता है और शोकसे हर्ष । कोई दुःखमें पड़कर सुखकी याद करना चाहता है और कोई सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता है ।

मनके साथ युद्ध करके विजय प्राप्त कीजिये

यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीद्रिंदम । मनसैकेन योद्धच्यं तत् ते युद्धमुपस्थितम् ॥ तसादभ्युपगन्तच्यं युद्धाय भरत्वभ । परमच्यक्तरूपस्य पारं युक्त्या स्वकर्मभिः ॥ यत्र नैव शरैः कार्यं न भृत्यैन च वन्धुभिः । आत्मनैकेन योद्धच्यं तत् ते युद्धमुपस्थितम् ॥ तस्मिन्ननिर्जिते युद्धे कामनस्थां गमिष्यसि । एतज्ज्ञात्वा तु कौन्तेय कृतकृत्यो भविष्यसि ॥

एतां बुद्धिं विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम् ।

पितृपैतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम् ॥

( महाभारत आश्वमेधिक० १२ । १२—१६ )

शत्रुदमन ! द्रोणाचार्य और भीष्मके साथ जो युद्ध हुआ था, वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है । इस समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना होगा । भरतभूषण ! अतः उस युद्धके लिये आपको तैयार हो जाना चाहिये । अपने कर्तव्यका पालन करते हुए योगके द्वारा मनको वशीभूत करके आप मायासे परे परमहाको प्राप्त कीजिये । मनके साथ होनेवाले इस युद्धमें न तो बाणोंका काम है और न सेवकों तथा वन्धु-वान्धवोंका ही । इस समय इसमें आपको अकेले ही युद्ध करना है और वह युद्ध सामने उपस्थित है । यदि इस युद्धमें आप मनको न जीत सके तो पता नहीं आपकी क्या दशा होगी ! कुन्तीनन्दन ! इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर आप कृतकृत्य हो जायँगे । समस्त प्राणियोंका यों ही आवागमन होता रहता है । युद्धिसे ऐसा निश्चय करके आप अपने वाप-दादोंके बर्तावका पालन करते हुए उचित रीतिसे राज्यका शासन कीजिये।

## श्रीकृष्णके द्वारा ममताके त्यागके महत्त्व तथा कामगीताका वर्णन और युधिष्ठिरको यज्ञके लिये ग्रेरित करना

ममता मृत्यु है और उसका त्याग ही सनातन अमृतत्व है वासुदेव उवाच

न बाह्यं द्रव्यमुत्सृज्यं सिद्धिर्भवति भारत । शारीरं द्रव्यमुत्सृज्यं सिद्धिर्भवति वा न वा ।। बाह्यद्रव्यविमुक्तस्य शारीरेषु च गृद्ध्यतः । यो धर्मो यत् सुखं चैव द्विषतामस्त तत् तथा ।। द्वयक्षरस्त भवेन्मृत्युस्त्रयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम् ।। ममिति च भवेन्मृत्युर्ने ममिति च शाश्वतम् ।। ब्रह्ममृत्यू ततो राजनात्मन्येव व्यवस्थितौ । अद्वयमानौ भृतानि योधयेतामसंशयम् ।। अविनाशोऽस्य सन्त्वस्य नियतो यदि भारत । भिन्चा शरीरं भृतानामहिंसां प्रतिपद्यते ।। सब्ध्या शियदे स्थान् नेव स्थात् किं तथा स करिष्यति ।। स्था वस्तः पार्थं वने वन्येन जीवतः । समता यस्य द्वयेषु मृत्योरास्ये स वर्तते ।।

वाह्यान्तराणां शत्रूणां स्वभावं पत्रय भारत । यन पत्रयति तद् भूतं मुच्यते स महाभयात् ॥ (महाभारत आश्वमेधिक० १३ । १—८)

भगवान श्रीरुष्ण कहते हैं—भारत । केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थोंका त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती । शारिशिक द्रव्यका त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती है। बाह्य पदार्थोंसे अलग होकर भी जो शारिशिक सुखविलासमें आसक्त है, उसे जिस धर्म और सुखकी प्राप्ति होती है, वह आपके साथ देख करनेवालोंको ही प्राप्त हो । 'मम' ( मेरा ) ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और 'न मम' ( मेरा नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण है । ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृतत्व है । राजन् ! इस प्रकार मृत्यु और अमृत—दोनों अपने भीतर ही स्थित हैं । ये दोनों अदस्य रहकर प्राणियोंको लड़ाते हैं अर्थात् किसीको अपना मानना और किसीको अपना न मानना यह भाव ही युद्धका कारण है, इसमें संशय नहीं।

ारतनन्दन! यदि इस जगत्की सत्ताका विनाश न शेना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका मेदन करके भी मनुष्य अहिंसाका ही फल प्राप्त करेगा। वराचर प्राणियोंसहित समूची पृथ्वीको पाकर भी जसकी उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा अर्थात् उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता। किंतु कुन्तीनन्दन! जो वनमें रहकर जंगली फल-फुलोंसे ही जीवन-निर्वाह करता है, उसकी भी यदि द्रव्योंमें ममता है तो वह मौतके मुखमें ही विद्यमान है। भारत! बाहरी और भीतरी शत्रुओंके खमावको देखिये-समझिये (ये मायामय होनेके कारण भिथ्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिये)। जो मायिक पदार्थोंको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता, वह महान् भयसे छुटकारा पा जाता है।

कामनाओंका निम्रह ही धर्म है और मोक्षका मूल है

कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके

नेहाकामा काचिद्रित प्रदृत्तिः ।

सर्वे कामा मनसोऽङ्गप्रभूता

यान् पण्डितः संहरते निचिन्त्य ।।

भूयो भूयो जन्मनोऽभ्यासयोगाद्

योगी योगं सारमार्गं निचिन्त्य ।

दानं च वेदाध्ययनं तपश्च

काम्यानि कमीणि च वेदिकानि॥।

व्रतं यज्ञान् नियमान् ध्यानयोगान्

काभेन यो नारभते विदित्वा ।

यद् यञ्चायं कामयते स धर्मो

न यो धर्मो नियमस्तस्य पूल्प् ॥

(महाभारत आश्वमेषिक० १३।९—११)

जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी संसारके लोग प्रशंसा नहीं करते हैं । कोई भी प्रवृत्ति विना कामनाके नहीं होती और सगस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं । विद्वान पुरुष कामनाओंको दु:खका कारण मानकर उनका पिरियाग कर देते हैं । योगी पुरुष अनेक जन्मोंके अभ्याससे योगको ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डाल्ता है । जो इस बातको जानता है—वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान-योगादिका कामनापूर्वक अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है । वास्तवमें कामनाओंका निम्नह ही धर्म है और वहीं मोक्षका मूल है ।

#### कामगीता

अत्र गाथाः कामगीताः कीर्तथन्ति पुराविदः । भृण संकीर्त्यमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर । नाहं शक्योऽनुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्।। यो मां प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे बलम् । तस्य तस्मिन् प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्यहम् ॥ यो मां प्रयतते हन्तुं यज्ञैर्विविधदक्षिणैः। जङ्गसेष्विव धर्मात्मा पुनः आदुर्भवाम्यहम् ॥ यो मां प्रयत्तते नित्यं वेदैवेदान्तसाधनैः। खावरेष्विव भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवास्यहम् ॥ यो मां प्रयतते हन्तुं धृत्या सत्यपराक्रमः। भावो भवामि तस्याहं स च मां नाववध्यते ॥ यो मां प्रयतते हन्तं तपसा संशितवतः। ततस्तपित तस्याथ पुनः प्रादुर्भवाम्यहम् ॥ यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्याय पण्डितः। तस्य मोक्षरतिस्यस्य नृत्यामि च हसामि च । सर्वभूतानामहमेक: सनातनः ॥ तसात्त्वमपि तं कामं यज्ञैर्विविधदक्षिणै:। धर्मे कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० १३ । १२-१९ )

युधिष्ठिर ! इस विषयमें प्राचीन वातोंके जानकार

विद्वान् एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं, जो 'कामगीता' कहलाती है । उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिये । कामका कहना है कि कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता और योगाम्यास ) का आश्रय लिये विना मेरा नाश नहीं कर सकता है । जो मनुष्य अपनेमें अखबलकी अधिकताका अनुभव करके मुसे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, उसके उस अखवलमें में अभिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ । जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यहोंद्वारा मुझे मारनेका यत्न करता है, उसके चित्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ, जैसे उत्तम जङ्गम योनियोंमें धर्मात्मा । जो वेद और वेदान्तके खाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे मिटा देनेका सदा प्रयास करता है, उसके मनमें मैं स्थावर प्राणियों- भें जीवात्माकी भाँति प्रकट होता हूँ । जो सत्यपराक्रमी

पुरुष धँर्यके बलसे मुझे नष्ट करनेकी चेष्टा का उसके मानसिक भावोंके साथ मैं इतना घुल-मिल कि वह मुझे पहचान ही नहीं पाता। जो कठोर पालन करनेवाला मनुष्य तपस्याके द्वारा मेरे आहि मिटा डालनेका प्रयास करता है, उसकी तपस्या मैं प्रकट हो जाता हूँ। जो विद्वान् पुरुष मोक्षका ह लेकर मेरे विनाशका प्रयत्न करता है, उसकी मोक्षविषयक आसक्ति है, उसीसे वह वँधा हुआ यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती है और प्रसन्ततासे नाचने लगता हूँ। एकमात्र में ही सम प्राणियोंके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाला हूँ। अर महाराज! आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यह द्वारा अपनी उस कामनाको धर्ममें लगा दीजिये। वह आपकी वह कामना सफल होगी।

## भगवान श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना

जब पाण्डचोंने राष्ट्रपर विजय पा लो और सर्वंत्र शान्ति स्थापित हो गयी, तब भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनको वड़ी प्रसन्नता हुई । वे दोनों मित्र आनन्दमग्न हो विचित्र-विचित्र वनोंमें और पर्वतोंके मुरम्य शिखरोंपर विचरने लगे । पवित्र तीयों, छोटे तालावों और निद्योंके तटोंपर विचरण करते हुए वे दोनों नन्दन-वनमें विहार करनेवाले अधिनीकुमारोंके समान हर्षका अनुभव करते थे । फिर इन्द्रप्रस्थमें लौटकर महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन मयनिर्मित रमणीय सभामें प्रवेश करके आनन्दपूर्वक मनोविनोद करने लगे । कुन्ती-कुमार अर्जुन पुत्रशोंकसे संतप्त थे । सहसों भाई-वन्धुओंके मारे जानेका भी उनके मनमें बड़ा दुःख था । वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर उस समय पार्थके चित्तको शान्त किया । वातचीतके अन्तमें गोविन्दने गुडाकेश अर्जुनको अपनी मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना प्रदान करते हुए उनसे यह युक्तियुक्त वात कही ।

अर्जुन आदिके साथ रहनेमें सुख होनेपर भी, श्रीकृष्णका पिताजी आदिके दर्शनार्थ द्वारका जानेकी इच्छा प्रकट करना

वासुदेव उवाच

विजितेयं धरा कृत्स्ना सन्यसाचिन् परंतप । त्वद् बाहुबलमाश्रित्य राज्ञा धर्मसुतेन ह ।। असपलां महीं भुङ्क्ते धर्मराजो युधिष्ठिरः । भीमसेनानुभावेन यमयोश्च नरोत्तम ॥ धर्मेण राज्ञा धर्मज्ञ प्राप्तं राज्यमकण्टकम् । धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा सुयोधनः ॥ अधर्मरूचयो छुट्धाः सदा चाप्रियवादिनः । धार्तराष्ट्रा दुरात्मानः सानुवन्धा निपातिताः॥ प्रज्ञान्तामित्वलां पार्थ पृथिवीं पृथिवीपितः । भुङ्क्ते धर्मसुतो राजा त्वया गुप्तः कुरुद्ध ॥ रमे चाहं त्वया सार्धमरण्येष्विण पाण्डन ।

किम्रु यत्र जनोऽयं वै पृथा चामित्रकर्षण ।।
यत्र धर्मसुतो राजा यत्र भीमो महाबलः ।
यत्र माद्रवतीपुत्रौ रतिस्तत्र परा मम ।।
तथैव स्वर्गकल्पेष्ठ सभोदेशेषु कौरव ।
रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ ।।
कालो महांस्त्वतीतो मे श्रूरम्रजुमपत्रयतः ।
वलदेवं च कौरन्य तथान्यान् वृष्णिपुङ्गवान् ।।
सोऽहं गन्तुमभीप्सामि पुरीं द्वारावतीं प्रति ।
रोचतां गमनं महां तवापि पुरुपर्पभ ।।
(महाभारत आध्यमेषिकः १५ । १२—२१)

भगवान् श्रीकृष्ण बोले-शत्रुओंको संताप देनेवाले व्यसाची अर्जुन ! धर्मपुत्र युधिष्ठिरने तुम्हारेश्वाहुबलका हारा लेकर इस समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर ली । रश्रेष्ठ ! भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके प्रभावसे धर्मराज धिष्ठिर इस पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य भोग रहे हैं। र्मज ! राजा युधिष्ठिरने यह निष्कण्टक राज्य धर्मके लसे ही प्राप्त किया है । धर्मसे ही राजा दुर्योधन युद्धमें ारा गया है । धृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रखनेवाले, ोभी, कटवादी और दुरात्मा थे । इसिलये अपने संगे-म्बन्धियोंसहित मार गिराये गये । कुरुकुलतिलक ज्तीकुमार ! धर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिर आज मिसे सुरक्षित होकर सर्वथा शान्त हुई समूची पृथ्वीका ाज्य भोगते हैं । शतुस्दन पाण्डुकुसार ! तुम्हारे साथ ह़नेपर निर्जन वनमें भी मुझे मुख और आनन्द मिळ तकता है। फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुन्ती हों, वहाँकी तो नात ही क्या है ! जहाँ धर्मपत्र ाजा युधिष्ठिर हों, महाबली भीमसेन और माद्रीकंमार नक्ल-सहदेव हों, वहाँ मुझे परम आ**नन्द** प्राप्त हो सकता है। निष्पाप कुरुनन्दन ! इस सभाभवनके (मणीय एवं पवित्र स्थान सार्यके समान सुखद हैं । यहाँ तुम्हारे साथ रहते हुए वहुत दिन बीत गये। इतने दिनोंतक में अपने पिता शूरसेनकुमार वसुदेव- जीका दर्शन न कर सका। मैया बजदेव तथा अन्यान्य वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषोंके भी दर्शनसे विश्वत रहा। अतः अव मैं द्वारकापुरीको जाना चाहता हूँ। पुरुषप्रवर! तुम्हें भी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार करना चाहिये।

युधिष्ठिरके प्रति पूज्यभाव होनेसे श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनसे यह कहना कि युधिष्ठिरसे तुम ही पूछ दो, मैं प्राण-संकटमें भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहता

उक्तो बहुविधं राजा तत्र तत्र युधिष्टिरः ।
सह भीष्मेण यद् युक्तमसाभिः शोककारिते ।।
शिष्टो युधिष्टिरोऽसाभिः शास्ता सन्निष पाण्डवः ।
तेन तत् तु वचः सम्यग् गृहीतं सुमहात्मना ।।
धर्मपुत्रे हि धर्मन्ने कृतन्ने सत्यवादिनि ।
सत्यं धर्मो मतिश्राग्या स्थितिश्र सततं स्थिरा ॥
तत्र गत्या महात्मानं यदि ते रोचतेऽर्जुन ।
असद् गमनसंयुक्तं वचो ब्रूहि जनाधिषम् ॥
न हि तस्याप्रियं कुर्यो प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते ।
कुतो गन्तुं महावाहो पुरीं द्वारानतीं प्रति ॥
( महाभारत आश्रमेषिक० १५ । २२—२६ )

शोकावस्थामें मनुष्यका दुःख दूर करनेके लिये उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है, वह भीष्म- सिहत हमलोगोंने विभिन्न स्थानोंमें राजा युधिष्ठिरको दिया है । उन्हें अनेक प्रकारसे समझाया है । यद्यपि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक हैं, तो भी हमलोगोंने उनको शिक्षा दी है और उन श्रेष्ठ महात्माने हमारी उन सभी वातोंको भलीगाँति खीकार किया है । यमपुत्र राजा युधिष्ठिर धर्मझ, इतझ और सत्यवादी हैं । उनमें सत्य, धर्म, उत्तम बुद्धि तथा ऊँची स्थिति आदि गुण सदा स्थिरभावसे रहते हैं । अर्जुन ! यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा युधिष्ठिरके पास चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारका

## ( संक्षित अनुगीता )

## अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय ९छना और श्रीकृष्णका अर्जुनको सिद्ध, महर्षि एवं काञ्यपका संवाद सुनाना

अर्जुनका श्रीकृष्णसे पुनः ज्ञानोपदेश सुनानेके लिये निवेदन

जनमेजय उवाच

सभायां वसतोस्तत्र निहत्यारीन् महात्मनोः। केशवार्जुनयोः का नु कथा समभवद् द्विज॥ (महाभारत आश्वमेधिक० अनु०१६।१)

जनमेजयने पूछा—बहान् ! शतुओंका नाश करके जब महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन सभाभवनमें रहने लगे, उन दिनों उन दोनोंमें क्या-क्या बातचीत हुई !

#### वैशम्पायन उवाच

हुग्णेन सहितः पार्थः स्वं राज्यं प्राप्य केवलम् ।
तस्यां सभायां दिग्यायां विजहार मुदा युतः ॥
तत्र कंचित् सभोदेशं स्वर्गोदेशसमं हृप ।
यहच्छया तौ सुदितौ जग्मतुः स्वजनावृतौ ॥
ततः प्रतीतः कृष्णेन सहितः पाण्डवोऽर्जुनः ।
निरीक्ष्य तां सभां रम्यामिदं वचनमव्रवीत् ॥
विदितं मे महावाहो संव्रामे समुपस्थिते ।
माहात्म्यं देवकीमातस्तच ते क्पमेश्वरम् ॥
यत् तद् भगवता शोकं पुरा केशव सीहदात् ।
तत् सर्वं पुरुषव्यान नष्टं मे अव्येतसः ॥
अम कौत्हलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः ।
भवांस्तु द्वारकां गन्ता निचरादिव माधव ॥
.(महाभारत आश्वमेषिक अनु ० १६ । २-७)

वैदाश्पायनजीने कहा—राजन् ! श्रीकृष्णके सहित अर्जुनने जब केवल अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तब वे उस दिव्य सभाभवनमें आनन्दपूर्वक रहने लगे। नरेश्वर ! एक दिन वहाँ स्वजनोंसे विरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छासे धूमते-चामते सभामण्डपके एक ऐसे भागमें पहुँचे, जो स्वर्गके समान सुन्दर था। पाण्डुनन्दन अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णके साथ रहकर बहुत प्रसन्त थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभाकी ओर दृष्टि डालकर भगवान् श्रीकृष्णसे

कहा—'महाबाहों ! देवकीनन्दन ! जन्न संग्रामका उपिखत था, उस समय मुझे आपके माहातम्यका हा। ईश्वरीय स्वरूपका दर्शन हुआ था। किंतु केशन ! सौहार्द्वश पहले मुझे जो ज्ञानका उपदेश दिया थ वह सन्न ज्ञान इस समय विचलितचित्त हो जानेके नष्ट हो गया (भूल गया) है। माधन ! उन वि सुननेके लिये मेरे मनमें वारंवार उत्कण्टा होती है आप जल्दी ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुनः वह विषय मुझे सुना दीजिये।

वैशम्पायन उवाच

पवसुक्तस्तु तं कृष्णः फाल्गुनं प्रत्यभाषः परिष्वज्य महातेजा वचनं वद्तां वर (महाभारत आश्वमेधिक ० अन् ० १६

वेशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! अर्जुनके कहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी मगवान् श्रीवृ उन्हें गलेसे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया ।

थगवान्के द्वारा गुह्य ज्ञान भूल जानेके लिये अर्जुन उलाहना देते हुए एक प्राचीन इतिहास सुना आरम्भ किया जाना

वासुदेव उवाच

श्रावितस्त्वं समा गुर्वाः द्वापितश्र सनातनम् धर्मे स्वरूपिणं पार्थ सर्वलोकांश्र शाधतान् । अद्यद्वया नाग्रहीर्यस्त्वं तन्त्रे सुमहद्गियम् न च साद्य पुनर्भूयः स्मृतिर्धे सम्भविष्यति ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने महान् श्रेष्ठ व (परमं वचः') के रूपमें—सर्वधर्मन्याग करके शरणागित जो 'सर्वगुद्धतम' उपदेश अर्जुनके प्रति दिया था, अर्जुन नहीं भूले । वे तो उस 'गुद्ध' शानको भूल-से गये इसीसे यहाँ 'गुद्ध' शब्द आया है । नमनः भानां ऽसि दुर्मधा हासि पाण्डव ।
च प्रत्यं पुनर्ववनुमशेषेण धनंजय ॥
हि धमः सुपर्यासो महाणः पद्येदने ।
स्ययं तन्मया भ्यात्यया वक्तुमशेषतः ॥
हि वस ऋथितं योगयुक्तेन तन्मया ।
हामं नु वक्त्यामि तिसान्त्रथं पुरातनम् ॥
नां वृद्धिमान्याय गतिमग्र्यां गिमण्याति ।
धर्मभृतां श्रेष्ठ गदितं सर्वमेन मे ॥
च्छद् महाणः कश्चित् स्वर्गलोकाद्धितम् ।
होकाच दृर्धपः सोऽसाभिः पूजितोऽभवत् ॥
।भिः परिष्ट्रध्य यदाह भरत्रपम् ।
।न विधिना पार्थ तच्च्ह्रणुष्वाविचारयन् ॥
(महाभारत आश्वमेषिक अनु १६ । ९-१६ )

इच्छा बोलि-अर्जुन ! उस समय मैंने तुम्हें (गुद्य ) ज्ञानका श्रवण कराया था, अपने खरूप-तिनवर्मका परिचय दिया था और ( ग्रुक्ल-नेका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण छोकोंका भी केया था; किंतु तुमने जो अपनी नासमझीके त्स उपदेशको याद नहीं रक्खा, यह मुझे वहुत १। उन वातोंका अव पूरा-पूरा स्मरण होना नहीं जान पड़ता । पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही ाहीन हो और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं जान ा धनंजय ! अब मैं उस उपदेशको ज्यों-का-ं कह सकता; क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति क्रिये पर्यात था, वह सारा-का-सारा धर्म उसी फिर दुहरा देना अब मेरे बशकी बात भी नहीं उ समय योगयक्त होकर मैंने ब्रह्मतत्त्वका वर्णन । अव उस विषयका ज्ञान करानेके छिये मैं चिंन इतिहासका वर्णन करता हूँ । जिससे तुम प्रत्ववृद्धिका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर वर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! अब तुम मेरी सारी न देकर सुनो । शत्रुद्मन । एक दिनकी

है, एक दुर्धर्प ब्राह्मण ब्रह्मलोकासे उत्तरकर स्वर्गलोकामें होते हुए मेरे यहाँ आये। मैंने उनकी विधिवत् पूजा की और मोक्षधर्मके विषयमें प्रश्न किया। भरतश्रेष्ठ ो मेरे प्रश्नका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर दिया। पार्थ ! वहीं में तुम्हें वतला रहा हूँ। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो।

ब्राह्मण उवाच

मोक्षधर्मं समाश्रित्य कृष्ण यनमामपुच्छथाः। स्तानामनुकम्पार्थं यनमोहच्छेदनं विभो॥ तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथावन्मधुद्धद्दन। शृणुष्वाचिहतो भूत्वा गदतो मम माधव॥ (महाभारत आश्वमेषिक० अनु० १६। १७-१८)

ब्राह्मणने कहा—श्रीकृष्ण ! मधुस्द्न ! तुमने सब प्राणियोंपर कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो यह मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत् उत्तर दे रहा हूँ । प्रमो ! माधव ! सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो ।

बाह्यणके द्वारा कारयप और सिन्हके संवादका प्रारम्भ

कश्चिद् विप्रस्तपोयुक्तः काश्यपो धर्मवित्तमः। आरासाद द्विजं कंचिद् धर्माणामागतागमम् ॥ गतागते सुबहुशो ज्ञानविज्ञानपारगम् । लोकतत्त्वार्थकुवालं ज्ञातार्थं सुखदुःखयोः ॥ जातीमरणतत्त्वज्ञं कोविदं पापपुण्ययोः । कर्मभिर्देहिनां गतिम्।। द्रष्टारसुचनीचानां चरन्तं मुक्तविसद्धं प्रशान्तं संयतेन्द्रियस् । दीप्यमानं श्रिया ब्राह्मचा क्रममाणं च सर्वशः ।। अन्तर्धानगतिज्ञं च शुत्वा तत्त्वेन कात्रययः। तथैवान्तर्हितः सिद्धैर्यान्तं चक्रधरैः सह ॥ सम्भाषमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह। यहच्छया च गच्छन्तससत्तं पत्रनं यथा ॥ तं समासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तमः।

चरणौ धर्मकामोऽस्य तपस्वी सुसमाहितः।
प्रतिपेदे यथान्यायं दृष्ट्वा तन्महदृद्धतम्।।
विस्मितश्राद्धतं दृष्ट्वा काश्यपस्तद् द्विजोत्तमम्।
परिचारेण महता गुरुं तं पर्यतोपयत्।।
उपपन्नं च तत्सर्वं श्रुतचारित्रसंयुतम्।
भावेनातोपयञ्चेनं गुरुष्ट्रन्या परंतपः॥
तस्मै तृष्टः स शिष्याय प्रसन्त्रो वाक्यमत्रवीत्।
सिद्धि परामभित्रेद्य शृणु मत्तो जनार्दन।।
(महाभारत आश्वमेषिक ० अनु ० १६। १९—२८)

प्राचीन समयमें कार्यप नामके एक धर्मज्ञ और तपस्री ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षिके पास गये, जो धर्मके विषयमें शास्त्रके सम्पूर्ण रहस्योंको जाननेवाले, भूत और भविष्यके ज्ञान-विज्ञानमें प्रवीण, छोक-तत्त्वके ज्ञानमें कुराछ, सुख-दु: विके रहस्यको समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तत्त्वज्ञ, पाप-पुण्यके ज्ञाता और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मात्सार प्राप्त होनेवाली गतिके प्रत्यक्ष द्रष्टा थे । वे मुक्तकी भाँति विचरनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान, सर्वत्र चूमनेवाले और अन्तर्धान-विद्याके ज्ञाता थे। अदृश्य रहनेवाले चक्रधारी सिद्धोंके साथ वे विचरते, बातचीत करते और उन्हींके साथ एकान्तमें बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भावसे ख्रच्छन्दतापूर्वक विचरा करते थे । महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गये थे। निकट जाकर उन मेधायी, तपस्ती, धर्मामिलाषी और एकाप्रचित्त महर्षिने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्माके चरणोंमें प्रणाम किया । वे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ और वड़े अद्भुत संत थे। उनमें सव प्रकारकी योग्यता थी। वे शास्त्रके ज्ञाता और सचिरित्र थे। उनका दर्शन करके क्ताश्यपको वड़ा विस्मय हुआ । वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवामें लग गये और अपनी शुश्रूषा, गुरुभक्ति तथा श्रद्धाभावके द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्माको

संतुष्ट कर छिया । जनार्दन ! अपने शिष्य काश्यपके जगर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षिने परासिद्धिके सम्बन्धमें यिचार करके जो उपदेश किया, उसे बताता हूँ, सुनो ।

सिद्धके द्वारा अपने भोगे हुए सांसारिक दुःखोंका वर्णन

विविधैः कर्भभिस्तात पुण्ययोगैथ केनलैः। गच्छन्तीह गतिं मर्त्या देवलोके च संख्यितिए।। न क्कचित् सुखमत्यन्तं न कचिच्छाश्वती स्थितिः। स्यानाच्च महतो अंशो दुःखलन्धात् पुनः पुनः ॥ अञ्चल गतयः प्राप्ताः कष्टा से पापसेवनात । काममन्यपरीतेन तृष्णया मोहितेन च ॥ पुनः पुनश सरणं जन्म चैत पुनः पुनः । आहारा विविधा अक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः॥ मातरो विविधा दृष्टाः पितस्थ प्रथम्बिधाः। सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानव ॥ प्रियैर्विवासो बहुशः संवासभाप्रियैः सह । धननाश्रथ सम्प्राप्तो लब्बा दुःखेन तद् धनम् ॥ अवमानाः सुकप्टाश्च राजतः स्रजनात् तथा। शारीरा मानसा वापि वेदना भृशदारुणाः ॥ प्राप्ता विमाननाश्चोप्रा वधबन्धाश्च दारुणाः। पतनं निरये चैव यातनाश्च यमक्षये ॥ जरा रोगाथ सततं व्यसनानि च अरिशः। लोकेऽसिननुभूतानि दन्द्रजानि सृशं मया ॥

( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० १६ । २९—३७ )

सिद्धने कहा—तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रकारके ग्रुम कमोंका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस लोकमें उत्तम फल और देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं। जीवको कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता । किसी भी लोकमें वह सदा नहीं रहने पाता । तपस्या आदिके द्वारा कितने ही कए सहकर वड़े-से-बड़े स्थानको क्यों

# क्रयाण



(२) श्रीकृष्णकी द्वारकान्ठीलाके चार प्रसंग

गत पूछो ! मैं तुम्हारे अभीष्ट -प्रश्नका उत्तर दूँगा। बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है। काश्यप ! मैं तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे इसीसे कहता हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान् हो।

## सत्कर्मीका, संसार-सागरसे पार होनेके उपायका तथा मुक्तके खरूप एवं मुक्तिके साधनका वर्णन

तदनन्तर काश्यपके प्रश्नके उत्तरमें सिद्धने जीवकी वेविध गतियों आदिका वर्णन करनेके अनन्तर फिर कहा—

> जीवको सुखी बनानेवाले सत्कर्मरूपी सनातनधर्मके लक्षण

तत्र कर्म प्रवक्ष्यामि सुखी भवति येन वै। आवर्तमानो जातीष यथान्योन्यास सत्तम ॥ दानं व्रतं ब्रह्मचर्यं यथोक्तं ब्रह्मधारणम् । द्मः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकम्पनम् ।। संयमाञ्चानगंस्यं च परखादानवर्जनम् । व्यलीकानामकरणं भ्रतानां मनसा भ्रुवि ॥ शुश्रुषा देवतातिथिपूजनम् । सातापित्रोश्च गुरुपूजा घृणा शौचें नित्यमिन्द्रियसंयमः॥ प्रवर्तनं श्रभानां च तत सतां वृत्तम्रच्यते । ततो धर्मः प्रभवति यः प्रजाः पाति शाधतीः ॥ एवं सत्स सदा पञ्चेत तत्राप्येपा घ्रवा स्थितिः। आचारो धर्ममाचष्टे यसिन शान्ता व्यवस्थिताः॥ तेषु तत कर्म निश्चिप्तं यः स धर्मः सनातनः । यस्तं समभिपद्येत न स दुर्गतिमाप्त्रयात ।। अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवन् धर्भवर्त्मस् । यश्र योगी च मुक्तश्र स एतेम्यो विशिष्यते ॥ वर्तमानस्य धर्मेण शुभं यत्र यथा तथा। संसारतारणं द्यस्य कालेन महता भवेतु ।।

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १८ । १४----२२ )

साधिशिरोमणे ! इस प्रकार मिन्न-मिन्न योनियोंमें नमण करनेवाला जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मोंका वर्णन सुनो । दान, वत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रियनिग्रह, शान्ति, समस्त प्राणियोंपर दया, चिक्तका संयम, कोमलता, दूसरोंके

धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियोंका मनसे भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा, देवता, अतिथि और गुरुओंकी पूजा, दया, पवित्रता, इन्द्रियोंको सदा नियन्त्रणमें रखना तथा ग्राभ कर्मीका प्रचार करना-यह सब श्रेष्ठ प्रत्योंका वर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठानसे धर्म होता है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है। सत्परुषोंमें सदा ही इस प्रकारका धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हींमें धर्मकी अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्मका परिचय देता है। शान्तचित्त महात्मा पुरुष सदाचारमें ही स्थित रहते हैं। उन्हींमें पूर्वोक्त दान आदि कर्मोंकी स्थिति है। वे ही कर्म सनातनधर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो उस सनातन धर्मका आश्रय लेता है, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती । इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रष्ट होनेवाले लोगोंका नियन्त्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त है, वह अन्य धर्मात्माओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है । जो धर्मके अनुसार बर्ताव करता है, वह जहाँ जिस अवस्थामें भी हो, वहाँ उसी स्थितिमें उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलकी प्राप्ति होती है और वह धीरे-धीरे अधिक काल वीतनेपर संसार-सागरसे तर जाता है।

संसार-सागरसे तरनेका उपाय

सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः प्रपश्यति । कायं चामेध्यसंघातं विनाशं कर्मसंहितम् ॥ यच किंचित्सुखं तच दुःखं सर्विमिति स्मरन् । संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम् ॥ जातीमरणरोगैश्र समाविष्टः प्रधानवित् । चेतनावत्सु चैतन्यं समं भूतेषु पश्यति ॥ निर्विद्यते ततः कृत्स्नं मार्गमाणः परं पद्म् । तस्योपदेशं वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ शाश्वतस्याव्ययस्थाथ यदस्य ज्ञानमुत्तमम् । प्रोच्यमानं मया विष्ठं निर्वाधेदमशेषतः ॥ (महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १८ । ३१—३५)

जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको अनित्य समझता है और मृत्युको कर्मका फळ समझता है तथा सुखके रूपमें प्रतीत होनेवाळा जो कुछ भी है वह सब दुःख-ही-दुःख है—ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे पार हो जायगा। जन्म, मृत्यु एवं रोगोंसे घिरा हुआ जो पुरुष प्रधान तत्त्व (प्रकृति-) को जानता है और समस्त चेतन प्राणियोंमें चैतन्यको समानरूपसे व्याप्त देखता है, वह पूर्ण परमपदके अनुसंधानमें संलग्न हो जगत्के भोगोंसे विरक्त हो जाता है। साधुशिरोमणे! उस वैराग्यवान पुरुषके लिये जो हितकर उपदेश है, उसका में यथार्थरूपसे वर्णन करूँगा। उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम ज्ञान अभीष्ट है, उसका में वर्णन करता हूँ। विप्रवर! तुम सारी बातोंको ध्यान देकर सुनो।

सिद्ध ब्राह्मणने कहा—काश्यप ! जो मनुष्य (स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंमेंसे क्रमशः ) पूर्व-पूर्वका अभिमान स्थागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौनभावसे रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान—परव्रह्म परमात्मामें लीन रहता है, वहीं संसार-वन्धनसे मुक्त होता है।

वन्धनसे कीन मुक्त होता है ? सर्विम्नः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः । च्यपेतभयमन्युध आत्मवान् मुच्यते नरः ॥ आत्मवत् सर्वभूतेषु यधरेनियतः शुचिः । अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः ॥ जीवितं मरणं चोभे मुखदुःखे तथैव च । लाभालाभे प्रियद्वेप्ये यः समः स च मुच्यते ॥ न कस्यचित् स्पृह्यते नावजानाति किंचन । निर्द्धन्द्वो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ॥ अनमित्रश्च निर्वन्धुरनपत्यश्च यः कचित् । त्यक्तधर्मार्थकामश्च निराकाङ्की च मुच्यते ॥

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १९ । २-६ ) जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला, मनोनिप्रहमें तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और क्रोधसे रहित तथा आत्मवान है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जो नियम-परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके प्रति अपने-जैसा वर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दर रहता है. वह सर्वथा मुक्त ही है। जो जीवन-मरण, सुख-दु:ख, लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रिय आदि दृन्दोंको समभावसे देखता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसीके द्रव्यका लोभ नहीं रखता, किसीकी अबहेलना नहीं करता; जिसके मनपर दन्दोंका प्रभाव नहीं पडता और जिसके चित्तकी आसक्ति दर हो गयी है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जी किसीको अपना मित्र, बन्ध्र या संतान नहीं मानता, जिसने सकाम धर्म, अंर्थ और कामका त्याग कर दिया है तया जो सब प्रकारकी आकाङ्क्षाओंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है।

नैव धर्मा न चाधमी पूर्वोपचितहायकः। धातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्द्धन्दः स विमुच्यते ॥ अक्षर्मवान् विकाङ्गश्र पश्येङ्गगदशाध्वतम् । अश्वत्थसदशं नित्यं जनममृत्युजरायुतम् ॥ वैराग्यवृद्धिः सततमात्मदोपच्यपेश्वकः। आत्मवन्धविनिर्मोश्चं म करोत्यिचगदिव ॥ अगन्थमरसम्पर्शमशब्दमपरिग्रहम् । अरूपमनभिन्नेयं द्वष्टाऽऽत्मानं विमुच्यते ॥ पश्चभृतगुणहीनममृतिमदहतुक्तम् । अगुणं गुणभोक्तारं यः पद्यति स मृच्यते ॥

ाय सर्वसंकल्पान् बुद्धचा शारीरमानसान् । निर्वाणमाझोति निरिन्धन इवानलः ॥ संस्कारनिर्मुक्तो निर्द्धते निष्परिग्रहः । सा इन्द्रियग्रामं यश्चरेन्मुक्त एव सः ॥ धुक्तः सर्वसंस्कारैस्ततो ब्रह्म सनातनम् । माझोति संशान्तमचलं नित्यमक्षरम् ॥ (महामारत आश्वमेषिक ० अन् ० १९ । ७—१४ )

जिसकी न धर्ममें आसक्ति है न अधर्ममें, जो पूर्व-त कर्मीको त्याग चुका है, वासनाओंका क्षय हो में जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब ारके इन्द्रोंसे रहित है, वह मुक्त ही जाता है। जो सी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमें कोई मना नहीं है, जो इस जगत्को अश्वत्यके समान नित्य---कलतक न टिक सकनेवाला समझता हैं तथा । सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे यक्त जानता है, ासकी बुद्धि वैराग्यमें लगी रहती है और जो निरन्तर ।पने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बन्धन-त नाश कर देता है । जो आत्माको गन्ध, रस, स्वर्श, ाब्द, परिप्रह, रूपसे रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह मक्त हो जाता है। जिसकी दृष्टिमें आत्मा पाञ्चभौतिक गुणोंसे हीन, निराकार, कारणरहित तथा निर्मुण होते हुए भी ( मायाके सम्बन्धसे ) गुणोंका भोता है, वह मक्त हो जाता है। जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक और मानसिक सत्र संकल्पोंका त्याग कर देता है, वह बिना ईंधनकी आगके समान धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त हो जाता है। जो सब प्रकारके संस्कारोंसे रहित, द्वन्द्व और परिमहसे रहित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा इन्द्रिय-समूहको अपने वशमें करके ( अनासक्त ) मावसे विचरता है, वह मुक्त ही है। जो सब प्रकारके संस्कारोंसे मक्त होता है, वह मनुष्य शान्त, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन परत्रहा परमात्माको प्राप्त कर लेता है।

योगसाधनके द्वारा आत्मसाक्षातकार

अतः परं गवक्ष्यामि योगशास्त्रमञ्जनमम् ।

गुज्जन्तः सिद्धमात्मानं यथा पत्रयन्ति योगिनः ॥

तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत् तिन्नयोध मे ।

गैद्धौरै शारयन्तियं पत्रयत्यात्मानमातमिन ॥

इन्द्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मिन धारयेत् ।

तीव्रं तप्त्या तपः पूर्वं मोक्षयोगं समाचरेत् ॥

तपस्वी सततं युक्तो योगशास्त्रमथाचरेत् ।

मनीपी मनसा विगः पत्रयन्नात्मानमात्मिनि ॥

स चेच्छक्नोत्ययं साधुर्योक्तुमात्मानमात्मिनि ॥

स चेच्छक्नोत्ययं साधुर्योक्तुमात्मानमात्मिनि ॥

संयतः सततं युक्त आत्मवान् विजितेन्द्रियः ।

तथा य आत्मनाऽऽत्मानं सञ्जयुक्तः प्रपञ्यति ॥

(महाभारत आश्वमेषिक ० अतु ० १९ । १५—२०)

अत्र में उस परम उत्तम योगशास्त्रका वर्णन कहरूँगा, जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं। मैं उसका यथावत् उपदेश करता हूँ । मनोनिप्रहके जिन् उपायों-द्वारा चित्तको इस शरीरके भीतर ही वशीभूत एवं अन्तर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन करता है, उन्हें मुझसे श्रवण करो । इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाऋर मनमें और मनको आत्मामें स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीत्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये । मनीपी बाह्मणको चाहिये कि वह संदा तपस्यामें प्रवृत्त एवं यत्तशील होकर योगशास्त्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे । इससे वह मनके द्वारा अन्तःकरणमं आत्माका साक्षात्कार करता है। एकान्तमें रहनेत्राळा साधक पुरुप यदि अपने मनको आत्मामें लगाये रखनेमें सफल हो जाता है, तो वह अवस्य ही अपनेमें आत्माका दर्शन करता है। जो साधक सदा संयमपरायण, योगयुक्त, मनको वशमें करनेवाळा और जिलेन्द्रिय है, वही आत्मासे प्रेरित

होकर बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है।

मनको आत्मामें लीन करनेवाले योगीको अक्षय
आनन्दकी प्राप्ति

्यथा हि पुरुषः स्वप्ने दृष्टा पश्यत्यसाविति । तथा रूपिमवात्मानं साधु युक्तः प्रपञ्चति ॥ इषीकां च यथा मुझात किथिनिष्कृष्य दर्शयेत । योगी निष्क्रष्य चात्मानं तथा पश्यति देहतः ॥ म्रज्जं शरीरमित्याहुरिषीकामात्मनि श्रिताम् । योगविद्धिरतुत्तमम् ॥ एतनिदर्शनं श्रोक्तं यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक पश्यति देहभूत । न तस्येहेश्वरः कश्चित त्रैलोक्यस्थापि यः प्रसः ॥ अन्यान्याश्रेव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । विनिष्टत्य जरां मृत्युं न शोचति न हृष्यति ॥ देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी। बह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम् ॥ विनञ्यत्स च भृतेषु न भयं तस्य जायते। क्रिक्यमानेषु भृतेषु न स क्रिक्यति केनचित्।। द:खशोकमयैर्धीरै: सङ्गरनेहसमुद्धवैः । न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृहः शान्तमानसः॥ नैनं शस्त्राणि विध्यन्ते न मृत्यश्रास्य विद्यते। नातः सुखतरं किंचिह्नोके क्रचन दश्यते ॥ सम्यग्युत्तवा स आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते। विनिवृत्तजरादुःखः सुखं स्विपिति चापि सः ॥

(महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १९। २१—३०)

जैसे मनुष्य सपनेमें किसी अपरिचित पुरुषको देखकर जब पुनः उसे जाग्रत् अवस्थामें देखता है, तव तुरंत पहचान लेता है कि 'यह वहीं है' उसी प्रकार साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको जिस रूपमें देखता है, उसी रूपमें उसके बाद भी देखता रहता है। जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अलग करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे पृथक् करके देखता है। यहाँ शरीरको मूँज कहा गया

है और आत्माको सींक। योगवेत्ताओंने देह और आत्मा-के पार्थक्यको समझनेके लिये यह बहुतं उत्तम दृष्टान्त दिया है। देहधारी जीव जब योगके द्वारा आत्माका यथार्थम्ब्रपसे दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिमवनके अधीश्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता। वह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके शरीर धारण कर सकता है; बुढ़ापा और मृत्यको भी भग देता है, वह न कभी शोक करता है न हर्ष । अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला योगी पुरुष देवताओंका भी देवता हो सकता है । वह इस अनित्य शरीरका त्याग करके अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता है । सम्पूर्ण प्राणियों-का विनाश होनेपरं भी उसे भय नहीं होता । सबके क्रेश उठानेपर भी उसको किसीसे क्रेश नहीं पहुँचता । शान्तचित्त एवं नि:स्पृह योगी आसक्ति और स्नेहसे प्राप्त होनेवाले भयंकर द:ख-शोक तथा भयसे विचलित नहीं होता । उसे शक्ष नहीं वींध सकते, मृत्य उसके पास नहीं पहुँच पाती तथा संसारमें उससे बढ़कर ख़खी कहीं कोई नहीं दिखायी देता। वह मनको आत्मामें छीन करके उसीमें स्थित हो जाता है तथा बुदापेके दु:खोंसे छुटकारा पाकर सुखसे सोता—अक्षय आनन्दका अनुभव करता है।

केवल परमात्माका चिन्तन करनेपर वुदिकं सहयोगसे आत्म-साक्षात्कार

यथा खकोन्छे प्रक्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भवेत् ।।
तथा खकाये प्रक्षिप्य मनो हारेगनिथलंः ।
आत्मानं तत्र मार्गत प्रमादं परिवर्जनेत् ॥
एवं सततमुद्धक्तः प्रीतातमा निचगदिव ।
आसाद्यति तद् वद्धा यद् दृष्ट्वा सात् प्रधानिवृगः ।
सनसैव प्रदीपेन महानान्मा प्रद्यपते ॥
सर्वतःपाणिपादान्तः सर्वतोऽशिशिगंमुखः ।
सर्वतःश्वतिमाँ हलोके सर्वमान्य निष्ठति ॥
जीवो निष्कान्तमात्मानं शरीगत् सम्प्रपद्यति ।

स तम्रत्मुज्य देहे स्वं धारयन् ब्रह्म केवलम् ॥
आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव ॥
तदेवमाश्रयं कृत्वा मोक्षं याति ततो मिय ॥
इदं सर्वरहस्यं ते मया प्रोक्तं द्विजोत्तम ।
आपुच्छे साधियण्यामि गच्छ विप्र यथासुखम् ॥
इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः ।
अगच्छत यथाकामं ब्राह्मणः संशितव्रतः ॥
( महाभारत आध्यमेधिक० अनु०१९।४५—५३)

जैसे घरका सामान अपने कोठेमें डालकर भी ानष्य उन्हींके चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी ाकार इन्द्रियरूपी चञ्चल द्वारोंसे विचरनेवाले मनको भपनी कायामें ही स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंघान तरे और प्रमादको त्याग दे । इस प्रकार सदा ध्यानके लेये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो नाता है और वह उस परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर ठेता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति एवं उसके विकारोंको स्वतः जान लेता है । उस ब्रह्मका न चर्मचक्षओंसे दर्शन नहीं हो सकता, सम्पूर्ण ुन्द्रियोंसे भी उसको प्रहण नहीं किया जा सकता: क्रेवल बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान् आत्माका दर्शन होता है । वह सब ओर हाथ-पैरवाला. मन और नेत्र और सिरवाला तथा सब ओर कानवाला है: क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है। तत्त्वज्ञ जीव अपने-आपको शरीरसे पृथक् देखता है।

वह शरीरके भीतर रहकर भी उसका त्याग करके-उसकी पृथकताका अनुभव करके अपने खरूपभूत केवल परमहा परमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्धिके सहयोगसे आत्माका साक्षात्कार करता है। उस समय वह यह सोचकर हँसता-सा रहता है कि अहो ! मृगतृष्गामें प्रतीत होनेवाले जलकी भाँति मुझमें ही प्रतीत होनेवाले इस संसारने मुझे अवतक व्यर्थ ही भ्रममें डाल रक्खा था । जो इस प्रकार परमात्माका दर्शन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्तमें मुझमें ही मुक्त हो जाता है ( अर्थात् अपने-आपमें ही परमात्माका अनुभव करने लगता है ) । द्विजश्रेष्ठ ! यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया । अब मैं जानेकी अनुमति चाहता हूँ । विप्रवर ! तुम भी सुखपूर्वक अपने स्थानको छौट जाओ । श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार कहनेपर वह कठोर व्रतका पालन करनेवाला मेरा महातपस्त्री शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छानुसार अपने अभीष्ट स्थानको चला गया ।

वासुदेव उवाच

इत्युक्त्वा स तदा वाक्यं मां पार्थं द्विजसत्तमः । मोक्षधर्माश्रितः सम्यक् तत्रैवान्तरधीयत ॥ ( महाभारत आध्रमेधिक । अनु । १९ । ५४ )

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — अर्जुन ! मोक्षधर्मका आश्रय लेनेवाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे यह प्रसङ्ग सुनाकर वहीं अन्तर्धान हो गये।

## ज्ञासणगीता—एक त्रासणका अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना

इसी ज्ञानयज्ञके विषयमें पति-पत्नीके संवादका प्रारम्भ • वासुदेव उवाच

'अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । दम्पत्योः पार्थ संवादो योऽभवद् भरतर्षभ ॥ त्राह्मणी ब्राह्मणं कंचिज्ज्ञानविज्ञानपारगम् । दृष्ट्वा विविक्त आसीनं भार्या भतीरसञ्ज्ञीत् ॥ कं तु लोकं गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्रिता । न्यस्तकमीणमासीनं कीनाशमिष्यसणम् ॥ भार्याः पतिकृताँ छोकाना प्तुवन्ती ति नः श्रुतम् । त्वामहं पतिमासाद्य कां गमिष्यामि वै गतिम् ॥ एनधुक्तः स शान्तात्मा तामुवाच हसन्निव । सुभगे नाम्यस्यामि वाक्यस्यास्य तवानवे ॥ (महाभारत आश्वमेधिक० अनु० २० । १—५ )

श्रीकृष्ण कहते हैं-भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! इसी विषयमें पति-पत्नीके संवाद रूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण, जो ज्ञान-विज्ञानके पारगामी विद्वान् थे, एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी अपने उन पति-देवके पास जाकर बोली--- 'प्राणनाथ ! मैंने सना है कि स्त्रियाँ पतिके कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकोंको जाती हैं: किंत्रं आप तो कर्म छोड़कर बैठे हैं और मेरे प्रति कठोरताका वर्ताव करते हैं । आपको इस वातका पता नहीं है कि मैं अनन्यभावसे आपके ही आश्रित हैं। ऐसी दशामें आप-जैसे पतिका आश्रय लेकर मैं किस लोकमें जाऊँगी ? आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्या गति होगी ?' पत्नीके ऐसा कहनेपर वे शान्तचित्तवाले ब्राह्मण-देवता हँसते हुए-से बोले—'सौभाग्यशालिनि ! तम पापसे सदा दूर रहती हो: अत: तम्हारे इस कथनके लिये में बुरा नहीं मानता।'

तदनन्तर ब्राह्मणने अपनी पत्नी ब्राह्मणीसे ज्ञानयोग, दस होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञ, मन और वाणीकी श्रेष्ठता, मन, बुद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओंका तथा मन-इन्द्रियके संवादका वर्णन किया। फिर प्राण, अपान आदिका संवाद तथा ब्रह्माजीके द्वारा सबकी श्रेष्ठताका वर्णन, देवर्षि नारद और देवमातका संवाद एवं उदानके उत्कृष्टरूपका वर्णन, तत्मश्चात् चातुर्होत्रका वर्णन करके अन्तर्यामीकी प्रधानता वतलाना आरम्भ किया—

> हृदयमें विराजमान परमात्मा ही शासक, वन्धु, गुरु और सव कुछ है

> > ब्राह्मण उवाच

एक: शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता यो हृच्छयस्तमहमनुत्रवीमि ।

तेनेव यक्तः प्रवणादिवोदकं यथा नियुक्तोऽसि तथा वहामि॥ एको गुरुनीस्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । तेनाल्जीष्टा गुरुणा सदैव पराभूता दानवाः सर्व एको वन्धुनीस्ति ततो द्वितीयो हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । तेनान्त्रशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः सप्तर्षयञ्चैव दिवि प्रभान्ति ॥ एकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । तिसन गरी गुरुवासं निरुष्य शको गतः सर्वलोकामरत्वम् ॥ एको द्वेष्टा नास्ति ततो द्वितीयो हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । यो सदैव तेनान्रशिष्टा गुरुणा लोके द्विष्टाः पन्नगाः सर्व एव ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० २६ । १—५ )

ब्राह्मणने कहा—प्रिये! जगत्का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदयके भीतर विराजमान है, उस परमात्माको ही में सबका शासक बतला रहा हूं। जैसे पानी ढाछ स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस—परमात्माकी ग्रेरणासे में जिस तरहके कार्यमें नियुक्त होता हूँ, उसीका पालन करता रहता हूँ। एक ही गुरु है दूसरा नहीं। जो हृदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही में गुरु बतला रहा हूँ, उसी गुरुके अनुशासनसे समस्त दानव हार गये हैं। एक ही बन्धु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं है। जो हृदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही में बन्धु कहना है। उसीका अकाशमें श्राह्म वन्धुनाम् होने हैं जोर सतिर्वि होग आकाशमें प्रकाशित होने हैं। एक ही

श्रोता है, दूसरा नहीं । जो हृदयमें स्थित परमात्मा है, उसीको मैं श्रोता कहता हूँ । इन्द्रने उसीको गुरु मानकर गुरुकुल्बासका नियम पूरा किया अर्थात् शिष्य-भावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमें गये। इससे उन्हें सम्पूर्ण लोकोंका साम्राज्य और अमरत्व प्राप्त हुआ। एक ही शत्रु है, दूसरा नहीं । जो हृदयमें स्थित है । उस परमात्माको ही मैं गुरु बतला रहा हूँ । उसी गुरुकी प्रेरणासे जम्त्के सारे साँप सदा द्वेषभावसे युक्त रहते हैं। पापाचारी और शुभावारी

अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । प्रजापती पन्नगानां देवर्षाणां च संविदस् ॥ देवर्षयञ्च नागाश्चाप्यसुराश्च प्रजापतिस् । पर्यपृच्छन्तुपासीनाः श्रेयो नः प्रोच्यतामिति ।। तेषां प्रोबाच भगवाञ्छ्रेयः समनुपृच्छताम् । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते श्रुत्वा प्राद्रवन् दिशः॥ तेषां प्रद्वमाणानाम्रपदेशार्थमात्मनः । सर्पाणां दंशने भावः प्रवृत्तः पूर्वसेव तु ॥ असराणां प्रवृत्तस्त दम्भभावः खभावजः। टानं देवा व्यवसिता दसमेव महर्षयः॥ एकं शास्तारमासाद्य शब्देनैकेन संस्कृताः । नाना व्यवसिताः सर्वे सर्पदेवर्षिदानवाः ॥ श्रुणोत्ययं प्रोच्यमानं गृह्णाति च यथातथम् । प्रच्छातस्तदतो भूयो गुरुरन्यो न विद्यते ॥ तस्य चानुमते कर्म ततः पथात प्रवर्तते। गुरुवेंद्वि। च श्रोता च द्वेष्टा च हृदि निःसृतः॥ पापेन विचरहाँ कि पापचारी भवत्ययम् । ग्रमेन विचरल्ला के ग्रभचारी भवत्यत ॥

् (महाभारत आश्वमेधिक॰ अनु॰ २६।६—१४) पूर्वकालमें सर्पी, देवताओं और ऋषियोंकी प्रजापतिके साथ जो वातचीत हुई थी, उस प्राचीन इतिहासके जानकार लोग उस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं। एक वार देवता, ऋषि, नाग और असुरोंने प्रजापतिके पास वैठकर पूछा—'भगवन् ! हमारे

कल्याणका क्या उपाय है ? यह वताइये । कल्याणकी वात पूछनेवाले उन महानुभावोंका प्रश्न सुनकर भगवान् प्रजापति ब्रह्माजीने एकाक्षर ब्रह्म—ॐकारका उचारण किया । उनका प्रणवनाद सनकर सत्र लोग अपनी-अपनी दिशा ( अपने-अपने स्थान ) की और भाग चले । फिर उन्होंने उस उपदेशके अर्थपर विचार किया, तब सबसे पहले सपेंकि मनमें दूसरोंके डँसनेका भाव पैदा हुआ । असुरोंमें खाभाविक दम्भका आविर्भाव देवताओंने दानको और हुआ तथा दमको ही अपनानेका निश्चय किया । इस सर्प. देवता, ऋषि और ये सत्र एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो भी उनके मनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न हो गये । श्रोता गुरुके कहे हुए उपदेशको सुनता है और उसको जैसे-तैसे ( भिन्न-भिन्न रूपमें ) प्रहण करता है । अतः प्रश्न पूछनेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्यागीसे वदंकर दूसरा कोई गुरु नहीं है । पहले वह कर्मका अनुमोदन करता है, उसके बाद जीवकी उस कर्मने प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार हृदयमें प्रकट होनेवाला परमात्ना ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और द्वेष्टा है । संसारमें जो पाप करते हुए विचरता है वह पापाचारी और जो जुम कर्मीका आचरण करता है वह ग्रुभाचारी कहलाता है।

वहाचारी कौन है ?

कामचारी तु कामेन य इन्द्रियलुखे रतः।

नक्षचारी सदैवेप य इन्द्रियलये रतः॥
अपेतत्रतक्षमी तु केवलं त्रक्षणि स्थितः।

नक्षभूतश्र्रह्णोके त्रक्षचारी भवत्ययम्॥

नक्षेत्र समिधस्तस्य त्रक्षाग्रिक्षिसम्भवः।

आपो त्रक्ष गुरुत्रिक्ष स त्रक्षणि समाहितः॥

एतदेवेदशं सक्षमं त्रक्षचर्य विदुर्जुधाः।

विदित्ता चान्वपद्यन्त क्षेत्रज्ञेनानुदर्शिताः॥

(महाभारत आश्वमेधिक० अनु० २६। १५—१८)

इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण मनुष्य 'कामचारी' और इन्द्रियसंयममें प्रवृत्त रहनेवाला पुरुष सदा ही 'ब्रह्मचारी' है । जो व्रत और कमोंका त्याग करके केवल ब्रह्ममें स्थित है, वह ब्रह्मस्वरूप होकर संसारमें विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है । ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्मसे

ही वह उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही उसका जल ही गुरु है। उसकी चित्तवृत्तियाँ सदा ब्रह्ममें रहती हैं। विद्वानोंने इसीको सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतल तत्त्वदर्शीका उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञान इस ब्रह्मचर्यके खरूपको जानकर सदा उसका करते रहते हैं।

## राजा अम्बरीषकी गायी हुई आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा

इसके पश्चात् ब्राह्मणने अध्यात्मविषयक महान् वनका वर्णन करनेके बाद कहा---

> तीनों गुण शत्रु हैं ब्राह्मण उवाच

त्रयो वै रिपवो लोके नवधा गुणतः स्मृताः ।
प्रहर्षः प्रीतिरानन्दस्त्रयस्ते सान्विका गुणाः ।।
तृष्णा क्रोधोऽभिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्मृताः ।
अमस्तन्द्रा च सोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणाः ।।
एतान् निकृत्य धृतिमान् बाणसंधेरतिन्द्रतः ।
जेतुं पराजुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ।।
अत्र गाथाः कीर्त्यन्ति पुराकल्पविदो जनाः ।
अम्बरीषेण या गीता राज्ञा पूर्व प्रशाम्यता ।।
सम्प्रदीणेषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुपु ।
जग्राह तरसा राज्यमम्बरीषो महायशाः ।।
स निगृह्यात्मनो दोषान् साधून् समभिपुज्य च ।
जगाम महतीं सिद्धि गाथाइचेमा जगाद ह ।।
भूयिष्ठं विजिता दोषा निहताः सर्वशत्रवः ।
एको दोषो वरिष्टश्च वध्यः स न हतो मया ।।

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३१ । १—७ )

व्राह्मणने कहा—देवि ! संसारमें सत्त्व, रज और तम—ये तीन मेरे शत्रु हैं । ये वृत्तियोंके मेदसे नौ प्रकार- के माने गये हैं । हर्ष, ग्रीति और आनन्द—ये तीन सात्त्विक गुण हैं; तृष्णा, क्रोध और द्वेषभाव—ये तीन राजस गुण हैं और थकावट, तन्द्रा तथा मोह—ये तीन

तामस गुण हैं । शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, आल और धैर्यवान् पुरुष शम-दम आदि वाण-समूहों के इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको जी उत्साह करते हैं । इस विषयमें पूर्वकालकी विज्ञानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं । पहले शान्तिपरायण महाराज अम्बरीषने इस गाथाका किया था । कहते हैं—जब दोषोंका बल बढ़ा और गुण दबने लगे, उस समय महायशस्त्री मा अम्बरीषने वलपूर्वक राज्यकी बागड़ोर अपने हाथमें उन्होंने अपने दोषोंको दबाया और उत्तम गु आदर किया । इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त और उन्होंने यह गाथा गायी—मैंने बहुत-से दे विजय पायी और समस्त शत्रुओंका नाश कर विजय पायी के स्वयोग स्वयाग स्वयोग स्व

लोभं प्रधान दोप है

यत्त्रयुक्तो जन्तुरयं येतृण्णं नाधिगच्छिति तृष्णातं इह निम्नानि धायमानो न युष्यतं ॥ अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नगः। तं लोभमसिभिस्तीरूणेनिकृत्य मुख्यमेथतं ॥ लोभाद्धि जायते तृष्णा ततिथन्ता प्रवर्तते । स लिप्यमानो लभते भृषिष्ठं राजसान गुणान् । तद्वासौ तु लभते भृषिष्ठं नामसान गुणान् ॥ स तैर्गुणै: संहतदेहबन्धनः पुन: पुनर्जायाते कर्म चेहते। भिञ्जविकीर्णदेही त्तन्मक्षये मृत्युं पुनर्शच्छति जनमनैय ॥ तसादेतं सम्यगदेश्य लोभं निगृह्य धृत्याऽऽत्मनि राज्यमिन्छेत । एतद् राज्यं नान्यदस्तीह राज्य-मात्मैव राजा विदितो यथावत् ॥ इति राज्ञाम्बरीपेण गाथा गीता यशस्विना । अधिराज्यं पुरस्कृत्य लोभमेकं निकृन्तता॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३१ । ८--१३ ) उसीकी प्रेरणासे इस प्राणीको वैराग्य नहीं होता । एणाके वशमें पड़ा हुआ मंतुष्य संसारमें नीच कर्मोंकी ोर दौड़ता है, सचेत नहीं होता । उससे प्रेरित होकर इ यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी कर डाळता है । उस |षका नाम है 'छोभ' । उसे ज्ञानरूपी तळवारसे काटकर

मनुष्य सुखी होता है । छोभसे तृष्णा और तृष्णा चिन्ता पैदा होती है । छोभी मनुष्य पहले बहुत-रं राजस गुणोंको पाता है और उनकी प्राप्ति हो जानेपर उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रामें आ जाते हैं। उन गणोंके द्वारा देह-वन्धनमें जकड़कर वह बारंबार जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है । फिर जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तत्त्व विळा-विलग होकर विखर जाते हैं और वह मृत्यको प्राप्त हो जाता है । इसके वाद फिर जन्म-मृत्यके बन्धनमें पडता है । इसलिये इस लोभके खरूपको अच्छी तरह समझकर इसे धैर्यपूर्वक दवाने और आत्मराज्यपर अविकार पानेकी इच्छा करनी चाहिये । यही वास्तविक 'खराज्य' है । यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है । आत्माका यथार्थ ज्ञान ही जानेपर वही राजा है । इस प्रकार यशस्त्री अम्बरीषने आत्मराज्यको आगे रखकर एकमात्र प्रवल शत्र लोभका उच्छेर करते हुए उपर्युक्त गाथाका गान किया था।

### ब्राह्मण्हपधारी धर्म और जनकका ममत्वत्यागविषयक संवाद

जनक और अपराघी बाह्मणके रूपमें धर्मके प्रश्लोत्तर

बाह्यण उवाच

मत्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम् ।

ग्राह्मणस्य च संवादं जनकस्य च भाविनि ।।

ग्राह्मणं जनको राजा सन्नं कस्मिश्चिदागास ।

ग्रेष्य मे न वन्तव्यमिति शिष्ट्यर्थमन्नशीत् ।।

ग्रेष्यः प्रत्युवाचाथ न्नाह्मणो राजसत्तमम् ।

ग्रेष्यः विषयं राजन् यावांत्तव वशे स्थितः ।।

ग्रस्ते कर्तमिच्छामि यधान्नारत्नं महीपते ।।

इत्युक्तस्तु तदा राजा न्नाह्मणेन यशस्तिना ।

ग्रुहरूणं विनिःश्रस्थ न किचित् प्रत्यभापत ।।

ग्रम्सीकं ध्यायमानं राजानमित्रोजसम् ।

कत्रमलं सहसागच्छद् भानुसन्तिमित्र ग्रहः ॥ समाश्वास्य ततो राजा विगते कत्रमले तदा । ततो सहूर्तीदिव तं त्राक्षणं वास्यमत्रवीत् ॥ (महाभारत आश्वमेषिक० अनु० ३२ । १—७)

ब्राह्मणने कहा—मामिनि ! इसी प्रसंगमें एक ब्राह्मण और राजा जनकरें संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । एक समय राजा जनकरें किसी अपराधमें पकड़े हुए ब्राह्मणकों दण्ड देते हुए कहा—'ब्रह्मन् ! आप मेरे देशसे वाहर चले जाइये ।' यह सुनकर ब्राह्मणने उस श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया—'महाराज! आपके अधिकारमें जितना देश है, उसकी सीमा वताइये । सामर्थ्यशाली नरेश ! इस बातको जानकर में दूसरे राजाके राज्यमें निवास करना चाहता हूँ और शासके अनुसार आपकी आज्ञाका पाठन करना

चाहता हूँ ।' उस यशस्वी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा जनक वार-बार गरम उच्छ्वास लेने छगे, कुछ उत्तर न दे सके । वे अमित तेजस्वी राजा जनक बैठे हुए विचार कर रहे थे, उस समय उनको उसी प्रकार मोहने सहसा घेर लिया जैसे राहु-प्रह सूर्यको घेर लेता है । जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका नाश हो गया, तब थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे ब्राह्मणसे बोले ।

> मेरा कुछ नहीं और सब कुछ मेरा है जनक उवाच

पितृपैतामहे राज्ये यद्ये जनपदे सित । विषयं नाथिगच्छामि विचिन्चन् पृथिवीमहम् ॥ नाथिगच्छं यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता मया। नाध्यगच्छं यदा तस्यां स्वप्रजा मार्गिता मया। नाध्यगच्छं तदा तस्यां तदा मे कद्मलोऽभवत् । ततो मे कद्मलस्थान्ते मितः पुनस्पस्थिता ॥ तदा न विषयं मन्ये सर्वो वा विषयो मम। आत्मापि चायं न मम सर्वा वा पृथिवी मम।। यथा मम तथान्येपामिति मन्ये द्विजोत्तम। उप्यतां यावदुत्साहो सुज्यतां यावदुष्यते ॥

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३२ । ८—१२ )

जनकने कहा—हसन् ! यद्यपि वाप-दादोंके समयसे मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है तथापि में विचारदृष्टिसे देखता हूँ तो सारी पृथ्वीमें खोजने-भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता । जन गिपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने येलामें खोज की । जन वहाँसे भी निराशा हुई तो नी प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया, किंतु पर भी अपने अधिकारका निश्चयं न हुआ, तन मुझे हो गया । फिर निचारके द्वारा उस मोहका नाश पर में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य

नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक र्हा यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टिसे यह स् पृथ्वी ही मेरी है। यह जिस तरह मेरी है, उसी त दूसरोंकी भी है—ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिये द्विजोत्तम अब आपकी जहाँ इच्छा हो, रहिये एवं जहाँ रहें, उ स्थानका उपभोग कीजिये।

> नाह्मणका प्रश्न ब्राह्मण उवाच

पितृपैतामहे राज्ये वक्ष्ये जनपदे सित । बृहि कां मितिसास्याय ममत्वं वर्जितं त्वया ॥ कां वै बुद्धिं समाश्रित्य सर्वो वै विषयस्तव । नावैपि विषयं येन सर्वो वा विषयस्तव ॥ (महाभारत आश्वमेधिक अनु वर । १३-१४)

ब्राह्मणने कहा—राजन् ! जब वाप-दादोंके समयसे ही मिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अविकार है, तब वताइये, किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममताको त्याग दिया है । किस बुद्धिका आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते एवं किस तरह सारी प्रश्वीको ही अपना देश गमझते हैं !

मैं ( जनक ) इन्द्रियोंका तथा मनके किसी निगयका अपने लिये अनुभव नहीं करता

जनक उवाच

अन्तवन्त इहावस्था विदिताः सर्वकर्मगु ।
नाध्यगच्छमहं तसान्ममेद्रिमिति यद् भवेत् ॥
कस्येद्रिमिति कस्य स्विमिति वेदवचन्तथा ।
नाध्यगच्छमहं बुद्ध्या ममेद्रिमिति यद् भवेत् ॥
एतां बुद्धिं समाश्रित्य ममत्वं विवितं मया ।
मृणु बुद्धिं च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥
नाहमात्मार्थिमिच्छामि गन्थान् वाणगनानि ।
तसान्मे निर्जिता भृमिर्वशे तिष्ठति नित्यदा ॥

### ब्राह्मणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ खरूपका परिचय देना

ब्राह्मण उवाच

नाहं तथा भीरु चरामि लोके यथा त्वं मां तर्जयसे खबुद्धचा। विप्रोऽसि मुक्तोऽसि वने चरोऽसि गृहस्यधर्मा व्रतवांस्तथासि ॥ नाहमिस यथा मां त्वं पश्यसे च ग्रुआगुसे । मया व्याप्तिमदं सर्वं यत् किंचित् जगतीगतम् ॥ ये केचित जन्तवो लोके जङ्गमाः स्थावराश्र ह । तेषां मामन्तकं निद्धि दारूणामिव पावकम् ॥ राज्यं पृथिव्यां सर्वस्यामथवापि त्रिविष्टपे । तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिरेव धनं मम।। एकः पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विदः। गृहेषु वनवासेषु गुरुवासेषु भिक्षुपु ॥ बुद्धिरुपास्यते । लिङ्गेर्बहुभिर**न्य**ग्रैरेका नानालिङ्गाश्रयस्थानां येषां बुद्धिः शमात्मिका ॥ ते भावमेकमायान्ति सरितः सागरं यथा। बुद्धचायं गम्यते मार्गः शरीरेण न गम्यते । आद्यन्तवन्ति कर्माणि शरीरं कर्मवन्यनम् ॥ तसात् ते सुभगे नारित परलोककृतं भयम् । समैवात्मानमेष्यसि ॥ तद्भावभावनिरता

( महाभारत आश्वमेधिक ॰ अनु ॰ ३३ । १—८ )

व्राह्मणने कहा—भीरु ! तुम अपनी वुद्धिसे मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ । मैं इस

> भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा त्राह्मण, त्राह्मणी और क्षेत्रज्ञका रहस्य वतलाते हुए त्राह्मणगीताका उपसंहार

ब्राह्मण्युवाच

यदिदं नाह्यणो लिङ्गं क्षेत्रज्ञ इति संज्ञितम् । ग्रहीतुं येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत् क नु ॥ ( महाभारत आक्षमेषिक० अनु० ३४। ४)

लोकमें देहाभिमानियोंकी तरह आचरण नहीं करता । तम मुझे पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो: किंत वालात्रमें मैं ऐसा नहीं हूँ । मैं ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वान-प्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ । इस भूतल्पर जो कल दिखायी देता है, वह सब मेरेद्वारा व्याप्त है। संसारमें जो कोई भी स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, उन सबका विनाश करनेवाला मृत्य उसी व्रकार मुझे समझो, जिस प्रकार कि एकडियोंका विनाश करनेवाला अग्नि है। सम्पूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्गपर जो राज्य है, उसे यह बुद्धि जानती है; अत: बुद्धि ही मेरा धन है। त्रहाचर्य, गाईस्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रममें श्वित हतानेता ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हैं, उन ब्राह्मणोंका वह मार्ग एक ही है; क्योंकि वे लोग बहुत-से व्याकुलतारिहत चिहोंको धारण करके भी एक बुद्धिका ही आश्रय लेते हैं। भिन्न-भिन्न आश्रमोंमें रहते हुए भी जिनकी सुद्धि शान्तिके साधनमें छगी हुई है, वे अन्तमें एकमात्र सत्खरूप ब्रह्मको उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार सव नदियाँ समुद्रको प्राप्त होती हैं। यह मार्ग वृद्धिगम्य है, शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। सभी कर्म आदि और अन्तवाले हैं तया शरीर कर्मजा हेत् है । इसिछिये देवि ! तुम्हें परलोकक छिये तिनक भी भय नहीं करना चाहिये । तुन परमागनावकी भावनामें रत रहकर अन्तमें मेरे ही खम्हाको प्राप्त हो जाओगी ।

ब्राह्मणीने पूछा—नाय ! 'क्षेत्रझ'नामसे प्रसिद्ध शरीरा-न्तर्वती जीवात्माको जो हक्षका स्वरूप बताया जाता है, यह बात कैसे सम्भव है ! क्योंकि जीवारमा हक्षके नियम्त्रणमें रहता है और जो जिसके नियम्त्रममें रहता इदं कार्यसिदं नेति न मोक्षेप्रपदिश्यते । पश्यतः शृष्यतो बुद्धिरात्मनो येषु जायते ॥ यावन्त इह शक्येरंस्तावन्तोंऽशान् प्रकल्पयेत् । अव्यक्तान् व्यक्तरूपांश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ सर्वान्नानार्थयुक्तांश्च सर्वान् प्रत्यक्षहेतुकान् । यतः परं न विद्येत ततोऽभ्यासे भविष्यति ॥ (महाभारत आश्चमेधिक० अनु० ३४। ५—९)

ब्राह्मणने कहा—देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवमें देह-सम्बन्यसे एहित और निर्गुण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता । अतः मैं वह उपाय बताता हूँ, जिससे वह प्रहण किया जा सकता है अथवा नहीं भी किया जा सकता । उस क्षेत्रज्ञका साक्षात्कार करनेके छिये पूर्ण उपाय देखा गया है । वह यह है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर देनेसे भौरोंके द्वारा गन्धकी भाँति वह अपने आप जाना जाता है; किंतु कर्मविषयक बुद्धि वास्तवमें बुद्धि न होनेके कारण ज्ञानके सदश प्रतीत होती है तो भी वह ज्ञान नहीं है । (अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता । ) यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य नहीं है—यंह बात मोक्षके साधनोंमें नहीं कही जाती । जिन साधनोंमें देखने और सुननेवालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित

#### श्रीभगवानुनान

ततस्तु तस्या त्राक्षण्या मतिः क्षेत्रज्ञसंक्ष्ये । क्षेत्रज्ञानेन परतः क्षेत्रज्ञेभ्यः प्रवर्तते ॥ (महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३४ । १० )

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पार्थ ! उसके वाद उस ब्राह्मणीकी बुद्धि, जो क्षेत्रज्ञके संशयसे युक्त थी, क्षेत्रके ज्ञानसे अतीत क्षेत्रज्ञोंसे युक्त हुई ।

#### अर्जुन उवाच

क नु सा ब्राह्मणी कृष्ण क चासी ब्राह्मणर्पभः। याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता तालुभी वद् मेऽच्युत॥ (महाभारत आश्वमेषिक० अनु० २४। ११)

अर्जुनने पूछा—श्रीकृष्ण ! वह ब्राह्मणी कौन थी और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था ? अच्युत ! जिन दोनोंके द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की गयी, उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ?

#### श्रीभगवानुवाच

मनो मे बाह्मणं विद्धि बुद्धि मे विद्धि ब्राह्मणीम् । क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ (महाभारत आधमेधिक ० अनु ० ३४ । १२ )

भगवान् श्रीकृष्ण बोळे—अर्जुन ! मेरे मनको तो तुम ब्राह्मण समझो और मेरी बुद्धिको ब्राह्मणी तथा जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वह मैं ही हूँ ।

# श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन—गुरु और शिष्यके संवादमें त्रझा और महिषयोंके प्रश्नोत्त

अर्जुन उवाच

व्रह्म यत्परमं क्षेयं तन्मे व्याख्यातुमहीस । भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्मे मे रमते मितः ॥ (महाभारत आधमेधिक ० अनु ० ३५ । १ )

अर्जुन वोले—भगवन् ! इस समय आपक्षी कृपासे सूक्ष्म विषयके श्रवणमें मेरी बुद्धि लग रही है; अतः जानने-योग्य परब्रह्मके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये ।

वासदेव उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।
संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सह ॥
कश्चिद् ब्राह्मणमासीनमाचार्यं संशितव्रतम् ।
शिष्यः प्रपच्छ मेधावी किंखिच्छ्रेयः परंतप ॥
भगवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयसपरायणः ।
याचे त्यां शिरसा विप्र यद् ब्रूयां ब्रूहि तन्मम ॥
तमेवंवादिनं पार्थ शिष्यं गुरुरुवाच ह ।
सर्वं त ते प्रवस्थामि यत्र वै संश्यो द्विज ॥
इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ठ गुरुणा गुरुवत्सलः ।
प्राञ्जलिः परिपप्रच्छ यत्तच्छ्रणु महामते ॥
(महाभारत आश्वमेधिक० अनु० २५ । २—६)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—अर्जुन ! इस विषयको लेकर गुरु और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम व्रतका पालन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य अपने आसनपर विराजमान थे। परंतप ! उस समय किसी बुद्धिमान् शिष्यने उनके पास जाकर निवेदन किया—'भगवन्! में कल्याणमार्गमें प्रवृत्त होकर आपकी शरणमें आया हूँ और आपके चरगोंमें मस्तक झकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो कुछ पूछूँ, उसका उत्तर दीजिये। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है ए पार्थ ! इस प्रकार कहनेवाले उस शिष्यसे गुरु वोले—'विप्र ! तुम्हारा जिस विषयमें संशय है, वह सब में

तुम्हें बताऊँगा'। महाबुद्धिमान् कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! गुरुं द्वारा इस प्रकार कहें जानेपर उस गुरुके प्यारे शिष्यं हाथ जोड़कर जो कुछ पूछा, उसे सनो ।

शिष्यके प्रश्न

शिष्य उत्राच

कुतथाहं कुतथ त्वं तत्सत्यं बृहि यत्परम् । कुतो जातानि भ्तानि स्यावराणि चराणि च ।। केन जीवन्ति भूतानि तेपापायुथ किं परम् । किं सत्यं किं तपो विश्व के गुणाः सद्धिरीरिताः ।। के पन्थानः शिवाथ स्युः किं सुखं किं च दुष्कृतम् । एतान् मे भगवन् प्रश्नान् याथात्थ्येन सुवत ।। चक्तुमहीसि विश्वेषे यथाविद्वह तन्वतः । त्वदन्यः कथन प्रश्नानेतान् वक्तुमिहाहिति ।। बृहि धमीवदां श्रेष्ठ परं कौत्हरुं मम । मोक्षधमार्थकुश्चलो भवाँछोकेषु गीयते ।। सर्वसंश्यसंच्छेता त्वदन्यो न च विद्यते । संसारभीरवथेव मोक्षकामास्तथा वयम् ।। (महाभारत आक्षमेषिक अनु ३५। ७—१२)

शिष्य बोला—विग्रवर ! में कहाँसे आया हूँ और आप कहाँसे आये हैं ! जगत्के चराचर जीव कहाँसे उत्पन्न हुए हैं ! जो परमतत्त्व है, उसे आप यथार्थरूपसे बताइये । विग्रवर ! सम्पूर्ण जीव किससे जीवन धारण करते हैं ! उनकी अविक-से-अधिक आयु कितनी है ! सत्य और तप क्या है ! सत्पुरुपोंने किन गुणोंकी ग्रशंसा की है ! कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले हें ! सर्वोत्तम सुख क्या है ! और पाप किसे कहते हें ! श्रेष्ठ ब्रतका आचरण करनेवाले गुरुदेव ! मेरे इन प्रश्लोंका आप यथार्थरूपसे उत्तर देनेमें समर्थ हैं । धर्मद्रोंमें श्रेष्ठ विग्रवें ! यह सब जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्काष्टा है । इस विषयमें इन प्रश्लोंका तक्तत: यथार्थ उत्तर देनेमें

आपके अतिरिक्त दूसरा कोई समर्य नहीं है। अतः आप ही वतन्त्राइये; क्योंकि संसारमें मोक्षधर्मीके तत्त्वके ज्ञानमें आप कुराज वताये गये हैं। हम संसारसे भयभीत और मोक्षके इच्छुक हैं। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं, जो सब प्रकारकी राङ्काओंका निवारण कर सके।

#### वासुदेव उवाच

तस्ये सम्प्रतिपन्नाय यथावत् परिपृच्छते । शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ छायाभूताय दान्ताय यतते वसचारिणे । तान् प्रशानव्रनीत् पार्थ मेथावी संभित्रतः । गुरुः कुरुकुलश्रेष्ठ सम्यक् सर्वानरिंदम ॥ (महाभारत आश्वमेषिक० अनु० २५ । १२—१४)

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—कुरुकुलश्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन ! वह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया था, यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था, गुणवान् और शान्त था, छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुका प्रिय करता था तथा जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था। उसके पूछनेपर मेवाबी एवं ब्रतवारी गुरुने पूर्वोक्त सभी प्रश्नोंका ठीक-ठीक उत्तर दे दिया।

कामना और अभिमानका त्यागी इस लोकमें रहता हुआ ही ब्रह्मभावकी प्राप्तिके योग्य हो जाता है

त्रक्षणोक्तिमदं सर्वमृषिप्रवरसेवितम् । वेदविद्यां समाशित्य तन्त्रभूतार्थभावनम् ॥ ज्ञानं त्वेव परं विद्यः संन्यासं तप उत्तमम् । यस्तु वेद निरावाधं ज्ञानतत्त्वं विनिश्रयात् । सर्वभृतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिष्यते ॥ यो विद्वान् सहसंवासं विवासं चैव पश्यति । तथैवैकत्वनानात्त्वे स दुःस्वात् परिमुच्यते ॥ यो न कामयते किंचिक्त किंचिद्दिभयन्यते । इहलोकस्य एवैप ज्ञाभृयाय कल्पते ॥

सर्वभूतविधानितत् । प्रधानगणतत्त्वज्ञ: निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः॥ अन्यक्तवीजप्रभवो बुद्धिस्कन्यमयो महान्। महाहङ्कारविटप इन्द्रियाङ्करकोटरः ॥ महाभूतविशेषश्र विशेषप्रतिशाखवान् । सदापर्णः सदापुष्पः सदा शुभक्तलोदयः॥ अजीवः सर्वभूतानां त्रस्ववीजः सनातनः। एतज्ज्ञात्वा च तत्त्वानि ज्ञानेन परमासिना ॥ छिच्वा चाभरतां प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनी । **भूतभव्यभ**विष्यादि धर्मकामार्थनिश्चयम् । सिद्धसंघपरिज्ञातं पुराक्तल्पं सनातनम् ॥ प्रवक्षेऽहं महाप्राज्ञ पदमुत्तममहा व्रद्धा यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीपिगः॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५। १५---२४)

गुरु वोळे—वेटा ! ब्रह्माजीने वेद-विद्याका आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नोंका उत्तर पहलेसे ही दे रक्खा है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदा ही सेवन किया है। उन प्रश्लोंके उत्तरमें परमार्थविपयक विचार किया गया है । हम ज्ञानको ही परह्रहा और संन्यासको उत्तम तप जानते हैं। जो अनात्रित ज्ञान-तत्त्वको निश्चयपूर्वक जानकर अपनेको सत्र प्राणियोंके भीतर स्थित देखता है, वह सर्वगति ( सर्वव्यापक ) माना जाता है। जो विद्वान् संयोग और वियोगको तथा वैसे ही एकत्व और नानात्वको एक साथ तत्त्वतः जानता है, वह दु:खसे मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमें किसी वातका अभिमान नहीं होता, वह इस छोकमें रहता हुआ ही ब्रह्मभावकी प्राप्तिके योग्य हो जाता है। जो माया और सत्त्वादि गुणोंके तन्त्रको जानता है; जिसे सब भूतोंके विधानका ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकारसे रहित हो गया है, वह मुक्त हो जाता है—इसमें संदेह नहीं है। यह देह एक वृक्षके समान है। अज्ञान इसका

मूल अङ्कर (जड) है, बुद्धि स्तन्व (तना) है, अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ खोखले हैं, पञ्च महाभूत उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतोंके विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं। इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूछ खिछते रहते हैं । ग्रुमाग्रम कमोंसे प्राप्त होनेवाले सख-दु:खादि ही उसमें सदा लगे रहनेवाले फल हैं । इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट . होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसके तत्त्वको भलीभाँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तल्वारसे इसे काट डाळता है, वह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्म-मत्यके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । महाप्राज्ञ ! जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके तथा धर्म, अर्थ और कामके खरूपका निश्चय किया गया है, जिसको सिद्धोंके समुदायने भर्रीभाँति जाना है, जिसका पूर्वकालमें निर्णय किया गया था और बुद्धिमान् पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञानका अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ।

ज्यवियों और नह्याजीका संवाद, ऋषियों के प्रश्न उपगम्यर्षयः पूर्व जिज्ञासन्तः परस्परम् । प्रजापतिभरद्वाजौ गौतमो भागीवस्तथा ।। विसष्ठः कश्यपश्चेव विश्वामित्रोऽत्रिरेव च । मार्णान् सर्वान् परिक्रम्य परिश्रान्ताःस्वकर्मभिः॥ ऋषिमाङ्गिरसं वृद्धं पुरस्कृत्य तु ते द्विजाः । दृद्धार्वहाभवने त्रह्याणं वीतकल्मपम् ॥ तं प्रणम्य महात्मानं सुखासीनं महर्षयः । पत्रच्छुर्विनयोपेता नैःश्रेयसमिदं परम् ॥ कथं कर्म क्रियात् साधु कथं मुच्येत किल्विपात् । केनोमार्गाः शिवाश्व स्युः किं सत्यं किं च दुष्कृतम्॥ कौ चोभौ कर्मशां मार्गी प्राप्तुयुर्दक्षिणोत्तरौ । प्रस्थं चापवर्गं च भृतानां प्रभवाप्यगै ॥ इत्युक्तः स मुनिश्रेष्ठैर्यदाह प्रिवतामहः तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि मृणु शिष्य यथागमम्

( महाभारत आश्वमेधिक० अन० ३५ । २५—: पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौ भृगुनन्दन शुक्र, वसिष्ठ, करयप, विश्वामित्र और आदि महर्षि अपने कर्मोदारा समस्त मार्गोमें भटः भटकते जब बहुत थक गये. तब एकत्रित हो आप जिज्ञासा करते हुए परम बद्ध अङ्किरा मनिको आगे व के ब्रह्मलोकमें गये और वहाँ सुखपूर्वक वैठे हुए प रहित महात्मा /ब्रह्माजीका दर्शन करके उन मह ब्राह्मणोंने विनयपूर्वेक उन्हें प्रणाम किया । फिर तुम्ह ही तरह अपने परम कल्याणके विषयमें पूछा—'है कर्म किस प्रकार करना चाहिये ? मनुष्य पापसे कि प्रकार छूटता है ? कौन-से मार्ग हमारे लिये कल्याण कारक हैं ? सत्य क्या है ? और पाप क्या है ? तय कमोंके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मनुष्य दक्षिण। यन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं ? प्रलय औ मोक्ष क्या हैं ? एवं प्राणियोंके जन्म और मरण क्य हैं ?' शिष्य ! उन मुनिश्रेष्ठ महर्वियोंके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर उन प्रपितामह ब्रह्माजीने जो कुछ कहा बह मैं तुम्हें शास्त्रानुसार पूर्णतया वताऊँगा; उसे सुनो ।

बह्माजीका उत्तर—परमपदरूप मार्गके सुननेके लिये प्रेरणा

#### ब्रह्मोवाच

सत्याद् भूतानि जातानि स्थानराणि चराणि च । तपसा तानि जीवन्ति इति तद् वित्त सुत्रताः ॥ स्वां योनि समतिक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा । सत्यं हि गुणसंगुक्तं नियतं पञ्चलक्षणम् ॥ ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यं चेव प्रजापतिः । सत्याद् भृतानि जातानि सत्यं भृतमयं जगत् ॥ तस्यात् सत्यमया वित्रा नित्यं योगपरायणाः । अतीतकोधसंतापा नियता धर्मसेविनः ॥ अन्योन्यनियतान् वैद्यान् धर्मसेतुप्रवर्तकान् । तानहं सम्प्रवक्ष्यामि शाश्वताँ छोकभावनान् ॥ चातुर्विद्यं तथा वर्णाश्वातुराश्रमिकान् पृथक् । धर्ममेकं चतुष्पादं नित्यमाहुर्मनीषिणः ॥ पन्थानं वः प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकरं द्विजाः । नियतं ब्रह्मभावाय गतं पूर्वं मनीषिभिः ॥ गदन्तस्तं मयाद्येह पन्थानं दुर्विदं परम् । निवोधत महाभागा निखिलेन परं पदम् ॥

( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० ३५ । ३२---३९ )

व्रह्माजीने कहा-उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं और तपरूप कर्मसे जीवन धारण करते हैं । वे अपने कारणखरूप ब्रह्मको भूलकर अपने कर्मोंके अनुसार आवागमनके चक्रमें घमते हैं; क्योंकि गुणोंसे यक्त हुआ सत्य ही पाँच लक्षणींवाला निश्चित किया गया है। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है । सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतोंका जन्म हुआ है । यह भौतिक जगत् सत्यरूप ही है । इसिलिये सदा योगमें लगे रहनेवाले, क्रोध और संतापसे दूर रहनेवाले तथा नियमोंका पालन करनेवाले धर्मसेवी ब्राह्मण सत्यका आश्रय लेते हैं। जो परस्पर एक दूसरेको नियमके अंदर रखनेवाले, धर्म-मर्यादाके प्रवर्त्तक और विद्वान हैं, उन ब्राह्मणोंके प्रति मैं लोक-कल्याण-कारी सनातन धर्मीका उपदेश करूँगा । वैसे ही प्रत्येक वर्ण और आश्रमके लिये पृथक्-पृथक् चार विद्याओंका वर्णन करूँगा । मनीषी विद्वान् चार चरणींवाले एक धर्मको नित्य बतलाते हैं। द्विजनरो ! पूर्व कालमें मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म-भावकी प्राप्तिका सुनिश्चित साधन है, उस परम मङ्गलकारी कल्याणमय मार्गका तुमलोगोंके प्रति उपदेश करता हूँ; उसे ध्यान देकर सुनो । सौभाग्यशाली प्रवक्ता- गण ! उस अत्यन्त दुर्विज्ञेय मार्गको जो कि पूर्णतया परमपद-स्वरूप है, यहाँ अत्र मुज्ञसे सुनो ।

तत्त्वों, गुणों और देवताओंको यथार्थरूपसे जाननेवाला वन्धनसे मुक्त हो जाता है

व्रह्मचारिकमेवाहुराश्रमं प्रथमं गार्हस्थ्यं तु द्वितीयं स्थाद् वानप्रस्यमतः परम् । ततः परं तु विज्ञेयमध्यातमं परमं पदम् ॥ ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापतिः । नोपैति यावद्ध्यातमं तावदेतान् न पश्यति ॥ तस्रोपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात् तं निवोधत । फलमूलानिलभुजां मुनीनां वसतां वने ॥ वानप्रस्थं द्विजातीनां नयाणामुपदिस्यते। सर्वेपामेव वर्णानां गार्हस्थ्यं तद् विधीयते ॥ श्रद्धालक्षणमित्येवं धर्मं धीराः प्रचक्षते । इत्येवं देवयाना वः पन्थानः परिकीर्तिताः । सद्धिरध्यासिता धीरै: कर्मभिर्धर्मसेतव:॥ एतेषां पृथगध्यास्ते यो धर्म संशितवतः। कालात पश्यति भृतानां सदैव प्रभवाष्ययौ ॥ अतस्तन्वानि वश्यामि याथातथ्येन हेतुना । विषयस्थानि सर्वाणि वर्तमानानि भागशः॥ तथाव्यक्तमहंकारस्तथैव च महानात्सा इन्द्रियाणि दशैकं च महाभूतानि पञ्च च ॥ विशेषाः पश्चभूतानामिति सर्गः सनातनः। चतुर्विशतिरेका च तत्त्वसंख्या प्रकीर्तिता॥ तत्त्वानामथ यो वेद सर्वेषां प्रभवाष्ययौ । स धीरः सर्वभृतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ तन्त्रानि यो वेदयते यथातथं गुणांश्र सर्वानखिलांश्र देवताः।

गुणाय संवानाखलाश्च देवताः। विध्तपापमा प्रविग्रच्य बन्धनं

स सर्वलोकानमलान् समस्तुते ॥ (महाभारत आश्वमेषिक० अनु० ३५। ४०—५०)

आश्रमोंमें ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम बताया गया है। गार्हस्य दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। उसके वाद संन्यास आश्रम है । इसमें आत्मज्ञानकी प्रधानता होती है, अतः इसे परमपद-स्वरूप समझना चाहिये। जबतक अय्यात्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य इन ज्योति, आकारा, वायु, सूर्य, इन्द्र और प्रजापति आदि-के यथार्थ तत्त्वको नहीं जानता ( आत्मज्ञान होनेपर इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है )। अतः पहले उस आत्मज्ञानका उपाय बतलाता हूँ; सब लोग सुनिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन द्विजातियोंके लिये वानप्रस्थ आश्रमका विधान है। वनमें रहकर मुनिवृत्ति-का सेवन करते हुए फल-मूल और वायुके आहारपर जीवन-निर्वाह करनेसे वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है। गृहस्थ आश्रमका विधान सभी वर्णोंके लिये है । विद्वानों-ने श्रद्धाको ही धर्मका मुख्य लक्षण बतलाया है। इस प्रकार आपलोगोंके प्रति देवयान मार्गीका वर्णन किया

गया है। धैर्यवान् संत-महात्मा अपने कर्मीसे धर्ममय का पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम व्रतका अ लेकर उपर्यक्त धर्मोंमेंसे किसीका भी दढतापूर्वक प करते हैं, वे कालक्रमसे सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्म मरणको सदा ही प्रत्यक्ष देखते हैं। अब मैं य यक्तिके द्वारा पदार्थोंमें विभागपूर्वक रहनेवाले स तत्त्वोंका वर्णन करता हूँ । अन्यक्त प्रकृति, महत्त्त अहंकार, दस इन्द्रियाँ, एक मन, पञ्च महाभूत इ उनके शब्द आदि विशेष गुण-यह चौवीस तत्त्वे सनातन सर्ग है । इनके अतिरिक्त एक जीवातमा---प्रकार तत्त्रोंकी संख्या पचीस वतलायी गयी है। जो सब तत्त्वोंकी उत्पत्ति और लयको ठीक-ठीक जानता वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें धीर है और वह कभी मोहमें न पड़ता । जो सम्पूर्ण तत्त्वों, गुणों तथा समस्त देवताः को यथार्थरूपसे जानता है, उसके पाप धुळ जाते और वह बन्धनसे मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्य लोकों सुखका अनुभव करता है।

# ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन

ब्रह्मोवाच

तद्व्यक्तमनुद्रिक्तं सर्वव्यापि ध्रुवं स्थिरम् । नवद्वारं पुरं विद्यात् त्रिगुणं पश्चधातुकम् ॥ एकादशपरिक्षेपं मनोव्याकरणात्मकम् । बुद्धिस्वामिकमित्येतत् परमेकादशं भवेत् ॥ त्रीणि स्रोतांसि यान्यसिन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः। प्रनाड्यस्तिस्र एवैताः प्रवर्तन्ते गुणात्मिकाः ॥

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३६ । १---३ )

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो ! जब तीनों गुणोंकी साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अन्यक्त प्रकृति होता है। अन्यक्त समस्त प्राकृत कार्योंमें न्यापक, अविनाशी और स्थिर है। उपर्युक्त तीन गुणोंमें जब विषमता आती है, तब वे पञ्चभूतका रूप धारण करते हैं और उनसे नौ द्वारवाले नगर (शरीर-) का निर्माण

होता है, ऐसा जानो । इस पुरमें जीवातमाको विषयों कोर प्रेरित करनेवाली मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ हैं इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है । बुद्धि इस नगर की खामिनी है, ग्यारहवाँ मन है, जो दसों इन्द्रियोंसे थ्रेर है । इसमें जो तीन स्रोत (चित्तरूपी नदी प्रवाह ) हैं, वे उन तीन गुणमयी नाडियोंके द्वार वारवार भरे जाते एवं प्रवाहित होते हैं ।

सत्त्व, रज, तम—तीनों प्रतिद्वन्द्वी गुणांका परस्पर सम्बन्ध

तमो रजस्तथा सन्त्यं गुगानेतान् प्रचक्षते । अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्यानुजीविनः ॥ अन्योन्यापाश्रयाथापि तथान्योन्यानुवर्तिनः । अन्योन्यव्यतिपक्ताथ त्रिगुणाः पश्चथातवः ॥ तमसो मिथुनं सन्त्यं सन्त्यस्य मिथुनं रजः ।

रजसवापि सन्त्वं सात् सन्त्वस मिथुनं तमः॥ नियम्यते तसो यत्र रजस्तत्र प्रवर्तते। नियम्यते रजो यत्र सन्त्वं तत्र प्रवर्तते ॥ नैशात्मकं तसो विद्यात् त्रिगुणं मोहसंज्ञितम् । चैव अधर्मलक्षणं नियतं पापकर्मस् । तामसं रूपमेतत् तु दृश्यते चापि सङ्गतम् ॥ **अकृत्यात्मक्रमेवा**ह पर्यायकारकम् । रज: प्रवृत्तं सर्वभृतेष दृश्यमुत्पत्तिलक्षणम् ॥ सर्वभृतेषु लाघवं श्रद्धानता । साचिकं रूपमेर्ग तु लाघनं साधसम्मितम् ॥ एतेषां गुणतत्त्वानि वक्ष्यन्ते तत्त्वहेत्सिः। समासन्यासयक्तानि तस्वतस्तानि ( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० ३६ । ४---११ )

सत्त्व, रज और तम-इन तीनोंको गुण कहते हैं। ये परस्पर एक-दूसरेके प्रतिद्वन्द्वी, एक-दूसरेके आश्रित, एक-दूसरेके सहारे टिकनेवाले, एक-दूसरेका अनुसरण करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं। पाँचों महाभूत त्रिगुणात्मक हैं । तमोगुणका प्रतिद्वन्द्वी है सत्त्वगुण और सत्त्वगुणका प्रतिद्वन्द्वी रजोगुण है । इसी प्रकार रजोगुणका प्रतिद्वन्द्वी सत्त्वगुण है और सत्त्वगुणका प्रतिद्वन्द्वी तमोगुण है । जहाँ तमोगुणको रोका जाता है। वहाँ रजोगुण बद्दता है और जहाँ रजोगुणको दवाया जाता है, वहाँ सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है। तमको अन्धकाररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये । उसका दूसरा नाम मोह है। वह अधर्मको लक्षित करानेवाला और पाप करनेवाले लोगोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान रहनेवाला है । तमोगुणका यह खरूप दूसरे गुणोंसे मिश्रित भी दिखायी देता है। रजोगणको प्रकृतिरूप वतलाया गया है। यह सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण है। सम्पूर्ग भूतोंमें इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है । यह दर्य जगत् उसीका खरूप है। उत्पत्ति या प्रवृत्ति ही उसका

और श्रद्धा—यह सत्त्वगुणका रूप है। गर्वहीनताकी
पुरुषोंने प्रशंसा की है। अब मैं तात्त्विक युक्तियोंह
संक्षेप और विस्तारके साथ इन तीनों गुणोंके काये
यथार्थ वर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान देकर सुनो।

### तमोगुणके लक्षण और कार्य

सम्मोहोऽज्ञानमत्यागः कर्मणामविनिर्णयः। खभः स्तम्भो भयं लोभः खतः सुकृतदृषणम् ॥ अस्मृतिश्राविपाकश्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । निर्विशेषत्वमन्धत्वं जघन्यगुणवृत्तिता ॥ कृतमानित्वमज्ञाने ज्ञानमानिता । अमैत्री विकृताभावो हाश्रद्धा मृढभावना ॥ अनार्जवमसंज्ञत्वं कर्म पापमचेतना । सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः। सर्व एते गुणा वृत्तास्तामसाः सम्प्रकीर्तिताः। ये चान्ये विहिता भावा लोकेऽसिन् भावसंज्ञिताः तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा गुणाः। परिवादकथा नित्यं देवब्राह्मणवैदिकी ॥ अत्यागश्राभिमानश्र मोहो मन्युस्तथाक्षमा । मत्सरश्रेव भृतेषु तामसं वृत्तमिष्यते ॥ वृथारम्भा हि ये केचिद् वृथा दानानि यानि च । वृथा भक्षणमित्येतत् तामसं वृत्तमिष्यते ॥ अतिवादोऽतितिक्षा च मात्सर्यमभिमानिता। अश्रद्धानता चैव तामसं वत्तिमध्यते ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० ३६ । १२—२०

मोह, अज्ञान, त्यागका अभाव, कर्मों निर्णय न कर सकना, निद्रा, गर्व, भय, छो खयं ग्रुम कर्मोंमें दोष देखना, स्मरणशक्ति अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुश्चरित्र निर्विशेषता ( अच्छे-बुरेके विवेकका अभाव ), इन्द्रियोंकी शिथिछता, हिंसा आदि निन्दनीय क्रोकें

समझना, शत्रुता, काममें मन न लगाना, अश्रद्धा, मूर्खतापूर्ण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदिके कारण देहका भारी होना, भावभक्तिका न होना, अजितेन्द्रियता और नीच कर्मोंमें अनुराग—ये सभी दुर्गुण तमोगुणके कार्य बतलाये गये हैं । इनके सिवा और भी जो-जो बातें इस लोकमें निषिद्ध मानी गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं । देवता, ब्राह्मण और वेदकी सदा निन्दा करना, दान न देना, अभि-मान, मोह, क्रोध, असहनशीलता और प्राणियोंके प्रति मारसर्य-ये सब तामस बर्ताव हैं। ( विधि और श्रद्धा-से रहित ) व्यर्थ कार्योंका आरम्भ करना, ( देश-काल-पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलनापूर्वक ) व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और अतिथिको दिये बिना ) ार्थ भोजन करना भी तामिसक कार्य है। अतिवाद, क्षिमा, मत्सरता, अभिमान और अश्रद्धाको भी तमोगुण-ा बर्ताव माना गया है।

तमोगुणी मनुष्योंके लक्षण और परिणाम

एवंविधाश्र ये केचिछोकेऽसिन् पापकर्मिणः ।

मनुष्या भिन्नमर्यादास्ते सर्वे तामसाः स्मृताः ।।

तेषां योनीः प्रवक्ष्यामि नियताः पापकर्मिणाम् ।

अवाङ्निरयभावा ये तिर्यङ्निरयगामिनः ।।

स्थावराणि च भूतानि पद्मवो वाहनानि च ।

क्रव्यादा दन्दर्काश्र कृमिकीटविहंगमाः ।।

अण्डजा जन्तवश्रेव सर्वे चापि चतुष्पदाः ।

उन्मत्ता बिधरा मूका ये चान्ये पापरोगिणः ।।

भगास्तमसि दुर्वृत्ताः स्वकर्मकृतलक्षणाः ।

अर्वाकस्तोतस इत्येते मग्नास्तमिस तामसाः ॥

( महाभारत आश्वमिधिक० अनु० ३६ । २१—२५ )

संसारमें ऐसे वर्ताववाले और धर्मकी मर्यादा भङ्ग करने-वाले जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सव तमोगुणी माने गये हैं। की हुई हैं, उनका परिचय दे रहा हूँ । उनमेंसे कुछ तो नीचे नरकोंमें ढकेले जाते हैं और कुछ तिर्यक् योनियोंमें जन्म ग्रहण करते हैं । स्थावर ( वृक्ष-पर्वत आदि ) जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े-मकोड़े, पक्षी, अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, बहरे, गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाले ( कोढ़ी आदि ) मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणमें डूबे हुए हैं । अपने कर्मोंके अनुसार लक्षणोंवाले ये दुराचारी जीव सदा दु: खमें निमग्न रहते हैं । उनकी चित्तवृत्तियोंका प्रवाह निम्न दशाकी ओर होता है, इसलिये उन्हें 'अर्वाक्स्नोता' कहते हैं । वे तमोगुणमें निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं ।

वक्याम्यहमतः तेषाम्रत्कर्षमद्रेकं यथा ते सुकृताँवलोकाँह्धभन्ते पुण्यकर्मिणः॥ अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विदृद्धा ये च कर्मणः। खकर्मनिरतानां च ब्राह्मणानां शुभैपिणाम् ॥ संस्कारेणोर्ध्वमायान्ति यतमानाः सलोकताम् । खर्गे गच्छन्ति देवानामित्येपा वैदिकी श्रुतिः ॥ अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विद्यद्धाः स्वेषु कर्मसु । पुनराष्ट्रत्तिधर्माणस्ते भवन्तीह मानुपाः ॥ पापयोनिं समापन्नाश्राण्डाला मूकचूचुकाः। वर्णान् पर्यायश्रश्रापि प्राप्तुवन्त्युत्तरोत्तरम् ॥ शुद्रयोनिमतिकम्य ये चान्ये तामसा गुणाः । स्रोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुणे ॥ अभिष्वङ्गस्तु कामेषु महामोह इति स्पृतः। ऋपयो मुनयो देवा मुह्यन्त्यत्र सुखेप्सवः ॥ तमो मोहो महामोहस्तामिस्रः क्रोथसंज्ञितः। मरणं त्वन्थतामिस्रस्तामिसः क्रोध उच्यते ॥ वर्णतो गुणतस्चैव योनितस्चैव तत्त्वतः। सर्वमेतत्तमो विशाः कीर्तितं वो यथाविधि ॥ को न्वेतद् बुध्यते साधु को न्वेतत् साधु पस्यति । यस्तमसस्तन्चलक्षणम् ॥ तत्त्वदशीं ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३६ । २६—१५)

इसके पश्चात में यह वर्णन करूँगा कि उन तामसी योनियोंमें गये हुए प्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस प्रकार होती है तथा वे प्रण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होते हैं । जो विपरीत योनियोंको प्राप्त प्राणी हैं, उनके (पापकर्मीका भोग पूरा हो जानेपर) जब पूर्वकृत पुण्यकर्मीका उदय होता है, तब वे शुभ-कमोंके संस्कारोंके प्रभावसे स्वकर्मनिष्ठ कल्याणकामी ब्राह्मणोंकी समानताको प्राप्त होते हैं अर्थात उनके कुछमें उत्पन्न होते हैं और वहाँ पन: यत्नशील होकर ऊपर उठते हैं एवं देवताओंके स्वर्गलोकमें चले जाते हैं-यह वेदकी श्रुति है। वे पुनरावृत्तिशील सकाम धर्मका आचरण करनेवाले मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जानेके अनन्तर जब वहाँसे दूसरी योनिमें जाते हैं तब यहाँ ( मृत्युलोकमें ) मनुष्य होते हैं । उनमेंसे कोई-कोई (बचे हुए पापकर्मका फल भोगनेके लिये) पनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाल, गूँगे और अटककर बोलने-वाले होते हैं और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर उच वर्णको प्राप्त होते हैं । कोई शूद्रयोनिसे आगे बढ़-कर भी तामस गुणोंसे युक्त हो जाते हैं और उसके प्रवाहमें पड़कर तमोगुणमें ही प्रवृत्त रहते हैं। यह जो भोगोंमें आसक्त हो जाना है, यही 'महामोह' बताया गया है। इस मोहमें पड़कर मोगोंका सुख चाहनेवाले ऋषि, मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं ( फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ?) । तम ( अविधा ), मोह ( अस्पिता ), महामोह ( राग ), कोव नामवाला तामिस्न और मृत्युरूप अन्धतामिस्न — यह पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति वतलायी गयी है । क्रोधको ही तामिस्न कहते हैं । विप्रवरो ! वर्ण, गुण, योनि और तत्त्वके अनुसार मैंने आपसे तमोगुणका प्राप्त प्रथावत् वर्णन किया । जो अतत्त्वमें तत्त्व-दृष्टि रखनेवाला है, ऐसा कौन-सा मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देख और समझ सकता है ? यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी यथार्थ पहन्यान है ।

तमोगुणा बहुविधाः प्रकीर्तिता यथावदुक्तं च तमः परावरम्। नरो हि यो वेद गुणानिमान् सदा स तामसैः सर्वगुणैः प्रमुच्यते।। (महाभारत आश्वमेधिक ० अन् ० ३६ । ३६ )

इस प्रकार तमोगुणके खरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकारके गुणोंका यथावत् वर्णन किया गया तथा तमोगुणसे प्राप्त होनेवाली ऊँची-नीची योनियाँ भी बतला दी गयीं। जो मनुष्य इन गुणोंको ठीक-ठीक जानता है, वह सम्पूर्ण तामिक गुणोंसे सदा मुक्त रहता है।

# रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल

्रजोगुणके लक्षण और कार्य व्रह्मोगाच

रजोऽहं वः प्रवक्ष्यासि याथातथ्येन सत्तसाः । निवोधत महाभागा गुणवृत्तं च राजसम् ॥ संतापो रूपमायासः सुखदुःखे हिमातपौ । ऐश्वर्यं विग्रहः संधिर्हेतुवादोऽरतिः क्षमा ॥ वलं शोर्यं मदो रोपो व्यायामकलहावपि । ईष्पंप्सा पिशुनं सुद्धं ममत्वं परिपालनम् ॥ वधवन्धपरिक्लेशाः क्रयो विक्रय एव च । निकुन्त छिन्धि भिन्धीति परमर्गावकर्तनम् ॥ उप्रं दारुणमाक्रोशः परिच्छद्रानुशासनम् । लोकचिन्तानुचिन्ता च मत्सरः परिभावनः ॥ मृशा वादो मृशा दानं विकल्यः परिभाषणम् ॥ निन्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्तावः पारधर्षणम् ॥ परिचर्यानुशुश्र्वा सेवा तृष्णा व्यपाश्रयः । व्युहो नयः प्रमादश्च परिवादः परिग्रहः ॥ संस्कारा ये च लोकेषु प्रवर्तन्ते पृथक् पृथक् । नृषु नारीषु भूतेषु द्रव्येषु अरणेषु च ॥ (महाभारत आधमेषिक • अनु • ३७ । १—८)

ब्रह्माजीने कहा-महाभाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियो ! अव मैं तुमलोगोंसे रजोगुणके खरूप और उसके कार्य-भत गुणोंका यथार्थ वर्णन कहूँगा । ध्यान देकर सुनो । संताप, रूप, आयास, सुख-दु:ख, सर्दी-गरमी, ऐश्वर्य, विग्रह, संधि, हेतुबाद, मनका प्रसन्न न रहना, सहन-शक्ति, वल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईण्यी, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुम्बका पालन, वदा, बन्धन, क्लेश, क्रय-विक्रय, छेदन-भेदन और विदारणका प्रयत्न, दूसरोंके मर्मको विदीर्ण कर डाछनेकी चेष्टा, उप्रता, निष्दुरता, चिल्लाना, दूसरोंके छिद्र बताना, छौकिक बातोंकी चिन्ता करना, पश्चात्ताप, मत्सरता, नाना प्रकारके सांसारिक भावोंसे भावित होना, असत्य-भाषण, मिथ्या दान, संशयपूर्ण विचार, तिरस्कारपूर्वक बोलना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, वलात्कार, खार्थबुद्धिसे रोगीकी परिचर्या और बड़ोंकी शुश्रूषा एवं सेवावृत्ति, तृष्णा, दूसरोंके आश्रित रहना, व्यवहार-कुशलता, नीति, प्रमाद ( अपन्यय ), परिवाद और परिप्रह-ये सभी रजोगुणके कार्य हैं। संसारमें जो छी, पुरुष, भूत, इन्य और गृह आदिमें पृथक्-पृथक् संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके फल हैं।

रजोराुणी मनुष्योंके लक्षण और परिणाम

संतापोऽप्रत्ययस्वैत व्रतानि नियमाश्च ये।
आद्यार्धुक्तानि कर्माणि पौर्तानि विविधानि च।।
स्वाहाकारो नमस्कारः स्वधाकारो वपट्किया।
याजनाध्यापने नोभे यजनाध्ययने अपि।।
दानं प्रतिग्रहस्वैन प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्।
इदं से स्वादिदं मे स्वाद स्नेहो गुणसमुद्भवः।।
अभिद्रोहस्तथा माया निकृतिर्मान एव च।

स्तैन्यं हिंसा जुगुप्ता च परितापः प्रजागरः ॥
दम्भो दपेंऽथ रागश्च मिक्तः प्रीतिः प्रमोदनय् ।
द्यूतं च जनवादश्च सम्बन्धाः स्त्रीकृताश्च ये ॥
नृत्यवादित्रगीतानां प्रसङ्गा ये च केचन ।
सर्व एते गुणा विप्रा राजसाः सम्प्रकीर्तिताः ॥
भूतभव्यभविष्याणां भावानां ख्रवि भावनाः ।
विवर्गनिरता नित्यं धर्मोऽर्थः काम इत्यपि ॥
कामवृत्ताः प्रमोदन्ते सर्वकामसपृद्धिभः ।
अर्वाक्स्रोतस इत्येते मनुष्या रजसावृताः ॥
अस्मिँह्रोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ।
प्रेत्य भाविक्रमीहन्ते ऐहरुगैिक्क्रमेव च ।
ददित प्रतिगृह्णन्ति तर्पयन्त्यथ जुह्यति ॥
रजोगुणा वो बहुधानुकीर्तिता
यथावदुक्तं गुणवृत्तमेव च ।

नरोऽपि यो चेद गुणानिमान सदा स राजसै: सर्वगुणैर्विमुच्यते ॥ (महाभारत आश्वमधिक ० अन्त ० ३७ । ९—१८)

संताप, अविश्वास, सकाम भावसे वत-नियमोंका पालन, काम्य कर्म, नाना प्रकारके पूर्त (वापी, कूप-तड़ाग आदि पुण्य ) कर्म, खाहाकार, नगस्कार, खघाकार, वण्ययन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिप्रह, प्रायश्चित्त और मङ्गरजनक कर्म भी राजस माने गये हैं । 'मुझे यह वस्तु मिल जाय' इस प्रकार जो विपयोंको पानेके लिये आसितिम्हक उत्कारण होती है, उसका कारण जोगुण ही है। विप्रगण । द्रोह, माया, चटता, मान, चीरी, हिंसा, चुणा, परिताप, जागरण, दम्भ, दर्प, राग, सकाम भिक्त, विपय-प्रेम, प्रमोद, ब्रुक्तीड़ा, लोगोंक साथ विवाद करना, ियोंक लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच-बाजे और गानमें आसित होना—ये सब राजस गुण कहे गये हैं। जो इस पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्शकी निन्ता करते हैं, वर्म, अर्थ और काम्यूप विवाह सम्बन्ध स्वानमें

लगे रहते हैं, मनमाना बर्ताव करते हैं और सब प्रकारके भोगोंकी समृद्धिसे आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य रजोगुणसे आदृत हैं, उन्हें 'अर्वाक्कांता' कहते हैं । ऐसे लोग इस लोकमें बार-बार जन्म लेकर विषयजनित आनन्दमें मान रहते हैं और इहलोक तथा परलोकमें सुख पानेका प्रयत्न किया करते हैं। अतः

वे सकाम भावसे दान देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं तथा तर्पण और यज्ञ करते हैं । मुनिवरो ! इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे नाना प्रकारके राजस गुणों और तदनुक्ल बर्तावोंका यथावत् वर्णन किया । जो मनुष्य इन गुणोंको जानता है, वह सदा इन समस्त राजस गुणोंके बन्धनोंसे दूर रहता है।

### सन्वगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल

सन्तगुणके लक्षण और कार्य ब्रह्मोवाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीयं गुणमुत्तमम्। सर्वभ्रतिहतं लोके सतां धर्ममनिन्दितम्।। आनन्दः शीतिरुद्रेकः प्राकाश्यं सुखमेव च । अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः श्रद्धधानता ॥ क्षमा भृतिरहिंसा च समता सत्यमाजेवम् । अक्रोधश्रानद्धया च शौचं दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ मधा ज्ञानं सुधा वृत्तं सुधा सेवा सुधा श्रमः। एवं यो युक्तधर्भः सात् सोऽम्रुत्रात्यन्तमञ्जुते ।। निर्ममो निरहङ्कारो निराज्ञीः सर्वतः समः। अकामभूत इत्येव सतां धर्मः सनातनः॥ विश्रमभो हीस्तितिक्षा च त्यागशौचमतन्द्रिता । आनशंखमसम्मोहो दया भूतेष्वपैशनम् ॥ हर्षस्ताष्टिविंस्मयश्र विनयः साधुवृत्तिता । ज्ञान्तिकर्मणि शुद्धिश्र शुभा बुद्धिर्विमोचनम् ॥ उपेक्षा ब्रह्मचर्यं च परित्यागश्च सर्वशः। निर्भमत्वमनाशीष्ट्रमपरिक्षतधर्मता 11 मुधा दानं मुधा यज्ञी मुधाऽधीतं मुधा व्रतम् । मधा प्रतिग्रहश्रेव सुधा धर्मी सुधा तपः।। एवंवृत्तास्त् ये केचिछोकेऽसिन् सत्त्वसंश्रयाः । ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्थास्ते धीराः साधुदर्शिनः ॥ ( महाभारत आश्वनेधिक • अनु • ३८। १—१ • )

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो ! अत्र मैं तीसरे उत्तम

गुण (सत्त्वगुण-) का वर्णन करूँगा, जो जगतुमें सम्पूर्ण प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय धर्म है । आनन्द, प्रसन्तता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणताका अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, ' धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरळता, क्रोधका अभाव, किसीके दोष न देखना, पत्रित्रता, चत्रता और पराक्रम —ये सत्त्वगणके कार्य हैं। नाना प्रकारकी सांसारिक जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम व्यर्थ है-ऐसा समज्ञकर जो कल्याणके साधनमें लग जाता है. वह परलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है। ममता, अहंकार और आशासे रहित होकर सर्वत्र समदृष्टि रखना और सर्वया निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषोंका सनातन धर्म है । विश्वास, लजा, तितिक्षा, त्यांग, पवित्रता, आलस्यरहित होना, कोमलता, मोहका अभाव, प्राणियोंपर दया करना, चुगळी न खाना, हर्ष, संतोष, गर्वहीनता. विनय, सद्बर्ताव, शान्तिकर्ममें शुद्धभावसे प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसित्तसे छूटना, जगत्के भोगोंसे उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका त्याग, निर्ममता, फलकी कामना न करना तथा धर्मका निरन्तर पाछन करते रहना-ये सब सत्त्वगुणके कार्य हैं। सकाम दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, परिप्रह, धर्म और तप-ये सब व्यर्थ हैं-ऐसा समज्ञकर जो उपर्युक्त वर्तावका पालन करते हुए इस जगत्में सत्यका आश्रय लेते हैं और वेदकी उत्पत्तिके स्थानभूत परव्रक्ष परमात्मामें निष्ठा रखते हैं. वे ब्राह्मण ही चीर और साधुदर्शी माने गये हैं।

हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हाथ मानवाः। दिवं प्राप्य व ते धीराः क्रवते वे ततस्तनः ॥ ईशित्वं च वशित्वं च लघुत्वं मनस्थ ते । विकर्वते महात्मानो देवास्त्रिदिवगा इव ॥ ऊर्घ्यस्रोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्पृताः । विकर्वन्तः प्रकृत्या वै दिवं प्राप्तास्ततस्ततः ॥ यद् यदिच्छन्ति तत् सर्वं भजन्ते विभजन्ति च इत्येतत् सात्त्विकं वृत्तं कथितं वो द्विजर्षभाः। एतद विज्ञाय लभते विधिवद् यद् यदिच्छति ॥ प्रकीर्तिताः सत्त्वगुणा विशेषतो यथावदुक्तं गुणवृत्तमेव नरस्तु यो वेद गुणानिमान् सदा गुणान् स भुङ्क्ते न गुणैः स युज्यते।। ( महाभारत आश्वमेधिक • अनु • ३८ । ११- -१५ ) वे धीर मनुष्य सव पापोंका त्याग करके शोकसे रहित हो जाते हैं और खर्गलोक्समें जाकर वहाँके भोग भोगनेके लियें अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। सख-सम्पन्न महातमा खर्गशासी देवताओंकी माँति ईशित्व, विशत और लिघिना आदि मानसिक सिद्धियोंको प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्वसीता और वैकारिक देवता माने गये हैं। (योगवलसे) खर्गको प्राप्त होनेपर उनका चित्त उन-उन भोगजित संस्कारोंसे विकृत होता है। उस समय वे जो-जो चाहते हैं, उस-उस वस्तुको पाते और वाँटते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे सत्त्यगुणके कार्योंका वर्णन किया। जो इस विषयको अच्छी तरह जानता है, वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसीको पा लेता है। यह सत्त्वगुणका कार्य भी वताया गया। जो मनुष्य इन गुणोंको जानता है, वह सदा गुणोंको भोगता है, किंतु उनसे वँधता नहीं।

# सत्त्व आदि गुणोंका और प्रकृतिके नामोंका वर्णन

तीनों गुणोंकी अविच्छित्रता ब्रह्मोवाच

व शक्या गुणा वक्तुं पृथक्तवेनैव सर्वशः।

ाविच्छिकानि दृश्यन्ते रजः सच्चं तमस्तथा ।।

ान्योन्यमथ रज्यन्ते ह्यन्योन्यं चार्थजीविनः।

ान्योन्यमाश्रयाः सर्वे तथान्योन्यानुवर्तिनः।।

ावत्सच्चं रजस्तावद् वर्तते नात्र संशयः।

ावतमश्र सच्चं च रजस्तावदिहोच्यते।।

हत्य कुर्वते यात्रां सहिताः संघचारिणः।

धातवृत्तयो होते वर्तन्ते हेत्वहेतुभिः।।

देशव्यतिरिक्तानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम्।

त्यते तद् यथा न्यूनं व्यतिरिक्तं च सर्वशः॥

तिरिक्तं तमो यत्र तिर्यग् भावगतं भवेत्।

ग्यं तत्र रजो होयं सच्चगल्पतरं तथा।।

उद्रिक्तं च रजो यत्र मध्यस्रोतोगतं भवेत्। अल्पं तत्र तमो झेयं सत्त्वमल्पतरं तथा।। (महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३९। १—७)

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो ! सत्त्व, रज और तम— इन गुणोंका सर्वथा पृथक्रूएपसे वर्णन करना असम्भव है; क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छित्र (मिले हुए) देखे जाते हैं । वे सभी परस्पर रँगे हुए, एक दूसरेसे अनुप्राणित, अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं । इसमें संदेह नहीं कि इस जगत्में जव-तक सत्त्वगुग रहता है, तवतक रजोगुण भी रहता है एवं जवतक तमोगुण रहता है, तवतक सत्त्वगुण और रजोगुणकी भी सत्ता रहती है, ऐसा कहते हैं ।

ये गुण किसी निमित्तसे अथवा विना निमित्तके भी सदा साथ रहते हैं, साथ-ही-साथ विचरते हैं, समूह वनाकर यात्रा करते हैं और संघात ( शरीर ) में मीजूद रहते हैं। ऐसा होनेपर मां कहीं तो इन उन्नति और अवनितंत्रे खमाववाले तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले गुगोंमेंसे किसीकी न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता। सो किस प्रकार र यह बताया जाता है। तिर्यक योनियोंमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती है, वहाँ थोड़ा रजोगुण और बहुत थोड़ा सच्चगुण समझना चाहिये। मध्यस्रोता अर्थात् मनुष्ययोनिमें, जहाँ रजोगुणकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ थोड़ा तमोगुग और बहुत थोड़ा सच्चगुण समझना चाहिये।

गुणोंके अनुसार गित तथा प्रकृतिके नामोंका वर्णन उद्रिक्तं च यदा सन्त्वमूर्घ्यस्रोतोगतं भवेत्। अल्पं तत्र तमो श्चेयं रज्ञथालपतरं तथा।। सन्तं नैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका। न हि सन्त्वात् परो धर्मः कथिदन्यो विधीयत।। उद्यं गच्छन्ति सन्त्यस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। ज्ञान्यगुणसंयुक्ता यान्त्यधन्तामसा जनाः।। (महाभारत आश्चमेषिक० अनु० ३९। ८—१०)

इसी प्रकार अर्घ्यक्षोता यानी देवयोनियोंमें जहाँ सत्व-गुणकी वृद्धि होती है वहाँ तमोगुण अल्प और रजोगुण अत्यतर जानना चाहिये। सत्त्वगुण इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका कारण है, उसे वैकारिक हेतु मानते हैं। वह इन्द्रियों और उनके विषयोंको प्रकाशित करनेवाला है। सत्त्व-गुणसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात् मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं आलस्य आदिमें स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होते—नीच योनियों अथवा नरकोंमें पड़ते हैं। प्रकृतिके नाम

पर्यायेण प्रवर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा।
यार्त्कचिदिह लोकेऽसिन् सर्वमेते त्रयो गुणाः॥
त्रयो गुणाः प्रवर्तन्ते ह्यव्यक्ता नित्यमेव तु ।
सत्त्वं रजस्तमञ्चैव गुणसर्गः सनातनः॥
तमो व्यक्तं शिवं धाम रजो योनिः सनातनः।
प्रकृतिर्विकारः प्रलयः प्रधानं प्रभवाष्ययो॥
अनुद्रिक्तमन्तनं वाष्यकम्पमचलं ध्रुवम्।
सदसच्चैव तत् सर्वमव्यक्तं त्रिगुणं स्मृतम्।
ज्ञेयानि नामधेयानि नरैरध्यात्मचिन्तकैः॥

अन्यक्तनामानि गुणांश्च तत्त्वतो यो वेद सर्वाणि गतीश्च केवलाः। विम्रुक्तदेहः प्रविभागतत्त्ववित् स मुच्यते सर्वगुणैर्निरामयः॥ ( महाभारत आश्चमेषिक० अनु० ३९॥ २१-२५)

इस जगत्में जो कोई भी वस्त स्थानोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपलब्द होती है, वह सब त्रिगुणमय है । सर्वत्र तीनों गुर्णोकी ही सत्ता है । ये तीनों अञ्यक्त और प्रवाहरूपसे नित्य भी हैं । सत्व, रज और तम—इन गुणोंकी सृष्टि सनातन है। प्रकृतिको तम, व्यक्त, शिव, धाम, रज, योनि. सनातन, प्रकृति, विकार, प्रत्य, प्रधान, प्रभव. अप्यय, अनुद्रिक्त, अनुत, अकम्प, अचल, ध्रुव, सत्, असत्, अन्यक्त और त्रिगुणरूप कहते हैं। अध्यात्मतत्त्वका चिन्तन करनेवाले लोगोंको इन नामोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जो मनुष्य प्रकृतिके इन नामों, सत्त्वादि गुणों और सम्पूर्ग विद्युद्ध गतियोंको ठीक-ठीक जानता है, वह गुणविभागके तत्त्वका ज्ञाता है । उसके ऊपर सांसारिक दुःखोंका प्रभाव नहीं पड़ता । वह देह-त्यागके पश्चात् सम्पूर्ण गुणोंके वन्यनसे छुटकारा पा जाता है।

### महत्तत्त्वके नाम और परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके साधन

तलंगच

अन्यक्तात् पूर्वमुत्पन्ते महानात्मा महामतिः । आदिर्मुणानां सर्वेषां प्रथमः सर्ग उच्यते ॥ महानातमा मतिर्विण्णुर्जिण्णुः शम्भुश्र वीर्यवान् । बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिन तथा ख्यातिर्प्रतिः स्मृतिः पर्यायवाचकः शब्दैर्भहानात्मा विभाव्यते । तं जानन् बाह्यणो विद्यान् प्रसोहं नाधिगच्छति ॥ सर्वतः वाणिपादः सर्वतोऽक्षिशिरोम्रखः । सर्वतःश्रतिसाँछोके सर्वं व्याप्य स तिष्ठति ॥ महाप्रभावः पुरुषः सर्वस्य हृदि निश्चितः। अणिमा लघिमा प्राप्तिरीशानी ज्योतिरव्ययः॥ तत्र बुद्धिविदो लोकाः सद्भावनिस्ताश्च ये । ध्यानिनो नित्ययोगाश्र सन्यसंधा जितेन्द्रियाः॥ ज्ञानवन्तथ ये केचिदलुब्धा जितमन्यवः I प्रसन्तमनसो धीरा निर्मेमा निरहंकताः॥ विमुक्ताः सर्व एवैते महत्त्वमुपयान्त्युत । आत्मनो महतो वेद यः पुण्यां गतिम्रुत्तमाम् ॥ ( महाभारत आधमेधिक० अनु० ४० । १—८ )

ग्रह्माजी बोले—महर्षिगण ! पहले अन्यक्त प्रकृतिसे महान् आत्मखरूप महानुद्धितत्व उत्पन्न हुआ । यही सव गुणोंका आदितत्त्व और प्रथम सर्ग कहा जाता है । महान् आत्मा, मित, विष्णु, जिष्णु, राम्भु, वीर्यवान्, बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, एयति, धृति, स्मृति—इन पर्याय- वाची नामोंसे महान् आत्माकी पहचान होती है । उसके तत्त्वको जाननेवाल विद्वान् नाह्मण कभी मोहमें नहीं पड़ता। परमात्मा सव ओर हाथ-पैरवाला, सव ओर नेव, सिर और मुख्वाला तथा सव ओर कानवाला है; क्योंकि वह संसारमें सवको व्याप्त करके स्थित है । सबके हद्यमें विराजमान परम पुरुष परमात्माका प्रभाव बहुत वड़ा है । अणिमा, लिया और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ उसीके खरूप हैं ।

वह सबका शासन करनेवाला, ज्योतिर्मय और अविनाशी है। संसारमें जो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान्, सद्भाव-परायण, ध्यानी, नित्य योगी, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, ज्ञानवान्, लोभहीन, क्रोधको जीतनेवाले, प्रसन्नचित्त, धीर तथा ममता और अहंकारसे रहित हैं, वे सब मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा-की महिमाको जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है।

अहंकारात् प्रस्तानि महाभूतानि पश्च वै ।
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्चमम् ॥
तेषु भूतानि युज्यन्ते महाभूतेषु पश्चसु ।
ते शब्दस्पर्शरूपेषु रसगन्धिकयासु च ॥
सहाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते ।
सर्वप्राणभृतां धीरा महदुत्पद्यते भयम् ॥
स धीरः सर्वलोकेषु न मोहमधिगच्छति ।
विष्णुरेवादिसर्गेषु स्वयम्भूभेवति प्रसुः ॥
एवं हि यो वेद गुहाश्यं प्रसुं

एवं हि यो वेद गुहाशय प्रसु
परं पुराणं पुरुषं विश्वरूपम् ।
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गतिं
स बुद्धिमान् बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ।।
(महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४० । ९—१३)

पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पाँचाँ तेज—ये पाँचों महाभूत अहंकारसे उत्पन्न होते हैं। उन पाँचों महाभूतों तथा उनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्य आदिसे सम्पूर्ण प्राणी युक्त हों। विर्यशाली महिषयों! जन पन्नमहाभूतोंके विनाशके समय प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियोंको महान् भयका सामना करना पड़ता है। किंतु सम्पूर्ण लोगोंमें जो आत्मज्ञानी धीर पुरुष है, वह उस समय भी मोहित नहीं होता। आदि-सर्गमें सर्व-समर्थ ख्रयम्भू विष्णु ही ख्रयं अपनी इच्लासे प्रकट होते

हैं। जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुहामें स्थित, विश्वरूप, परम प्रभुको जानता है, वह बुद्धिमान् बुद्धिकी सीमाके पुराणपुरुष, हिरण्मय देव और ज्ञानियोंकी परम गतिरूप पार पहुँच जाता है।

# अहंकारकी उत्पत्ति और उसके खरूपका वर्णन

व्रह्मोवाच

य उत्पन्नो महान् पूर्वमहंकारः स उच्यते । अहमित्येव सम्भूतो द्वितीयः सर्ग उच्यते ॥ अहंकारथ भूतादिवेंकारिक इति स्पृतः। तेजसञ्चेतन। धातुः प्रजासर्गः प्रजापतिः ॥ देवानां प्रभवो देवो मनस्थ त्रिलोककृत्। अहमित्येव तत्सर्वमभिमन्ता स उच्यते॥ अध्यात्मज्ञानतृप्तानां मुनीनां भावितात्मनाम् । खाध्यायकतुसिद्धानामेष लोकः सनातनः॥ अहंकारेणाहरतो गुणानिमान् भूतादिरेवं सुजते स भूतकृत्। वैकारिकः सर्विभिदं विचेष्टते खतेजसा रज्जयते जगत् तथा।। । ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४१। १—५) ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो ! जो पहले महत्तवं उत्पन्न हुआ था, वही अहंकार कहा जाता है । जब वह अहंरूपमें प्रादुर्भूत होता है, तब वह दूसरा सर्ग

कहलाता है । यह अहंकार भूतादि विकारोंका कारण है. इसिलिये वैकारिक माना गया है । यह रजोगुणका खरूप है, इसिलये तैजस है । इसका आवार चेतन आत्मा है । सारी प्रजाकी सृष्टि इसीसे होती है. इसलिये इसको प्रजापति फहते हैं । यह श्रोत्रादि इन्द्रियरूप देवोंका और मनका उत्पत्तिस्थान एवं स्वयं भी देवस्टरूप है, इसिक्टिये इसे त्रिकोक्तीका कर्ता माना गया है । यह सम्पूर्ण जगत् अहंकारखरूप है, इसिलिये यह अभिमन्ता कहा जाता है । जो अध्यात्मज्ञानमें तृत, आत्माका चिन्तन करनेवाले और खाध्यायरूपी यज्ञमें सिद्ध हैं, उन मुनिजनोंको यह सनातन छोक प्राप्त होता है । समस्त भूतोंका आदि और सबको उत्पन्न करनेवाळा वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा अहंकारके द्वारा सम्पूर्ण गुणोंकी रचना करता है और उनका उपमोग करता है । यह जो कुछ भी चेष्टाशील जगत् है, वह विकारोंके कारणरूप अहंकारका ही खरूप है। वह अहंकार ही अपने तेजसे सारे जगत-को रजोमय ( भोगोंका इच्छुक ) बनाता है ।

देहरूपी कालचक्रका तथा गृहस्य और बाह्मणके धर्मका कथन

तदनन्तर ब्रह्माजीने अहंकारसे पञ्चमहाभूत तथा इन्द्रियों-की सिष्टि, अध्यादम-अधिभूत-अधिदैवत एवं निवृत्तिमार्ग, चराचर प्राणियोंके अधिपति तथा धर्मीदिके लक्षण, विषया-नुभूतिके साधन, क्षेत्रज्ञकी विलक्षणता एवं पदार्थमात्रके आदि-अन्तका वर्णन करके ज्ञानकी नित्यताका प्रतिपादन किया। इसके बाद वे बोले-

देहरूपी काल-चकका स्वरूप ब्रह्मोवाच

बुद्धिसारं मनःस्तम्भर्मिन्द्रियग्रामबन्धनम् । महाभृतपरिस्कन्धं निवेशपरिवेशनम् ॥

व्याधिव्यसनसङ्भवम् । जगगोकसमाविष्टं श्रमव्यायामनिः सन्म् ॥ देशकालविचारीदं शीतोष्णपरिमण्डलम् । अहोरात्रपरिक्षेपं श्चित्पपासावकीलकम् ॥ सुखदु:खान्तसंश्लेषं निमेपोन्भेपविह्वलय् । छायातपविलेखं च वर्तमानमचेतनम् ॥ घोरमोहजलाकीण **भासार्थमासगणितं** निपमं लोकसंचरम् । रजोवेगप्रवर्तकम् ॥ तमोनियमपङ्गं च

महाइंकारदीमं च ्गुणयंज्ञातवर्ननम् । **अर्थनग्रहणानीकं** शोक्संहास्वर्तनम् ॥ क्रियाकारणसंयक्तं गगविस्तारमायतम् । लो भेष्मापरिविधोभं विचित्राज्ञानसम्भवम् ॥ भवमोहपरीवारं भृतसम्मोहकारकम् । आनन्द्रशितिचारं च कामक्रोधपरिग्रहम् ॥ महदादिधिशेपान्तमयक्तं प्रभवाव्ययम् । मनोज्ञनं मनःकान्तं कालचक्रं प्रवर्तते ॥ ( महाभारत आधमेधिया० अनु० ४५ । १---९ )

ब्रह्माजीने कहा-महर्षियो ! मनके समान वेगवाला (देहरूपी ) मनोरम कालचक निरन्तर चल रहा है। यह महत्तत्वसे लेकर स्थल भूतोंतक चीवीस तत्त्वोंसे ाना हुआ है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। ह संसार-वन्वनका अनिवार्य कारण है । बहापा और ांक इसे घेरे हुए हैं। यह रोग और दुर्व्यसनोंकी त्वतिका स्थान है। यह देश और कालके अनुसार चिरण करता रहता है। बुद्धि इस कालचक्रका सार, न खम्भा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं । पश्चमहाभूत मका तना है । अज्ञान ही इसका आवरण है । श्रम या ब्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक्र-ा संचालन करते हैं। सर्दी और गरमी इसका घेरा है। ख और दुःख इसकी सन्वियाँ (जोड़ ) हैं । भूख ोर प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी a हैं । आँखोंके खोछने और मीचनेसे इसकी व्याकुछता चञ्चलता ) प्रकट होती है । घोर मोहरूपी जल शोकाश्रु ) से यह व्याप्त रहता है । यह सदा ही तेशील और अचेतन है। मास और पक्ष आदिके रा इसकी आयुकी गणना की जाती है। यह कभी एक-सी अवस्थामें नहीं रहता। ऊपर-नीचे और यवर्ती छोकोंमें सदा चकर छगाता रहता है। तमो-गके वशमें होनेपर इसकी पापपङ्कमें प्रवृत्ति होती है र रजोगुणका वेग इसे भिन्न-भिन्न कर्मोंमें लगाया करता

हैं। यह महान् दर्पसे उद्येत रहता है। तीनों गुणोंके अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। मानसिक चिन्ता ही इस चक्रकी वन्यनपिट्टका है। यह सदा शोक और मृत्युक्त वशीभूत रहनेवाला तथा क्रिया और कारणसे युक्त है। आसिक ही उसका दीर्घ-विस्तार (लंबाई-चीड़ाई) है। लोभ और तृष्णा ही इस चक्रको ऊँचे-नीचे स्थानोंमें गिरानेके हेतु हैं। अद्भुत अज्ञान (माया) इसकी उत्पत्तिका कारण है। भय और मोह इसे सब ओरसे घेरे हुए हैं। यह प्राणियोंको मोहमें डालनेवाला, आनन्द और प्रीतिके लिये विचरनेवाला तथा काम और क्रोधका संप्रह करनेवाला है।

कालचक्रको अच्छी तरह जाननेवाला परमगतिको प्राप्त हो जाता है

एतद् द्वन्द्वसमायुक्तं कालचक्रमचेतनम्। विस्नुजेत् संक्षिपेचापि बोधयेत् सामरं जगत् ॥ कालचक्रप्रवृत्तिं च निवृत्तिं चेव तत्त्वतः। यस्तु वेद नरो नित्यं न स भूतेषु मुद्धाति ॥ विम्रक्तः सर्वसंस्कारैः सर्वद्वनद्वविजितः। विम्रकः सर्वपापेभ्यः ग्राम्नोति परमां गर्तिम् ॥ (महाभारत आश्वमेषिक० अनु० ४५। १०—१२)

यह राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे युक्त जड देहरूपी काल्चक ही देवताओंसहित सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि और संहारका कारण है । तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिका भी यही साधन है । जो मनुष्य इस देहमय काल्चककी प्रवृत्ति और निवृत्ति-को सदा अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता । वह सम्पूर्ण वासनाओं, सब प्रकारके द्वन्द्वों और समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होता है ।

#### गृहस्थके धर्म

गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः। चत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः सर्वे गार्हस्थ्यमूलकाः॥ यः कश्चिदिह लोकेऽसिनागमः परिकीर्तितः। तस्यान्तगमनं श्रेयः कीर्तिरेषा सनातनी।।
संस्कारैः संस्कृतः पृवं यथावचिरितत्रतः।
जातौ गुणविशिष्टायां समावर्तेत तन्ववित्।।
स्वत्रातिरतो नित्यं शिष्टाचारो जितेन्द्रियः।
पञ्चिभश्च महायज्ञैः श्रद्धानो यजेदिह।।
देवतातिथिशिष्टाशी निरतो वेदकर्मसु।
इज्याप्रदानयुक्तश्च यथाशक्ति यथासुत्वम्।।
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो स्रुनिः।
न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचरः।।
नित्यं यज्ञोपवीती स्याच्छुक्कवासाः शुचित्रतः।
नियतो यमदानाभ्यां सदा शिष्टेश्च संविशेत्।।
जितशिक्षोदरो मैत्रः शिष्टाचारसमन्वितः।
वैणवीं धारयेद् यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्।।

( महाभारत आश्वमीधिक० अनु० ४५ । १३—२० )

ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार आश्रम शास्त्रोमें वताये गये हैं । गृहस्थ आश्रम ही इन सबका मूल है । इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेध-रूप शास्त्र कहा गया है, उसमें पारङ्गत विद्वान् होना गृहस्थ द्विजोंके छिये उत्तम बात है । इसीसे सनातन यशकी प्राप्ति होती है । पहले सत्र प्रकारके संस्कारोंसे सम्पन होकर वेदोक्त विविसे अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करना चाहिये। तत्पश्चात् तत्त्ववेत्ताको उचित है कि वह समावर्तनसंस्कार करके उत्तम गुणोंसे युक्त कुलमें विवाह करे । अपनी ही स्त्रीपर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषोंके आचारका पालन करना और जितेन्द्रिय होना गृहस्थके लिये परम आवश्यक है। इस आश्रममें उसे श्रद्धापूर्वक पश्चमहायज्ञोंके द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये। गृहस्थको उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन करानेके वाद वचे हुए अञ्चल स्वयं आहार करे । वेदोक्त कर्मोंके अनुष्ठानमें संलग्न रहे । अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्ततापूर्वक यह

करे और दान दे। मननशील गृहसको चाहिये कि हाथ, पैर, नेन्न, वाणी तथा शरीरके दारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात् इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। यही सत्पुरुपोंका वर्ताय (शिष्टाचार) है। सदा यज्ञोपत्रीत धारण किये रहे, खच्छ वल पहने, उत्तम नतका पालन करे, शौच-संतोप आदि नियमों और सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पालनपूर्वक ययाशिक दान करता रहे तथा सदा शिष्ट पुरुपोंके साथ नित्रास करे। शिष्टाचारका पालन करते हुए जिह्ना और उपस्थको कावूमें रक्खे। सबके साथ मित्रताका वर्ताय करे। बाँसकी छड़ी और जलसे भरा हुआ कमण्डल सदा साथ रक्खे।

### वाह्यणके धर्म

अधीत्याध्यापनं कुर्यात् तथा यजनयाजने । दानं प्रतिग्रहं नापि पड्गुणां वृत्तिमाचरेत् ॥ त्रीणि कर्माणि जानीत त्राह्मणानां तु जीविका । याजनाध्यापने चोभे ग्रुद्धाचापि प्रतिग्रहः ॥ अथ शेषाणि चान्यानि त्रीणि कर्माणि यानि तु ॥ दानमध्ययनं यज्ञो धर्मयुक्तानि तानि तु ॥ तेष्यप्रमादं कुर्वात त्रिष्ठ कर्मसु धर्मवित् । दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः सर्वभूतसमो मुनिः ॥ सर्वमेतद् यथायाक्ति विप्रो निर्वर्तयन् ग्रुचिः । एवं युक्तो जयेत् स्वर्गं गृहस्थः संशितत्रतः ॥

(महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४५। २१—२५)
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और
दान तथा प्रतिप्रह—इन छः वृत्तियोंका आश्रय लेना
चाहिये। इनमेंसे तीन कर्म—याजन (यज्ञ कराना),
अध्यापन (पढ़ाना) और श्रेष्ठ पुरुषोंसे दान लेना—
ये ब्राह्मणकी जीविकाके साधन हैं। शेष तीन कर्म—
दान, अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान करना—ये धर्मोपार्जनके
लिये हैं। धर्मज्ञ ब्राह्मणको इनके पालनमें कभी प्रमाद
नहीं करना चाहिये। इन्द्रियसंयमी, मित्रभावसे शुक्त,
क्षमावान, सब प्राणियोंके प्रति समानभाव रखनेत्राला,

### हस्यो ब्रह्मचारी च वानगस्योऽथ वा पुनः। इच्छेन्मोक्षमास्यातुम्रुत्तमां दृत्तिमाश्रयेत् ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६ । ८--१७ )

इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुगोंसे जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकोंपर य पाता है । वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस रमें जन्म धारण नहीं करता । वानप्रस्थ मुनिको सव रिक संस्कारोंके द्वारा ग्रुद्ध होकर ब्रह्मचर्यव्रतका पालन ते हुए घरकी ममता त्यागकर गाँवसे बाहर निकल-वनमें निवास करना चाहिये। वह मृगचर्म अथवा hळ-बहा पहने । प्रातः और सायंकाळके समय ान करे। सदा वनमें ही रहे। गाँवमें फिर कभी हा न करे। अतिथिको आश्रय दे और समयपर क्ता सत्कार करे। जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा ावाँ खाकर जीवन-निर्वाह करे । वहते हुए जल, वा<u>स</u> ादि सब वनकी वस्तुओंका ही सेवन करे। अपने तके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपर्यक्त स्तुओंका आहार करे । यदि कोई अतिथि आ जाय तो <sub>100-मूळकी</sub> भिक्षा देकर उसका सत्कार करे। कभी भालस्य न करे । जो कुछ मोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथिको भिक्षा दे। नित्यप्रति पहले <sub>डेयता</sub> और अतिथियोंको भोजन दे। उसके वाद मौन द्योकर खयं अन्न ग्रहण करे। मनमें किसीके साथ स्पर्भा न रक्खे, हल्का मोजन करे, देवताओंका सहारा हे । इन्द्रियोंका संयम करे, सबके साथ मित्रताका वर्ताव करे । क्षमाशील बने और दाड़ी-मूँछ तथा सिरके बालोंको धारण किये रहे । समंयपर अग्निहोत्र और वेदोंका ्खाध्याय करे तथा सत्य-धर्मका पालन करें। शरीरको सदा पवित्र रक्खे । धर्म-पाछनमें कुराछता प्राप्त करे । ंसदा वनमें रहकर चित्तको एकाम किये रहे। इस प्रकार ं उत्तम धर्मोंका पाठन करनेवाठा जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्गपर विजय पाता है । ब्रह्मचारी, गृहस्य अथवा

वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो, उसे उतम वृत्तिका आश्रय लेना चाहिये।

संन्यासीके धर्म

अभयं सर्वभ्रतेभ्यो दत्त्वा नैष्कर्म्यमाचरेत । सर्वस्रतस्यां मैतः सर्वेन्द्रिययतो ग्रनिः।। अयाचितमसंक्तःशस्रपपन्नं यदच्छया । कृत्वा प्राह्मे चरेद् भैक्ष्यं वियुगे सक्तवज्ञने ॥ वृत्ते शरानसम्पाते भैक्यं लिप्सेत मोक्षवित । लाभेन च न हृष्येत नालाभे विमना भवेत ॥ न चातिभिक्षां भिक्षेत केवलं प्राणयात्रिकः। यात्रार्थी कालमाकाङ्कं अरेद भैक्यं समाहितः। लामं साधारणं नेच्छेन्न सुझीताभिपाजितः ॥ अभिष्वजितलाभाद्धि विज्युप्सेत भिक्षकः। भक्तान्यन्नानि तिक्तानि कपायकटुकानि च II नास्वादगीत भुझानो रसांश्र मधुरांस्तथा। यात्रामात्रं च मुझीत केवलं प्राणधारणम् ॥ असंरोधेन भृतानां वृत्ति लिप्सेत मोक्षवित । न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ न संनिकाश्चेद् धर्म विविक्ते चारजाधरेत्। श्रून्यागारमरण्यं वा द्वक्षमुलं नदी तथा ॥ शतिश्रयार्थं सेनेत पार्नतीं वा पुनर्गुहास्। ग्रामेकरात्रिको ग्रीष्पे वर्पास्वेदत्र वा बसेत् ॥ अव्या सर्रेण निर्दिष्टः कीटवच चरेन्महीस् । दयार्थं चैत्र भूतानां सनीक्ष्य पृथिवीं चरेत्।। संचयांश्र न इवीत स्नेहवासं च वर्जयेत्।

( महाभारत आश्वमीधिक० अनु० ४६ । १८—२७३)

( वानग्रस्थकी अववि पूरी करके ) सम्पूर्ण भूतोंको अभय-दान देकर कर्न-स्यागरूप संन्यास-धर्मका पालन करे । सव प्राणियोंके सुखमें सुख माने । सबके साथ मित्रता रक्खे । समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनि-वृत्तिका पालन करे। विना याचना किये, विना संकल्पके दैवात जो अन्न प्राप्त हो जाय, उस भिश्वासे ही जीवन-निर्वाह तना अन्न आवश्यक है, उतना ही ग्रहण करे। धर्मतः

त हुए अनका ही आहार करे। मनमाना मोजन न

श लानेके छिये अन्न और शरीर दक्तनेके छिये वस्नके

वा और किसी वस्तुका संग्रह न करे। मिक्षा भी,

तनी मोजनके छिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण

त अससे अधिक नहीं। बुद्धिमान संन्यासीको चाहिये

दूसरोंके छिये मिक्षा न माँगे तथा सव

णियोंके छिये दयाभावसे संविभागपूर्वक कभी

हे देनेकी इच्छा भी न करे। दूसरोंके अधिकारका

वहरण न करे। बिना प्रार्थनाके किसीकी कोई

तु खींकार न करे। किसी अच्छी वस्तुका उपभोग

के फिर उसके छिये छाछायित न रहे। मिट्टी, जल,

न्न, पन्न, पुष्प और फल—ये वस्तुएँ यदि किसीके

धिकारमें न हों तो आवश्यकता पड़नेपर कियाशील

न्यासी इन्हें काममें ला सकता है।

न शिल्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत् । न द्वेष्टा नोपदेष्टा च भवेच निरुपस्कृतः ॥ श्रद्धापूतानि भुज्जीत निमित्तानि च वर्जयेत् । सर्वभृतैरसंविदम् ॥ सुधावृत्तिरसक्तश्र आशीर्युक्तानि सर्वाणि हिंसायुक्तानि यानि च । लोकसंग्रहधर्मं च नैव कुर्यान कारयेत्।। परिव्रजेत । सर्वभावानतिक्रम्य लघुमात्र: समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च।। परं नोद्रेजयेत् काचित्र च कस्यचिदुद्विजेत्। विश्वासः सर्वभृतानामग्रयो मोक्षविदुच्यते ॥ अनागतं च न ध्यायेत्रातीतमनुचिन्तयेत् । समाहितः ॥ वर्तमानग्रुपेक्षेत कालाकाङ्की न चक्षुपा न मनसा न वाचा दूपयेत् कचित् । न प्रत्यक्षं परोक्षं वा किचिद् दुष्टं समाचरेत् ॥ इन्द्रियाण्युपसंहत्य क्सोंऽङ्गानीय सर्वशः। सर्वेतच्यवित ॥ क्षीणेन्द्रियमनोयुद्धिर्निरीहः निर्द्धेन्द्वो निर्नमस्कारो निःखाहाकार एव च ।

निर्ममो निरहंकारो निर्मागक्षेम आत्मवान् ।। निराशीर्निर्गुणः शान्तो निरासक्तो निराश्रयः । आत्मसङ्गी च तत्त्वज्ञो मुच्यते नात्र संशयः ॥ (महाभारत आश्वमेधिक० अन० ४६ । ३७—४६ )

वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे, सुवर्णकी इच्छा न करे । किसीसे द्वेष न करे और उपदेशक न बने तथा संग्रहरहित रहे । श्रद्धासे प्राप्त हुए पवित्र अनुका आहार करे। मनमें कोई निमित्त न रक्खे। सबके साथ अमतके समान मधुर वर्ताव करे. पर कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणीके साथ परिचय न बढावे। जितने भी कामना और हिंसासे युक्त कर्म हैं, उन सबका एवं हौिकक कर्मोंका न खयं अनुष्ठान करे और न दसरोंसे करावे । सब प्रकारके पदार्थोंकी आसक्तिका उल्लाहन करके थोडेमें संतुष्ट हो सब ओर विचरता रहे । स्थाबर और जङ्गम सभी प्राणियोंके प्रति समान भाव रक्खे । किसी दसरे प्राणीको उद्देगमें न डाले और स्वयं भी किसीसे उद्दिग्न न हो । जो सब प्राणियोंका विश्वासपात्र बन जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्षःधर्मका जाता कहलाता है। संन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये विचार न करे, वीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे। केवल कालकी प्रतीक्षा करता हुआ चित्तवृत्तियोंका समाधान करता रहे। नेत्रसे. मनसे और वाणीसे कहीं भी दोषदृष्टि न करे। सबके सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे। जैसे कछ्आ अपने अङ्गोंको सब ओरसे समेट लेता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटा छै। इन्द्रिय, मन और बुद्धिको दुर्बेल करके निश्चेष्ट हो जाय । सम्पूर्ण तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करे । इन्ह्रोंसे प्रभावित न हो, किसीके सामने माथा न टेके। खाहाकार (अग्निहोत्र आदि ) का परित्याग करे । ममता और अहंकारसे रहित हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न करे। मनपर विजय प्राप्त करें । जो निष्काम, निर्गुण, शान्त,

अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायम और तत्त्वका ज्ञाता होता है वह मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है ।

#### तचवेत्राको परमात्माकी प्राप्ति

अपादपाणि पृष्ठं तद्शिरस्क्रमनुद्रस्य । प्रहीण गुणकमीणं केवलं निमलं स्थिरम् ॥ अगन्धमरसस्पर्शमरूपाशब्द भेव अनुगम्यमनासक्तनमांसमपि चैव यत ॥ निधिन्तमन्ययं दिन्यं क्रटस्यमपि सर्तदा । सर्वभूतस्थमात्मानं ये पञ्यन्ति न ते सृताः ॥ न तत्र क्रमते बुद्धिनेन्द्रियाणि न देवताः। वेदा यज्ञाश्च लोकाश्च न तपो न वतानि च ।) यत्र ज्ञानवतां गाप्तिरलिङ्गग्रहणा स्पृता । धर्मतत्त्वग्रुपाचरेत ॥ तसादलिङ्गधर्मज्ञो गूढधर्माश्रितो विद्वान् विज्ञानचरितं चरेत । चरेद् धर्ममदृषयन् ॥ अमृढो मृढरूपेण यथैनमनमन्येरन परे सततभेन हि। तथावृत्तश्चरेच्छान्तः सतां धर्मानकुत्सयन् ॥ य एवं वृत्तसम्पन्नः स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । . . . -( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६ । ४७—५३३ )

जो मनुष्य आत्माको हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और उदर आदि अङ्गोंसे रहित, गुण-कमोंसे हीन, केवल, निर्मल, स्थिर, रूप-रस-गन्य-स्पर्श और शन्दसे रहित, क्षेय, अनासक्त, हाइ-मांसके शरीरसे रहित, निश्चिन्त, अविनाशी, दिन्य और सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित सदा एकरस रहनेवाला जानते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। उस आत्मतत्त्वतक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओं-की भी पहुँच नहीं होती। जहाँ केवल ज्ञानवान् महात्माओंकी ही गित है; वहाँ वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रतका भी प्रवेश नहीं होता; क्योंकि वह वाह्य

चिह्नसे रहित मानी गयी है । इसिल्ये बाह्य चिह्ने रिहित धर्मको जानकर उसका यथार्थरूपसे पाल करना चाहिये । गुह्य धर्ममें स्थित विद्वान् पुरुषव उचित है कि वह विद्वानके अनुरूप आचरण करे मृह न होकर भी मृहके समान वर्ताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहारसे धर्मको कलिङ्कत न करे । जिस कामवे करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम शान्त रहकर सदा करता रहे, किंतु सत्पुरुषोंके धर्मकी निन्दा न करे । जो इस प्रकारके वर्ताधसे सम्पन्न है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्र महाभूतानि पश्च च ॥

मनो बुद्धिरहंकारमञ्यक्तं पुरुषं तथा ।

एतत् सर्वं प्रसंख्याय यथावत् तत्वनिश्रयात् ॥

ततः स्वर्गमवाप्नोति विश्वकः सर्ववन्थनैः ।

एतावदन्तवेलायां परिसंख्याय तत्त्ववित् ॥

ध्यायेदेकान्तमास्थाय सुन्यतेऽथ निराश्रयः ।

निर्म्वकः सर्वसङ्गेभ्यो वायुराकाश्चगो यथा ॥

क्षीणकोशो निरातङ्कक्तथेदं प्राप्नुयात् परम् ॥

(महाभारत आश्वमेधिक अनु ४६ । ५४—५८)

जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पश्चमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष—इन सबका विचार करके इनके तत्त्वका यथावत् निश्चय कर लेता है, वह सम्पूर्ण वन्धनोंसे मुक्त होकर खर्मको प्राप्त कर लेता है। जो तत्त्ववेत्ता अन्त समयमें इन तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करके एकान्तमें बैटकर परमात्माका ध्यान करता है, वह आकाशमें विचरनेवाले वायुकी भाँति सत्र प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर पश्चकोशोंसे रहित, निर्भय तथा निराश्यय होकर मुक्त एवं परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

## मुक्तिके साथनोंका, देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञानसङ्गसे उसे काटनेका वर्णन

संन्यासीको तपस्याके द्वारा परमेश्वरकी प्राप्ति ब्रह्मोबान्व

यासं तप इत्याहुईद्धा निश्चितवादिनः।

ज्ञणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञानं ब्रह्म परं विदुः।।

तिद्रात्मकं ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्रयम्।

ईन्द्रं निर्गुणं नित्यमचिन्त्यगुणम्रुत्तमम्।।

तेन तपसा चैत्र धीराः पत्रयन्ति तत् परम्।

णिक्तमनसः पूता व्युत्कान्तरजसोऽमठाः।।

पसा क्षेममच्चानं गच्छन्ति परमेश्वरम्।

नियासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविदो जनाः।।

( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४७ । १—४ )

ब्रह्माजीने कहा—महर्षियो ! निश्चित बात कहनेअगेर वेदोंके कारणरूप परमात्मामें स्थित वृद्ध ब्राह्मण गासको तप कहते हैं और ज्ञानको ही परब्रह्मका ह्य मानते हैं । वह वेदिविद्याका आधार ब्रह्म अ्ञानियोंके लिये ) अत्यन्त दूर है । वह निर्द्धन्द्र, गुंग, नित्य, अचिन्त्य गुगोंसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ है । र पुरुष ज्ञान और तपस्याके द्वारा उस परमात्माका क्षात्कार करते हैं । जिनके मनकी मैछ धुछ गयी है, । परम पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुणको त्याग दिया है, । वक्ता अन्तः करण निर्मछ है, जो नित्य संन्यासपरायण था ब्रह्मके ज्ञाता हैं, वे पुरुष तपस्याके द्वारा कल्याणमय यका आश्रय लेकर परमेश्वरको प्राप्त होते हैं ।

तपः प्रदीप इत्याहुराचारो धर्मसाधकः। ज्ञानं वै परमं विद्यात् संन्यासं तप उत्तमम्।। यस्तु वेद निराधारं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयात्। सर्वभृतस्थमात्मानं सं सर्वगतिरिष्यते।। यो विद्वान् सहवासं च विवासं चैव पश्यति। तथैवैकत्वनानात्वे स दुःस्वात् प्रतिसुच्यते।।

यो न कामयते किंचित्र किंचिद्वमन्यते।
इहलोकस्य एवेप त्रह्मसूयाय कल्पते।।
प्रधानगुणतत्त्वज्ञः सर्वभूतप्रधानिवत्।
निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः।।
निर्द्धन्द्वो निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च।
निर्मुणं नित्यमद्दन्द्वं प्रशमेनैव गच्छति।।
हित्वा गुणमयं सर्वं कर्म जन्तुः ग्रुभाग्रुभस्।
उमे सत्यानृते हित्वा मुच्यते नात्र संशयः।।
(महाभारत आश्वमेषिक० अनु० ४७। ५—११)

ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या (परमात्म-तत्त्वको प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है, आचार धर्मका साधक है, ज्ञान परब्रह्मका खरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है। जो तत्त्वका पूर्ण निश्चय करके ज्ञान-खरूप, निराधार और सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माको जान लेता है, वह सर्वन्यापक हो जाता है। जो विद्वान् संयोगको भी वियोगके रूपमें ही देखता है तथा वैसे ही नानात्वमें एकत्व देखता है, वह दु:खसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तुकी कामना तथा किसीकी अवहें छना नहीं करता, वह इस लोकमें रहकर भी ब्रह्मखरूप होनेमें समर्थ हो जाता है। जो सत्र भूतोंमें प्रधान---प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं तत्त्वको भलीभाँति जानकर समता और अहंकारसे रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है। जो द्वन्द्वोंसे रहित, नमस्कारकी इच्छा न रखनेत्राला और खधाकार (पितृ-कार्य) न करनेत्राला संन्यासी है, वह अतिशय शान्तिके द्वारा ही निर्गुण, दुन्द्वातीत, नित्यतत्त्वको प्राप्त कर लेता है। ग्रुभ और अशुभ समस्त त्रिगुगारमक कर्मोका तथा सत्य और असत्य--इन दोनोंका भी त्याग करके संन्यासी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।

### देह-नृक्ष

अन्यक्तयोनिगभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान्। महाहं कारविद्य इन्द्रियाङ्करकोटरः ॥ विशेषयति शाखिनः। महाभृतविशालश्र शुभाशुभफलोदयः ॥ सदापत्रः सदापुष्पः आजीव्यः सर्वभूतानां त्रह्मद्वक्षः सनातनः। एनं छित्ता च भित्ता च तत्त्वज्ञानासिना वधः ॥ हित्वा सङ्गमयान् पाशान् मृत्युजनमजरोदयान् । निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः।। द्राविमी पक्षिणी नित्यी संक्षेपी चाप्यचेतनी । एताभ्यां त परो योऽन्यञ्चेतनावान स उच्यते ॥ सत्त्वसंख्याविम्रकः अचेतन: सच्चात् परं चेतयतेऽन्तरात्मा। सर्वसंख्यातबुद्धि-क्षेत्रवित

र्गुणातिगो ग्रुच्यते सर्वपापैः॥
( महाभारत आश्वमेधिकः अनुः ४७। १२—१७)
यह देह एक वृक्षके समान है। अज्ञान इसका

यह देह एक वृक्षके समान है। अज्ञान इसका १ (जड़) है, बुद्धि स्कन्ध (तना) है, अहंकार खा है, इन्द्रियाँ अङ्कुर और खोखले हैं तथा पश्चभूत

इसको विशाल बनानेवाले हैं और इस वृक्षकी शोभा बढ़ाते हैं। इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते औ कर्मरूपी फूळ खिळते रहते हैं। ग्रुमाश्रुम कर्मोंसे प्राह होनेवाले सुख-दु:खादि ही इसमें सदा छगे रहनेवाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट होकर प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद रहनेवाला यह देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। बुद्धिमान् पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी खड्डासे इस वृक्षको छिन्न-भिन्न कर जब जन्म-मृत्य और जरावस्थाके चक्करमें डालनेवाले आमक्तिरूप बन्धनोंको तोड डालता है तथा ममता और अहंकारसे रहित हो जाता है, उस समय उसे अवस्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। इस बृक्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं। जो नित्य क्रियाशील होनेपर भी अचेतन हैं। इन दोनोंसे श्रेष्ठ अन्य (आत्मा) है। वह ज्ञानसम्पन कहा जाता है। संख्यासे रहित जो सत्त्व अर्थात् मूलप्रकृति है, वह अचेतन है । उससे भिन्न जो जीवात्मा है. उसे अन्तर्यामी परमात्मा ज्ञानसम्पन्न करता है। वही क्षेत्रको जाननेवाला जब सम्पूर्ण तत्त्वोंको जान लेता है, तब गुणातीत होकर सब पापोंसे छूट जाता है।

### आत्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन

अन्तकालके थोड़ेसे ध्यानसे अक्षयगतिकी प्राप्ति ब्रह्मोवाच

केचित् ब्रह्ममयं दृश्वं केचित् ब्रह्मवनं महत् । केचितु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित् परमनामयम् । प्रन्यन्ते सर्वमप्येतद्व्यक्तप्रभवाव्ययम् ॥ प्रच्छ्वासमात्रमपि चेद् योऽन्तकाले समो भवेत्। भात्मानम्रपसङ्गम्य सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ नेमेषमात्रमपि चेत् संयम्यात्मानमात्मिन । च्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्राप्तिमव्ययाम् ॥

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४८ । १—३ )

ब्रह्माजीने कहा—महर्षिगण ! इस अन्यक्त, उत्पत्ति-शील, अविनाशी सम्पूर्ण वृक्षको कोई ब्रह्मखरूप मानते हैं और कोई महान् ब्रह्मवन मानते हैं । कितने ही इसे अन्यक्त ब्रह्म और कितने ही परम अनामय मानते हैं । जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका प्यान करके, साँस लेनेमें जितनी देर लगती है, उतनी देर भी समभावमें स्थित होता है, वह अमृतत्व ( मोक्ष ) प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है । जो एक निमेप भी अपने मनको आत्मामें एकाप्र कर लेता है, वह अन्तः-करणकी प्रसन्नताको पाकर विद्वानोंको प्राप्त होनेवाली अक्षय गतिको पा जाता है ।

#### सच्च और क्षेत्रज्ञका एकत्वं और नानात्व

प्राणायामैरथ प्राणान संयम्य स प्रनः प्रनः । दशद्वादशभिर्वापि चतुर्विशात परं ततः।। एवं पूर्व प्रसन्नातमा लभते यद यदिच्छति। अव्यक्तात सन्त्रमुद्रिक्तममृतत्वाय कल्पते ॥ सत्त्वात परतरं नान्यत् प्रशंसन्तीह तद्विदः। अनुमानाद विजानीमः पुरुषं सन्त्रसंश्रयम् । न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुषं द्विजसत्तमाः ॥ क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् । ज्ञानं त्यागोऽथ संन्यासः सान्त्रिकं वृत्तमिष्यते।। एतेनैवात्रमानेन मन्यन्ते वै मनीषिणः। सत्त्वं च पुरुषश्चैय तत्र नास्ति विचारणा ॥ आहरेके च विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः। क्षेत्रज्ञसत्त्वयोरे क्यमित्येतकोपपद्यते सत्त्वमित्येतद्विचारितम् । पृथग्मतं ततः पृथम्भावश्र विज्ञेयः सहजशापि तत्त्वतः ॥ तथैवैकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां मशकोदुम्बरे चैक्यं पृथक्त्यमपि दृश्यते ॥ मत्स्यो यथान्यः स्यादप्स सम्प्रयोगस्तथा तयोः। सम्बन्धस्तोयबिन्दनां पणें कोकनदस्य च ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४८ । ४---१२ )

दस अथवा बारह प्राणायामोंके द्वारा पुन:-पुनः प्राणोंका संयम करनेवाला पुरुष भी चौवीस तत्वोंसे परे पचीसवें तत्त्व परमात्माको प्राप्त होता है। इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर लेता है, वह जो-जो चाहता है, उसी-उसी वस्तुको पा जाता है। अव्यक्तसे उत्कृष्ट जो सत्खरूप आत्मा है, वह अमर होनेमें समर्थ है। अतः सत्त्वखरूप आत्माके

महत्त्वको जाननेवाले विद्वान् इस जगत्में सत्त्वसे वद और किसी वस्तुकी प्रशंसा नहीं करते। द्विजवरं हम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस वातको अच्छी त जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्त्रस्वरूप आत स्थित हैं। इस तत्त्वको समझे विना परम पुरूष प्राप्त करना सम्भव नहीं है। क्षमा, धैर्य, अहिं समता, सत्य, सरछता, ज्ञान, त्याग तथा संन्यास— सात्विक वर्ताव बताये गये हैं। मनीषी पुरुष ह अनुमानसे उस सत्त्वखरूप आत्माका और परमात्मा मनन करते हैं। इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है ज्ञानमें भलीभाँति स्थित कितने ही विद्वान् कहते हैं क्षेत्रज्ञ और सत्त्वकी एकता युक्तिसङ्गत नहीं है । उन कहना है कि उस क्षेत्रज्ञसे सत्त्व पृथक है; क्यों यह सत्व अविचारसिद्ध है। ये दोनों एक साथ रह वाले होनेपर भी तत्त्वतः अलग-अलग हैं—्ऐ समझना चाहिये। इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्व दोनोंके एकत्व और नानात्वको खीकार करता है क्योंकि मशक और उदुम्बरकी एकता और पृथक्ः देखी जाती है। जैसे जलसे मछली मिन्न है तो । मछळी और जळ—दोनोंका संयोग देखा जाता है ए जलकी बूँदोंका कमलके पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है

#### गुरुखाच

इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्। पुनः संशयमापन्नाः पप्रच्छुर्म्यनिसत्तमाः॥ ( महाभारत आश्वमेषिकः अनुः ४८। १३

गुरुने कहा—इस प्रकार कहनेपर उन मुनिश्रेः ब्राह्मणोंने पुनः संशयमें पड़कर उस समय लोकपितामः ब्रह्माजीसे पूछा ।

## धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न

ऋपय ऊचुः

को वा खिदिह धर्माणामनुष्ठेयतमो सतः। व्याहतामिय पश्यामो धर्मस्य विविधां गतिस ।। ऊर्ध देहाद वदन्त्येके नैतदस्तीति चापरे। केचित संशयितं सर्वे निःसंशयमथापरे।। अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । एकरूपं द्विघेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे।। मन्यन्ते त्राह्मणा एव त्रह्मज्ञास्तन्वदर्शिनः। एकमेके पृथक चान्ये बहुत्वमिति चापरे ॥ देशकालावुमौ केचिन्नैतदस्तीति चापरे। जटाजिनधराश्चान्ये म्रण्डाः केचिदसंवृताः ॥ अस्तानं केचिदिच्छन्ति स्नानमप्यपरे जनाः। मन्यन्ते त्राह्मणा देवा ब्रह्मज्ञास्तत्त्वदर्घिनः॥ आहारं केचिदिच्छन्ति केचिचानशने रताः। कर्म केचित् प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः ॥ केचिन्मोक्षं प्रशंसन्ति केचिद् भोगान् पृथग्विधान धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वमथापरे। उपास्यसाधनं त्वेके नैतदस्तीति अहिंसानिरताश्चान्ये केचिद्धिंसापरायणाः । पुण्येन यशसा चान्ये नैतदस्तीति चापरे ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४९ । १---९ )

मृिष्योंने पूछा— ज्रह्मन् ! इस जगत्में समस्त धर्मों कौन-सा धर्म अनुष्ठान करनेके छिये सर्वेतिम माना गया है, यह किहिये; क्योंकि हमें धर्मके विभिन्न मार्ग एक-दूसरेसे आहत हुए-से प्रतीत होते हैं । कोई तो कहते हैं कि देहका नारा होनेके वाद धर्मका फल मिलेगा । दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है । कितने ही छोग सब धर्मोंको संराययुक्त वताते हैं और दूसरे संरायरहित कहते हैं । कोई कहते हैं कि धर्म अनिस्य है और कोई उसे नित्य कहते हैं । दूसरे कहते हैं कि धर्म वामकी कोई वस्तु है ही नहीं । कोई कहते

हैं कि अन्नस्य है। कोई कहते हैं कि एक ही दो प्रकारका है तथा कुछ छोग कहते हैं कि ध मिश्रित है । वेद-शास्त्रोंके जाता तत्त्वदर्शी ब्राह्मणल यह मानते हैं कि एक ब्रह्म ही है। अन्य कितने । कहते हैं कि जीव और ईश्वर अलग-अलग हैं औ दूसरे लोग सबकी सत्ता भिन्न और बहुत प्रकारं मानते हैं। कितने ही छोग देश और कालकी सत्त मानते हैं । दूसरे छोग कहते हैं कि इनकी सत्ता नई है। कोई जटा और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं, कोई सिर मुँडाते हैं और कोई दिगम्बर रहते हैं। कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और दूसरे लोग जो शास्त्रज्ञ तत्त्वदर्शी ब्राह्मगदेवता हैं, वे स्नानको ही श्रेष्ठ मानते हैं। कई लोग भोजन करना अच्छा मानते हैं और कई भोजन न करनेमें अभिरत रहते हैं। कई कर्म करनेकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग परमगान्तिकी प्रशंसा करते हैं । कितने ही मोक्षकी प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना प्रकारके भोगोंकी प्रशंसा करते हैं । कुछ लोग बहुत-सा धन चाहते हैं और दूसरे निर्धनताको पसंद करते हैं। कितने ही मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्राप्तिकी साधना करते हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि 'यह नहीं है'। अन्य कई लोग अहिंसाधर्मका पालन करनेमें रुचि रखते हैं और कई छोग हिंसाके परायण हैं। दूसरे कई पुण्य और यशसे सम्पन्न हैं। इनसे भिन्न दूसरे कहते हैं कि 'यह सब कुछ नहीं हैं'।

सद्भावनिरताथान्ये केचित् संशिवते स्थिताः । दुःखादन्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जनाः ॥ यज्ञमित्यपरे विशाः प्रदानमिति चापरे । तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति स्थाध्यायमपरे जनाः ॥ ज्ञानं संन्यासमित्येके स्वभावं भृतचिन्तकाः । सर्वमेके प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥

एवं व्युत्थापिते धर्मे बहुधा विश्रबोधिते ।
निश्रयं नाधिगच्छामः सम्भृदाः सुरसत्तम ।।
इदं श्रेय इदं श्रेय इत्येवं व्युत्थितो जनः ।
यो हि यसिन् रतो धर्मे स तं प्जयते सदा ।।
तेन नोऽनिहिता प्रज्ञा मनश्च बहुलीकृतम् ।
एतदाख्यात्विच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम ।।
अतः परं तु यद् गुद्धं तद् भनान् वकुमहिति ।
सन्त्वश्चेत्रज्ञयोश्चापि सम्बन्धः केन हेतुना ।।
एवमुक्तः स तैर्विप्रैर्भगवाँ छोकभावनः ।
तेभ्यः शश्चंस धर्मात्मा याथातथ्येन बुद्धिमान् ।।
(महाभारत आश्वमेषिक अन् ४९। १०—१७)

अन्य कितने ही सद्भावमें रुचि रखते हैं । कितने ही छोग संशयमें पड़े रहते हैं । कितने ही साधक कष्ट सहन करते हुए ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुख्यूर्वक ध्यान करते हैं । अन्य ब्राह्मण यज्ञको श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे दानकी प्रशंसा करते हैं । अन्य कई तपकी प्रशंसा करते हैं । कई छोग कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है। मौतिक विचार-

वाले मनुष्य स्वभावकी प्रशंसा करते हैं। कितने ही सभीकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंसा नहीं करते । प्रस्थेष्ठ ब्रह्मन् ! इस प्रकार भर्मको व्यवसा अनेक ढंगसे परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण हम-लोग धर्मके विषयमें मोहित हो रहे हैं: अतः किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते । 'यही कल्याग-मार्ग है, यही कल्याण-मार्ग है'-इस प्रकारकी वार्ते सुनकर मनुष्य-समुदाय विचलित हो गया है। जो जिस धर्ममें रत है, वह उसीका सदा आदर करता है। इस कारण हमलोगोंकी बुद्धि विचलित हो गयी है और मन भी बहत-से संकल्प-विकल्पोंमें पड़कर चञ्चल हो गया है। श्रेष्ठ ब्रह्मन् ! हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तविक कल्याणका मार्ग क्या है ? इसलिये जो परम गुह्य तत्त्व है, वह आपको हमें वतलाना चाहिये । साथ ही यह भी बतलाइये कि बुद्धि और क्षेत्रज्ञका सम्बन्ध किस कारणसे हुआ है। लोकोंकी सृष्टि करनेवाले धर्मात्मा वृद्धिमान् भगवान् ब्रह्माजी उन ऋग्वियोंकी यह बात सनकर उनसे उनके प्रश्नोंका यथार्थ रूपसे उत्तर

### सत्त्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी प्रशंसा, पश्चभूतोंके गुणोंका विस्तार और परमात्माकी श्रेष्टताका वर्णन

अहिंसा सर्वोत्तम कर्त्तव्य है

ब्रह्मोवाच

हन्त वः सम्प्रवक्ष्यामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः । गुरुणा शिष्यमासाद्य यदुक्तं तिक्षवोधत ॥ समस्तमिह तच्छुत्वा सम्यगेवावधार्यताम् । अहिंसा सर्वभूतानामेतत् कृत्यतमं मतम् ॥ एतत् पदमनुद्दिण्नं वरिष्ठं धर्मलक्षणम् । ज्ञानं निःश्रेय इत्याहर्यद्वा निश्चितदिश्चनः ॥ तसाज्ज्ञानेन शुद्धेन सुच्यते सर्वकिल्विपैः । हिंसापराश्च ये केचिद् ये च नास्तिक ग्रुत्तयः । लोभमोहसमायुक्तास्ते वे निरयगामिनः ॥ आशीर्युक्तानि कर्माणि कुर्नते ये त्वतिन्द्रताः । तेऽसिंखों के प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्द्धाना विपश्चितः । अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुद्द्यिनः ॥ ( महाभारत आश्चमेधिक ० अनु ० ५० । १—६ )

व्रह्माजी वोले-श्रेष्ठ महर्षियो ! तुमलोगोंने जो विषय पूछा है, उसे अब मैं कहूँगा । गुरुने सुयोग्य

शिष्यको पाकर जो उपदेश दिया है, उसे तमलोग सनो । उस विषयको यहाँ पूर्णतया सनकर अच्छी प्रकार धारण करो । सव प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम कर्त्तव्य है-ऐसा माना गया है। यह साधन उद्देग-रहित. सर्वश्रेष्ठ और धर्मको लक्षित करानेवाला है। निश्चयको साक्षात करनेवाले वृद्ध लोग कहते हैं कि 'ज्ञान ही परम कल्याणका साधन है ।' इसलिये परम शुद्ध ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य सब पापोंसे छट जाता है। . जो लोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं. नास्तिकवृत्तिका आश्रय लेते हैं और लोग तथा मोहमें फँसे हुए हैं. उन्हें नरकमें गिरना पडता है। जो लोग सावधान होकर सकाम कर्मीका अनुष्ठान करते हैं, वे बार-बार इस लोकमें जन्म ग्रहण करके सुखी होते हैं। जो विद्वान समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धाके साथ कर्तव्यकर्मी-का अनुष्टान करते हैं और उनके फलमें आसक्त नहीं होते वे धीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं।

### सत्त्व और क्षेत्रज्ञकी भिन्नता

अतः परं प्रवक्ष्यामि सन्त्रक्षेत्रज्ञयोर्यथा। संयोगो विप्रयोगश्च तिस्वोधत सन्तमाः॥ विषयो विषयित्वं च सम्बन्धोऽयमिहोच्यते। विषयी पुरुषो नित्यं सन्त्वं च विषयः स्मृतः॥ व्याख्यातं पूर्वकल्पेन मशकोदुम्बरं यथा। भुज्यमानं न जानीते नित्यं सन्त्वमचेतनम्। यस्त्वेवं तं विजानीते यो भुङ्क्ते यश्च भुज्यते॥ नित्यं द्वन्द्वसमायुक्तं सन्त्वमाहुर्मनीषिणः। निर्देन्द्वो निष्कलो नित्यः क्षेत्रज्ञो निर्पुणात्मकः॥ सम्त्रं स्व्याहुर्मनीषिणः। सम्वम्यः पुष्करपर्णवत्।। स्वानुगश्चेवं स सर्वत्र व्यवस्थितः। स्वप्रुङ्क्ते सदा सन्त्वमपः पुष्करपर्णवत्।। सर्वेरिप गुणैविद्वान् व्यतिपक्तो न लिप्यते। जलिबन्दुर्यथा लोलः पश्चिनीपत्रसंस्थितः॥ एवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्यान्त संग्रयः। एवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्यान्त संग्रयः।

द्रव्यमात्रमभूत् सन्तं पुरुषस्येति निश्चयः ॥
यथा द्रव्यं च कर्ता च संयोगोऽप्यनयोस्तथा ।
यथा प्रदीपमादाय कश्चित् तमसि गच्छिति ।
तथा सन्त्यप्रदीपेन गच्छिन्ति परमेषिणः ॥
यावद् द्रव्यं गुणस्तावत् प्रदीपः सम्प्रकाशते ।
सीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तर्धानाय गच्छिति ॥
व्यक्तः सन्त्यगुणस्त्वेवं पुरुषोऽव्यक्त इष्यते ।
एतद् विप्रा विजानीत हन्त भूयो ब्रवीमि वः ॥
(महाभारत आश्वमेषिकः अनु ५०। ७—१६)

श्रेष्ठ महर्षियो ! अव मैं यह बता रहा हूँ कि सत्त्व और क्षेत्रज्ञका परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है ! इस विषयको ध्यान देकर सनो । इन दोनोंमें यहाँ यह विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया है । इनमें परुष तो सदा विषयी और सत्त्व विषय माना जाता है। इससे पूर्वके अध्यायमें मच्छर और गूलरके उदाहरणसे यह बात बतायी जा चुकी है कि भोगा जानेवाला अचेतन सत्त्व नित्य-खरूप क्षेत्रज्ञको नहीं जानता; किंतु जो क्षेत्रज्ञ है वह इस प्रकार जानता है कि जो भोगता है वह आत्मा है और जो भोगा जाता है वह सत्त्व है। मनीषी पुरुष सत्त्वको द्वन्द्वयुक्त कहते हैं और क्षेत्रज्ञ निर्द्वन्द्व, निष्कल, नित्य और निर्गुणखरूप है। वह क्षेत्रज्ञ समभावसे सर्वत्र भलीभाँति स्थित हुआ ज्ञानका अनुसरण करता है । जैसे कमळका पत्ता निर्लिप्त रहकर जलको धारण करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सदा सत्त्वका उपमोग करता है । जैसे कमळके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी चञ्चल बूँद उसे भिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान् पुरुष समस्त गुणोंसे सम्बन्ध रखते हुए भी किसी-से लिप्त नहीं होता। अतः क्षेत्रज्ञ पुरुप वास्तविकार्मे असङ्ग है, इसमें संदेह नहीं है। यह निश्चित वात है कि पुरुपके भोगनेयोग्य द्रव्यमात्रकी संज्ञा सच्च है तथा जैसे द्रव्य और कर्ताका सम्बन्ध है, वैसे ही इन दोनों-का सम्बन्ध है । जैसे कोई मनुष्य दीपक लेकार

अन्यकारमें चलता है, वैसे ही परम तत्त्वको चाहनेवाले साधक सत्त्रक्षप दीपकके प्रकाशमें साधनमार्गपर चलते हैं। जबतक दीपकमें द्रव्य और गुण रहते हैं, तभीतक वह प्रकाश फैलाता है। द्रव्य और गुणका क्षय हो जानेपर ज्योति भी अन्तर्धान हो जाती है। इस प्रकार सत्त्रगुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त माना गया है। ब्रह्मियों! इस तत्त्वको समझो। अब मैं तुमलोगों-से आगेकी बात बताता हूँ।

ज्ञीघ्रगामी रथपर सवार पुरुषके लक्ष्य-स्थानपर पहुँचनेकी भाँति ज्ञानियोंको परमगतिकी प्राप्ति

सहस्रेणापि दुर्मेधा न बुद्धिमधिगच्छति। चत्र्थेनाप्यथांशेन बुद्धिमान् सुखमेधते ॥ एवं धर्मस्य विज्ञेयं संसाधनम्रपायतः। उपायज्ञो हि मेधावी सुखमत्यन्तमञ्जूते ॥ यथाध्वानमपाथेयः प्रपन्नो मनुजः क्वचित् । क्लेशेन याति महता विनश्येदन्तरापि च ॥ तथा कर्मसु विज्ञेयं फलं भवति वा न वा। पुरुषस्यात्मनिःश्रेयः शुभाशुभनिद्र्शनम् ॥ यथा च दीर्घमध्वानं पद्भचामेव प्रपद्यते । अदृष्टपूर्वे सहसा तत्त्वदर्शनवर्जितः ॥ तमेव च यथाध्वानं रथेनेहाशुगासिना। गुच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः।। ऊर्घ पर्वतमारुह्य नान्ववेक्षेत भूतलम् । रथेन रथिनं पश्य क्विश्यमानमचेतनम् ॥ यावदु रथपथस्तावदु रथेन स तु गच्छति। क्षीणे रथपदे विद्वान रथग्रतसूज्य गच्छति ॥ एवं गच्छति मेधावी तत्त्वयोगविधानवित्। उत्तरादुत्तरोत्तरम् ॥ परिज्ञाय गुणज्ञश्र

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५० । १७—२५ )

जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे हजार उपाय करनेपर भी ज्ञान नहीं होता और जो बुद्धिमान् है, वह चौथाई प्रयत्नसे भी ज्ञान पाकर

सुखका अनुभव करता है। ऐसा विचारकर उपायसे धर्मके साधनका ज्ञान प्राप्त करना च क्योंकि उपायको जाननेवाला मेधावी पुरुष अ सुखका भागी होता है। जैसे कोई मनुष्य यदि खर्चका प्रबन्ध किये बिना ही यात्रा करता है, तो मार्गमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता है अथवा वह वी में मर भी सकता है; ऐसे ही (पूर्वजन्मोंके पु हीन पुरुष ) योगमार्गके साधनमें लगनेपर योगसिदि फल कठिनतासे पाता है अथना नहीं भी पाता । ए का अपना कल्याणसाधन ही उसके पूर्वजन्मके ग्रुभ संस्कारोंको बतानेवाला है। जैसे पहले न देखे हुए रास्तेपर जब मनुष्य सहसा पैदल ही चल पेड़त ( तो वह अपने गन्तव्य स्थानपर नहीं पहुँच पात यही दशा तत्त्वज्ञानसे रहित अज्ञानी पुरुषकी होती किंतु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके यात्रा करनेवाळा पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही ह लक्ष्य-स्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पूर्व चढ़कर नीचे पृथ्वीकी ओर नहीं देखता, प्रकार ज्ञानी पुरुषोंकी गति होती है। देखो, र जानेवाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे पृष् पहुँचकर कष्ट पाता रहता है; बुद्धिमान् मनुष्य जहाँतक रथ जानेका मार्ग है वह रथसे जाता है और जब रथका रास्ता समाप्त हो : है तब वह उसे छोड़कार पैदल यात्रा करता है। प्रकार तत्त्व और योगिविधिको जाननेवाला बुद्धिमान् गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ-बूझकर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है।

सुन्दर नौकाके द्वारा जीव्र समुद्र पार होनेकी भाँति ज्ञान-नौकासे भवसागरसे पार हो सकता है यथार्णवं महाघोरमप्रवः सम्प्रगाहते वाहुभ्यामेव सम्मोहाद् वधं वाञ्छत्यसंशयम् ॥ नावा चापि यथा प्राज्ञो विभागज्ञः खरित्रया । अश्रान्तः सिलले गच्छेच्छीघं संतरते हृदम् ॥
तीर्णो गच्छेत् परं पारं नायमुत्सृज्य निर्ममः ।
च्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथपदातिनोः ॥
स्तेहात् सम्मोहमापन्नो नावि दाशो यथा तथा ।
ममत्वेनाभिभूतः संस्तत्रैव परिवर्तते ॥
नावं न शक्यमारुह्य स्थले विपरिवर्तितुम् ।
तथैव रथमारुह्य नाप्सु चर्या विधीयते ॥
एवं कर्म कृतं चित्रं विषयस्थं पृथक् पृथक् ।
यथा कर्म कृतं लोके तथैतानुपपद्यते ॥
(महाभारत आश्वमेषिक ० अनु ० ५० । २६—३१)

जैसे कोई पुरुष मोहवश विना नावके ही भयंकर समुद्रमें प्रवेश करता है और दोनों भुजाओंसे ही तैरकर उसके पार होनेका भरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत बुलाना चाहता है ( उसी प्रकार ज्ञान-नौकाका सहारा लिये बिना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हो सकता ) । जिस तरह जलमार्गके विभागको जाननेवाला बुद्धिमान् पुरुष सुन्दर डाँडवाळी नावके द्वारा अनायास ही जळपर यात्रा करके शीव्र समुद्रसे तर जाता है एवं पार पहुँच जानेपर नाव-की ममता छोड़कर चल देता है; ( उसी प्रकार संसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान् पुरुष पहलेकी साधन-सामग्रीकी ममता छोड़ देता है।) यह बात रथपर चलनेवाले और पैदल चलनेवालेके द्रधान्तसे पहले भी कही जा चुकी हैं; परंतु स्नेहवश मोहको प्राप्त हुआ मनुष्य ममतासे आवद्ध होकर नावपर सदा बैठे रहने-वाले मल्लाहकी भाँति वहीं चक्कर काटता रहता है। नौकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थलपर विचरण करना सम्भव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जलमें विचरण करना सम्भव नहीं बताया गया है, इसी प्रकार किये हुए विचित्र कर्म अलग-अलग स्थानपर पहुँचानेवाले हैं। संसारमें जिनके द्वारा जैसा कर्म किया गया है, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है।

प्रधान-अव्यक्तसे उत्पन्न पञ्चमहामृत और उनके गुष् यन्नैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पर्शशब्दवत्। मन्यन्ते मुनयो बुद्धचा तत् प्रधानं प्रचक्षते ॥ तत्र प्रधानमञ्चक्तमञ्चक्तस्य गणो महान्। महत्प्रधानभृतस्य गुणोऽहंकार एव अहंकारात तु सम्भूतो महाभूतकृतो गुणः। पृथक्त्वेन हि भृतानां विषया वैगुणाः स्पृताः॥ बीजधर्मं तथाच्यक्तं प्रसवात्मकमेव च। बीजधर्मा महानात्मा प्रसवश्चेति नः श्रुतम् ॥ बीजधर्मस्त्वहंकारः प्रसवश्र पुनः पुनः। बीजप्रसवधर्माणि महाभूतानि पञ्च वै।। बीजधर्मिण इत्याहुः प्रसवं च प्रकुर्वते । विशेषाः पश्चभृतानां तेषां चित्तं विशेषणम् ॥ तत्रैकगुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुच्यते । त्रिगुणं ज्योतिरित्याहुरापश्चापि चतुर्गुणाः ॥ पृथ्वी पञ्चगुणा ज्ञेया चरस्यावरसंक्रला। सर्वभूतकरी देवी शुभाशभनिदर्शिनी।। शन्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्र पञ्चमः। एते पश्च गुणा भ्रमेविज्ञेया द्विजसत्तमाः ॥ पार्थिवश्र सदा गन्धो गन्धश्र वहुधा स्पृतः । तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण वहन गुणान्।। इप्रश्नानिष्टगन्धश्च मधुरोऽम्लः कटुस्तथा। निर्हारी संहतः स्निग्धों रूक्षो विशद एव च ॥ एवं दशविधो ज्ञेयः पार्थिवो गन्ध इत्युत । शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं द्रवश्रापां गुणाः स्मृताः ॥ रसज्ञानं तु वक्ष्यामि रसस्तु वहुधा स्पृतः। ( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ५० । ३२—४३३ )

जोगन्य, रस, रूप, स्पर्श और शब्दसे युक्त नहीं है तथा मुनिलोग बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते हैं, वह 'प्रधान' कहलाता है। प्रधानका दूसरा नाम अव्यक्त है। अन्यक्तका कार्य महत्त्व है और प्रकृतिसे उत्पन्न महत्त्व-का कार्य अहंकार है। अहंकारसे पद्म महामूर्तोंको प्रकट करनेवाले गुणकी उत्पत्ति हुई है। पञ्च महाभूतों-के कार्य हैं---रूप, रस आदि विषय । वे पृथक्-पृथक् गुणोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। अन्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है और कार्यरूपा भी । इसी प्रकार महत्तत्त्वके भी कारण और कार्य दोनों ही खरूप सने गये हैं। अहंकार भी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारंबार परिणत होता रहता है । पन्न महाभूतों (पन्नतन्मात्राओं) में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं। वे राब्दादि विषयोंको उत्पन्न करते हैं, इसलिये ऐसा कहा जाता है कि वे बीजधर्मी हैं। उन पाँचों भूतोंके विशेष कार्य शब्द आदि विषय हैं । उन विषयोंका प्रवर्तक चित्त है। पञ्चमहाभूतोंमेंसे आकाशमें एक ही गुण माना गया है। वायुके दो गुण बतलाये जाते हैं। तेज तीन गुणोंसे युक्त कहा गया है। जलके चार गुण हैं। प्रध्वीके पाँच गुण समझने चाहिये । वह देवी स्थावर-जंगम प्राणियोंसे भरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म देनेवाली तथा ग्राम और अग्रामका निर्देश करनेवाली है। विप्रवरो ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पाँचवाँ गन्ध-ये ही पृथ्वीके पाँच गुण जानने चाहिये। इनमें भी गन्ध उसका खास गुण है । गन्व अनेकों प्रकारकी मानी गयी है । मैं उस गन्धके गुणोंका विस्तारके साथ वर्णन करूँगा । इष्ट ( सुगन्ध ), अनिष्ट (दुर्गन्व), मधुर, अम्ल, कटु, निर्हारी ( दूरतक फैलनेवाली ), मिश्रित, ख्रिग्ध, रूक्ष और विराद--पार्थिव गन्धके दस भेद समझने चाहिये। शब्द, स्पर्श, रूप, रस-ये जलके चार गुण माने गये हैं (इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है)। अब मैं रस-विज्ञानका वर्णन करता हूँ । रसके बहुत-से मेद बताये गये हैं ।

सम्पूर्ण भूतोंकी श्रेष्ठता और न्यूनताके ज्ञाता एवं सवको आत्मभावसे देखनेवालोंको परमात्माकी प्राप्ति

🐡 मधुरोऽम्लः कदुस्तिक्तः कपायो लवणस्तथा ।।

एवं पड्विधविस्तारो रसो वारिमयः स्मृतः। शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ ज्योतिपथ गुणो रूपं रूपं च वहुधा स्पृतम् । शुक्लं कुष्णं तथा रक्तं नीलं पीतारुणं तथा ॥ हस्यं दीर्घं कृशं स्थूलं चतुरस्रं तु वृत्तवत् । एवं द्वादशविस्तारं तेजसो रूपमुच्यते॥ विज्ञेयं बाह्मणैईद्वैर्धर्मज्ञैः सत्यवादिभिः। शब्दस्पर्शो च विज्ञेयौ द्विगुणो वायुरुव्यते ॥ वायोश्रापि गुणः स्पर्शः स्पर्शश्च वहुधा स्पृतः । रूक्षः शीतस्तथैवोष्णः स्निग्धो विशद एव च ॥ कठिनश्रिकणः श्रक्ष्णः पिच्छिलो दारुणो मृदुः। एवं द्वादशविस्तारो वायव्यो गुण उच्यते ॥ विधिवद् ब्राह्मणैः सिद्धैर्धभंज्ञैस्तन्वद्शिभिः। तत्रैकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्पृतः ॥ तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहून् गुणान् । षड्जर्पभः स गान्यारो मध्यमः पञ्चमस्तथा ॥ अतः परं तु विज्ञेयो निषादो धैवतस्तथा। इष्टश्चानिष्टश्रन्दश्च संहतः प्रविभागवान् ॥ एवं दशविधो ज्ञेयः शब्द आकाशसम्भवः। आकाशमुत्तमं भूतमहंकारस्ततः अहंकारात् परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा ततः परः। तसात् तु परमन्यक्तमन्यकात् पुरुषः परः ॥ परापरज्ञो भूतानां विधिज्ञः सर्वकर्मणाम् । सर्वभृतात्मभृतात्मा गच्छत्यात्मानमव्ययम् ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५० । ४४—५६ )

मीठा, खद्दा, कडुआ, तीता, कसैळा और नमकीन—इस प्रकार छः मेदोंमें जलमय रसका विस्तार वताया गया है । शब्द, स्पर्श और रूप—ये तेजके तीन गुण कहे गये हैं । इनमें रूप ही तेजका मुख्य गुण है । रूपके भी कई मेद माने गये हैं । शुक्क, कृष्ण, रक्त, नीळ, पीत, अरूण, छोडा,

नज़, मोटा, दुनटा, चोकोना और गोल—इस प्रकार तैजरा रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मज़ चुन्न प्राह्मणोंके द्वारा जानने योग्य कहा जाता है। शब्द और स्पर्श—ये वायुके दो गुण जानने योग्य कहे जाते हैं। इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है। रूखा, ठंढा, गरम, ख्रिम्ब, विशद, कठिन, चिकना, श्लक्ष्ण (हल्का), भारी, पिच्छिल, कठोर और कोमल—इन वारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार तत्त्व-दर्शी धर्मज्ञ सिद्ध ब्राह्मणोंद्वारा विधिवत् बतलाया गया है। है। आकाशका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है। है

र उस शब्दके बहुत-से गुण हैं। उनका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ। षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाद, धेवत, इष्ट (प्रिय), अनिष्ट (अप्रिय) और संहत (श्लिष्ट)—इस प्रकार विभागवाले आकाशजनित शब्दके दस मेद हैं। आकाश सब भूतोंमें श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकारसे श्रेष्ठ बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है। जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंकी श्रेष्ठता और न्यूनताका ज्ञाता, समस्त कर्मोंकी विधिका जानकार और सब प्राणियोंको आत्मभावसे देखनेवाला है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है।

# तपस्याका प्रभाव, आत्माका स्वरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार

बह्मवन

ब्रह्मोवाच

भूतानामथ पञ्चानां यथैषामीश्वरं मनः। नियमे च विसर्गे च भूतात्मा मन एव च ॥ अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा। बुद्धिरैश्वर्यमाचष्टे क्षेत्रज्ञश्च स उच्यते ॥ इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सदश्वानिव सार्थिः । इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेत्रज्ञे युज्यते सदा ॥ महदश्वसमायुक्तं बुद्धिसंयमनं रथम्। समारुद्य स भूतात्या समन्तात् परिधावति ।। इन्द्रियग्रामसंयुक्तो मनःसारथिरेव च। बुद्धिसंयमनो नित्यं महान् त्रह्ममयो स्थः॥ एवं यो वेत्ति विद्वान् वे सदा ब्रह्ममयं रथम् । स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ अव्यक्तादि विशेषान्तं सहस्यावरजङ्गमम्। ् सूर्यचन्द्रप्रभालोकं ग्रहनक्षत्रमण्डितम् ॥ नदीपर्वतजालैश्र सर्वतः परिभृपितस्। ्विविधाभिस्तथा चाझिः सततं समलंकृतम् ॥

आजीवं सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः।
एतद् ब्रह्मयनं नित्यं तसिश्चरति क्षेत्रवित्।।
(महाभारत आश्वमेषिकः अनुः ५१।१—९)

ब्रह्माजीने कहा-महर्षियो ! जिस प्रकार इन पाँचों महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन समर्थ है, उसी प्रकार स्थितिकालमें भी मन ही भूतोंका आत्मा है । उन पञ्चमहाभूतोंका नित्य आधार भी-मन ही है। बुद्धि जिसके ऐश्वर्यको प्रकाशित करती है, वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जैसे सारिय अच्छे घोड़ोंको अपने काबूमें रखता है, उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंपर शासन करता है । इन्द्रिय, मन और बुद्धि-ये सदा क्षेत्रज्ञके साथ संयुक्त रहते हैं । जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिसका बुद्धिरूपी सारियके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, उस देहरूपी रयपर सवार होकर वह भूतात्मा चारों ओर दौड़ लगाता रहता है । ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवाला और महान् है, इन्द्रियाँ उसके वोड़, मन सारिथ और बुद्धि चाबुक है । इस प्रकार जो विद्वान् इस प्रद्यमय रथकी सदा जानकारी रखता है, वह समस्त

प्राणियोंमें धीर है और कभी मोहमें नहीं पड़ता । यह जगत् एक ब्रह्मवन है । अव्यक्त प्रकृति इसका आदि है । पाँच महाभूत, दस इन्द्रियाँ और एक मन—इन सोछह विशेषोंतक इसका विस्तार है । यह चराचर प्राणियोंसे भरा हुआ है । सूर्य और चन्द्रमा आदिके प्रकाशसे प्रकाशित है । यह और नक्षत्रोंसे सुशोभित है । निर्दियों और पर्वतोंके सम्बूह्से सब ओर विभूषित है । नाना प्रकारके जलसे सदा ही अलंकृत है । यही सम्पूर्ण भ्रतोंका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियोंकी गित है । इस ब्रह्मवनमें क्षेत्रज्ञ विचरण करता है ।

जो पञ्चभूतोंसे छूट जाता है, उसे परम गतिकी प्राप्ति होती हे

लोकेऽसिन् यानि सच्यानि त्रसानि स्थावराणि च। तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद् भूतकृता गुणाः। गुणेभ्यः पश्चभूतानि एष भूतसमुच्छ्यः।। देवा मनुष्या गन्धर्वाः पिद्याचासुरराक्षसाः। सर्वे सभावतः सृष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्।। एते विश्वसृजो विप्रा जायन्तीह पुनः पुनः। तेभ्यः प्रस्तास्तेष्वेव महास्तेषु पश्चसु। प्रलीयन्ते यथाकालसूर्भयः सागरे यथा।। विश्वसृग्यस्तु भूतेभ्यो महास्तास्तु सर्वद्यः। भृतेभ्यश्चापि पश्चभ्यो मुक्तो गच्छेत् परांगितस्।

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ । १०—१३ )

इस लोकमें जो स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, वे ही पहले प्रकृतिमें विलीन होते हैं, उसके वाद पाँच भूतोंके कार्य लीन होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत लीन होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत लीन होते हैं । इस प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृतिमें लीन होता है । देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पिशाच, असुर, राक्षस सभी खभावसे रचे गये हैं; किसी क्रियासे या कारणसे इनकी रचना नहीं हुई है । विश्वकी सृष्टि करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी लहरोंके

समान वारंबार पञ्चमहाभूतोंसे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए वे फिर समयानुसार उन्हींमें छीन हो जाते हैं। इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियोंसे पञ्च महाभूत सब प्रकार पर है। जो इन पञ्च महाभूतोंसे छूट जाता है वह परम गतिको प्राप्त होता है।

#### तपस्याकी महिमा

प्रजापतिरिदं ं सर्वं मनसैवासृजत् ग्रग्नः। देवानुषयस्तपसा मतिपेदिरे ॥ फलमुलाशिनस्तथा। तपसञ्चानुपूर्व्येण त्रैलोक्यं तपसा सिद्धाः पञ्यन्तीह समाहिताः॥ औषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्च सर्वज्ञः। तपसैव प्रसिद्धचन्ति तपोमूलं हि साधनम् ॥ यद्रापं दुराम्नायं दुराधर्षे दुरन्वयम् । तत् सर्वे तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ सुरापो ब्रह्महा स्तेयी अणहा गुरुतल्पगः। तपसैव सुतप्तेन सुच्यते किल्विपात् ततः॥ मनुष्याः पितरो देवाः पश्चवो सृगपक्षिणः। यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि स्थावराणि च ।। तपःपरायणा नित्यं सिद्धचन्ते तपसा सदा। तथैन तपसा देना महामाया दिनं गताः ॥

(महाभारत आश्वमेधिक अनु ५१।१४—२०) शक्तिसम्पन प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा

शक्तिसम्पन्न प्रजापितने अपने मनके ही द्वारा सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्यासे ही देवत्वको प्राप्त हुए हैं । फल-मूलका भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहाँ तपस्याके प्रभावसे ही चित्तको एकाप्र करके तीनों लोकोंकी बातोंको कमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । आरोग्यकी साधनभूत ओषधियाँ और नाना प्रकारकी विद्याएँ तपसे ही सिद्ध होती हैं । सारे साधनोंकी जड़ तपस्यां ही है । जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितान्त किन है, वह तपस्यां के दारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपका प्रभाव

तुर्लंड्घ्य है। शरावी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करने-वाला और गुरुपत्नीकी शप्यापर सोनेवाला महापापी भी भलीभाँति तपस्या करके ही उस महान् पापसे छुटकारा पा सकता है। मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य तपस्यामें संलग्न होकर ही सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं। तपस्याके वलसे ही महामायावी देवता खर्गमें निवास करते हैं।

पुरुष ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं

आशीर्युक्तानि कर्माणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः। सकाशे प्रजापतेः॥ अहंकारसमायुक्तास्ते ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंकताः। आप्नुवन्ति महात्मानो महान्तं लोकमुत्तमम् ॥ सदा । प्रसन्त्रमत्यः ध्यानयोगप्रपागम्य सुखोपचयमव्यक्तं प्रविशन्त्यात्मवित्तमाः ॥ ध्यानयोगादुपागम्य निर्ममा निरहंकृताः। अव्यक्तं प्रविद्यानतीह महतां लोकप्रुक्तमम् ॥ अव्यक्तादेव सम्भृतः समसंज्ञां गतः पुनः । तमोरजोभ्यां निर्धक्तः सत्त्वमास्थाय केवलम् ॥ निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्वं सृजति निष्कलम् । क्षेत्रज्ञ इति तं विद्याद् यस्तं वेद स वेदवित् ॥ चित्तं चित्तादुपागम्य मुनिरासीत संयतः। यचित्तं तन्मयो वश्यं गुह्यमेतत् सनातनम् ॥ अन्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं स्पृतम्। निवोधत तथा हीदं गुणैर्रुक्षणमित्युत ॥ द्रचक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्र्यक्षरं त्रह्म शाश्वतम् । ममेति च भवेन्मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम् ॥ कर्म केचित् प्रशंसन्ति मन्दबुद्धिरता नराः। ये तु वृद्धा महात्मानो न प्रशंसन्ति कर्म ते ॥ कर्मणा जायते जन्तुर्भृतिमान् पोडशात्मकः। पुरुषं ग्रसतेऽविद्या तद् ग्राह्मममृताशिनाम् ॥

तसात् कर्मसु निःस्नेहा ये केचित् पारदर्शिनः। विद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः स्पृतः॥ (महाभारत आश्वमेषिक० अन् ५१। २१—३२)

जो लोग आलस्य त्यागकर अहंकारसे युक्त हो सकाम कर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके लोकमें जाते हैं। जो अहंता-ममतासे रहित हैं, वे महात्मा विशुद्ध ध्यानयोगके द्वारा महान् उत्तम लोकको प्राप्त करते हैं । जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुबकी राशिभूत अन्यक्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं। किंतु जो ध्यानयोगसे पीछे लौटकर अर्थात ध्यानमें असफल होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत करता है, वह निष्काम पुरुष भी महापुरुषोंके उत्तम अन्यक्त लोकमें लीन होता है। फिर खयं भी उसकी समताको प्राप्त होकर अन्यक्तसे ही प्रकट होता है और केवल सत्त्वका आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है। जो सव पापोंसे मुक्त रहकर सवकी सृष्टि करता है, उस अखण्ड आत्माको क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये। जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वहीं वेदवेत्ता है। मुनिकों उचित है कि चिन्तनके द्वारा चेतना ( सम्यग्ज्ञान ) पाकर मन और इन्द्रियोंको एकाग्र करके परमात्माके घ्यानमें स्थित हो जाय; क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लगा होता है, वह निश्चय ही उसका खरूप हो जाता है—यह सनातन गोपनीय रहस्य है । अन्यक्तसे लेकर सोलह विशेपोंतक सभी अविद्याके लक्षण वताये गये हैं। ऐसा समज्जना चाहिये कि यह गुणोंका ही विस्तार है। दो अक्षरका पद 'मम' ( यह 'मेरा' है--ऐसा भाव ) मृत्युरूप है और तीन अश्वरका पद 'न मम' (यह 'मेरा नहीं हैं'— ऐसा भाव ) सनातन बहाकी प्राप्ति करानेवाला है । बुछ मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( खर्गादि फल प्रदान करनेवाले ) काम्य कार्मोकी प्रशंसा करते हैं। किंतु दृद्ध महारमाजन

उन कर्मोंको उत्तम नहीं बतलाते; क्योंकि सकाम कर्मके अनुष्ठानसे जीवको सोल्ह विकारोंसे निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा अविद्याका प्राप्त बना रहता है। इतना ही नहीं, कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है। इसलिये जो कोई पारदशीं विद्वान् होते हैं, वे कर्मोंमें आसक्त नहीं होते; क्योंकि यह पुरुष (आत्मा) ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं।

ज्ञानी पुरुष ही परमगतिको प्राप्त करता है

एवममृतं नित्यमग्राह्यं शश्वदक्षरम् । वश्यात्मानमसंक्षिष्टं यो वेद न मृतो भवेतु ॥ अपूर्वमकतं नित्यं य एनमविचारिणम्। विन्देदात्मानमग्राद्यममृताशनम् ॥ ्य एवं अग्राह्योऽमृतो भवति स एभिः कारणैर्ध्रवः । आयोज्य सर्वसंस्कारान् संयम्यात्मानमात्मनि । सतद् बहा शुभं वेत्ति यसाद् भूयो न विद्यते ॥ प्रसादे चैव सन्वस्य प्रसादं समवाप्तुयात् । लक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्वात स्वमदर्शनम् ॥ गतिरेपा त मुक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्टिताः। प्रवत्तयश्च याः सर्वाः पश्यन्ति परिणामजाः ॥ एषा गतिविंरक्तानामेष धर्मः सनातनः । एषा ज्ञानवतां प्राप्तिरेतद् वृत्तमनिन्दितम्।। समेन सर्वभ्रतेषु निःस्पृहेण निराशिषा। शक्या गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समदर्शिना ।। एतद वः सर्वमाख्यातं मया विश्रविसत्तमाः । एवमाचरत क्षिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ । ३३-४० )

जो इस प्रकार चेतन आत्माको अमृतखरूप, नित्य, इन्द्रियातीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं असङ्ग समझता है, वह कभी मृत्युके वन्यनमें नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टिमें आत्मा अपूर्व (अनादि),

अकृत ( अजन्मा ), नित्य, अचल, अप्राह्य और अमृताशी है, वह इन गुणोंका चिन्तन करनेसे खयं भी अप्राह्य (इन्द्रियातीत), निश्चल एवं अमृतखरूप हो जाता है। जो चित्तको श्रद्ध करनेवाले सम्पूर्ण संस्कारोंका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्यानमें लगा देता है, वही उस कल्याणमय महाको प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। सम्पूर्ण अन्त:करणके खच्छ हो जानेपर साधकको छद्र प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे खप्नसे जगे हुए मनुष्यके लिये खप्न शान्त हो जाता है, उसी प्रकार चित्तशुद्धिका लक्षण है। ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है: क्योंकि वे उन समस्त प्रवृत्तियोंको ग्रामाग्राभ फल देनेवाली समझते हैं । यही विरक्त पुरुषोंकी गति है, यही सनातन धर्म है, यही ज्ञानियोंका प्राप्तन्य स्थान है और यही अनिन्दित सदाचार है। जो सम्पूर्ण भूतोंमें समानभाव रखता है, छोम और कामनासे रहित है तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष ही इस परम गतिको प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मर्षियो ! यह . सव विषय मैंने विस्तारके साथ तुमलोगोंको बता दिया। इसीके अनुसार आचरण करो । इससे तुम्हें शीव ही परम सिद्धि प्राप्त होगी।

#### गुरुवाच

इत्युक्तास्ते तु मुनयो गुरुणा ब्रह्मणा तथा। कृतवन्तो महात्मानस्ततो लोकमशाप्तुवन् ॥ त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्तं ब्रह्मणो वचः। सम्यगाचर शुद्धात्मंस्ततः सिद्धिमशप्स्यसि॥

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ । ४१-४२ )

गुरुने कहा—बेटा ! ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर उन महात्मा मुनियोंने इसीके अनुसार आचरण किया । इससे उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हुई। महाभाग ! तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिये तुम भी मेरे बताये हुए के उत्तम उपदेशका भलीभाँति पालन करो । तम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी ।

वासदेव उवाच

युक्तः स तदा शिष्यो गुरुणा धर्ममुत्तमम् ।
तर सर्व कौन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान् ।।
कुत्यश्च स तदा शिष्यः कुरुकुलोद्वह ।
पदं समनुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचित ।।
(महामारत आश्वमेषिक ॰ अनु ॰ ५१ । ४३-४४)

गिक्रणाने कहा—अर्जुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर ाष्यने समस्त उत्तम धर्नीका पालन किया । इससे स्तार-बन्धनसे मुक्त हो गया । कुरुकुलनन्दन ! समय कृतार्थ होकर उस शिष्यने वह ब्रह्मपद केया, जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता ।

अर्जुन उवाच

न्वसी ब्राह्मणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनार्द्न । तब्यं चेन्सयैतद् वे तत्त्वमाचक्ष्व मे विभो ॥ (सहाभारत आश्वमेषिक० अनु० ५१। ४५)

ार्जुनने पूछा—जनार्दन श्रीकृष्ण ! वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शिष्य कौन थे ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो के बतानेकी कृपा कीजिये।

ोर शिष्यका रहस्य तथा उपदेशके अन्तमें अर्जुनके प्रति भगवान्का द्वारका जानेके लिये कथन

वासुदेव उवाच

ं गुरुर्महाबाहो मनः शिष्यं च विद्धि मे । ग् ग्रीत्या गुद्यमेतच कथितं ते धनंजय ।। पे चेद्स्ति ते ग्रीतिर्नित्यं कुरुकुलोद्वह । अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्वं सम्यगाचर सुव्रत ।।
ततस्त्वं सम्यगाचीणें धर्मेऽसिन्निरिक्षण ।
सर्वपापविनिर्मुक्तो मोक्षं ग्राप्स्यसि केवलम् ॥
पूर्वमप्येतदेवोक्तं युद्धकाल उपस्थिते ।
मया तव महानाहो तसादत्र मनः कुरु ॥
मया त भरतश्रेष्ठ चिरदृष्टः पिता प्रभुः ।
तमहं द्रष्टुमिच्छामि सम्मते तव फाल्गुन ॥
(महाभारत आश्चमेषिक । अनु ५१ । ४६—५०

श्रीकृष्णने कहा—महाबाहो ! मैं ही गुरु हूँ औं मेरे मनको ही शिष्य समझो । धनंजय ! तुम्हारे स्नेह वश मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है । उत्त व्रतका पाछन करनेवाछे कुरुकुछनन्दन ! यदि मुझप् तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानको सुनकर तु नित्य इसका यथावत् पाछन करो । शत्रुदमन ! इध्मैका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम समस्त पापें छूटकर विशुद्ध मोक्षको प्राप्त कर छोगे । महावाहो पहछे भी मैंने युद्धकाछ उपस्थित होनेपर यही उपदे तुमको सुनाया था । इसिछिये तुम इसमें मन छगाओ भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! अब मैं पिताजीका दर्शन करच्चाहता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन हो गये । या तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शनके छिये द्वारका जाऊँ

#### ( संक्षिप्त अनुगीता समाप्त )

भगवान् श्रीकृष्णकी वात सुनकर अर्जुनने कहा—'श्रं कृष्ण ! अय हमलोग यहाँसे हस्तिनापुरको चलें । वर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरसे मिलकर और उनकी आज्ञा देय आप अपनी पुरीको पधारें।'

ीकुष्णकी द्वारकायात्रा तथा मार्गमें कुपित हुए उत्तङ्कको अपना प्रभाव समझाकर शान्त करना

ादनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन इन्द्रप्रस्वसे ापुरको पधारे। मार्गमें अर्जुनने भगवान्की वड़ी स्तुति फिर परस्पर प्रेमालाप करते हुए वे दोनों मित्र नगरमें पहुँचकर राजभवनके भीतर धृतराष्ट्र, विदुर तथा युधिष्ठिर मिले । उन्होंने भीमसेन आदिसे भी यथायोग्य मिलकर अन्त पुरमें प्रवेश किया और गान्धारी एवं कुन्तीके चरणस्यर

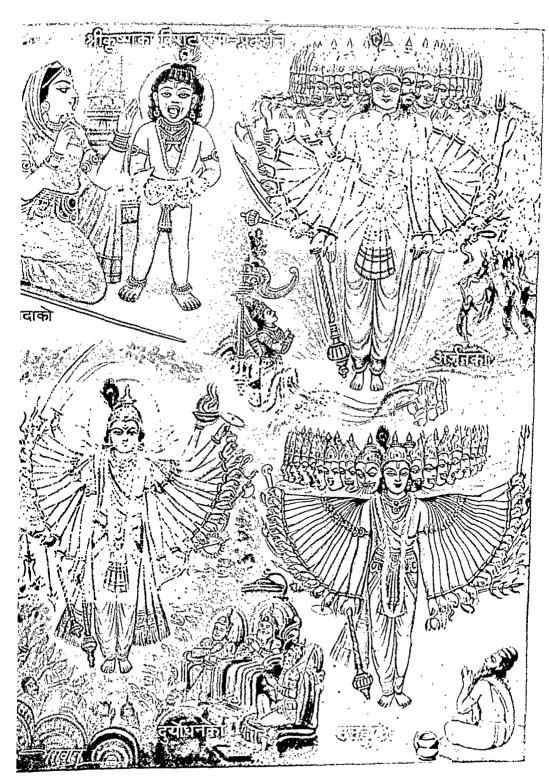

भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा दिखलाये गये चार विराट रूप

2

किये । रातमें श्रीकृष्ण अर्जुनके महल्में ठहरे और सबेरे संध्या-वन्दनके पश्चात् राजा युधिष्ठिरसे मिले। उस समय अर्जुनने कहा--- भहाराज ! भगवान् श्रीकृष्णको यहाँ रहते बहुत दिन हो गये। अव ये आपकी आज्ञा लेकर अपने -पिताजीका दर्शन करना चाहते हैं । अतः आप इन्हें बिदा दें । युधिष्ठिरने अस्वमेध यज्ञके समय पुनः पधारनेका अनुरोध करके श्रीकृष्णको द्वारका जानेकी आज्ञा दे दी। तत्पश्चात् वे रनिवासमें कुन्ती आदिसे मिलकर विदुरजीके पास आये और उन सबसे विदा है अपने दिव्य रथद्वारा हस्तिनापुरसे वाहर निकले। उस समय युधिष्ठिर और कुन्तीकी आज्ञासे उन्होंने सुभद्राको भी साथ है लिया था। सात्यिक भी उसी रथपर आरूढ़ हो भगवान्के साथ द्वारकाको गये। मार्गमें उन्हें अनेक प्रकारके ग्रुभ शकुन दिखायी दिये। मरुभूमिके समतल प्रदेशमें पहुँचकर महावाह् श्रीकृष्णने मुनिवर उत्तङ्कका दर्शन किया । उन्होंने मुनिकी पूजा की और मुनिने भी भगवान्का यथोचित सत्कार किया। तदनन्तर दोनोंने परस्पर कुशल-समाचार पूछे। मुनिको यह सम्भावना थी कि श्रीकृष्ण कौरवों तथा पाण्डवोंमें मेल कराकर उन्हें सुख-समृद्धिसे सम्पन्न छोड़कर आ रहे हैं। परंतु इस विषयमें जिज्ञासा करनेपर जन्न उन्हें महाभारत युद्धका भयानक समाचार सुननेको मिला, तम वे क्रोघसे जल उठे और रोषसे आँखें फाड-फाडकर देखने लगे।

उन्होंने कहा—'श्रीकृष्ण ! कौरव तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी ये और तुम उनकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ थे, तो भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की । उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक नहीं लिया और शक्तिशाली होते हुए भी मिध्याचारका आश्रय लिया । कौरव आपसमें लड़कर नष्ट होते रहे और तुमने देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी; इसलिये मैं तुम्हें शाप दूँगा।' मुझे शाप देनेपर आपका तप नष्ट हो जायगा, जो मैं नहीं करना चाहता

वासुदेव उवाच

शृणु मे विस्तरेणेदं यद् वक्ष्ये सृगुनन्द्न । गृहाणानुनयं चापि तपस्वी ह्यास भागव ॥ श्रुत्वा च मे तदध्यात्मं मुञ्चेथाः शापमद्य वे । न च मां तपसाल्पेन शक्तोऽभिभवितुं पुमान् ॥ न च ते तपसो नाशमिच्छामि तपतां वर । तपस्ते सुमहद्दीप्तं गुरवश्चापि तोषिताः ॥ कोमारं ब्रह्मचर्यं ते जानामि द्विजसत्तम । दुःखार्जितस्य तपसस्तसान्नेच्छामि ते व्ययम् ॥

( महाभारत आश्वमेधिक० ५३ । २३—२६ )

तव भगवान् श्रीकृष्णने कहा—भृगुनन्दन ! मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे विस्तारपूर्वक सुनिये । भार्गव ! आप तपस्वी हैं, इसिलये मेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीजिये । मैं आपको अध्यात्मतत्त्व सुना रहा हूँ । उसे सुननेके पश्चात् यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे शाप दीजियेगा । तपस्वी पुरुषोंमें श्रेष्ठ महर्षे ! आप यह याद रिखये कि कोई भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाय । आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है । आपने गुरुजनोंको भी सेवासे संतुष्ट किया है । द्विजश्रेष्ठ ! आपने बाल्यावस्थासे ही महाचर्यका पालन किया है । ये सारी वातें मुझे अच्छी तरह ज्ञात हैं । इसिलये अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए आपके तपका मैं नाश कराना नहीं चाहता हूँ ।

भगवान् श्रीकृष्णका उत्तङ्कसे अपने प्रभाव एवं महत्त्वका वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको कौरवोंके विनाशका कारण बतलाना

उत्तङ्कने कहा—केशव ! जनार्दन ! तुम यथार्थरूपसे उत्तम अध्यात्मतत्त्वका वर्णन करो । उसे सुनकर में तुम्हारे कल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप प्रदान करूँगा । सव कुछ मेरा ही स्वरूप है

वासुदेव उवाच

तमो रजश्र सन्त्यं च विद्धि भावान् मदाश्रयान् ।

तथा रुद्रान् वसन् वापि विद्धि मत्प्रभवान् द्विज ॥ मिय सर्वाणि भृतानि सर्वभृतेषु चाप्यहम् । स्थित इत्यभिजानीहि मा तेऽभूदत्र संशयः ॥ तथा दैत्यगणान् सर्वान् यक्षगन्धर्वराक्षसान् । नागानपारसञ्चैव विद्धि मत्त्रभवान् द्विज ॥ सदसन्चैव यत् प्राहुरव्यक्तं व्यक्तमेव च। अक्षरं च क्षरं चैव सर्वमेतन्मदात्मकम् ॥ ये चाश्रमेषु वै धर्माश्रतुर्धा विदिता सुने । वैदिकानि च सर्वाणि विद्धि सर्वं मदात्मकम् ॥ असच सदसच्चैव यद् विक्वं सदसत् परम्। मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात् सनातनात् ॥ ओङ्कारप्रमुखान् वेदान् विद्धि मां त्वं भृगूद्वह । यूपं सोमं चरुं होमं त्रिदशाप्यायनं मखे॥ होतारमिप हव्यं च विद्धि सां भृगुनन्दन । अध्वर्युः कल्पकथापि हिनः परमसंस्कृतम् ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक० ५४। २--९)

श्रीकृष्णने कहा—ब्रह्मर्षे ! आपको यह विदित होना चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण—ये सभी भाव मेरे ही आश्रित हैं । रुद्रों और वसुओंको भी आप



मुझसे ही उत्पन्न जानिये । सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और सम्पूर्ण भूतोंमें मैं स्थित हूँ । इस बातको आप अच्छी तरह समझ छें । इसमें आपको संशय नहीं होना चाहिये । विप्रवर ! सम्पूर्ण दैत्यगण, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग और अप्तराओंको मुझसे ही उत्पन्न जानिये। विद्वान्लोग जिसे सत्-असत्, व्यक्त-अव्यक्त और क्षर-अक्षर कहते हैं, वह सव मेरा ही खरूप है। मुने ! चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धर्म प्रसिद्ध हैं तथा जो सम्पूर्ण वेदोक्त कर्म हैं, उन सबको मेरा खरूप ही समझिये । असत्, सदसत् तथा उससे भी परे जो अन्यक्त जगत् है, वह भी मुझ सनातन देवाधि-देवसे पृथक् नहीं है। मृगुश्रेष्ठ ! ॐकारसे आरम्भ होनेवाले चारों वेदं मुझे ही समझिये। यज्ञमें यूप, सोम, चरु, देवताओंको तृप्त करनेवाला होम, होता और हवन-सामग्री भी मुझे ही जानिये। भृगुनन्दन! अव्वर्यु, कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया हुआ हविष्य---ये सत्र मेरे ही खरूप हैं।

सब मेरा ही स्तवन करते हैं और मैं धर्मरक्षाके लिये अवतार लेता हूँ

उद्गाता चापि मां स्तौति गीतवोपैर्महाध्वरे ।
प्रायिक्षेत्रेषु मां ब्रह्मक्शान्तिमङ्गलवाचकाः ॥
स्तुवन्ति निधकर्माणं सततं द्विजसत्तम ।
सम विद्धि सुतं धर्ममग्रजं द्विजसत्तम ॥
मानसं द्यितं विग्न सर्वभृतद्यात्मकम् ।
तज्ञाहं वर्तमानैश्र निवृत्तेश्चेव मानवैः ॥
वह्वीः संसरमाणो वै योनीर्वातीय सत्तम ।
धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥
तस्तैवेषेश्र रूपेश्र त्रिषु लोकेषु भागेव ।
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा श्रकोऽथ प्रभवाष्ययः ॥
भ्रत्यामस्य सर्वस्य स्रष्टा संद्वार एव च ।
अर्थमं वर्तमानानां सर्वेषामहमच्युतः ॥

ांस्य सेतुं बध्नामि चिलते चिलते युगे।
ता योनीः प्रविक्याहं प्रजानां हितकाम्यया।।
ता त्वहं देवयोनौ वर्तामि भृगुनन्दन।
हां देववत् सर्वभाचरामि न संशयः।।
ता गन्धर्वयोनौ वा वर्तामि भृगुनन्दन।
ता गन्धर्ववत् सर्वमाचरामि न संशयः।।
त्योनौ यदा चैव तदा वर्तामि नागवत्।
त्राक्षसयोन्योस्तु यथावद् विचराम्यहम्।।

( महाभारत आश्वमेधिक० ५४। १०--१९ ) ाडे-बडे यज्ञोंमें उद्गाता उच्च खरसे सामगान मेरी ही स्तुति करते हैं। ब्रह्मन् ! प्रायश्चित्त-शान्तिपाठ तथा मङ्गलपाठ करनेवाले सदा मुझ विश्वकर्माका ही स्तवन करते हैं। ाष्ठ ! तुम्हें माद्यम होना चाहिये कि सम्पूर्ण गोंपर दया करना रूप जो धर्म है, वह मेरा परम-ज्येष्ठ पुत्र है । मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव हुआ मार्गव ! उस धर्ममें प्रवृत्त होकर जो पाप-कर्मोंसे । हो गये हैं ऐसे मनुष्योंके साथ मैं सदा निवास हूँ। साधुशिरोमणे ! मैं धर्मकी रक्षा और स्थापना-त्ये तीनों लोकोंमें बहुत-सी योनियोंमें अवतार धारण उन-उन रूपों और वेषोंद्वारा तदनुरूप बर्ताव हूँ । मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इन्द्र सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण भी हूँ । समस्त प्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी ो द्वारा होते हैं। अधर्ममें लगे हुए सभी मनुष्योंको देनेवाला और अपनी मर्यादासे कभी च्युत न ाला ईश्वर मैं ही हूँ । जब-जब युगका परिवर्तन है, तब-तब मैं प्रजाकी भलाईके लिये भिन्न-भिन्न वोंमें प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाकी स्थापना करता हूँ। न्दन ! जब मैं देवयोनिमें अवतार हेता हूँ, तब ओंकी ही भाँति सारे आचार-विचारका पालन हूँ, इसमें संशय नहीं है। भृगुकुलको आनन्द

प्रदान करनेवाले महर्षे ! जब मैं गन्धर्व-योनिमें प्रकट होता हूँ, तब मेरे सारे आचार-विचार गन्धर्वोंके ही समान होते हैं; इसमें संदेह नहीं है । जब मैं नाग-योनिमें जन्म प्रहण करता हूँ, तब नागोंकी तरह वर्ताय करता हूँ । यक्षों और राक्षसोंकी योनियोंमें प्रकट होनेपर उन्हींके आचार-विचारका यथावत् रूपसे पालन करता हूँ । वर्तमान मानव अवतारमें कौरवोंने मेरी वात नहीं मानी, इसीसे सब युद्धमें मरकर स्वर्गको चले गये

मानुष्ये वर्तमाने तु क्रपणं याचिता मया।
न च ते जातसम्मोहा वचोऽगृह्णन्त मे हितम्।।
भयं च महदुद्दिश्य त्रासिताः कुरवो मया।
कुद्धेन भूत्वा तु पुनर्यथावदनुद्दिश्ताः।।
तेऽधर्मेणेह संयुक्ताः परीताः कालधर्मणा।
धर्मेण निहता युद्धे गताः स्वर्ग न संशयः॥
लोकेषु पाण्डवाश्चेव गताः स्वर्गातं द्विजोत्तम।
पतत् ते सर्वमाष्ट्यातं यन्मां त्वं परिष्टच्छिसि॥

( महाभारत आश्वमेधिक० ५४ । २०—२३ )

इस समय में मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिये कौरवोंपर अपनी ईश्वरीय राक्तिका प्रयोग न करके
पहले मैंने दीनतापूर्वक ही संधिके लिये प्रार्थना की थी;
परंतु उन्होंने मोहप्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात
नहीं मानी । इसके बाद कोधमें भरकर मैंने कौरवोंको
बड़े-बड़े भय दिखाये और उन्हें बहुत डराया-धमकाया
तथा यथार्थरूपसे युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया;
परंतु वे तो अधमसे युक्त एवं कालसे प्रस्त थे। अतः
मेरी बात माननेको राजी न हुए। फिर क्षत्रिय-धर्मके
अनुसार युद्धमें मारे गये। इसमें संदेह नहीं कि वे
सत्र-के-सब खर्गलोकमें गये हैं। द्विजश्रेष्ठ ! पाण्डव अपने
धर्माचरणके कारण समस्त लोकोंमें विख्यात हुए हैं।
आपने जो कुळ पूछा था, उसके अनुसार मैंने यह सारा
प्रसङ्ग कह सुनाया।

## उत्तराके मरे हुए बालकको नवजीवन-दान

वाण्डवोंके अश्वमेधयज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान श्रीकणा वृष्णिवंशियांको साथ लेकर हस्तिनापरमें आये। सबसे आगे बलदेवजी थे। श्रीकृष्णके साथ प्रद्यम्न, सात्यिक, चारुदेष्ण, साम्य, गद, कृतवर्मा, सारण, निशठ और उल्सुख आदि भी थे । सभद्रा भी उन सबके साथ आयी थी । उन दिनों पाण्डव लोग धनके लिये हिमालयमें गये थे और वहाँसे लौट रहे थे। इसी वीचमें उत्तराके गर्भसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो मरा हुआ था। इस समाचारसे सबको बडा दःख हुआ । भगवान् श्रीकृष्ण सात्यिकिके साथ अन्तःपुरमें गये । वहाँ उन्होंने देखा बुआ कुन्ती 'वासदेव दौड़ो, दौड़ो' की पुकार मचाती हुई उन्होंके पास भागी आ रही थी । उनके पीछे द्रौपदी, समद्रा तथा अन्य बन्ध-बान्धवोंकी स्त्रियाँ भी थीं। वे सब-की-सब करणस्वरसे बिलख-विलखकर रो रही थीं। कुन्तीने कहा-- 'यदुवीर! यह जो तम्हारे भानजे अभिमन्युका बालक है, अश्वत्थामाके अस्त्रसे मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। प्रभो ! केशव ! इसे जीवन-दान दो। पहले तुमने यह प्रतिशा की थी कि मैं उत्तराके मरे हुए बालकको जीवित कर दुँगा। वही यह बालक है। इसे जीवन-दान देकर उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी तथा अपनी इस बुआके भी प्राणोंकी रक्षा करो । मेरे तथा पाण्डवोंके प्राण इस बालकके ही अधीन हैं। मेरे पति पाण्ड तथा ससर विचित्रवीर्यके पिण्डका भी यही सहारा है। इस कुलकी भलाईके लिये हम सब लोग तुम्हारे पैरीं पड़कर भीख माँगती हैं कि इस वालकको जिला दो।' ऐसा कहकर कुन्ती आदि सभी स्त्रियाँ दुःखसे आर्त हो पृथ्वीपर गिर पडीं।

तदनत्तर सुमद्रा अपने भाई श्रीकृष्णकी ओर देख फूटफूटकर रोने लगी और आर्त होकर बोली—'भैया! द्रोणपुत्रने भीमसेनको मारनेके लिये जो सींकका बाण उठाया था,
वह उत्तरापर, अर्जुनपर और मुझपर गिरा। अश्वत्थामाने
आज पाण्डवोंका सर्वस्व लूट लिया। यदि आज यह बालक
जीवित नहीं हुआ तो सुभद्राको भी मरी हुई ही समझो।
तुम त्रिलोकीको नृतन जीवन देनेमें समर्थ हो। फिर अपने
भानजेके प्यारे पुत्रको जिलाना तुम्हारे लिये कौन बड़ी
बात है ! मुझे अपनी बहिन समझकर या जिसका जवान
बेटा मारा नया है, ऐसी अभागिनी माँ समझकर अथवा

शरणमें आयी हुई एक दयनीय अवला जानकर मुझपर दया करो।'

श्रीकृष्णने उच्चखरसे कहा—'वहिन! रो मत। तेरी इच्छा पूर्ण होगी।' यह कहकर वे सूतिकागारकी ओर चले। द्रौपदीने पहले ही जाकर विराटपुत्रीको सूचित किया—'वेटी! तुम्हारे क्वग्रुर-तुल्य भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ आ रहे हैं।' उत्तराने आँसुओंको रोककर रोना बंद कर दिया और अपने सारे अङ्गोंको वस्त्रोंसे ढक लिया। भगवान्को निकट आया देख वह तपिखनी बाला विलाप करती हुई गद्गद फण्ठसे बोली—'प्रभो! मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर इस बालकके प्राणोंकी भीख माँगती हूँ। यदि यह जीवित नहीं हुआ, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी।'

इतना कहकर तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी: | उसकी ऐसी अवस्था देख भरतवंशकी सारी स्त्रियाँ फूट-फूटकर रोने लगीं | पाण्डवोंका वह भवन दो घड़ीतक आर्तनादसे गूँजता रहा |



उत्तराका महान् विलाप सुनकर पुरुपोत्तम श्रीकृष्णाने आचमन करके अखत्थामाके चलाये हुए ब्रह्मास्त्रको शान्त कर दिया । फिर राम्पूर्ण जगत्को सुनाते हुए इस मकार कहा—

श्रीकृष्णका अपनी प्रतिज्ञाके सत्य होनेका निश्चय यतलाते हुए अपने विशिष्ट सहज गुणोंका वर्णन करना

न त्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद् भविष्यति । एष संजीवयाम्येनं पश्यतां सर्वदेहिनाम् ॥ नोक्तपूर्वं मया मिथ्या स्वैरेष्विप कदाचन ।
न च युद्धात् पराष्ट्रचस्तथा संजीवतामयम् ।।
यथा मे दियतो धर्मो ब्राह्मणश्च विशेषतः ।
अभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा ।।
यथाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन ।
विरोधं तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिशुः ।।
यथा सत्यं च धर्मश्च मिय नित्यं प्रतिष्ठितौ ।
तथा मृतः शिशुरयं जीवतादिभमन्युजः ।।
यथा कंसश्च केशी च धर्मेण निहतौ मया ।
तेन सत्येन बालोऽयं पुनः संजीवतामयम् ।।
इत्युक्तो वासुदेवेन स बालो भरतर्षभ ।
शनैः शनैर्महाराज प्रास्पन्दत सचेतनः ।।

( महाभारत आश्वमेधिक० ६९ । १८—२४ )

'बेटी उत्तरा! मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिज्ञा की है, वह सत्य होकर ही रहेगी। देखो, मैं समस्त देहधारियोंके देखते-देखते अभी इस बालक जिलाये देता हूँ। मैंने खेल-क्दमें भी कभी निध्या-भाष्म नहीं किया है और युद्धमें कभी पीठ नहीं दिखायी है इस शक्तिके प्रभावसे अभिमन्युका यह बालक जीवित जाय। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों अभिमन्युका यह पुत्र, जो पदा होते ही मर गया धि पिर जीवित हो जाय। मैंने कभी अर्जुनसे विरोध कि हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके प्रभावसे यह महुआ बालक अभी जीवित हो जाय। यदि मुझमें स और धर्मकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्का यह मरा हुआ बालक जी उठे। यदि मैंने कंस अं केशिका धर्मके अनुसार वय किया है, तो इस सत्य प्रभावसे यह बालक फिर जीवित हो जाय।

भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! भगवान् श्रीकृष्णके ऐ कहनेपर उस वालकमें चेतना आ गयी । वह धीरे-धं अङ्ग-संचालन करने लगा और सब ओर आनन्द छा गया

[ महाभारत आश्वमेधिकपर्व—दाक्षिणात्य पाठसे—वैष्णवधर्मके चुने हुए कुछ उपदेश ]

युधिष्ठिरका वैष्णव-धर्मविषयक प्रक्त और भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा धर्म एवं अपनी महिमाका वर्णन

अश्वमेध-यज्ञके बाद जब धर्मराज युधिष्ठिरने अवस्थ-स्नान कर लिया, तब भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरम्भ किया—'भक्तवत्सल ! मैं सच्चे भक्तिभावसे आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ । भगवन् ! यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुमहका अधिकारी होऊँ तो मुझसे वैष्णव-धर्मोंका वर्णन कीजिये । मैं उनके सम्पूर्ण रहस्योंको यथार्थ रूपसे जानना चाहता हूँ ।'

धर्मपुत्र युधिष्टिरके इस प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूर्ण धर्मोंको जाननेवाले भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे धर्मके स्क्ष्म विषयोंका वर्णन करने छो।

धर्मकी महिमा और धर्मका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा एवं ते यस्य कौन्तेय यन्नो धर्मेषु सुत्रत । तस्य ते दुर्लभो लोके न कश्चिदपि विद्यते ॥ धर्मः श्रुतो वा दृष्टो वा कथितो वा कृतोऽिष वा ।
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपदं नरम् ॥
धर्मः पिता च माता च धर्मो नाथः सहत् तथा ।
धर्मो श्राता सखा चैव धर्मः खामी परंतप ॥
धर्मोदर्श्य कामश्र धर्मोद् भोगाः सखानि च ।
धर्मोदर्श्य कामश्र धर्मोत् स्वर्गगतिः परा ॥
धर्मोदर्श्य केवतः शुद्धस्त्रायते महतो भयात् ।
धर्मोद दिजत्वं देवत्वं धर्मः पावयते नरम् ॥
धर्मोद दिजत्वं देवत्वं धर्मः पावयते नरम् ॥
धर्मोद दिजत्वं देवत्वं धर्मः पावयते नरम् ॥
यदा च श्रीयते पापं कालेन पुरुषस्य तु ॥
तदा संजायते बुद्धिर्धमें कर्तं युधिष्ठिर ॥
जन्मान्तरसहस्तेस्तु मनुष्यत्वं हि दुर्लभम् ।
तद् गत्वापीह यो धर्मं न करोति स्विश्वतः ॥
कृतिसता ये दिद्राश्र विरूपा व्याधितास्तथा ।

परद्वेण्याश्च मूर्खाश्च न तैर्धर्मः कृतः पुरा ॥
ये च दीर्घायुपः रह्माः पण्डिता भोगिनस्तथा ।
नीरोगा रूपसम्पनास्तैर्धर्मः सुकृतः पुरा ॥
एवं धर्मः कृतः शुद्धो नयते गतिम्रुत्तमाम् ।
अधर्म सेनते यस्तु तिर्यग्योन्यां पतत्यसौ ॥
इदं रहस्यं कौन्तेय शृषु धर्ममनुत्तमम् ।
कथिष्ये परं धर्मं तन भक्तस्य पण्डिन ॥
इप्टस्त्वमसि मेऽत्यर्थं प्रपन्नश्चापि मां सदा ।
परमार्थमपि ब्र्यां किं पुनर्धर्मसंहिताम् ॥

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन ! तुम धर्मके लिये इतना उद्योग करते हो, इसलिये तुम्हें संसारमें कोई वस्त दुर्लभ नहीं है। राजेन्द्र ! सुना हुआ, देखा हुआ, कहा हुआ, पालन किया हुआ और अनुमोदन किया हुआ धर्म मनुष्यको इन्द्र-पदपर पहुँचा देता है। परंतप ! धर्म ही जीवका माता-पिता, रक्षक, सहद, ्रित्राता, सखा और खामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, , उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम खर्गकी प्राप्ति भी धर्मसे ही होती है। यदि इस विशुद्ध धर्मका सेवन किया जाय तो वह महान् भयसे रक्षा करता है। धर्मसे ही मनुष्यको ब्राह्मणत्व और देवत्वकी प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्यको पवित्र करता है। युधिष्ठिर! जब काल-क्रमसे मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है, तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें छगती है । हजारों योनियोंमें भटकनेके भी मनुष्ययोनिका मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पाकर भी जो धर्मका अनुष्ठान नहीं करता, वह महान् लाभसे विश्वत रह जाता हैं। आज जो लोग निन्दित, दरिद्र, कुरूप, होगी, दूसरोंके द्वेषपात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने विजनममें धर्मका अनुष्ठान नहीं किया है। किंतु जो ीर्घजीवी, शूर वीर, पण्डित, भोग-सामग्रीसे सम्पन्न, तिरोग और रूपवान् हैं, उनके द्वारा पूर्वजन्ममें निश्चय ही र्मका सम्पादन हुआ है । इस प्रकार शुद्धभावसे किया

हुआ धर्मका अनुष्ठान उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता है। परंतु जो अधर्मका सेवन करते हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि तिर्यक्-योनियोंमें गिरना पड़ता है। कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर! अब मैं तुम्हें एक रहस्यकी बात बताता हूँ, सुनो। पाण्डुनन्दन! मैं तुम मक्तसे परम धर्मका वर्णन अवश्य करूँगा। तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी शरणमें स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतत्त्वका भी वर्णन कर सकता हूँ, फिर धर्मसंहिताके छिये तो कहना ही क्या है!

अवतारका हेतु तथा भक्तिकी महिमाका वर्णन इदं मे मानुषं जन्म कृतमात्मनि मायया। धर्मसंस्थापनार्थीय दुष्टानां नाशनाय च ॥ मानुष्यं भावमापनं ये मां गृह्णन्त्यवज्ञया। संसारान्तर्हि ते मृढास्तिर्यग्योनिष्वनेकशः ॥ ये च मां सर्वभृतस्थे पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मद्भक्तांस्तान् सद्। युक्तान् मत्समीपं नयाम्यहम् ।। मद्भक्ता न विनश्यन्ति मद्भक्ता वीतकल्मपाः। मद्भक्तानां तु मानुष्ये सफलं जन्म पाण्डव ॥ अपि पापेष्वभिरता मद्भक्ताः पाण्डनन्दन । प्रच्यन्ते पातकैः सर्वैः पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ जन्मान्तरसहस्रेषु तपसा भावितात्मनाम्। भक्तिरुत्पद्यते तात मनुष्याणां न संशयः।। यच रूपं परं गुहां क्टस्थमचलं धुनम्। न दृश्यते तथा देवैर्मद्भक्तेर्दश्यते यथा॥ अपरं यच मे रूपं प्रादुर्भावेषु दृज्यते । तदर्चयन्ति सर्वार्थैः सर्वभूतानि पाण्डव ॥ कल्पकोटिसहस्रेषु व्यतीतेष्वागतेषु दर्शयामीह तद् रूपं यच पश्यन्ति मे सुरा: ॥ श्चित्युत्पत्त्यव्ययकरं यो मां ज्ञात्वा प्रपद्यते । अनुगृद्धाम्यहं तं वै संसारानमोचयामि च ॥ इस समय धर्मकी स्थापना और दुर्छेका विनाश

नेके लिये मैंने अपनी मायासे मानव-रूपमें अवतार ण किया है। जो छोग मुझे केवल मन्ष्य-शरीरमें समझकर मेरी ऐसी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं ए संसारके भीतर वारंवार तिर्यक् योनियोंमें भटकते ते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानदृष्टिसे मुझे सम्पूर्ण भूतोंमें त देखते हैं, वे सदा मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे त हैं। ऐसे भक्तोंको मैं परम धाममें अपने पास बला 1 हूँ । पाण्डपत्र ! मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता । वे याप होते हैं। मनुष्योंमें उन्हींका जन्म सफल है. मेरे भक्त हैं। पाण्डुनन्दन! पापोंमें अभिरत रहने-रु मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हो जायँ तो वे सारे गेंसे वैसे ही मुक्त हो जाते हैं, जैसे जलसे कमलका ॥ निर्लिप रहता है । हजारों जन्मोंतक तपस्या करनेसे व मनुष्योंका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब नमें नि:संदेह भक्तिका उदय होता है। मेरा जो त्यन्त गोपनीय, कृटस्थ, अचल और अविनाशी परस्वरूप उसका मेरे भक्तोंको जैसा अनुभव होता है, वैसा ग्ताओंको भी नहीं होता। पाण्डव ! मेरा जो अपरस्वरूप , वह अवतार लेनेपर दृष्टिगोचर होता है। संसारके मस्त जीव सब प्रकारके पदार्थींसे उसकी पूजा करते हैं। जारों और करोड़ों कल्प आकर चले गये, पर जिस भावरूपको देवगण देखते हैं, उसी रूपसे मैं भक्तोंको र्शन देता हूँ। जो मनुष्य मुझे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ौर संहारका कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके त्पर कृपा करके मैं उसे संसार-बन्धनसे मुक्त कर देता हूँ। भगवान्के द्वारा अपने सर्वव्यापी रूपका वर्णन

अहमादिहिं देवानां सृष्टा नहाादयो मया।
प्रकृति खामवप्टभ्य जगत् सर्व सृजाम्यहम् ॥
तमोमूलोऽहमव्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्टितः।
कर्ध्व सन्तं विना लोभं जञ्जादिस्तम्वपर्यतः॥
मूद्धीनं से विद्धि दिवं चन्द्रादित्यौ च लोचने।
गावोऽग्निर्वाह्मणो वक्तं मास्तः स्वसनं च मे॥

दिशो मे वाहवश्राष्टी नक्षत्राणि च भूवणम् । अन्तरिक्षप्ररो विद्धि सर्वभूतावकाशकम् । मार्गी मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोद्रसन्ययम् ॥ पृथिवीसण्डलं यद् वै द्वीपार्णवयनेपुतम्। सर्वसंधारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर ॥ स्थितो ह्येकगुणः खेऽहं द्विगुणश्चास्म मारुते । त्रिगुणोऽग्नो स्थितोऽहं वै सलिलेच चतुर्गुण: ॥ शन्दाद्या ये गुणाः पश्च महाभूतेषु पश्चस । तन्मात्रासंस्थितः सोऽहं पृथिन्यां पश्चधा स्थितः॥ सहस्रशीर्पस्त अहं सहस्रवदनेक्षण:। सहस्रवाहदरधृक सहस्रोरु सहस्रपात् ॥ धृत्वोवीं सर्वतः सम्यगत्यतिष्ठं दशाङ्गुलम् । सर्वभूतात्मभूतस्यः सर्वव्यापी ततोऽसम्यहम् ॥

मैं ही देवताओंका आदि हूँ । ब्रह्मा आदि देवताओंकी मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता हूँ । मैं अव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुणका आधार, रजोगुणके भीतर स्थित और उत्कृष्ट सत्त्वगुणमें भी न्याप्त हूँ । मुझे लोभ नहीं है। ब्रह्मासे लेकर छोटे-से कीड़ेतक सबमें मैं व्याप्त हो रहा हूँ । चुछोकको मेरा मस्तक समझो । सूर्य और चन्द्रमा मेरी आँखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण—मेरे मुख हैं और वायु मेरी साँस है। आठ दिशाएँ मेरी वाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पूर्ण भूतोंको अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष मेरा वक्षःस्थल है । बादलों और हवाके चलनेका जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो । युधिष्ठिर ! द्वीप, समुद्र और जंगलोंसे भरा हुआ यह सबको धारण करनेत्राळा भूमण्डल मेरे दोनों पैरोंके स्थानमें है । आकाश-में मैं एक गुणवाला हूँ, वायुमें दो गुणवाला हूँ, अग्निमें तीन गुणवाला हूँ और जलमें चार गुणवाला हूँ। पृथ्वीमें पाँच गुणोंसे स्थित हूँ। वहीं मैं तन्मात्रारूप पञ्चमहाभूतोंसे शब्दादि पाँच गुणोंसे स्थित हूँ । मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों मुजाएँ, हजारों उदर,

हजारों जरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वीको सब ओरसे धारण करके नाभिसे दस अंगुळ ऊँचे सबके हृदयमें विराजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणियोंमें मैं आत्मारूपसे स्थित हूँ, इसळिये सर्वन्यापी कहळाता हूँ।

भगवान्के द्वारा ही सृष्टि-संहार-लीला होती है · अचिन्त्योऽहमनन्तोऽहमजरोऽहमजो ह्यहमु । अनाद्योऽहमवध्योऽहमप्रसेयोऽहमव्ययः निर्गुणोऽहं निगृहात्मा निर्द्वन्द्वो निर्ममो नृप । निष्कलो निर्विकारोऽहं निदानमसृतस्य तु ॥ सुधा चाहं स्वधा चाहं स्वाहा चाहं नराधिप । तेजसा तपसा चाहं भृतग्रामं चतुर्विधम् ॥ स्नेहपाशैर्गुणैर्बद्ध्या धारयास्यात्ममायया । चातुराश्रमधर्मोऽहं चातुर्होत्रफलाशनः। चतुर्भृतिंश्रतुर्यज्ञश्रतुराश्रमभावनः संहत्याहं जगत् सर्वे कृत्वा वै गर्भमात्मनः। श्यामि दिन्ययोगेन प्रलयेषु युधिष्ठिर ।। सहस्रयुगपर्यन्तां ब्राह्मीं रात्रिं महार्णवे । स्थित्वा सुजामि भृतानि जङ्गमानि स्थिराणि च ।। कल्पे कल्पे च भूतानि संहरामि सृजामि च । न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ।। मम चैवान्धकारस मार्गितव्यस्य नित्यशः। प्रज्ञान्तस्येव दीपस्य गतिर्नेवोपलभ्यते ॥

राजन्! मैं अचिन्त्य, अनन्त, अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्मुण, गुह्यस्वरूप, निर्द्वन्द्द, निर्मम, निष्क्रल, निर्विकार और मोक्षका आदिकारण हूँ । नरेश्वर! सुधा, स्वधा और स्वाहा भी मैं ही हूँ । मैंने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणिसमुदायको स्नेहपाश-रूप रज्जुसे बाँधकर अपनी मायासे धारण कर रक्खा है । मैं चारों आश्रमोंका धर्म, चार प्रकारके होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञका फल भोगनेवाला चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमोंको प्रकट करनेवाला हूँ । युधिष्ठिर! प्रलयकालमें समस्त जगत्का संहार

करके उसे अपने उद्दर्गे स्थापित कर दिन्य योगक ले में एकार्णवके जलमें शयन करता हूँ । एक युगोंतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक म शयन करनेके पश्चात् स्थावर-जङ्गम प्राणियोंकी करता हूँ । प्रत्येक कल्पमें मेरेद्वारा जीवोंकी सृष्टि संहारकी लीला होती है; किंतु मेरी मायासे मोहित के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते । प्रलय जब दीपकके शान्त होनेकी भाँति समस्त व्यक्त स्वत हो जाती है, तब खोज करने योग्य मुझ अस्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं लगता ।

सब कुछ भगवान् ही है

न तदिस्त किचिद् राजन् यत्राहं न प्रतिष्ठितः न च तद् विद्यते भृतं मिय यन्न प्रतिष्ठितम् यावन्मात्रं भवेद् भृतं स्थूलं सक्ष्मिमदं जगत् जीवभूतो ह्यहं तिसिस्तावन्मात्रं प्रतिष्ठितः किं चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतद् त्रवीमि ते यद् भृतं यद् भविष्यच तत् सर्वमहमेव तु मया सृष्टानि भूतानि मन्मयानि च भारत मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि वै एवं सर्वं जगदिदं सदेवासुरमानुपम् मत्तः प्रभवते राजन् मय्येव प्रविलीयते

राजन् ! कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, ि मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है मुझमें स्थित न हो । जो कुछ भी स्थूल-सूदमरूप जगत् हो चुका है और होनेवाला है, उन सबमें प्रकार में ही जीवरूपसे स्थित हूँ । अधिक कर क्या लाभ; में तुमसे यह सबी वात वता रहा हूँ भूत और भविष्य जो कुछ है, वह सब में ही भरतनन्दन ! सम्पूर्ण भूत मुझसे ही जपन होते हैं मेरे ही स्वरूप हैं । फिर भी मेरी मायासे मोहित हैं, इसल्ये मुझे नहीं जान पाते । राजन् ! इस प्र देवता, असुर और मनुष्योंसहित समस्त संसारका । ही जन्म और मुझमें ही लय होता है ।

## चारों वर्णों के कर्म और उनके फलोंका वर्णन तथा धर्मकी दृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगत्को अपनेसे उत्पन्न बतलाकर धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे पवित्र धर्मीका वर्णन आरम्भ किया।

धर्म तथा उसका फल सुननेके लिये भगवान्का आदेश

शृणु पाण्ड्य तन्वेन पवित्रं पापनाञ्चनम् । कथ्यमानं मया पुण्यं धर्मशास्त्रफलं महत् ॥ यः शृणोति श्रुचिर्भृत्या एकचित्रस्तपोत्रतः । स्त्रग्यं यशस्यमायुष्यं धर्म ज्ञेयं युधिष्टिर ॥ श्रद्धानस्य तस्येह यत् पापं पूर्वसंचितम् । विनश्यत्याश्च तत् सर्वं मद्धक्तस्य विशेषतः ॥

पाण्डुनन्दन ! मेरेद्वारा कहे हुए धर्मशास्त्रका पुण्यमय, पापनाशक, पवित्र और महान् फळ यथार्थरूपसे सुनो । युधिष्ठिर ! जो मनुष्य पवित्र और एकाप्रचित्त होकर तपस्यामें संळान हो स्त्रर्ग, यश और आयु प्रदान करने-वाले जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है, उस श्रद्धाछ पुरुषके—विशेषतः मेरे भक्तके पूर्वसंचित जितने पाप होते हैं, वे सव तत्काळ नष्ट हो जाते हैं।

गुधिष्टिरने पूछा—देवेश्वर ! व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रकी पृथक्-पृथक् कैसी गति होती है ?

> बाह्मणके धर्म श्रीभगवानुवाच

शृणु वर्णक्रमेणैव धर्मं धर्मभृतां वर । नास्ति किंचिन्नरश्रेष्ठ व्राह्मणस्य तु दुष्कृतम् ॥ शिखायज्ञोपवीता ये संध्यां ये चाप्युपासते । येश्व पूर्णाद्वृतिः व्राप्ता विधिनज्ज्ञह्वते च ये ॥ वैश्वदेवं च ये चक्कः पूजयन्त्यतिर्थाय ये ॥ नित्यं खाध्यायशीलाश्च जपयज्ञपराश्च ये ॥ सायं व्रातर्द्वताशाश्च श्रद्भभोजनवर्जिताः । दम्भानृतविम्रक्ताश्च स्वदारनिरताश्च ये । पश्चयज्ञपरा ये च येऽप्रिहोत्रम्रुपासते ॥ दहन्ति दुष्कृतं येषां ह्यमानास्त्रयोऽग्नयः। नष्टदुष्कृतकर्माणो ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते॥

श्रीभगवान्ते कहा—नरश्रेष्ठ धर्मराज ! ब्राह्मणादि वर्णों के क्रमसे धर्मका वर्णन सुनो । ब्राह्मणंके लिये कुछ भी दुष्कर नहीं है । जो ब्राह्मण दिखा और यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्योपासना करते हैं, पूर्णाद्वित देते हैं, विविवत् अग्निहोत्र करते हैं, ब्राह्मिश्वदेव और अतिथियोंका पूजन करते हैं, नित्य खाध्यायमें लगे रहते हैं तथा जपयज्ञके परायण हैं; जो प्रातःकाल और सायंकाल होम करनेके बाद ही अन्न प्रहण करते हैं, श्रूदका अन्न नहीं खाते हैं, दम्भ और मिथ्याभाषणंसे दूर रहते हैं, अपनी ही क्षीसे प्रेम रखते हैं तथा पश्चयज्ञ और अग्निहोत्र करते रहते हैं; जिनके सब पापोंको हवन की जानेवाली तीनों अग्नियाँ मस्म कर देती हैं, वे ब्राह्मण पापरहित होकर ब्रह्मजेकको प्राप्त होते हैं।

#### क्षत्रियके धर्म

क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये स्वधर्मपरिपालकः । सम्यक् प्रजा पालियता षड्भागनिरतः सदा ॥ यज्ञदानरतो धीरः स्वदारिनरतः सदा । शास्त्रानुसारी तत्त्वज्ञः प्रजाकार्यपरायणः ॥ विश्रेभ्यः कामदो नित्यं शृत्यानां भरणे रतः । सत्यसंधः श्रुचिर्नित्यं लोभदम्भविवर्जितः । क्षत्रियोऽप्युत्तमां याति गतिं देवनिषेत्रिताम् ॥

क्षत्रियोंमें भी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके बाद अपने धर्मका पाछन और प्रजाकी मछीभाँति रक्षा करता है, छगानके रूपमें प्रजाकी आमदनीका छठा भाग छेकर सदा उतनेसे ही संतोध करता है, यह और दान करता रहता है, धेर्य रखता है, अपनी स्नीसे संतुष्ट रहता है, शास्त्रके अनुसार चछता है तत्त्वको जानता है और प्रजाकी भठाईके कार्यमें संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता है, पोष्यवर्गके पालनमें तत्पर रहता है, प्रतिज्ञाको सत्य करके दिखाता है, सदा पित्रत्र रहता है एवं लोभ और दम्भको त्याग देता है, उस क्षत्रियको भी देवताओं-द्वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है।

वैश्यके धर्म

कृषिगोपालनिरतो धर्मान्वेषणतत्परः । दानधर्मेऽपि निरतो विप्रशुश्रूपकस्तथा ॥ सत्यसंधः शुचिर्नित्यं लोभदम्भविवर्जितः । ऋजुः खदारनिरतो हिंसाद्रोहविवर्जितः ॥ वणिग्धर्माच ग्रुश्चन् वै देवन्नाह्मणपूजकः । वैदयः स्वर्गतिमाप्नोति पूज्यमानोऽप्सरोगणैः ॥

जो वैश्य कृषि और गोपालनमें लगा रहता है, धर्मका अनुसंधान किया करता है; दान, धर्म और ब्राह्मणोंकी सेवामें संलग्न रहता है तथा सत्यप्रतिज्ञ, नित्य पित्रज्ञ, लोभ और दम्भसे रहित, सरल, अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखनेवाला और हिंसा-द्रोहसे दूर रहनेवाला है, जो कभी भी वैश्यधर्मका त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें लगा रहता है, वह अपसराओंसे सम्मानित होकर स्वर्गलोंकमें गमन करता है।

ज्ञूद्रके धर्म

त्रयाणामि वर्णानां शुश्रूषानिरतः सदा । विशेषतस्तु विश्राणां दासवद् यस्तु तिष्ठति ॥ अयाचितप्रदाता च सत्यशौचसमन्वितः । गुरुदेवार्चनरतः परदारिवर्जितः ॥ परपीडामकृत्वैव सृत्यवर्गं विभित्तं यः । शुद्धोऽपि स्वर्गमाप्नोति जीवानासभयप्रदः ॥

शूद्रोंमेंसे जो सदा तीनों वर्णोंकी सेवा करता और विशेषतः ब्राह्मणोंकी सेवामें दासकी माँति खड़ा रहता है; जो विना माँगे ही दान देता है, सत्य और शौचका पाछन करता है, गुरु और देवताओंकी पूजामें प्रेम रखता है, परस्रीके संसर्गसे दूर रहता है, दूसरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुटुम्बका पाछन-पोषण करता है और सब जीवोंको अभय-दान कर देता है, उस श्रूहको भी खर्गकी प्राप्ति होती है।

अपने जातिगत धर्मका निष्काम भावसे आचरण करनेपर मुक्ति प्राप्त होती है

एवं धर्मात् परं नास्ति महत्संसारमोक्षणम् । न च धर्मात्परं किचित् पापकर्मव्यपोहनम् ॥ तसाद् धर्मः सदाकार्यो मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ॥ न हि धर्मानुरक्तानां लोके किंचन दुर्लभम् ॥ स्वयम्भृविहितो धर्मो यो यस्येह नरेश्वर ॥ स तेन श्वपयेत् पापं सम्यगाचिरितेन च ॥ सहजं यद् भवेत् कर्म न तत् त्याज्यं हि केनचित् ॥ स एव तस्य धर्मो हि तेन सिद्धं स गच्छिति ॥ विगुणोऽपि स्वधर्मस्तु पापकर्म व्यपोहिति ॥ एवसेव तु धर्मोऽपि श्लीयते पापवर्धनात् ॥

इस प्रकार धर्मसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है । वही निष्काम भावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति दिलाता है । धर्मसे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं है । इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका पालन करते रहना चाहिये । धर्मानुरागी पुरुपोंके लिये संसारमें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है । नरेश्वर ! ब्रह्माजीने इस जगत्में जिस वर्णके लिये जैसे धर्मका विधान किया है, वह वैसे ही धर्मका भिर्माति आचरण करके अपने पापोंको नष्ट कर सकता है। मनुष्यका जो जातिगत कर्म हो, उसका किसीको त्याग नहीं करना चाहिये। वही उसके लिये धर्म होता है और उसीका निष्काम भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त हो जाती है । अपना धर्म गुणरहित होनेपर

भी पापको नष्ट करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी वृद्धि होती है तो वह उसके धर्मको क्षीण कर डालता है।

युधिष्टिरने पूछा—भगवन्! देवदेवेश्वर ! ग्रुभ और अग्रुभकी वृद्धि और हास—कमसे किस प्रकार होते हैं ! इसे मुननेकी मेरी वड़ी उत्कण्ठा है ।

अधिक पाप-पुण्यसे थोड़े पुण्य-पापका नाश होता है

#### श्रीभगवानुवाच

शृणु पार्थिव तत्सर्वं धर्मस्हमं सनातनम् । दुर्विज्ञेयतमं नित्यं यत्र मग्ना महाजनाः ॥ यथैव शीतसद्क्षस्रुष्णेन बहुना वृतम् । भवेतु तत्थणादुष्णं शीतत्वं च विनश्यति ॥ यथोष्णं वा भवेदर्णं शीतेन बहुना वृतस् । शीतलं च भवेत् सर्वसुष्णत्वं च विनश्यति ॥ एवं च यद् भवेद् भूरि सुकृतं वापि दुष्कृतम् । तद्रपं क्षपयेच्छीघं नात्र कार्या विचारणा ॥

श्रीभगवान्ने कहा—राजन् ! तुमने जो धर्मका तत्त्व पूछा है, वह सृक्ष्म, सनातन, अत्यन्त दुर्विज्ञेय और नित्य है, बड़े-बड़े छोग भी उसमें मग्न हो जाते हैं, वह सब तुम सुनो । जिस प्रकार थोड़ेसे ठंढे जलको बहुत गरम जलमें मिला दिया जाता है तो वह तत्क्षण गरम हो जाता है और उसका ठंढापन नष्ट हो जाता है । जब थोड़ा-सा गरम जल बहुत शीतल जलमें मिला दिया जाता है, तब वह सब-का-सब शीतल हो जाता है और उसकी उण्गता नष्ट हो जाती है ।

इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है, वह थोड़े पाप-पुण्यको शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है।

पाप-पुण्य छिपानेपर बढ़ते हैं और प्रकट करनेपर घटते हैं
समत्वे सित राजेन्द्र तथोः सुकुतपापयोः।
गृहितस्य भवेद् वृद्धिः कीर्तितस्य भवेत् क्षयः।।
स्थापनेनानुतापेन प्रायः पापं विनश्यति।
तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मो नश्यति मानद्।।
तावुभौ गृहितौ सम्यग् वृद्धिं यातो न संशयः।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न पापं गृह्येद् वुधः।।
तस्मात् संकीर्तयेत् पापं नित्यं धर्मं च गृहयेत्।।

राजेन्द्र ! जब वे पुण्य-पाप दोनों समान होते हैं, तब जिसको गुप्त रक्खा जाता है, उसकी वृद्धि होती है और जिसका वर्णन कर दिया जाता है, उसका क्षय हो जाता है । सम्मान देनेवाले नरेश्वर ! पापको दूसरोंसे कहने और उसके लिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है । इसी प्रकार धर्म भी अपने मुँहसे दूसरोंके सम्मुख प्रकट करनेपर नष्ट होता है । छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक बढ़ते हैं । इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये कि सर्वथा उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे, उसे छिपानेकी कोशिश न करें । पापका कीर्तन पापको नाशका कारण होता है, इसलिये सदा-सर्वदा पापको प्रकट करना और धर्मको गुप्त रखना चाहिये ।

### व्यर्थ जन्म, व्यर्थ दान और व्यर्थ जीवनका वर्णन, सान्विक, राजस, तामस दानोंके लक्षण और फल, दानके योग्य पात्र और भक्तोंकी श्रेष्ठता

धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान् अच्युतके वचन सुनकर फिर भी श्रीहरिसे अन्य धर्म पूछने लगे— 'पुरुषोत्तम! कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं? कितने प्रकार-के दान निष्फल होते हैं ? और किन-किन मनुष्योंका जीवन निरर्थक माना गया है ? पुरुषोत्तम ! जनार्दन ! मनुष्य किस अवस्थामें दिये हुए दानके फलका इस लोकमें अनुभव करता है ? केशव ! गर्भमें स्थित हुआ मनुष्य किस दानका फल भोगता है ? श्रीकृष्ण ! बाल, युवा और वृद्ध अवस्थाओं- में गनुष्य किस-किस दानका फल भोगता है ? भगवन् ! सास्विक, राजस और तामस दान कैसे होते हैं ? प्रभो ! उनसे किसकी तृप्ति होती है ? उत्तम दानका स्वरूप क्या है ? और उससे मनुष्योंको किस फलकी प्राप्ति होती है ? कौन-सा दान ऊर्ध्वगतिको ले जाता है ? कौन-सा मध्यम गतिको और कौन-सा नीच गतिको ले जाता है ? देवाधिदेव ! यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । मधुसूदन ! मैं इस विषयको जानना चाहता हूँ और इसे मुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि आपके वचन सत्य और पण्यमय हैं ।?

चौदह जन्म व्यर्थ, पचपन दान निष्फल और छः जीवन निरर्थक होते हैं

#### श्रीभगवानुवाच

शृणु राजन् यथान्यायं वचनं तथ्यमुत्तमम् । कथ्यमानं मया पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम् ।। इथा च दश जन्मानि चत्वारि च नराधिप । इथा दानानि पश्चाशत्पञ्चेव च यथाक्रमम् ।। इथा च जीवितं येषां ते च पट् परिकीर्तिताः । अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव ।।

श्रीभगवान्ते कहा—राजन् ! मैं तुम्हें न्यायके प्रसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ; ध्यान देकर हो। यह विषय परम पवित्र और सम्पूर्ग पापोंको नष्ट नेवाला है। नरेश्वर! चौदह जन्म व्यर्थ समझे जाते। क्रमशः पचपन प्रकारके दान निष्फल होते हैं ए जिन-जिन मनुष्योंका जीवन निरर्थक होता है, की संख्या छः बतलायी गयी है। भूपाल! इन का मैं क्रमशः वर्णन करूँगा।

चौदह जन्म व्यर्थ

ग्रमिष्नानां वृथा जन्म छुव्धानां पापिनां तथा ।
गृथा पाकं च येऽक्रनन्ति परदारस्ताश्च ये ।
गिक्रमेदकरा ये च ये च स्युः सत्यवर्जिताः ।।
गृष्टमञ्जाति यक्ष्मैकः क्लिक्यमानैस्तु वान्धवैः ।
पेतरं मातरं चैव उपाध्यायं गुरुं तथा ।

मातुलं मातुलानीं च यो निहन्याच्छपेत वा ॥ त्राह्मणश्चेत्र को भूत्वा संध्योपासनवर्जितः। निःस्त्राहो निःस्वधश्चेव सूद्राणामन्त्रसुग् द्विजः॥ मम वा शंकरसाथ त्रह्मणो वा युधिष्ठिर। अथना त्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमाः। दृथा जनमान्यथैतेवां पापिनां विद्वि पाण्डव॥

जो धर्मका नाश करनेवाले, लोभी, पापी, बलियैश्वदेख किये बिना भोजन करनेवाले, परस्रीगामी, भोजनमें भेव करनेवाले और असत्यभाषी हैं—उनका जन्म वृथा है पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर! जो वन्धु-वान्धवोंको क्लेश देक अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापक-गुरु और मामा-मामीको मारते या गाली देते हैं, जो ब्राह्मण होकर भी संध्योपासनसे रहित हैं, जो अग्निहोत्रका त्याग करनेवाले हैं, जो श्राद्ध-तर्पणसे दूर रहनेवाले हैं, जो ब्राह्मण होकर श्रद्धका अन्न खानेवाले हैं तथा जो मेरे, शंकरजीके, ब्रह्माजीके अथवा ब्राह्मणोंके भक्त नहीं हैं— ये चौदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं पापियोंके जन्मको व्यर्थ समझना चाहिये।

#### पचपन दान निष्फल

अश्रद्ध्यापि यद् दत्तमवमानेन वापि यत् । दम्भार्थमपि यद् दत्तं यत् पाखण्डिहितं नृप ।। श्र्द्राचाराय यद् दत्तं यद् दत्त्वा चानुकीर्तितम् । रोपयुक्ते च यद् दत्तं यद् दत्त्वा चानुकीर्तितम् । दम्भार्नितं च यद् दत्तं यच् वाप्यनृतार्जितम् । व्राह्मणस्यं च यद् दत्तं चौर्यणाप्यर्जितं च यत् ।। अभिश्वस्ताहृतं यत्तु यद् दत्तं पतिते द्विजे । निर्वह्माभिहृतं यत्तु यद् दत्तं पतिते द्विजे । व्राह्मेस्तु यद्धृतं दानमारूढपतितेश्च यत् । यद् दत्तं स्थिणिभर्त्तः श्वशुराननुवर्तिने ।। यद् द्रामयाचकहृतं यत् छत्रवनहृतं तथा । उपपातिकेने दत्तं वेदिवक्रियणे च यत् ।। स्वीजिताय च यद् दत्तं यद् दत्तं राजसेविने ।

गणकाय च यद दत्तं यच कारणिकाय च ॥ वृषलीपतये दत्तं यद् दत्तं शस्रजीविने । भृतकाय च यद् दत्तं व्यालग्र(हिहतं च यत् ॥ पुरोहिताय यद् दत्तं चिकित्सकहतं च यते । यद् वणिक्कर्मिणे दत्तं क्षुद्रमन्त्रोपजीविने ॥ यच्छ्रद्रजीविने दत्तं यस देवलकाय च। देवद्रव्याशिने दत्तं यद् दत्तं चित्रकर्मिणे ॥ रंगोपजीविने दत्तं यच मांसोपजीविने । सेवकाय च यद् दत्तं यद् दत्तं त्राह्मणत्र्वे ॥ अहेशिने च यद् दत्तं दत्तं वार्धिपिकाय च । यदनाचारिणे दत्तं यत्तु दत्तमनग्रये।। असंध्योपासिने दत्तं युच्छूद्रग्रामवासिने । यन्मिथ्यालिङ्गिने दत्तं दत्तं सर्वाशिने च यत ॥ नास्तिकाय च यद् दत्तं धर्मविक्रयिणे च यत् । वराकाय च यद् दत्तं यद् दत्तं कूटसाक्षिणे ॥ ग्रामक्रुटाय यद् दत्तं दानं पार्थिवपुङ्गच । बुधा भवति तत्सर्वं नात्र कार्या विचारणा ॥ विजनामधरा एते लोखपा त्राह्मणाधमाः । नात्मानं तारयन्त्येते न दातारं युधिष्टिर ॥ एतेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि सुबहून्यपि। वृथा भवन्ति राजेन्द्र भसन्याज्याहृतिर्यथा ॥ एतेषु यत् फलं किंचिद् भविष्यति कथंचन । राक्षसाश्र पिशाचाश्र तद् विलुम्पन्ति हर्पिताः ॥ व्या ह्येतानि दत्तानि कथितानि समासतः।

राजन् ! जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया जाता है, जिसे दिखावेंके लिये दिया जाता है, जो पाखण्डीको प्राप्त हुआ है, जो शूद्रके समान आचरण- वाले पुरुवको दिया जाता है, जिसे देकर अपने ही मुँहसे वारंवार वखान किया गया है, जिसे रोषध्वंक दिया गया है तथा जिसको देकर पीछेसे उसके लिये शोक किया जाता है; जो दम्भसे उपार्जित अन्नका, झूठ बोलकर लाये हुए अन्नका, माह्मणके धनका, चोरी

करके लाये हुए दृष्यका तथा कलंकी पुरुपके घरा हुए धनका दान किया गया है, जो पतित बार दिया गया है, जो दान वेदविहीन प्रामेंको और यहाँ याचना करनेवालोंको दिया जाता है तर संस्कारहीन पतितोंको तथा एक बार संन्यास लेकर गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेवाले प्रक्रोंको दियाः है, जो दान वेश्यागामीको और ससरालमें रहकर ग करनेवाले ब्राह्मणको दिया गया है, जिस दानको र गाँवसे याचना करनेवाले और कृतव्नने ग्रहण किय एवं जो दान उपपातकीको, वेद वेचनेवालेको. ह बरामें रहनेवालेको, राजसेवकको, ज्योतिषीको, तान्त्रि को. शद्रजातिकी स्त्रीके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अख-शक्षसे जीविका चलानेवालेको. नौकरी करनेवालेट साँप पकड़नेवालेको और पुरोहिती करनेवालेको दि जाता है तथा जिस दानको बैद्यने ग्रहण किया है: राजश्रेः जो दान बनियेका काम करनेवालेको, श्रद्ध मन्त्र जपव जीविका चलानेवालेको, शुद्रके यहाँ गुजारा करनेवालेक वेतन लेकर मन्दिरमें पूजा करनेवालेको, देवोत्तर सम्पत्ति को खा जानेबालेको. तस्वीर बनानेका काम करनेवाले को, रंगभूमिमें नाच-कूदकर जीविका चलानेवालेको, मांस बेचकर जीवननिर्वाह करनेवालेको, सेवकका काम करने वालेको. ब्राह्मणोचित आचारसे हीन होकर भी अपनेको ब्राह्मण बतानेवालेको, उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितको, ब्याजखोरको, अनाचारीको, अग्निहोत्र न करनेवालेको. संध्योपासनसे अलग रहनेवालेको, शूदके गाँवमें निवास करनेवालेको, झूठे वेष धारण करनेवालेको, सबके साथ और सत्र कुछ खानेवालेको, नास्तिकको, धर्मविकेताको, नीच वृत्तिवालेको, झूठी गवाही देनेवालेको तथा कूट-नीतिका आश्रय लेकर गाँवके लोगोंमें लड़ाई-झगड़ा करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता है, वह सब निष्फल होता है, इसमें कोई विचारणीय वात नहीं है।

युधिष्ठिर ! ये सत्र त्रिपयलोल्लप, त्रिप्रनामचारी

ब्राह्मणाधम हैं। ये न तो अपना उद्घार कर सकते हैं और न दाताका ही। राजेन्द्र! उपर्युक्त ब्राह्मणोंकी दिये हुए दान बहुत हों, तो भी राखमें डाली हुई घीकी आहुतिके समान व्यर्थ हो जाते हैं। उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फल होनेवाला होता है, उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नताके साथ छूट ले जाते हैं। पिशिष्टर! ये सब ब्रथा दान संक्षेपमें बताये गये।

#### छः जीवन निरर्थक

जीवितं तु तथा होपां तच्खृणुष्य युधिष्ठिर ।।
ये मां न प्रतिपद्यन्ते शंकरं वा नराधमाः ।
ब्राह्मणान् वा महीदेवान् वृथा जीवन्ति ते नराः ।।
हेतुशास्त्रेषु ये सक्ताः छुदृष्टिपथमात्रिताः ।
देवान् निन्दन्त्यनाचारा वृथा जीवन्ति ते नराः ।।
कुशलैः कृतशास्त्राणि पिठत्वा ये नराधमाः ।
विप्रान् निन्दन्ति यज्ञांश्र वृथा जीवन्ति ते नराः ।।
ये दुर्गां वा कुमारं वा वायुमित्रं जलं रिवम् ।
पित्रं मात्रं चैव गुरुमिन्द्रं निशाकरम् ।
मृद्यानिन्दन्त्यनाचारा वृथा जीवन्ति ते नराः ।।
विद्यमाने धने यस्तु दानधमिववर्जितः ।
मृष्टमञ्जाति यञ्चेको वृथा जीवित सोऽपि च ।।
वृथा जीवितमारुयातं दानकालं व्रवीमि ते ।।

अब जिन-जिन मनुष्योंका जीवन व्यर्थ है, उनका पिरचय दे रहा हूँ; सुनो । जो नराधम मेरी, भगवान् शंकरकी अथवा भूमण्डळके देवता ब्राह्मणोंकी शरण नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं । जिनकी कोरे तर्कशास्त्रमें ही आसक्ति है, जो नास्तिक-पयका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं, वे मनुष्य व्यर्थ ही जी रहे हैं । जो नराधम नास्तिकोंके शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञोंकी निन्दा करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं । जो मृद्ध दुर्गा, खामी

कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता-पिता, गुरु इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते और आचारका पालन नहीं करते, वे मनुष्य भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं। जो धन होनेपर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई खाया करता है, वह भी व्यर्थ ही जीता है। इस प्रकार व्यर्थ जीवनकी बात वतायी गयी, अब दानका समय बताता हैं।

किस दानका फल किस समय मिलता है?

तमोनिविष्टिचित्तेन दत्तं दानं तु यद् भवेत्। तदस्य फलमञ्जाति नरो गर्भगतो नृप।। ईन्यीमत्सरसंयुक्तो दम्भार्थं चार्थकारणात्। ददाति दानं यो मत्यों बालभावे तदञ्जते।। भोक्तुं भोगमशक्तरतु न्याधिभिः पीडितो मृशम् ददाति दानं यो मत्यों युद्धभावे तदञ्जते।। श्रद्धायुक्तः शुचिः स्नातः श्रसन्नेन्द्रियमानसः। ददाति दानं यो मत्यों यौवने स तदञ्जते।। स्वयं नीत्वा तु यद् दानं भक्तचा पात्रे प्रदीयते। तत्सार्वकालिकं विद्धि दानमामरणान्तिकम्।।

राजन् ! तमोगुणमें आविष्ट हुए चित्तवाले मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका फल मनुष्य गर्भावस्थामें भोगता है। ईष्या और मत्सरतासे युक्त मनुष्य अर्थलोभसे और दम्भपूर्वक जिस दानको देता है, उसका फल वह वाल्यावस्थामें भोगता है। भोगोंको भोगनेमें आसक्त, अत्यन्त व्याधिसे पीड़ित मनुष्य जिस दानको देता है, उसके फलका उपभोग वह बृद्धावस्थामें करता है। जो मनुष्य स्नान करके पित्रत्र हो मन और इन्द्रियोंको प्रसन्त रखकर श्रद्धाके साथ दान करता है, उसके फलको वह योवनावस्थामें भोगता है। जो स्वयं देने योग्य वस्तु के जाकर भित्रपूर्वक मत्पात्रको दान करता है, उसको मरणपर्यन्त हर समय उस दानका फल प्राप्त होता है; ऐसा समन्नो।

साचिक, राजस, तामस दान

साचिकं चापि तामसं च युधिष्टिर ।

दानफलं चैव गतिं च त्रिविधां शृण् ।। ढातव्यसित्येव मतिं कृत्वा द्विजाय वै । रिवियक्ताय यद दत्तं तद्धि सान्विकस् ।। याय दरिद्राय बहुभृत्याय पाण्डव । । यत् प्रहृष्टेन तत् सान्विकमुदाहतम् ॥ पूर्वोपकारिणे । श्विहीनाय यत्त ाय च यद् दत्तं तद् दानं राजसं स्मृतम् ।। नेधने च यद दत्तं प्रमत्ताय च पाण्डव । र्थेभिरपात्राय तद् दानं राजसं स्मृतम् ॥ िष्ठर ! दान और उसका फल सालिक, और तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता गति भी तीन प्रकारकी होती सनो । दान देना कर्तब्य है---ऐसा अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मणको न दिया जाता है, वही सात्त्रिक है। न ! जिसका कुटुम्ब बहुत बड़ा हो तथा जो ौर वेदका विद्वान् हो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसन्नता-ो कुछ दिया जाता है, वह भी सात्त्विक कहा । परंतु जो वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, घरमें काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पहले पना उपकार कर चुका है, ऐसे ब्राह्मणको दिया ान राजस माना गया है। पाण्डव! अपने और प्रमादीको दिया हुआ, फलकी इच्छा हे मनुष्योंके द्वारा दिया हुआ तथा अपात्रको हुआ दान भी राजस ही है। विद्वीनाय दानमश्रोत्रियाय च। ते तस्करायापि तद् दानं तामसं स्पृतम् ॥ ामनधूतं च क्लेशयुक्तमनज्ञया। हाय च यद् दत्तं तत् तामसमुदाहृतम् ॥

देवा पितृगणाञ्चेव ग्रुनयश्वाप्रयस्तथा। सान्तिकं दानमश्चन्ति तुष्यन्ति च नरेश्वर।। दानवा दैत्यसंघाश्च ग्रहा यक्षाः सराक्षसाः। राजसं दानमश्चन्ति वर्जितं पितृदैवतैः।। पिशाचाः प्रेतसंघाश्च कञ्मला ये मलीमसाः। तामसं दानमश्चन्ति गतिं च त्रिविधां शृणु।।

जो ब्राह्मण विलविश्वदेव नहीं करता, वेदका ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान तामस है। क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलनापूर्वक तथा सेवकको दिया हुआ दान भी तामस ही वतलाया गया है। नरेश्वर! सात्त्विक दानको देवता, पितर, मुनि और अग्नि ब्रह्मण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष होता है। राजस दानका दानव, दैत्य, प्रह, यक्ष और राक्षस उपभोग करते हैं, पितर और देवता नहीं करते। तामस दानका फल पापी और मिलन कर्म करनेवाले प्रेत एवं पिशाच भोगते हैं। अब त्रिविब गतिका वर्णन सुनो।

किस दानका क्या फल होता है ?

सान्त्रिकानां तु दानानायुत्तमं फलमञ्जते।
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पश्चिमस्।।
अभिगम्योपनीतानां दानानां फलप्रत्तमम्।
मध्यमं तु समाह्य जवन्यं याचते फलम्।।
अयाचितप्रदाता यः स याति गतिग्रत्तमास्।
समाह्य तु यो दद्यान्यध्यमां स गतिं व्रजेत्।
याचितो यथ वै दद्याज्ञयन्यां स गतिं व्रजेत्।।
उत्तमा दैनिकी ज्ञेया मध्यमा मानुषी गतिः।
गतिर्जधन्या तिर्यक्षु गतिरेपा त्रिधा स्पृता।।
पात्रभृतेषु निष्रेषु संश्यितेष्वाहितान्निषु।
यत्तु निक्षिप्यते दानमक्षय्यं सम्प्रकीर्तितस्।।

सात्त्विक दानोंका फल उत्तम, राजस दानोंका मध्यमं और तामस दानोंका फल अवम होता है। जो दान सामने जाकर दिया जाता है, उसका फल उत्तम होता है; जो दान पात्रको युलाकर दिया जाता है, उराका फल मध्यम होता है; और जो याचना करने-यालेको दिया जाता है, उसका फल जघन्य होता है। जो यानना न करनेवालेको देता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त करता है; जो याचना करनेवालेको देता है, वह मध्यम गतिको जाता है; और जो याचना करनेवालेको देता है, वह मीची गति पाता है। दैवीगतिको उत्तम समझना चाहिये। गानुभी गति मध्यम है और तिर्यक् योनियाँ नीच गति हैं— यों इनका तीन प्रकार माना गया है। दानके उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मणोंको जो दान दिया जाता है, वह अक्षय वतलाया गया है।

किसको दान देना चाहिये ?

शोतियाणां दरिद्राणां भरणं कुरु पार्थिव ।
समृद्धानां द्विज्ञातीनां कुर्यास्तेषां त रक्षणम् ॥
दरिद्रान् वित्तहीनांश्च प्रदानैः सुष्टु पूजय ।
आतुरस्यौपधेः कार्यं नीरुजस्य किमौषधेः ॥
पापं प्रतिगृहीतारं प्रदातुरुपगच्छति ।
प्रतिग्रहीतुर्यत् पुण्यं प्रदातारसुपैति तत् ।
तसाद् दानं सदा कार्यं परत्र हितमिच्छता ॥
वदविद्यायदातेषु सदा शद्भानविष्ठेषु ।
प्रयत्नेन विधातच्यो महादानमयो निधिः ॥
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सहस्रस्येन लम्भनम् ।
भक्तशेषस्य भक्तस्य तान् निमन्त्रय पाण्डव ॥
आमन्त्र्य तु निराशानि न कर्तन्यानि भारत ।
कुलानि सुदिरिद्राणि तेषामाशा हता भवेत् ॥

अतः भूपाल ! जो वेदके विद्वान् होते हुए दरिद्र हों, उनके भरण-पोषणका तुम खयं प्रवन्ध करो और सम्पत्तिशाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो । धनहीन दरिद्र ब्राह्मणोंको दान देकर उनकी भलीमाँति पूजा करो; क्योंकि रोगीको ही ओषधिकी आवश्यकता है, नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन ? दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेबालेके प जाता है और उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जा अतः परलोकमें अपना हित चाहनेवाले पुरुषः दान करते रहना चाहिये। जो वेद-विद्या पढ़कर शुद्ध आचार-विचारसे रहते हों और शूदोंका कभी नहीं प्रहण करते हों; ऐसे विद्वानोंको प्रय बड़े-बड़े दानोंका भण्डार बनाना चाहिये। पाण्डुन-जिनकी खियाँ अपने पतिके भोजनसे बचे हुए द हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलनेकी उ किया करती हैं, ऐसे बाह्यणोंको तुम भोजनके निमन्त्रित करना । भारत ! दरिद्रकुलके बाह्य निमन्त्रित करके उन्हें निराश न लौटाना; अन्यथा द आशा मारी जायगी।

भक्तोंकी श्रेष्टता

मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ मद्भता मत्परायणाः । सद्याजिनो मित्रयमास्तान् प्रयत्नेन एजयेत् । तेषां तु पावनायाहं नित्यमेव युधिष्ठिर । उमे संध्येऽधितिष्ठामि ह्यस्कर्नं तद् व्रतं यम ॥ तस्माद्द्यक्षरं मन्त्रं मद्भक्तेवीतकरमपैः । संध्याकारे तु जप्तव्यं सततं चात्मग्रद्वये ॥ अन्येपामिप विप्राणां किल्विपं हि विनय्यति । उमे संध्येऽप्युपासीत तस्माद् विप्रो विश्वद्वये ॥

नरश्रेष्ठ! जो मेरे भक्त हों, मेरेमें मन लगानेया हों, मेरी शरणमें हों, मेरा यूजन करते हों अं नियमपूर्वक मुझमें ही लगे रहते हों, उनका पत्रपूर्व यूजन करने जोहिये। युविण्ठिर! अपने उन मक्तांव पिवत्र करनेके लिये में प्रतिदिन दोनों समय संध्यामें व्या रहता हूँ। मेरा यह नियम कभी खण्डित नहीं होता इसलिये मेरे निष्पाप भक्तजनोंको चाहिये कि इं आत्मशुद्धिके लिये संध्याके समय निरन्तर अष्टाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो नारायणाय ) का जप करते रहें। संध्या

अधिक्षर-मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राह्मणोंके भी नष्ट हो जाते हैं, अतः चित्तज्ञुद्धिके न्त्रिये प्रत्येक गको दोनों कान्त्रकी संध्या करनी चाहिये। बाह्मणोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये? बाह्मण-महिमाका वर्णन

्वे श्राद्धेऽपि विष्यः स नियोक्तव्योऽजुगुप्सया। गुगुप्सितस्तु यः श्राद्धं दहत्यिनिरिवेन्धनम् ॥ गारतं मानवो धर्मी वेदाः साङ्गश्चिकित्सितम् । गाज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ गाञ्चाणान् परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित् । गहान् भवेत् परीवादो वाञ्चणानां परीक्षणे ॥ गत्वं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात् खरो भवेत् । गृत्वं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात् खरो भवेत् । गृत्वं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात् स्वरो भवेत् । गृत्वं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात् स्वरो भवेत् ।

जो ब्राह्मग इस प्रकार संध्योपासन और जप करता उसे देवकार्य और श्राद्ममें नियुक्त करना चाहिये। की निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि दा करनेपर ब्राह्मग उस श्राद्मको उसी प्रकार नष्ट कर है, जैसे आग ईंधनको जला डालती है। महाभारत, स्मृति, अङ्गोंसहित चारों वेद और आयुर्वेदशाख— वारों सिद्ध उपदेश देनेवाले हैं; अतः तर्कद्वारा इनका इन नहीं करना चाहिये। धर्मको जाननेवाले पुरुषको सम्बन्धी कार्यमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये; कि ब्राह्मणोंकी परीक्षा करनेसे यज्ञमानकी वड़ी निन्दा शि है। ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाला मनुष्य कुत्तेकी नेमें जन्म लेता है। उपपर दोषारोपण करनेसे गदहा श है और उसका तिरत्कार करनेसे कृमि होता है श उसके माथ द्वेष करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म ॥ है।

पस्यास्येन समझ्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । कृव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ उत्पत्तिरेव विशस्य मृर्तिर्धर्मस्य शाश्वती । स हि धर्मार्थमुत्पनो ब्रह्मभूयाय करणते ।।
स्त्रभेव बाह्मणो भ्रङ्को स्त्रयं वस्ते ददाति च ।
आनृशंस्याद् बाह्मणस्य भुक्तते हीतरे जनाः ।
तस्मात् ते नावमन्तन्या मद्धक्ता हि द्विजाः सदा।।
आरण्यकोपनिषदि ये तु पश्यन्ति मां द्विजाः ।
निगूढं निष्कलावस्थं तान् प्रयत्नेन पूजय ।।
स्त्रगृहे वा प्रवासे वा दिवारात्रमथापि वा ।
अद्ध्या ब्राह्मणाः पूज्या मद्धका ये च पाण्डव ।।
नास्ति विप्रसमं देवं नास्ति विप्रसमो गुरुः ।
नास्ति विप्रात् परो बन्धुनीस्ति विप्रात् परो निधिः ।।
नास्ति विप्रात् परं तीर्थं न पुण्यं ब्राह्मणात् परम् ।
न पवित्रं परं विप्रान्न दिज्ञात् पावनं परम् ।
नास्ति विप्रात् परो धर्मो नास्ति विप्रात् परा गतिः।।

जिसके मुखसे खर्मवासी देवगण हविष्यका और पितर क्रव्यका मध्यण करते हैं, उससे बढ़कर कौन प्राणी हो सकता है? ब्राह्मग जन्मसे ही वर्मकी सनातन मूर्ति है। वह धर्मके ही लिये उत्पन्न हुआ है और वह ब्रह्मभावको प्राप्त होनेमें समर्थ है। ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना ही पहनता और अपना ही देता है। दूसरे मनुष्य त्राह्मणकी दयासे ही भोजन पाते हैं। अतः ब्राह्मणोंका कभी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सदा ही मुझमें भक्ति रखनेत्राले होते हैं। जो ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद्में वर्णित मेरे गूढ़ और निष्कल खरूपका ज्ञान रखते हैं,अनका यत्तपूर्वक पूजन करना चाहिये। पाण्डुनन्दन ! घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे भक्त ब्राह्मगोंकी निरन्तर श्रद्धाके साथ पूजा करते रहना चाहिये। त्राक्षणके समान कोई देवता नहीं है, त्राह्मणके समान कोई गुरु नहीं है, ब्राह्मणसे बढ़कर बन्धु नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर कोई खजाना नहीं है। कोई तीर्थ और पुण्य भी त्राह्मणसे श्रेष्ठ नहीं है । त्राह्मणसे बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मगरें बद्दकर पवित्र करने-वान्य कोई नहीं है। ब्राह्मणसे श्रेष्ट कोई धर्म नहीं और त्राह्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है ।

पापकर्मसमाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्। त्रायते पात्रमप्येकं पात्रभते त तद दिजे ।। वालाहिताग्नयो ये च शान्ताः शुद्रान्वर्जिताः । मामर्चयन्ति मद्धक्तास्तेभ्यो दत्त्वभिहाक्षयम् ॥ प्रदानैः पूजितो विप्रो वन्दितो वापि संस्कृतः । सम्भावितो वा दृष्टो वा मद्भक्तो दिवसुन्नयेत् ॥ ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम् । स तान् दृष्टा च स्पृष्टा च नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ मदक्ता मदत्राणा मदीता मत्परायणाः । वीजयोनिविश्रद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः । श्रुद्रान्नविश्ता नित्यं ते प्रनन्तीह दर्शनात ।। स्वयं नीत्वा विशेषेण दानं तेषां गृहेष्वथ । निवापयेत्तु यद्भक्तचा तद् दानं कोटिसम्मितम्।। जाग्रतः स्वपतो वापि प्रवासेषु गृहेष्वथ । हृदये न प्रणक्यामि यस्य विष्रस्य भावतः ॥ स पूजितो वा दृष्टो वा स्पृष्टो वापि द्विजोत्तमः । सम्भापितो वा राजेन्द्र पुनात्येवं नरं सदा ।। एवं सर्वाखनस्थासु सर्वदानानि पाण्डव। मद्भक्तोभ्यः प्रदत्तानि स्वर्गमार्गप्रदानि वै॥

١

पापकर्मके कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्घार कर सकता है। सुपात्र ब्राह्मणोंमें भी जो वाल्यकालसे ही अग्निहोत्र करनेत्राले, शूदका अन त्याग देनेत्राले तथा शान्त और मेरे भक्त हैं एवं सदा

मेरी पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ द अक्षय होता है। मेरे भक्त ब्राह्मणको टान देकर उसः पूजा करने, सिर झुकाने, सत्कार करने, वातचीत का अथवा दर्शन करनेसे वह मनुष्यको दिव्यलोकमें पहुँ देता है। जो लोग मेरे गुण और लीलाओंका पाठ क हैं तथा मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हैं उनका दर्शन और स्पर्श करनेवाला मनुष्य सब पापों मुक्त हो जाता है। जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुङ् ही छगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते हैं अँ मेरी शरणमें पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध र और वीर्यसे हुई है, जो नेदके विद्वान्, जितेन्द्रिय त सदा श्र्वान्नसे वचे रहनेवाले हैं, वे दर्शनमात्रसे पवि कर देते हैं। ऐसे छोगोंके घरपर खर्य उपिथत होक भक्तिपूर्वक विशेषरूपसे दान देना चाहिये। वह दा साधारण दानकी अपेश्ना करोड्गुना फल देनेवाला मान गया है । राजेन्द्र ! जागते अथवा सोते समय, परदेश अथवा घर रहते समय जिस ब्राह्मणके हृदयसे उसव भक्ति-भावनाके कारण मैं कभी दूर नहीं होता, ऐस वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन, दर्शन, स्पर्श अथवा सम्भापः करने मात्रसे मनुष्यको सदा पित्रत्र कर देता है पाण्डव ! इस प्रकार सव अवस्थाओंमें मेरे भक्तोंको दि हुए सत्र प्रकारके दान स्वर्गमार्ग प्रदान करनेवां होते हैं।

ब्रह्मचर्य तथा गायत्रीकी महिमा, अतिथि-सत्कारकी अनिवार्य आवश्यकता और उसका महान फल, अतिथि-सत्कार न करनेका दुव्परिणाम

इस प्रकार साचिक, राजस और तामस दान, उसकी विभिन्न गति एवं पृथक्-पृथक् फलका वर्णन करके धर्मराज युधिष्ठिरके पृछनेपर भगवान् श्रीकृण्णने वीज और योनिकी ग्रुद्धिका रहस्य वतलाया। तदनन्तर ब्रह्मचर्यकी तथा गायत्रीकी प्रक्ताका प्रतिगादन करनेके लिये उन्होंने कहा—

ब्रह्मचर्य और गायत्रीकी महिमा श्रीभगवानुवान

आत्मा हि शुक्रमुद्दिष्टं देवतं परमं महत्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निरुत्ध्याच्छुकमात्मनः।। स्तेजो बलं वीर्यं प्रज्ञा श्रीश्र महद् यशः। च मित्रयत्वं च लभते ब्रह्मचर्यया ।। प्छतत्रह्मचर्येर्ग्रहस्याश्रममाश्रितैः यज्ञपरेर्धर्मः स्थाप्यते प्रथिवीतले ॥ व्रातस्त ये संध्यां सम्यमित्यम्पासते। वेदमयी कत्वा तरनते तारयन्ति च ।। जपेत पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम् । रीदेत प्रतिगृह्णानः पृथिवीं च ससागराम् ।। गस्य दुःस्थिताः केचिद् ग्रहाः स्पीदयो दिनि। गस्य सौम्या जायन्ते शिवाः ग्रभकरास्तथा ॥ ं यत्र स्थिताश्चैव दारुणाः पिशिताशनाः । क्ष्या महाकाया धर्षयन्ति न तं द्विजम् ॥ न्तीह प्रथिव्यां च चीर्णवेदवता नराः। र्गामिप वेदानां सा हि राजन् गरीयसी ।। बीर्णवतवेदा ये विकर्मफलमाश्रिताः। ञ्चणा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्टिर । पुनर्घस्तु संध्ये द्वे नित्यमेवोपतिष्ठते ॥ लमध्ययनं दानं शौचं मार्दवमार्जवम् । माद् वेदाद् विशिष्टानि मनुराह प्रजापतिः ॥ र्भवः स्वरिति ब्रह्म यो वेदनिरतो द्विजः। ्र दारनिरतो दान्तः स विद्वान् स च भूसुरः ॥ ध्याम्रपासते ये वै नित्यमेव द्विजोत्तमाः। यान्ति नरशार्द्छ ब्रह्मलोकं न संशयः॥ ावित्रीमात्रसारोऽपि वरो विष्रः सुयन्त्रितः। गयन्त्रितश्चत्रवेदी सर्वाशी सर्वविकयी।। ावित्रीं चैव वेदांश्व तुलयातोलयन पुरा । ादेवर्षिगणाश्चेव सर्वे त्रह्मपुरःसराः। वतुर्णामिप वेदानां सा हि राजन् गरीयसी ।। वथा विकसिते पुष्पे मधु गृह्णन्ति षट्पदाः। एवं गृहीता सावित्री सर्ववेदे च पाण्डव।। तसात तु सर्ववेदानां सावित्री प्राण उच्यते। निर्जीवा हीतरे वेदा विना सावित्रिया नृप ।। नायन्त्रितश्रतुर्वेदी शीलभ्रष्टः स कुत्सितः। शीलवृत्तसमायुक्तः सावित्रीपाठको वरः॥ सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां शतावराम्। सावित्रीं जप कौन्तेय सर्वपापप्रणाशिनीम्॥

वीर्यको आत्मा न्वताया गया है । वह सबसे श्रेष्ठ देवता है। इसलिये सब प्रकारका प्रयत करके अपने वीर्यकी रक्षा करनी चाहिये । मनुष्य ब्रह्मचर्यके पालनसे आयु, तेज, वल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान् यश, पुण्य और मेरे प्रेमको प्राप्त करता है । जो गृहस्थ-आश्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पञ्चयज्ञोंके अनुष्ठानमें तरपर रहते हैं, वे प्रधीतल-पर धर्मकी स्थापना करते हैं। जो प्रतिदिन प्रात:काल और संध्याके समय विधिवत संध्योपासना करते हैं. वे वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस संसार-समद्रसे स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं । जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाली वेदमाता गायत्रीदेवीका जप करता है, वह समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका दान लेनेपर भी प्रतिप्रहके दोषसे दुखी नहीं होता । सर्य आदि प्रहोंमेंसे जो उसके छिंग अञ्चम स्थानमें रहकर अनिष्ट-कारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे शान्त, ग्रुभ और कल्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैं। जहाँ कहीं क्रूर कर्म करनेवाले भयंकर विशालकाय पिशाच रहते हैं, वहाँ जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट नहीं कर सकते । वैदिक व्रतोंका आचरण करने-वाले पुरुष पृथ्वीपर दूसरोंको पवित्र करनेवाले होते हैं। राजन ! चारों वेदोंमें वह गायत्री श्रेष्ठ है। यचिष्ठिर ! जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मचर्यका पाछन करते हैं और न वेदाध्ययन करते हैं, जो बरे फलवाले कर्मोंका आश्रय लेते हैं, वे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपसे पूज्य हो जाते हैं । फिर जो ब्राह्मण प्रात:-सायं दोनों समय संव्या-वन्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है ! प्रजापति मनुका कहना है कि---'शील,

खाप्याय, दान, शीच, कोमढता और संस्वता-चये सदगण ब्राह्मणके लिये वेद्से भी बढ़कर हैं । जो ब्राह्मण भार्भवः खः' इन व्याहृतियोंके साथ गायत्रीका जव करता है, वेदक स्वाध्यायमें संलग्न रहता है और अपनी ही खीसे प्रेम करता है, वहीं जितेन्द्रिय, वहीं विद्वान और वहीं इस भूमण्डलका देवता है। पुरुषसिंह ! जो श्रेय ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे नि:संदेह ब्ह्यलोकको प्राप्त होते हैं । केवल गायत्रीमात्र जानने-वाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता है तो वह श्रेष्ठ है: किंत जो चारों वेदोंका विद्वान होनेपर भी सबका अन खाता है, सत्र कुछ वेचता है और नियमेंका पालन नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता। राजन ! पूर्वकालमें देवता और ऋषियोंने ब्रह्माजीके सामने गायत्री-मन्त्र और चारों वेदोंको तराजूपर रखकर तौला था । उस समय गायत्रीका पलड़ा ही चारों वेदोंसे भारी सावित हुआ । पाण्डव ! जैसे भ्रमर खिले हुए फूलोंसे उनके सारभूत मधुको प्रहण करते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण वेदोंसे उनके सारभूत गायत्रीका प्रहण किया गया है । इसिलिये गायत्री सम्पूर्ण वेदोंका प्राण कहलाती है । नरेश्वर ! गायत्रीके विना सभी वेद निर्जीव हैं । नियम और सदाचारसे भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदोंका विद्वान हो तो भी वह निन्दाका ही पात्र है, किंतु शील और सदाचारसे युक्त ब्राह्मग यदि केवल गायत्रीका जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन एक हजार गायत्रीमन्त्रका जप करना उत्तम है, सौ मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप करना किन्त्र माना गया है । कुन्तीनन्दन ! गायत्री सत्र पापों-को नष्ट करनेवाली है; इसलिये तुम सदा उसका जप करते रही।

इसके पश्चात् युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवान् श्रीकृष्णने ब्राह्मण-महिमा, यमपुरीके भयंकर मार्ग, मार्गकी पीड़ाएँ, दारुण यमयातना, विविध कर्मोंके पृथक् पृथक् फल, विविध प्रकारके दानोंके पृथक्-पृथक् फल तथा अन्नदानकी महिमा-का प्रतिपादन किया । तदनन्तर पुण्यमय धर्मोंका वर्णन करके वे बोले—

अभ्यागत तथा अतिथियोंके सत्कारकी आवश्यकता और महिमा

श्रीभगवानवाच

अभ्यागतो ज्ञातपूर्वो ह्यज्ञातोऽतिथिरुच्यते । तयोः पूजां द्विजः क्चर्यादिति पौराणिकी श्वितः ॥ पादाभ्यङ्गान्नपानेस्तु योऽतिथि पूजयेन्नरः । पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह न संशयः ॥ शीघ्रं पापाद् विनिर्मुक्तो मया चानुग्रहीकृतः । विमानेनेन्दुकल्पेन मम लोकं स गच्छति ॥ अभ्यागतं श्रान्तमनुत्रजनित

देवाश्व सर्वे पितरोऽग्रयश्व । तस्मिन् द्विजे पूजिते पूजिताः स्यु-

गति निराकाः पितरो वजन्ति ॥
अतिथिर्यस्य भग्नाको गृहात् प्रतिनिवर्तते ।
पितरस्तस्य नाक्निन्त दशवर्षाणि पश्च च ॥
निर्वासयित यो निर्मं देशकालगतं गृहात् ।
पितरस्तस्थणादेव जायते नात्र संशयः ॥
चाण्डालोऽप्यतिथिः प्राप्तो देशकालेऽककाङ्क्रया।
अभ्युद्धभ्यो गृहस्थेन पूजनीयश्च सर्वदा ॥
मोधं ध्रुवं त्रोणियति मोधमस्य तु पच्यते ।
मोधमःनं सदाक्नाति योऽतिथिं न च पूजयेत् ॥
साङ्गोपाङ्गांस्तु यो वेदान् पठतीह दिने दिने ।
न चातिथिं पूजयित वृथा भवति स दिजः ॥
पाक्रयज्ञमहायज्ञैः सोमसंस्थाभिरेव च ।
ये यजन्ति न चार्चिन्ति गृहेष्यतिथिमागतम् ॥
तेपां यशोऽभिकामानां दत्तिभिन्दं च यद् भवेत् ।
वृथा भवति तत् सर्वमाश्चया हि तथा हतम् ॥

पहलेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आये ती उसे 'अ यागत' कहते हैं और अपरिचित पुरूप

'अतिथि' कहलाता है । द्विजोंको इन दोनोंकी ही पूजा करनी चाहिये । यह पञ्चम वेद--पराणकी श्रुति है । राजेन्द्र ! जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेल मलकर, उसे मोजन कराकर और पानी पिलाकर उसकी पूजा करता है, उसके द्वारा मेरी भी प्रजा हो जाती है--इसमें संशय नहीं है। वह मनुष्य तुरंत सत्र पापोंसे छुटकारा पा जाता है और मेरी कपासे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानपर आरूढ़ होकर मेरे परमधामको पधारता है। थका हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है, तत्र उसके पीछे-पीछे समस्त देवता, पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं। यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसकें साथ उन देवता आदिकी भी पूजा हो जाती है और उसके निराश छौटनेपर वे देवता. पितर आदि भी हताश होकर छौट जाते हैं। जिसके घरसे अतिथिको निराश होकर छोटना पड़ता है, उसके पितर पंद्रह वर्षीतक भोजन नहीं करते । जो देश-कालके अनसार घरपर आये हुए ब्राह्मणको वहाँसे वाहर निकाल देता है, वह तत्काल पतित हो जाता है--इसमें संदेह नहीं है । यदि देश-कालके अनुसार अन्नकी इन्हांसे चाण्डाल भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो गृहस्थ पुरुवको सदा उसका सत्कार करना चाहिये। जो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वस्न ओढना, अपने छिये रसोई बनाना और भोजन करना-मव कुछ निश्चय ही न्यर्थ है । जो प्रतिदिन साङ्गोपाङ वेटोंका स्वाध्याय करता है, किंत अतिथिकी प्रजा नहीं करता, उस द्विजका जीवन व्यर्थ है । जो लॉग पाक-यज्ञ, पञ्चमहायज्ञ तथा सोमयाग आदिके द्वारा यजन करते हैं, परंतु घरपर आये हुए अतिथिका सत्कार नहीं करते, वे यशकी इन्छासे जो कुछ दान या यज्ञ करते हैं, वह सब व्यर्थ हो जाता है । अतिथिकी मारी गयी आशा मनुष्यके समस्त शुभ कर्नीका नाश कर देती है।

देशं कालं च पात्रं च स्वशक्तिं च निरीक्ष्य च । अल्पं समं महद वापि क्योदातिश्यमाप्तवान ।। सुमुखः सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम् । स्रागतेनासनेनाद्भिरनायेन च पूजयेत ॥ हितः प्रियो वा द्वेष्यो वा मुर्खः पण्डित एव वा । प्राप्तो यो वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ क्षत्पिपासाश्रमातीय देशकालागताय च। सत्कृत्याननं प्रदातव्यं यज्ञस्य फलमिच्छता ।। यथाश्रद्धं त यः क्रयीनमन्त्रयेष प्रजायते । महाधनपतिः श्रीमान् वेदवेदाङ्गपारगः। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो भोगवान् त्राक्षणो भवेत् ॥ सर्वातिथ्यं तु यः कुर्याद् वर्षमेकमकलमपः। थमीर्जितधनो भूत्वा पाकभेदविवर्जितः ॥ सर्वातिथ्यं तु यः कुर्याद् यथाश्रद्धं नरेश्वर । अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रिय: ॥ सत्यसंधो जितकोधः शाखाधर्मविवर्जितः। अधर्मभीरुर्धर्मिष्ठो मायामात्सर्धवर्जितः ॥ श्रद्दधानः शुचिनित्यं पाक्रभेद्विवर्जितः। स विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी महायशाः॥ प्ररंदरप्रं याति गीयमानोऽप्सरोगर्णै:। मन्वन्तरं त तत्रैव क्रीडित्वा देवपूजितः। मानुष्यलोकमागम्य भोगवान् त्राह्मणो भवेत् ॥

इसिलिये श्रद्धालु होकर देश, काल, पात्र और अपनी शक्तिका विचार करके अल्प, मध्यम अथवा महान् रूप्-में अतिथि-मत्कार अवश्य करना चाहिये । जब अतिथि अपने द्वारपर आवे, तब बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह शसन्तचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिथिका खागत करे तथा बैठनेको आसन और चरण धोनेके लिये जल देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे । अपना हितैथी, प्रेमपात्र, देशी, मूर्ख अथवा पण्डित— जो कोई भी बल्वियेश्वदेवके बाद आ जाय, वह स्वर्गतक

पहेंचानेवाला अतिथि है । जो यज्ञका फर पाना चाहता हो, वह भूख-प्यास और परिश्रमसे दुखी तथा देश-कालके अनुसार प्राप्त हुए अतिथिको सत्कारपूर्वक अन्न प्रदान करे । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अतिथि-सत्कार करता है, यह मनुष्योंमें महान् धनवान्, श्रीमान्, वेद-वेदाङ्गका पारदर्शी, सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थ और तत्त्वका ज्ञाता एवं भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है । जो मनुष्य धर्मपूर्वेक धन-का उपार्जन करके भोजनमें भेंद्र न रखते हुए एक वर्ष-तक सवका अतिथि-सन्कार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । नरेश्वर ! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय परुष समयका नियम न रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धा-

है, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा जो नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन्न रहता है, वह दिव्य विमानके द्वारा इन्द्रलोकमें जाता है। वहाँ वह दिव्य-रूपवारी और महायशसी होता है। अप्तराएँ उनके यशका गान करती हैं। वह एक मन्वन्तरतक वहीं देवताओंसे पूजित होता है और क्रीड़ा करता रहता है। उसके वाद मनुष्यलोकमें आकर भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है।

## भूमि-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा तथा भगवान्के प्रिय पुष्प और वर्णगत वृपलोंका वर्णन

भूमि-दानका महत्त्व

श्रीभगवानुबाच

अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम्।। यः प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सदक्षिणाम् । श्रोत्रियाय दरिद्राय साम्रिहोत्राय पाण्डव ।। सर्वकामतृप्तात्मा सर्वरत्नविभूपितः। सर्वपापविनिर्मुक्तो दीप्यमानोऽर्कवत् तदा ।। बालसर्यप्रकाशेन विचित्रध्वजशोभिना। याति यानेन दिव्येन मम लोकं महायशाः ॥ न हि भूमिप्रदानाद् वै दानमन्यद् विशिष्यते । न चापि भूमिहरणात् पापमन्यद् विशिष्यते ॥ दानान्यन्यानि हीयन्ते कालेन कुरुपुङ्गव। भूमिदानस पुण्यस्य क्षयो नैत्रोपपद्यते ।। सुवर्णमणिरतानि धनानि च वस्नी च। सर्वदानानि वै राजन् ददाति वसुधां ददत् ।। सागरान् सरितः शैलान् समानि विषमाणि च । सर्वगन्धरसांइचैव ददाति वसुधां ददत्॥ ओषधीः फलसम्पन्ना नानापुष्पसमन्त्रिताः।

कमलोत्पलपण्डांश्र ददाति वसुधां ददत्।। अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैर्ये यजन्ते सदक्षिणैः। न तत् फलं लभन्ते ते भूमिदानस्य यत् फलम् ॥

पूर्वक सेत्रा करता है, जो सस्यप्रतिज्ञ है, जिसने क्रोधको

जीत छिया है, जो शाखाधर्मसे रहित, अधर्मसे डरने-वाला और धर्मात्मा है, जो माया और मत्सरतासे रहित

श्रीभगवान्ने कहा-पाण्डुनन्दन ! अव में सबसे उत्तम भूमि-दानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य रमणीय भूमिका दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अग्निहोत्री दरिद्र ब्राह्मण-को दान देता है, वह उस समय सभी भोगोंसे तृप्त, सम्पूर्ण रहोंसे विभूषित एवं सब पापोंसे मुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान होता है। वह महायशस्वी पुरुप प्रातःकालीन सूर्यके समान प्रकाशित, विचित्र ध्वजाओंसे सुशोभित दिव्य विमानके द्वारा मेरे छोकमें जाता है; क्योंकि भूमिदानसे बदकर दूसरा कोई दान नहीं है और भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। कुरुश्रेष्ठ ! दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर श्लीण हो जाते हैं, किंतु भूमि-दानके पुण्यका कभी भी क्षय नहीं होता। राजन् ! पृथ्वीका दान करनेवाला मानो सुवर्ण, मणि, रत, घन और टक्ष्मी आदि समस्त पदार्थीका दान करता है । भूमि-दान करनेवाला मनुष्य मानो समस्त समुद्रोंको, सरिताओंको, पर्वतोंको, सम-विपम प्रदेशोंको,

ान्य और रसोंको देता है। पृथ्वीका दान करने-गुण्य मानो नाना प्रकारके पुष्पों और फलेंसे युक्त तथा कमल और उत्पन्नोंके समूहोंका दान करता लोग दक्षिणासे युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञोंके ताओंका यजन करते हैं, वे भी उस फलको ते, जो भूमि-दानका फल है।

बीजानि रोहन्ति जलसिक्तानि भूपते ।
कामाः प्ररोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने ।।
तेजस्तु सर्यस्य तमः सर्वं व्यपोहति ।
पापं नरस्येह भूमिदानं व्यपोहति ।।
एय भूमिदानं तु दन्या यो वा हरेत् पुनः ।
द्वो वारुणैः पाशैः क्षिप्यते पूयशोणिते ।।
तां परदक्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् ।
स्य नरकाद् घोराद् विद्यते निष्कृतिः क्वचित्
दक्ता मही राजन् प्रहुष्टेनान्तरात्मना ।
।न् कामानवामोति मनसा चिन्तितानि च ।।
भर्वसुधा दक्ता दीयते च नराधिपैः ।
। यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

पाछ ! जिस प्रकार जलसे सींचे हुए बीज अङ्कारित हैं, वैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते हैं। जैसे सूर्यका तेज समस्त अन्यकारको दूर कर , उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण । नारा कर डालता है। कुरुश्रेष्ठ ! जो भूमि-दानतेज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर फिर छीन है, उसे वरुणके पाशसे वाँधकर पीच और रक्तसे ए नरक-कुण्डमें डाला जाता है। जो अपने या ते दी हुई भूमिका अपहरण करता है, उसके लिये व उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है। राजन् ! इस प्रसन्तिचत्त होकर मनुष्य यदि पृथ्वीका दान करे सम्पूर्ण मनोवान्छित कामनाओंको प्राप्त करता है। से राजाओंने इस पृथ्वीको दानमें दिया है और से अभी दे रहे हैं। यह भूमि जब जिसके अधिकारमें

रहती है, उस समय वही उसे दानमें देता है और उसके फण्का भागी होता है।

#### पूज्य त्राह्मणके लक्षण

यच वेदमयं पात्रं यच पात्रं तपोमयम् । असंकीण च यत् पात्रं तत् पात्रं तारियण्यति ।। नित्यस्वाध्यायनिरतास्त्वसंकीर्णेन्द्रियाश्च पश्चयज्ञपरा नित्यं पूजितास्तारयन्ति ते ।। ये क्षान्तिदान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । संक्रचिता गृहस्था-स्ते त्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः ॥ नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्याध्यायी वृपलान्नवर्जी। ऋतौ गच्छन् विधिवचापि जुह्नन स त्राह्मणस्तारियतुं समर्थः ॥ त्राह्मणो यस्तु मद्भक्तो मद्रागी मत्परायणः। मिय संन्यस्तकर्मा च स वित्रस्तारयेद् ध्रुवम् ॥ द्वादशाक्षरतत्त्वज्ञश्चतुर्च्यृहविभागवित अच्छिद्रपश्चकालज्ञः स विशस्तारयिष्यति ॥

जो वेदसम्पन्न पात्र है, जो तपोमय पात्र है और जो किसीका भी भोजन न करनेत्राला पात्र है, वह पित्र पात्र दाताका उद्घार कर देता है। जो ब्राह्मण नित्य स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, जिनकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, जो सदा ही पञ्च महायज्ञ करनेमें तत्यर रहते हैं, वे पूजा करनेत्रालेका उद्घार कर देते हैं। जो क्षमाशील, संयतचित्त और जितेन्द्रिय हैं, जिनके कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं, जो प्राणियोंकी हत्यासे निवृत्त हो चुके हैं और जिनको दान लेनेमें संकोच होता है, ऐसे गृहस्थ ब्राह्मण दाताका उद्घार करनेमें समर्थ हैं। जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला, सदा बज्ञोपवीत धारण किये रहनेवाला, नित्यप्रति स्वाध्यायपरायण, शूझका

णुप्वाविहतो राजन पुष्पाणि प्रियक्तन्ति मे । षुदं करवीरं च चणकं चम्पकं तथा।। छेकाजातिपुष्पं च नन्द्यावर्तं च नन्दिकम् । मशपुष्पपत्राणि द्वीमृङ्गकसेव ामाला च राजेन्द्र मन्द्रियाणि विशेषतः। पामपि पुष्पाणां सहस्रगुणस्रत्पलम् ॥ मात् पद्मं तथा राजन् पद्मात् तु शतपत्रकम् । मात् सहस्रपत्रं तु पुण्डरीकं ततः परम् ॥ डरीकसहस्रात् तु तुलसी गुणतोऽधिका। हपुष्पं ततस्तस्मात् सौवर्णं तु ततोऽधिकम् ॥ चर्णात् तु प्रस्ताच मतिप्रयं नास्ति पाण्डव । पाभावे तुलसास्तु पत्रैमीमचेयेत् पुनः। ालाभे तु शाखाभिः शाखालाभे शिफालवैः॥ फाभावे मुदा तत्र भक्तिमानर्चयेत माम्।

श्रीभगवान् वोले—राजन् ! जो फूठ मुझ बहुत हैं, उनके नाम बताता हूँ, साबधान होकर सुनो । र ! कुसुद, करवीर, चणक, चम्पा, मालती, पुष्प, नन्दावर्त, नन्दिक, पलाशके फूल और पत्ते, भृङ्गक और वनमाला—ये फूल मुझे विशेष

कोनसे पुष्प भगवान्की पूजामें वर्जित हैं

वर्जनीयानि पुष्पाणि शृणु राजन् समाहितः ॥ किंकिणीं मुनिपुष्पं च धुर्धूरं पाटलं तथा ॥ तथातिम्रक्तकं चैव पुन्नागं नक्तमालिकम्। यौधिकं क्षीरिकापुष्पं निर्गुण्डी लांगुली जपाः 🛭 कर्णिकारं तथाशोकं शाल्मलीपुष्पमेव च। ककुभाः कोविदाराश्र वैभीतकमथापि च ॥ कुरण्टकप्रसूनं च कल्पकं कालकं तथा। अङ्कोलं गिरिकर्णी च नीलान्येव च सर्वशः। एकपर्णानि चान्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत्।। अर्क्षपुष्पाणि वर्ज्यानि अर्कपत्रस्थितानि च । व्याष्ट्रताः पिचुमन्दानि सर्वाण्येय विवर्जयेत् ॥ अन्यैस्तु ग्रुक्कपत्रैस्तु गन्धवद्भिर्नराधिप । अवर्ज्यस्तैर्यथालाभं मद्भक्तो मां समर्चयेत् ॥

राजन्! अव त्यागने योग्य फ्लोंके नाम बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो । किङ्किणी, सुनिपुष्प, धुर्ध्र, पाटल, अतिमुक्तक, पुत्राग, नक्तमालिक, यौथिक, क्षीरिकापुष्प, निर्गुण्डी, टाङ्गुळी, जपा, कर्णिकार, अशोक, सेमलका फ्र्ल, ककुम, कोविदार, वैभीतक, कुरण्टक, कल्पक, कालक,

ंकोल, गिरिकणी, नीले रंगके फुल तथा एक पंखड़ीवाले इल—इन सबका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये। ाक ( मदार-) के फुल तथा आकके पत्तेपर क्खे हुए फुल भी वर्जित हैं। नीमके फुलोंका भी गिरियाग कर देना चाहिये। नराधिप! इनके अतिरिक्त जनका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद गंखाड़ियोंवाले सुगन्धित पुष्प जितने मिल सकों, उनके नारा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये।

किस वर्णमें कितने और कौन-कौनसे वृषल हैं ?

कामः क्रोधश्र लोभश्र मोहश्र मद एव च ।
महामोहश्र इत्येते देहे षड् वृष्ठाः स्मृताः ॥
गर्वः स्तम्भो ह्यहंकार ईव्यी च द्रोह एव च ।
पारुव्यं क्र्रता चैव सप्तेते क्षत्रियाः स्मृताः ॥
तीक्ष्णता निकृतिर्माया शाख्यं दम्भो ह्यनार्जवम् ।
पैश्चन्यमनृतं चैव वैद्यास्त्वष्टौ प्रकीर्तिताः ॥
तृष्णा वुश्वक्षा निद्रा च ह्यालस्यं चाष्ट्रणादयः ।
आधिश्रापि विषादश्य प्रमादो हीनसत्त्वता ॥
भयं विक्लवता जाडचं पापकं मन्युरेव च ।
आशा चाश्रद्दधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम् ॥
आशीचं मिलनत्वं च शुद्रा ह्येते प्रकीर्तिताः ।
यसिन्नते न द्ययन्ते स वै ब्राह्मण उच्यते ॥
तस्मात् तु सान्विको भूत्वा शुचिः क्रोधविवर्जितः।
मार्भचेयत् तु सत्तं मित्रयत्वं यदीच्छिति ॥
अलोलजिह्नः सग्रुपस्थितो धृति

निधाय चक्षुर्युगमात्रमेव तत्। मनश्र वाचं च निगृह्य चश्चलं

भयात्रिष्टत्तो मम भक्त उच्यते ॥ ईदशाध्यात्मिनो ये तु त्राह्मणा नियतेन्द्रियाः । तेषां श्राद्धेषु तृप्यन्ति तेन तृप्ताः पितामहाः ॥ धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतम् । क्षमा जयति न कोधः क्षमावान् त्राह्मणो भवेत् ॥

काम, कोच, होम, मर, मोह और महासेह---ये छः वृष्ठ हालगके शरीरमें स्थित दतावे एवे हैं : गर्ब, स्तम्भ ( जडता ), अहंकार, ईम्बी, प्रोह, पारू-र ( कठोर बोलना ) और क्रुरता—ये सात भ्रतिप-रागेरनें रहनेवाले वृषल हैं। तीस्मता, कपट, माया, राटता. दम्भ, सरलताका अभाव, चुगडी और असत्य-भाषण---ये आठ वैश्य-शरीरके वृषल हैं। तृष्णा, खानेकी इन्छा, निदा, आलस्य, निर्देयता, क्रूरता, मानसिक विन्ता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घवराइट, जडता, पाप. क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरङ्गशता, अपनित्रता और मलिनता—ये इकीस वृषल सूद्रके सरीरमें रहने-वाले वताये गये हैं । ये सभी दृष्ठ जिसके भीतर न दिखायी दें, वहीं वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है । अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे, तो सालिक, पिन और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे। जिसकी जिह्ना चञ्चल नहीं है, जो धैर्य धारण किये रहता है और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चञ्चल मन और वागीको वशमें करके भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है। ऐसे अध्यात्मज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय बाह्यण जिनके यहाँ श्राद्धमें तृप्तिभूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजनसे पूर्ण तृत होते हैं । धर्मकी जय होती है, अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय होती है, असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत होती है, क्रोधकी नहीं। इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना चाहिये।

कपिला गौके दानसे परम लाभ

तैस्तैर्गुणैः कामदुवा च भूत्वा नरं प्रदातारमुपैति सा गौः। स्कर्मिश्वाप्यनुबध्यमानं तीत्रान्धकारे नरके पतन्तम्। महार्णवे नौरिव वायुनीता दत्ता हि गौस्तारयते मनुष्यम्।।

ययॉपर्ध मन्त्रकतं नरस्य प्रयुक्तमात्रं विनिहन्ति रोगान । तथेन दत्ता कपिला सुपात्रे पापं नरस्याद्य निहन्ति सर्वम् ॥ त्वचं वे भ्रुजगो विहाय यथा पुनर्नमं रूपसुपैति पुण्यम् । तथंत्र मुक्तः पुरुषः स्वपःषै-विरज्यते व किष्ठाप्रदानात् ॥ विलग्नं यधानध कारं भवते दीप्तो हि निर्यातयति प्रदीपः। पापमपि प्रलीनं तथा नरः निष्क्रामयेद वै कपिलापदानात ॥ यसाहिताग्नेरितथिप्रियस जितेन्द्रियस्य । शुद्रान्दर्स सत्यव्रतस्याध्ययनान्वितस्य

गौस्तारयते परत्र॥ दत्ता हि दानमें दी हुई गौ अपने विभिन्न गुणोंद्वारा कामधेन वनकर परछोकमें दाताके पास पहुँचती है । वह अपने कमेंसे वँवकर घोर अन्वकार-पूर्ग नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उद्घार कर देती है, जैसे वायुके सहारेसे चल्ती हुई नाव मनुष्यको महासागरमें डूबनेसे बचाती है | जैसे मन्त्रके साथ दी हुई ओष्यि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिला गौ मनुष्यके सव पापोंको तत्काल नष्ट कर डाव्र्ती है। जैसे साँप केंचुळ छोड़कर नये खरूक्को धारण करता है, वैसे ही पुरुष कपिला गौके दानसे पाप-मुक्त होकर अत्यन्त शोभाको प्राप्त होता है । जैसे प्रज्वलित दीपक घरमें फैले हुए अन्वकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिछा गौका दान करके अपने मीतर छिपे हुए पापको भी निकाल देता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेवाळा, अतिथिका प्रेनी, सूदके अनसे

दूर रहनेवाला, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तया खाध्यायपरायण हो, उसे दी हुई गी परलोकमें दाताका अवस्थ उद्धार करती है।

कपिला गौके शरीरमें देवता निवास करते हैं यदा च दीयते राजन् कापेला ह्यानिहोत्रिणे । तदा च शृङ्गयोस्तस्या विष्युरिन्द्रश्च तिष्टतः ॥ चन्द्रवजधरौ चापि तिष्ठतः शृङ्गमूलयोः। शृङ्गमध्ये तथा त्रह्मा ललाटे गोवृषध्वजः॥ कर्णयोरिधनौ देवौ चक्षवी शशिभास्करौ। दन्तेषु मरुतो देवा जिह्वायां वाक् सरस्वती ॥ मुनयश्चर्मण्येव रोमऋपेषु प्रजापतिः । निःधासेषु स्थिता वेदाः सपडङ्गपदक्रमाः ॥ नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च । अवरे वसवः सर्वे मुखे चाग्निः प्रतिष्ठितः ॥ साध्या देवा: स्थिता: कक्षे ग्रीवायां पार्वती स्थिता। पृष्ठे च नक्षत्रगणाः ककुद्देशे नभःखलम् ॥ अपाने सर्वतीर्थानि गोमृत्रे जाह्नवी खयम्। अष्टैश्चर्यमयी लक्ष्मीर्गोमये वसते तदा ॥ नासिकायां सदा देवी ज्येष्टा वसति भामिनी। श्रोणीतटखाः पितरो रमा लाङ्गलमाश्रिता ॥ पार्श्वयोरुभयोः सर्वे विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः। तिष्टत्यरसि तासां त प्रीतः शक्तिथरो गृहः ॥ जानुजङ्घोरुदेशेषु पञ्च तिष्टन्ति वायवः। खुरमध्येषु गन्धर्जाः खुराग्रेषु च पन्नगाः ॥ चत्वारः सागराः पूर्णास्तस्या एव पयोधराः । रतिर्मेधा क्षमा स्वाहा श्रद्धा शान्तिष्टीतः स्पृतिः॥ कीर्तिदींप्तिः क्रिया कान्तिस्तुष्टिः पुष्टिश्च संत्रिः। दिश्रश्र प्रदिशश्रीः सेवन्ते कपिलां सदा।। देवाः पितृगणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसां गणाः । लोका द्वीपार्णवास्चैव गङ्गाद्याः सरितस्तथा ॥ देवाः पितृगणाश्चापि वेदाः साङ्गाः सहाध्वरैः । वेदोक्तीविविवैर्मन्त्रेः स्तुवन्ति हपितास्तथा।।

# विद्याधराश्च ये सिद्धा भृतास्तारागणास्तथा । पुष्पवृष्टि च वर्षन्ति प्रमृत्यन्ति च हर्षिताः ॥

जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मणको कपिला गौ दानमें दी जाती है, उस समय उसके सींगोंके जपरी भागमें विष्णु और इन्द्र निवास करते हैं। सोंगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज्रवारी इन्द्र रहते हैं। सींगोंके बीचमें ब्रह्मा तथा छछाटमें भगवान शंकरका निवास होता है । दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेत्रोंमें चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोंमें महद्गण, जिह्वामें सरखती, रोमकूपोंमें मुनि, चमड़ेमें प्रजापति एवं श्वासोंमें वडङ्ग, पद और क्रमसहित चारों वेदोंका निवास है । नासिका-छिद्रोंमें गन्व और सुगन्धित पुष्प, नीचेके ओठमें सब वस्रगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं । कक्षमें साध्य-देवता, गरदनमें पार्वती, पीठपर नक्षत्रगण, ककुद्के स्थानमें आकाश, अपानमें सारे तीर्थ, मूत्रमें साक्षात् गङ्गाजी तथा गोवरमें आठ ऐश्वर्योंसे सम्पन्न छदमीजी रहती हैं। नासिकामें परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी, नितम्बोंमें पितर एवं पूँछमें भगवती रमा रहती हैं । दोनों पसलियोंमें सव विश्वेदेव स्थित हैं और छातीमें प्रसन-चित्त शक्तिभारी कार्तिकेय रहते हैं। घुटनों और ऊरओंमें पाँच वायु रहते हैं । खुरोंके मध्यमें गन्वर्व और खुरोंके अप्रभागमें सर्प निवास करते हैं। जलसे परिपूर्ग चारों समुद्र उसके चारों स्तन हैं। रति, मेधा, क्षमा, खाहा, श्रद्धा, शान्ति, धृति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा आदि देवियाँ सदा कपिला गौका सेवन किया करती हैं। देवता, पितर, गन्वर्व, अपाराएँ, लोक, द्वीप, समुद्र, गङ्गा आदि नदियाँ तथा अङ्गों और यज्ञोंसिहित सम्पूर्ग वेद नाना प्रकारके मन्त्रोंसे कपिछा गौकी प्रसन्ततापूर्वक स्तुति किया करते हैं। विद्याधर, सिद्ध, भूतगण और तारागण-ये कपिला गौको देखकर फ्लों-की वर्षा करते और हर्पमें भरकर नाचने लगते हैं।

#### नरकमें कौन जाते हैं ?

निरयं ये च गच्छन्ति तच्छृणुष्य युधिष्टिर परदारापहर्तारः परदाराभिमर्शकाः परदारप्रयोक्तारस्ते वै निरयगामिनः। सचकाः संधिभेत्तारः परद्रव्योपजीविनः। वर्णाश्रमाणां ये वाह्याः पाखण्डाञ्चेत्र पापिनः। उपासते च तानेत्र ते सर्वे नरकालयाः।। क्षान्तान् दान्तान् कृशान् प्राज्ञान् दीर्घकालं सहोपित त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते वै निरयगामिनः।। बालानामपि वृद्धानां श्रान्तानां चापि ये नराः। अदन्वाञ्चन्ति मृष्टान्नं ते वै निरयगामिनः।। एते पूर्विषिभिः प्रोक्ता नरा निरयगामिनः।

युघिष्ठिर! अब नरकमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन् सुनो। जो परायी स्त्रीका अपहरण करते हैं, पर्स्तिवे साथ व्यभिचार करते हैं और दूसरोंकी स्त्रियोंको दूसरें पुरुषोंसे मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं। चुगळखोर, सुलहकी हार्त तोड़नेवाले, पराये धनसे जीविका चलानेवाले, वर्ण और आश्रमसे विरुद्ध आचरण करनेवाले, पाखण्डी, पापाचारी तथा जो उनकी सेवा करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य चिरकाळतक अपने साथ रहे हुए सहनहील, जिलेन्द्रिय, दुर्वल और बुद्धिमान मनुष्योंको भी काम निकल जानेपर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो बच्चें, बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्योंको कुछ न देकर अकेले ही मिठाई खाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है। प्राचीन कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी मनुष्योंका वर्णन किया है।

## स्वर्गमें कौन जाते हैं?

ये स्वर्गं समनुष्राप्तातान् शृणुष्य युधिष्टिर् ॥ दानेन तपसा चैत्र सत्येन च दमेन च । ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः॥

शुश्रुपयाप्युपाध्यायाच्छ्तमादाय पाण्डच । ये प्रतिग्रहनिस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ मधुमांसासवेभ्यस्तु निवृत्ता त्रतिनस्तु ये। परदारिन इत्ता ये ते नराः स्त्रर्गगामिनः ॥ मातरं पितरं चैव शुश्रपन्ति च ये नराः। श्रातणामपि सस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ये तु भोजनकाले तु निर्याताश्चातिशिष्रियाः। द्वाररोधं न कुर्वन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ।। र्ववाहिकं त कन्यानां दरिद्राणां च ये नराः। क्रास्यन्ति च क्रर्यन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ प्सानामथ वीजानामोपधीनां तथैव च। ततारः श्रद्धयोपेतास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ रेमाक्षेमं च मार्गेषु समानि विषमाणि च । र्रार्थनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराः खर्गगामिनः॥ र्विद्वये चतुर्दश्यामप्टम्यां संध्ययोर्द्वयोः। गाद्रीयां जन्मनक्षत्रे विषुवे श्रवणेऽथवा । । ग्राम्यधर्मविरतास्ते नराः खर्गगामिनः॥ यविष्ठिर ! अव खर्गमें जानेवालोंका वर्गन सनो । दान, तपस्या, सत्य-भाषण और इन्द्रिय-संयमके निरन्तर धर्माचरणमें छगे रहते हैं, वे मनुष्य गामी होते हैं। पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी

सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिप्रहमें आर नहीं रखते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मांस, आसव (मदिरा-) से निवृत्त होकर उ त्रतका पाछन करते हैं और परस्रीके संसर्गसे बचे र हैं, वे मनुष्य खर्गको जाते हैं। जो मनुष्य माता-पिंता सेवा करते हैं तया भाइयोंके प्रति स्नेह रखते हैं। मनुष्य स्वर्गको जाते हैं । जो भोजनके समय घर वाहर निकलकर अतिथि-सेवा करते हैं, अतिथियोंसे प्रे रखते हैं और उनके छिये कभी अपना दरका वंद नहीं करते; वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओंका धनियोंसे विवा करा देते हैं अथवा स्वयं धनी होते हुए भी दिस्ह कन्यासे विवाह करते हैं, वे मनुष्य खर्गमें जाते हैं। श्रद्धापूर्वक रस, बीज और ओषधियोंका दान करते हैं, मनुष्य खर्गगामी होते हैं। जो मार्गमें जिज्ञासा करनेवा पियनोंको अच्छे-बुरे, सुखदायक और दु:खदायक मार्गव ठीक-ठीक परिचय दे देते हैं, वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं जो अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टभी—इन तिथियों दोनों संध्याओंके समय, आर्द्रा नक्षत्रमें, जन्म-नक्षत्रमें विषुव योगमें और अवण नक्षत्रमें, खी-समागमसे बचे रहर हैं, वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं।

## ब्रह्महत्याके समान पापोंका और धर्मकी श्रेष्ठताका वर्णन

त्रहाहत्याके समान पाप

श्रीभगवानुवाच

शिक्षणं स्वयमाहूय भिक्षार्थं वृत्तिकिशितम् । र्यान्नास्तीति यः पश्चात् तमाहुर्बह्मघातकम् ॥ स्वयस्यस्येह विप्रस्य योऽन् चानस्य भारत । क्ति हरति दुर्बुद्धिस्तमाहुर्बद्धघातकम् ॥ शाश्रमे वाऽऽलये वापि ग्रामे वा नगरेऽपि वा । शिक्षं यः प्रक्षिपेत् क्रद्धस्तमाहुर्बद्धघातकम् ॥ गोकुलस्य तृपार्तस्य जलानते वसुधाधिप ।
उत्पादयति यो विघ्नं तमाहुर्मक्षघातकम् ॥
यः प्रवृत्तां श्रुतिं सम्यक्छास्रं वा मुनिभिः कृतम् ।
दृषयत्यनभिज्ञाय तमाहुर्मक्षघातकम् ॥
चक्षुषा वापि हीनस्य पङ्गोर्वापि जडस्य वा ।
हरेद् वै यस्तु सर्वस्यं तमाहुर्मक्षघातकम् ॥
गुरुं त्वंकृत्य हुंकृत्य अतिक्रम्य च शासनम् ।
वर्तते यस्तु मृदात्मा तमाहुर्मक्षघातकम् ॥

वत्सारो भवेद दीनस्तनाशे यस दुःस्थितिः । । सर्वस्वं हरेद यो वै तमाहुर्बद्धघातकम् ॥ श्रीभगवानने कहा-राजन ! जो जीविकारहित गक्तो खयं ही भिञ्जा देनेके छिये बुलाकर पीछे तर कर जाता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं। ानन्दन ! जो दुष्ट बुद्रियाला पुरुष मध्यस्थ और वेता ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है, उसे भी वाती ही कहते हैं। जो क्रोवमें मरकर किसी आश्रम. . गाँव अथवा नगरमें आग लगा देता है, उसे भी ग्याती कहते हैं। पृथ्वीनाथ ! प्याससे तड़पते हुए समदायको जो पानीके निकट पहुँचनेमें बाधा डालता , उसे भी ब्रह्मकाती कहते हैं । जो परम्परागत वैदिक ातियों और ऋषिप्रणीत सच्छाखोंपर विना समझे-बझे ोषारोपण करता है, उसे भी ब्रह्महत्यारा कहते हैं। नो अन्धे, पङ्ग और गूँगे मनुष्यका सर्वेख हरण कर हेता है, उसे भी ब्रह्माती कहते हैं । जो मर्खतावश गुरुको 'तू' कहकर प्रकारता है, हुङ्कारके दारा उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आजाका उल्लंबन करके मनमाना वर्तात्र करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो दीन मनुष्य किञ्चित् प्राप्त वस्तओंको ही अपने छिये सार-सर्वस्व समझता है और उनके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो जाती है, ऐसे मन्ष्यका जो पुरुष सर्वस्य छीन लेता है, उसे भी ब्रह्मधाती कहते हैं।

धर्मका संयह करना चाहिये

अनृतं न वदेद् विद्वांस्तपस्तप्ता न विस्सयेत्। नार्तोऽप्यभिभवेद् विशान् न दत्त्वा परिकीर्तयेत्॥ यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्तयात्। आयुविष्रावमानेन दानं तु परिकीर्तनात्॥ एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रमीयते। एकोऽन्तुसङ्क्ते सुकृतमेकश्वाप्नोति दुष्कृतम्॥ मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्टलेष्ट्रसमं क्षितौ ।
विम्रुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुवर्तते ।।
अनागतानि कार्याणि कर्तुं गणयते मनः ।
शारीरकं सम्रद्दिश्य सम्यते नृतमन्तकः ।।
तसाद् धर्मसहायस्तु धर्मं संचिनुयात् सदा ।
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरित दुस्तरम् ।।
येषां तडागानि बहूदकानि
सभाश्र क्र्पाश्र शुभाः प्रपाश्र ।
अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी
यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ॥

विद्वान् पुरुष कभी झूठ न वोले, तपस्या करके उसपर गर्व न करे, कप्टमें पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे। झूठ बोलनेसे यज्ञका क्षय होता है, गर्व करनेसे तपस्याका क्षय होता है, ब्राह्मणके अपमानसे आयुका और अपने मुँहसे बखान करनेपर दानका नाश हो जाता है। जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मस्ता है तथा अकेले हीं पुण्यका फल भोगता है और अकेले ही पापका फल भोगता है । बन्धु-बान्वव मनुष्यके मरे हुए शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेके समान पृथ्वीपर डालकर मुँह फेरकर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीवके पीछे-पीछे जाता है। मन्ष्यका मन भविष्यके कार्योंको करनेका हिसाव छगाया करता है, किंतु काल उसके नाशवान् शरीरको लक्ष्य करके मुसकराता रहता है; इसिलिये धर्मको ही सहायक मान-कर सदा उसीके संग्रहमें छगे रहना चाहिये; क्योंकि धर्मकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर नाकके पार हो जाता. है। जिन्होंने अधिक जल्से भरे हुए अनेकों सरोवर, धर्मशालाएँ, कुएँ और सुन्दर पैसिले वनवाये हैं तया जो सदा अन्नका दान करते हैं और मीठी वाणी बोटते हैं, उनपर यमराजका जोर नहीं चट्टता ।

आत्मारूप नदी परम पावन तीर्थ है, यह सब तीर्थेमिं प्रधान है। आत्माको सदा यज्ञरूप माना गया है। स्वर्ग, मोश्न—सब आत्माके ही अधीन हैं। जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुल्नीय शीतल्ता आ गयी है—ऐसे ज्ञानरूपी जलमें निरन्तर स्नान करनेवाले पुरुषको केवल पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्या आवश्यकता है ?

#### पाँच प्रकारकी शुद्धि

मनक्शोचं कर्मशोचं कुलशोचं च भारत । शरीरशोचं वाक्छोचं शोचं पश्चविधं स्मृतम् ॥ पश्चस्वतेषु शोचेषु हृदि शोचं विशिष्यते । हृदयस्य च शोचेन सर्गं गच्छन्ति मानवाः ॥

मनःशुद्धि, क्रियाशुद्धि, कुलशुद्धि, शरीरशुद्धि और ाक्-शुद्धि——इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि बतायी गयी है। इन पाँचों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़-कर है। हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं।

भगवान्की भक्ति और आराधनाके सभी अधिकारी

अङ्गानि वेदाश्रत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। धर्मश्रास्त्रं पुराणं च विद्या ह्येताश्रतुर्दशः।। यान्युक्तानि मया सम्यग् विद्यास्थानानि भारतः। उत्पन्नानि पवित्राणि अवनार्थं तथैव च।। तसात् तानि न श्रद्रस्य स्पृष्टच्यानि युधिष्ठिरः। मद्भक्तान् श्रद्रसामान्यादवमन्यन्ति ये नराः। नरकेष्वेच तिष्ठन्ति वर्षकोटि नराधमाः।। चण्डालमपि मद्भक्तं नावमन्येत बुद्धिमान्। अवमानात् पतन्त्येव नरके रौरवे नराः।।

मम भक्तस्य भक्तेषु श्रीतिरम्यधिका सम्। तसानमञ्जूकभक्ताश्च पूजनीया विशेषतः॥ कीटपक्षिमृगाणां च मिय संन्यस्तचेतसाम् । ্জध्वीमेव गति विद्धि किं पुनज्ञीनिनां नृणाम् ॥ पत्रं वाष्यथवा पुष्पं फलं वाष्यप एव वा । ददाति मम शुद्रो यच्छिरसा धारयामि तत ॥ वेदोक्तेनेव मार्गेण सर्वभृतहृदि स्थितम् । मामर्चयन्ति ये वित्रा मत्सायुज्यं व्रजन्ति ते ॥ मद्भक्तानां हितायैव प्रादुर्भावः कृतो मया। प्रादुर्भावकृता काचिदचेनीया युधिष्टिर ।) आसामन्यतमां मृतिं यो मद्भक्त्या समर्चति । तेनैव परितृष्टोऽहं भविष्यामि न संशयः॥ मदा च मणिरत्नैश्र ताम्रेण रजतेन च । कृत्वा प्रतिकृतिं कुर्यादर्चनां काश्चनेन वा । पुण्यं दशगुणं विद्यादेतेपाग्रत्तरोत्तरम् ॥ जयकामो भवेद् राजा विद्याकामो द्विजोत्तमः। वैश्यो वा धनकामस्त शुद्रः सुखफलप्रियः। सर्वकामाः स्त्रियो वापि सर्वात्त कामानवाष्त्रयः।।

चार वेद, छः अङ्ग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण—ये चौदह विद्याएँ हैं। भरतनन्द्रन! मैंने जो विधाके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया बताये हैं, वे तीनों छोकोंके कल्याणके छिये प्रकट हुए हैं। अतः श्रूद्रको इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य मेरे भक्तोंका श्रूद्रजातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते हैं, वे नराधम करोड़ों वर्षतक नरकोंमें निवास करते हैं। अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान् पुरुपको उसका अपमान नहीं करना चाहिये। अपमान करनेसे मनुष्यको रौरव नरकमें गिरना पड़ता है। जो मनुष्य मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष प्रेम होता

निलये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार करना । मुझमें चित्त लगानेपर कीड़े, पश्ची और पशु र्वगतिको ही प्राप्त होते हैं; फिर ज्ञानी मनुष्यों-वात ही क्या है ? मेरा भक्त श्र्द्र भी यदि ष्प, फल अथवा जल ही अर्पण करे तो में उसे धारण करता हूँ । जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भूतोंके विराजमान मुझ परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन हैं, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैं । युधिष्ठिर ! ने भक्तोंका हित करनेके लिये ही अवतार धारण हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहका पूजन

करना चाहिये। जो मनुष्य मेरे अवतार-विप्रहोंमेंसे किसी एककी भी भक्तिभावसे आराधना करता है, उसके ऊपर में निःसंदेह प्रसन्न होता हूँ। मिट्टी, ताँवा, चाँदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रतोंकी मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। इनमें उत्तरोत्तर मृर्तियोंकी पूजासे दसगुना अधिक पुण्य समझना चाहिये। यदि ब्राह्मणको विद्याकी, क्षत्रियको युद्धमें विजयकी, वैद्यको धनकी, शृद्धको सुखस्वरूप फल्की तथा खियोंको सब प्रकारकी कामना हो, तो ये सब मेरी आराधनासे अपने सभी मनोरशोंको प्राप्त कर सकते हैं।

## भगवानके उपदेशका उपसंहार और द्वारका-गमन

कि द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए पदार्थ भगवान् सिर चढ़ाते हैं

ाशुश्रूपणं धर्मः श्रूद्राणां भक्तितो मिय ।

ाशुश्रूपणा श्रूद्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति ।

ाशुश्रूपणादन्यन्नास्ति श्रूद्रस्य निष्कृतिः ॥

ा पितामहः श्रूद्रमभिभृतं तु तामसैः ।

गशुश्रूपणं धर्मं श्रूद्राणां तु प्रयुक्तवान् ।

पन्ति तामसा भावाः श्रूद्रस्य द्विजभक्तितः ॥

पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

हं भक्त्युपहृतं मूर्ध्नी गृह्णामि श्रूद्रतः ॥

जो वापि यः कश्चित् सर्वपापसमन्वितः ।

१ मां सततं ध्यायेत् सर्वपापः प्रमुच्यते ॥

१६ मुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय

वैश्योंकी सेवा करे—यही उनका परम धर्म

हेजोंकी सेवासे ही श्रूद्ध परम कल्याणके भागी

होते हैं। इसके सिंवा उनके उद्घारका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्माजीने श्र्झोंको तामस गुणोंसे युक्त उत्पन्न करके उनके लिये द्विजोंकी सेवारूप धर्मका उपदेश किया। द्विजोंकी भक्तिसे श्रूद्रके तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। पर श्रूद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अपण करता है, तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहारको सादर शीश चढ़ाता हूँ। सम्पूर्ण पापोंसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मग सदा मेरा व्यान करता रहता है, तो वह अपने सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा जाता है।

भक्तकी महिमा

विद्याविनयसम्पन्ना त्राह्मणा वेदपारगाः।
मिय भक्तिं न कुर्वन्ति चाण्डालसद्द्या हि ते ॥
वृथा दानं वृथा तप्तं वृथा चेष्टं वृथा हुतम्।
वृथाऽऽतिथ्यं चतत् तस्य यो न भक्तो मम दिजः॥

स्थावरे जङ्गमे वापि सर्वभूतेषु पाण्डव ।
समत्वेन यदा कुर्यान्मद्भक्तो मित्रशत्रुषु ।।
आनृशंस्यमहिंसा च यथा सत्यं तथाऽऽर्जवम् ।
अद्रोहञ्चेव भूतानां मद्गतानां त्रतं नृप ।।
नम इत्येव यो ब्र्यान्मद्भक्तं श्रद्धयान्विताः ।
तस्याक्षयाऽ भवँल्लोकाः श्वपाकस्यापि पार्थिव ।।
किं पुनर्ये यजन्ते मां सदारं विधिपूर्वकम् ।
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्च मां सदा ।।
वहुवर्षसहस्राणि तपस्तपति यो नरः ।
नासौ पदमवामोति मद्भक्तैर्यद्वाप्यते ।।
मामेव तस्माद् राजेन्द्र ध्यायन् नित्यमतन्द्रतः ।
अवापस्यसि ततः सिद्धि द्रक्ष्यस्येव परं पदम् ॥

विद्या और विनयसे सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत विद्वान् होनेपर भी जो ब्राह्मण मुझमें भक्ति नहीं करते, वे चाण्डालके समान हैं। जो द्विज मेरा भक्त नहीं है. उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि-सत्कार--ये सव व्यर्थ हैं । पाण्डुनन्दन ! जब मनुष्य समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियोंमें एवं मित्र और शत्रुमें समान दृष्टि कर लेता है, उस समय वह मेरा सचा भक्त होता है। राजन् ! क्र्रताका अभाव, अहिंसा, सत्य, सरळता तथा किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना-यह मेरे भक्तोंका व्रत है। पृथ्वीनाथ! जो मनुष्य मेरे भक्तको श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है, वह चाण्डाल ही क्यों न हो, उसे अक्षय छोकोंकी प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझमें ही लगे रहते हैं, तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं, वे यदि छक्ष्मीसहित मेरी विविवत् पूजा करते हैं, तो उनकी सद्गतिके विषयमें क्या कहना है ? अनेकों

हजार वर्षीतक तपस्या करनेवाला मनुष्प्राप्त नहीं होता, जो मेरे भक्तोंको अन्जाता है। इसिलिये राजेन्द्र ! तुम सद निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो, इस प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परम प्रकर सकोगे।

त्राग्वेदेनैव होता च यजुषाध्य सामवेदेन चोद्गाता पुण्येनाभिण्टुर अथर्गशिरसा चैन नित्यमाथर्वण स्तुवन्ति सततं ये मां ते वै भागवत् वेदाधीनाः सदा यज्ञा यज्ञाधीनास् देवता ब्राह्मणाधीनास्तसाद् विप्रास् अनाश्रित्योच्छ्यं नास्ति मुख्यमाश्र रहं समाश्रिता देवा रुद्रो ब्रह्माण् ब्रह्मा मामाश्रितो राजन् नाहं कंचि ममाश्रयो न कश्चित् तु सर्वेपामाश्र एवमेतन्मया प्रोक्तं रहस्यमि धर्मश्रियस्य ते नित्यं राजन्नेवं

जो होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा,
यजुर्वेदके द्वारा, उद्गाता बनकर परम प
द्वारा मेरा स्तवन करते हैं तथा अथर्ववेदी
जो अथर्वेवेदके द्वारा सदा मेरी स्तुति ।
वे भगवद्भक्त माने गये हैं । यज्ञ सदा है
और देवता यज्ञों तथा ब्राह्मणोंके अधीन ह
ब्राह्मण देवता हैं । किसीका सहारा छि
ऊँचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको
आश्रयका सहारा छेना चाहिये । देवत
सद्दके आश्रयमें रहते हैं, रुद्र ब्रह्माजीके

ब्रह्माजी मेरे आश्रयमें रहते हैं, िकंतु मैं िकसीके आश्रित नहीं हूँ। राजन्! मेरा आश्रय कोई नहीं है। मैं ही सबका आश्रय हूँ। राजन्! इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी वातें मैंने तुम्हें वतायी हैं; क्योंकि तुम धर्मके प्रेमी हो। अब तुम इस उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो।

साक्षात् विष्णुस्वरूप जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णके मुखसे भागवत-धर्मोंका अवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए ऋषि और पाण्डवलोग बहुत प्रसन्न हुए और सवने भगवान्को प्रणाम किया । धर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो बारंबार गोविन्दका पूजन किया । देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, गन्धर्व, अप्तराएँ, ऋषि, महात्मा, गुह्मक, सर्प, महात्मा, वालखिल्यः तत्त्वदर्शी योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले भगवद्भक्त पुरुष, जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सननेके लिये पधारे थे। इस परम पवित्र वैष्णव-धर्मका उपदेश सनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गये। सबमें भगवद्भक्ति उमड आयी । फिर उन सबने भगवानके चरणोंमें मस्तक सकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की । फिर भगवन ! अव हम द्वारकामें पुनः आप जगद्गुरुका दर्शन करेंगें। यों कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त हो देवताओं के साथ अपने अपने स्थानको चले गये। राजन् ! उन सबके चले जानेपर केशिनिष्दन भगवान् श्रीकृष्णने सात्यिकसहित दारुक-को याद किया । सारथि दारुक पास ही बैठा था, उसने निवेदन किया-'भगवन् ! रथ तैयार है, पंधारिये।'यह सनकर पाण्डवोंका मुँह उदास हो गया ।' उन्होंने हाथ जोडकर सिरसे लगाया और वे ऑस्भरे नेशोंसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यन्त दुखी होनेके कारण उस समय कुछ बोल न सके । देवेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गये और उन्होंने कुन्ती, धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर, द्रीपदी, महर्पि व्यास और अन्यान्य भागियों एवं मिन्त्रयोंसे बिदा लेकर सुभदा तथा पुत्रसहित

उत्तराकी पीठपर हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस राजभवनसे बाहर निकल आये और रथपर सवार हो गये। उस रथमें शैव्या सुग्रीवा मेघपष्प और वलाहक नामवाले चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान् गरुड़का ध्वज फहरा रहा था। उस समय कुरुदेशके राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवानके पीछे-पीछे स्वयं भी रथपर जा बैठे और तरंत ही श्रेष्ठ दारुकको सार्थिके स्थानसे हटाकर उन्होंने घोडोंकी वागडोर अपने हाथमें ले ली । फिर अर्जन भी रथपर आरूढ हो स्वर्णदण्डयक्त विशाल चँवर हाथमें लेकर दाहिनी ओरसे भगवानके मस्तकपर हवा करने लगे। इसी प्रकार महावली भीमसेन भी रथपर जा चढे और भगवानके ऊपर छत्र छताये खड़े हो गये। वह छत्र सौ कमानियोंसे यक्त तथा दिव्य मालाओंसे सुशोभित था। उसका डंडा वैदुर्य मणिका बना हुआ था तथा सोनेकी झालरें उसकी शोभा वढा रही थीं। भीमसेनने शार्ज्जधनुषधारी श्रीकृष्णके उस छत्रको शीव ही धारण कर लिया। नकुल और सहदेव भी अपने हाथोंमें सफेद चँवर लिये शीघ रथपर सवार हो गये और भगवान जनादीनके ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवने हर्षपूर्वक श्रीकृष्णका अनुसरण किया और कहने लगे---'आप मत जाइये'। तीन योजन (चौत्रीस मीळ) तक चले आनेके वाद भगवान् श्रीकृष्णने अपने चरणोंमें पड़े हुए पाण्डवोंको गलेसे लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारकाको चले गये। इस प्रकार भगवान् गोविन्द-को प्रणाम करके जब पाण्डच घर लौटे, उस दिनसे सदा धर्ममं तत्यर रहकर कपिछा आदि गौओंका दान करने छगे। वे सव पाण्डव भगवान् श्रीकृष्णके वचनोंको बारंबार याद करके और उनको हृदयमें धारण करके मन-ही-मन उनकी सराहना करते थे । धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यानद्वारा भगवान्को अपने हृदयमें विराजमान करके उन्हींके मजनमें लग गये, उन्हींका सारण करने लगे और योगयुक्त होकर मगवान्का यजन करते हुए उन्हींके परायण हो गये।

## संक्षित लीला-प्रसङ्गसहित

## श्रीकृष्णवचनास्त

#### [ हरिवंशपुराण ]

## श्रीकृष्णका गोपोंसे अपनेको आत्मीय वन्धु माननेका अनुरोध

श्रीकृष्णके द्वारा वजमें इन्द्रपृजा वंद हुई और उसके स्थानमें गोवर्धन-पृजाका श्रीगणेश हुआ। इससे इन्द्रको वड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने संवर्तक मेघोंद्वारा भयानक बृष्टि कराकर गौओं तथा गोपोंको कप्टमें डाल दिया। तव श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको छत्रकी भाँति हाथपर उठा लिया और संम्पूर्ण गोप एवं गो-मण्डलकी रक्षा की। इससे विस्मित होकर देवराज इन्द्र वहाँ आये। उन्होंने श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनका 'गोविन्द' पदपर अभिषेक किया। जव वे चले गये, तव गोपोंने श्रीकृष्णके अलोकिक चरित्रपर विचार करके सशक्क हो उनसे पूछा—'आप कौन हैं ?' तव श्रीकृष्णने मुस्कराकर उत्तर दिया—

कोई दूसरा बलवान् मानकर मेरा अपमान मत कीजिये, अपने घरका ही मानिये

मन्यन्ते मां यथा सर्वे भवन्तो भीभविक्रमम् । तथाहं नावमन्तन्यः खजातीयोऽस्मि वान्धवः॥ यदि त्ववस्यं श्रोतन्यं कालः सम्प्रति पाल्यतास्। ततो भवन्तः श्रोष्यन्ति मां च द्रक्ष्यन्ति तत्त्वतः॥ यद्ययं भवतां इलाघ्यो बान्धवो देवसप्रभः। परिज्ञानेन किं कार्यं यद्येपोऽनुग्रहो मम॥ (हरिवंश० विष्णु० २०।११—१३)

आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं, वैसा मानकर मेरा अनादर न करें। मैं तो आपलोगोंका सजातीय भाई-वन्धु ही हूँ। यदि मेरे विषयमें आपलोगोंको यथार्थ वात अवश्य ही सुननी है तो इसके लिये उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करें; फिर आप मेरे विषयमें सुनेंगे और मैं वास्तवमें कैसा हूँ, यह देख और समझ सकेंगे। यदि देवोपम कान्तिसे युक्त यह वालक आपलोगोंका स्पृहणीय भाई-वन्धु है, तो इसके विषयमें विशेष छानवीन करनेकी क्या आवश्यकता है ? यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे ऊपर आपका महान् अनुग्रह होगा।

## मह्ययुद्धके नियम, मह्योंके आचार तथा चाण्रके अत्याचारके विषयमें श्रीकृष्णके उद्गार

कंसके भेजनेते अक्रूरजी व्रजमें गये और वसुदेव-देवकीती दयनीय दशा बताकर श्रीकृष्ण और वलरामको मथुरा
ज्ञाये। मथुरामें प्रवेश करके वलराम आदिके साथ श्रीकृष्णनगरकी शोभा देखी। उद्दण्डतापूर्ण वर्ताव करनेवाले
जकको मारा, भक्त मालीको वरदान दिया, अङ्गराग अर्पण
गरनेवाली कुञ्जापर कृपा की तथा कंसके विशाल घनुपको
इ डाला। दूसरे दिन श्रीकृष्ण और बल्सम रंगशालाके
रिपर गये। वहाँ कंसके आदेशसे जब महावतने कुवलयापीड

नामक हाथीको उन्हें कुचल डालनेके लिये आगे बढ़ाया तब श्रीकृष्णने हाथी, महावत और उसके पादरक्षकेंको मौतके बाट उतार दिया। तदनन्तर वे दोनों भाई कंपकी रंगशालामें पहुँचे। वहाँ राजाकी ओरसे यह आदेश हुआ कि श्रीकृष्ण चाण्रके साथ मह्मपुद्ध करें। पर्वताकार दैश्य चाण्रके साथ मह्मपुद्ध करें। पर्वताकार दैश्य चाण्रके साथ मुकुमार बालक श्रीकृष्णको लड़ाया जाय, यह नागरिकोंको अच्छा न लगा। उनका विगेधी स्वर उम्र हो उठा। तय श्रीकृष्ण खड़े होकर बेलि—

मलयुद्ध ( पहलवानोंकी कुश्ती- ) के नियम अहं बालो महानन्ध्रो वपुषा पर्वतोषमः। युद्धं ममानेन सह रोचते बाहुशालिना॥ युद्धव्यतिक्रमः कश्चिन्न भविष्यति मत्कृतः। न हाहं बाहुयोधानां दूषियष्यामि यन्मतम् ॥ करीपधर्मश्र तोयधर्मश्र रंगजः। कषायस्य च संसर्गः समयो होष कलिपतः ॥ संयमः स्थिरता शौर्यं व्यायामः सित्कया बलम् रंगे च नियता सिद्धिरेतद् युद्धविदां सतम् ॥ अवैरमेवं यदयं सबैरं कर्तम्रद्यतः। अत्र वै निग्रहः कार्यस्तोषयिष्यास्यहं जगत्।। करूपेषु प्रस्तोऽयं चाणूरो नाम नामतः। बाह्योधी शरीरेण कर्मभिश्रात्र चिन्त्यताम् ॥ एतेन बहवो मल्ला निपातानन्तरं हताः। रंगप्रतापकामेन मह्यपार्गथ दिषतः ॥ शस्त्रसिद्धिस्तु योधानां संग्रामे शस्त्रयोधिनाम् । ैरंगसिद्धिस्त मल्लानां प्रतिमल्लनिपातजा ॥ रणे विजयमानस्य कीर्तिर्भवति शास्त्रती। हतस्यापि रणे शस्त्रैनीकपृष्ठं विधीयते ॥ रणे ह्यभयतः सिद्धिर्हतस्येह घनतोऽपि वा । सा हि प्राणान्तिकी यात्रा महद्भिः साधुपूजिता।। अयं त मार्गी वलतः कियातश्र विनिःसतः। मतस्य रंगे क्व खर्गी जयतो वा इतोरति:॥ ( हरिवंश विष्णु २०। १९—२९ ).

भैं वालक हूँ और यह महामल्ल अन्ध्र शरीरसे र्वत-जैसा दिखायी देता है तथापि इस बाहुशाली ोरके साथ मेरा युद्ध हो, यह मुझे पसंद है। मेरी भोरसे युद्धसम्बन्धी नियमका कोई उल्लङ्घन नहीं होगा। ाहुयुद्ध करनेत्राले योद्धाओंका जो मत है, उसे में न्छंकित नहीं करूँगा। गोवरके चूर्णको उवटनके ामान शरीरमें मलना, जलसे धोना और गेरूके रंगका

लेपन करना रंगस्थल ( अखाड़ेमें उतरनेवालें ) का धर्म है, यह मल्लोंका वनाया हुआ आचार है । संयम ( एक दूसरेको पीछे हटाना ), स्थिरता ( अपने स्थानसे न हटना ), शौर्य, व्यायाम ( स्थिर रहते हुए भी हाथ-चोट न पहुँचाना ), असद् व्यवहारसे वचते हुए भी अधिक-से-अधिक वल प्रकट करना—इन छः साधनोंके द्वारा रंगभूमिमें विजयरूप सिद्धिका प्राप्त होना निश्चित है; यह मल्ल्युद्धके निद्वानोंका मत है । यह ( चाणूर अथवा कंस ) इस वैररहित युद्धको भी वैरयुक्त कर देनेपर तुला हुआ है, अतः यहाँ इसका निग्रह करना आवश्यक है। ऐसा करके मैं सम्पूर्ण जगतको संतष्ट करूँगा। यह चाणूर नामक वाहुयोधी मल्ल ( पहल्वान ) करूष देशमें उत्पन्न हुआ है । इसके शरीर और कर्मसे जो घटनाएँ घटित हुई हैं, उनपर भी आपलोग विचार कर छैं। इसने रंगभूमिमें अपना प्रताप प्रकट करने या दबदबा जमानेकी इच्छासे बहुतेरे पहलवानोंको भूमिपर गिरानेके बाद मार डाटा और इस प्रकार मल्ल-मार्गको कलंकित किया है। शस्त्रद्वारा युद्ध करनेवाले योद्धाओंके लिये संग्राममें शत्रुको निदीर्ग कर देना ही सिद्धि है; परंतु मल्लोंको प्रतिद्दन्द्वी मल्लको गिरा देने मात्रसे ही रंगस्थलमें विजयरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रास्रयुद्धमें विजय पानेवालेको अश्वय कीर्ति प्राप्त होती है। यदि वह रणक्षेत्रमें रालोंद्वारा मारा गया, तो भी उसे खर्गछोककी प्राप्ति होती है । शक्षयुद्धमें मारे जाने-वालेको तथा मारनेवाले—दोनोंको ही सिद्रि प्राप्त होती है; क्योंकि वह प्राणान्तक यात्रा है, जिनकी महान् पुरुपोंने मळीमाँति धूजा (प्रशंसः ) की है। परंतु यह मलुयुद्रका मार्ग शांगिक इड और दाँव-वेंचके कौशलसे प्रकट हुआ है । अन्द्राइमें नानेकलेको कहाँ स्वर्ग मिळता है ! अदश जीतनेवालेको कहाँका सुख प्राप्त होता है ह

## कंसकी विधवा रानियोंके दुःखसे पश्चात्ताप और शोक प्रकट करते हुए श्रीकृष्णके द्वारा कंसवधके औचित्यका प्रतिपादन

भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामने चाणूर आदि मल्लोंका कचूमर निकालकर पितापर आक्षेप करनेवाले कंसका विध्वंस कर डाला। कंस संसारके लिये कण्टक हो रहा था, उसका नाश करके वलराम और श्यामने पिता वसुदेव और माता देवकीके चरणोंमें प्रणाम किया। उस समय देवकी आनन्दातिरेकसे निर्णत स्तानोंकी दुग्धधारासे उनका अभिषेक करने लगीं। फिर दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक पिताके घर गये। इधर कंसकी रानियाँ तथा उसकी माता कुररीकी भाँति विलाप करने लगीं। उनके करण विलापको सुनकर श्रीकृष्णका हृदय द्रवित हो गया, उनका मुख मिलन हो गया और व उस समय यादव-समाजमें अपनी निन्दा करते हुए वोले—

नंस-रानियोंके प्रति सहानुभूति

अहो मयातिवाल्येन रोपाद् दोपानुवर्तिना । वैधव्यं स्त्रीसहस्राणां कंसस्यास्य वधे कृतम् ।। कारुण्यं खलु नारीषु प्राकृतस्यापि जायते । एवमातं रुद्दन्तीषु मया भर्तरि पातिते ।। परिदेवितमात्रेण शोकः खलु विधीयते । कृतान्तस्यानभिज्ञानां स्त्रीणां कारुण्यसम्भवः ।। (हरिवंदा० विष्णु० ३२ । ४—६)

अहो ! मैंने मोहसे रोषवश दोषका ही अनुसरण किया जो इस कंसका वय करके हजारों खियोंको विधवा बना दिया है। साधारण मनुष्योंको भी खियोंपर दया हो आती है, परंतु मेरेद्वारा अपने पतिके मारे जानेपर जो इस प्रकार आर्त होकर रो रही हैं, उन रानियोंके प्रति केवल पश्चात्ताप प्रकट करके मैं अपना शोक प्रकाशित कर रहा हूँ। इन मोली-माली खियोंके विलापको सुनकर तो यमराजके हृदयमें भी करणाका संचार हो सकता है।

पापातमा कंसका वध ही श्रेयस्कर था कंसस्य हि वधः श्रेयान् प्रागेवाभिमतो मम । सतामुद्रेजनीयस्य पापेष्वभिरतस्य च ॥

पतितवृत्तस्य परुपस्यालपमेधसः। लोके अक्लिष्टं मरणं श्रेयो न विद्विष्टस्य जीवितम् ॥ कंसः पापपरश्चैव साधूनामप्यसम्मतः। धिक्छव्दपतितक्त्वैव जीविते चास्य का दया ॥ खर्गे तयोभृतां वासः फलं पुण्यस्य कर्मणः। यशसा यक्तः स्वर्गस्थैरवधार्यते ॥ यदि स्युर्निर्देता लोकाः स्यूथ धर्मपराः प्रजाः । नरा धर्मप्रवृत्ताश्च न राज्ञामनयः स्पृशेत ॥ निग्रहे दृष्टवृत्तीनां कृतान्तः करुते फलम्। इष्टधर्मेषु लोकेषु कर्तव्यं पारलौकिकम् ॥ अतीव देवा रक्षन्ति नरं धर्मपरायणम् । कर्तारः सलभा लोके दुष्कृतस्य हि कर्मणः ॥ हतः सोऽयं मया कंसः साध्वेतदवगम्यताम् । मलच्छेदः कृतस्तस्य विपरीतस्य कर्मणः॥ तदेष सान्त्व्यतां सर्वः शोकार्तः प्रमदाजनः । पौराश्च पर्या श्रेण्यश्च सान्त्व्यन्तां सर्वे एव हि ॥ ( हरिवंश० विष्णु० ३२ । ७--१५ )

मैंने तो पहलेसे ही यह निश्चय कर लिया था कि कंसका वय ही श्रेष्ठ है। जो सदा पापोंमें तत्पर रहनेके कारण साधु पुरुषोंकी दिएमें भी उद्देजनीय (उद्देगमें डालने योग्य) हो गया हो, संसारमें सदाचारसे गिर गया हो तथा सब लोग जिससे विदेप रखने लगे हों, ऐसे मन्द-बुद्धि पुरुषका गर जाना ही श्रेयकार है। वही उसे क्लेशसे छुटकारा दिलानेवाला हैं; जीवित रहना नहीं। कंस सदा पापोंमें ही लगा रहता था; साधु पुरुप भी (उसे दुष्ट समझकर) उसका आदा नहीं करते थे तथा वह सबका विकार पाकर पित हो गया था; अतः उसके जीवनपर क्या दया ही सकती है श्रे तपसी पुरुषोंकों जो स्वर्गलेकमें किया पात होता है, वह उनके पुण्यकर्मका ही महाई।

मा पुरुष इस जगत्में भी यशस्त्री होता है और । स्त्री देवता भी उसे सादर ग्रहण करते हैं। सब छोग संतुष्ट हों; सारी प्रजा धर्ममें तत्पर रहे मनुष्योंक्षी केवळ धर्ममें ही प्रवृत्ति हो तो राजाओंको । यह भी नहीं सकता। यदि राजा इस छोकमें इत्तिवाले पुरुषोंका दमन करे तो परछोकमें धर्मराज उसका फळ देते हैं। सम्पूर्ण छोकोंको धर्म सके फळस्त्र सुखकी ग्राप्ति) ही अभीष्ट है, छेये उनमें रहनेवाले पुरुषोंको एरछोकमें सुख

देनेवाले पुण्यकर्मोका ही अनुष्ठान करना चाहिये। देवता धर्मपरायण मनुष्यकी विशेषरूपसे रक्षा करते हैं; क्योंकि लोकमें अधिकतर पापकर्म करनेवाले ही सुलम होते हैं। अतः मैंने जो इस कंसका वय किया है, इसे आपलोग ठीक समझें; क्योंकि ऐसा करके मैंने उसके पाप कर्मका मूलोच्छेद कर डाला है। इसिल्ये इन समस्त शोकाकुल नारियोंको आपलोग सान्त्वना प्रदान करें और मथुरापुरीके नागरिकों एवं शिलियों तथा व्यवसायियोंको भी समझा-बुझाकर धीरज वँधावें।

## रागद्वेपरहित निष्काम कर्मका प्रत्यक्ष उदाहरण—'कंसका वथ लोकहितके लिये किया गया, राज्य-लोभसे नहीं'—यह कहकर श्रीकृष्णने उग्रसेनको ही राज्यसिंहासनपर वैठाया

जब श्रीकृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा

सिन अपना मुँह नीचे किये कुछ यादवोंको साथ ले उस

में प्रचिष्ट हुए । वे मन-ही-मन अपने पुत्र कंसके अपराध
डरे हुए थे । उन्होंने उस यादव-समामें कमलनयन

गवान् श्रीकृष्णसे ऑस्मरी दीन गद्गद तथा ल्ड्खड़ाती

ई वाणीमें इस प्रकार कहा---

'श्रीकृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रसे उसके अपराधका बदला हिला, अपने उस रात्रुको कोधपूर्वक यमलोक पहुँचा दिया, । मंके अनुसार कीर्ति प्राप्त कर ली और भूमण्डलमें अपने गामका डंका पीट दिया । सत्पुरुषोंके हृदयमें अपनी महत्ता आपित कर दी और रात्रुओंको भयभीत कर दिया, यदुवंदाकी जड़ जमा दी और सुहुर्दोको अपने ऊपर गर्व करनेका अवसर दिया । सामन्त राजाओंमें तुम्हारा प्रताप प्रकाशित हो गया, मित्रगण तुम्हें अपनायेंगे और भूमण्डलके राजा तुम्हारा आश्रय लेंगे । प्रकृतियाँ ( प्रजा, मन्त्री आदि ) तुम्हारा अनुसरण करेंगी, बाह्मणलोग तुम्हारी स्तुति करेंगे— तुम्हारे राज्य गायेंगे और संधि-विग्रहके कार्योंमें प्रमुखरूपसे भाग लेनेवाले मन्त्री तम्हें प्रणाम करेंगे ।

'श्रीकृष्ण ! हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसे भरी हुई कंसकी यह अक्षय सेना ग्रहण करो । श्रीकृष्ण ! जो कुछ भी धन, धान्य, रत्न और वस्त्र आदि कंसके अधिकारमें थे, उन सबको तुम्हारे आदमी सँभाल लें । स्त्रियाँ, सुवर्ण, बाहन तथा अन्य जो कुछ भी धन, रत्न आदि हैं, उनपर भी वे अधिकार कर लें। यदुवंशियोंके शत्रुओंका संहार करने-वाले यदुनन्दन श्रीकृष्ण ! जब इस प्रकार अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिरूप योग सम्पन्न हो गया, विग्रहकी समाप्ति हो गयी और इस पृथ्वीपर तुम्हारा पूर्णरूपसे अधिकार हो गया, तय हम सभी यादवोंकी गति और अगति एकमात्र तुम्हीं हो। वीर ! हम दीनजन तुम्हारे सामने जो कुछ कह रहे हैं— हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करो। गोविन्द ! यह पापकर्मा कंस तुम्हारे कोपसे दग्ध हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ही कुपासे अव इसका प्रेतकार्य सम्पन्न कर दिया जाय। उस मरे हुए नरेशका और्ध्वदैहिक संस्कार पूर्ण करके में अपनी पत्नी और पुत्र-वधुओंको साथ ले वनमें मृगोंके साथ विचरूँगा। श्रीकृष्ण! कहते हैं कि मरे हुए मनुष्यका प्रेत-संस्कारमात्र कर देनेसे उसके वान्धवोंका कर्तव्य पूरा हो जाता है और फिर वे उसके छौकिक ऋणते उऋण हो जाते हैं। अतः मैं चिता स्थानपर विधिरूर्वक कंसका अन्तिम अमि-संस्कार करके उसको जलाञ्जलि मात्र देकर उसके ऋणसे उऋण हो जाऊँ, यही मेरी इच्छा है। श्रीकृष्ण ! यही तुमसे मेरा निवेदन है। इस विपयमें मुझपर अपना स्नेहमाव प्रकट करो । सुना है, चितापर अन्तिम संस्कार कर देनेसे वेचारा मतक प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर छेता है।

उप्रसेनका यह वचन सुनकर श्रीकृष्णको बड़ा खेद तथा आश्चर्य हुआ । उन्होंने सानवनापूर्वक उप्रसेनको समझाते हुए उनकी वातका इस प्रकार उत्तर दिया— कंसना राजोचित सत्कार किया जायगा

कालयुक्तमिदं तात तरैतद् यत् प्रभाषितम् । सद्यं राजशार्द्ल इत्तस्य च कुलस्य च ॥ यत् त्वमेगंविधं त्रूषे गतेऽर्थे दुरतिक्रमे । प्राप्सते नृपसत्कारं कंसः प्रेतगतोऽपि सन् ॥ (हरिवंश० विष्णु० ३२ । ३२-३३)

नानाजी ! आपने यह जो कुछ कहा है, वह सब इस समयके अनुरूप है । राजिसिंह ! आपकी बात आपके उत्तम आचार-विचार और श्रेष्ठ कुछके अनुरूप है । जो बात बीत गयी, वह वैसी ही होनेवाछी थी । दैवके उस विधानको छाँघना किसीके लिये भी दुष्कर था; फिर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बातें कह रहे हैं (इससे मुझे दु:ख हुआ )। कंस मर जानेपर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा (इस बातके लिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ)।

काल-कर्मवश ही सवकी मृत्यु होती है

कुले महित ते जन्म वेदान् विदितवानिस । कथं न ज्ञायते तात नियतिर्दुरतिक्रमा।। स्थावराणां च भूतानां जङ्गमानां च पार्थिव । कालेन परिपच्यते।। पूर्वजन्मकृतं कर्म दातारः प्रियदर्शनाः। श्रुतवन्तोऽर्थवन्तश्र त्रक्षण्या नयसम्पन्ना दीनानुग्रहकारिणः॥ महेन्द्रसमविक्रमाः । लोकपालसमास्तात क्षितिपालाः कृतान्तेन नीयन्ते नृपसत्तम ॥ धार्मिकाः सर्वभावज्ञाः प्रजापालनतत्पराः। क्षत्रधर्मपरा दान्ताः कालेन निधनं गताः॥ स्वयमात्मकृतं कर्मे शुभं वा यदि वाशुभम्। प्राप्ते काले तु तत्कर्म दक्यते सर्वदेहिनाम् ॥ एपा ह्यन्तर्हिता माचा दुर्विज्ञेया सुरैरपि । यथायं मुद्यते लोको ह्यत्र कर्मेव कारणम् ॥ कालेनाभिहतः कंसः पूर्वकर्मप्रचोदितः। न हाहं कारणं तत्र कालः कर्म च कारण स्र्यसोममयं तात क्रत्सनं स्थावरजङ्गम् कालेन निथनं गत्वा कालेनेव च जायः स कालः सर्वभूतानां निग्रहानुमहे रत तस्मात् सर्वाणि भूतानि कालस्य वश्रगानि वे (हरिवंश विष्णु ३१। ३४-

तात ! आपका महान् कुछमें जन्म हुआ आपने वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया है, फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि नियति ( दैवके विधा का उल्लिङ्घन करना बहुत ही कठिन है । पृथ्वीन स्थावर और जङ्गम सभी प्राणियोंके पूर्वजन्मोंमें । हुए कर्म समयसे परिपक्त होते ( और उन्हें शुभा फलकी प्राप्ति कराते ) हैं । तात ! चृपश्रेष्ठ ! जो दे शास्त्रोंके विद्वान्, धनवान्, दाता, प्रियदर्शन ( सुन्दर ब्राह्मणभक्त, नीतिसम्पन्न, दीनोंपर अनुग्रह करनेवार्व लोकपालोंके समान यशस्त्री और महेन्द्रतुल्य पराक्रा राजा हैं, उन्हें भी काल उठा ले जाता है। जो धर्मात्म सम्पूर्ण भावोंके ज्ञाता, प्रजापालनमें तत्पर, क्षत्रियधर्म परायण तथा जितेन्द्रिय थे, वे भी कालके गालमें चरे गये । खयं अपना किया हुआ जो ज्ञुम या अशुभ कर्म है, वहीं समय आनेपर समस्त देहधारियोंके समक्ष सुख-दु:खके रूपमें दिखायी देता है। यह भगवान्सी अदृश्य रूपसे रहनेवाली माया ही है, जिससे यह जगत् मोहित हो जाता है, उसके खरूपको जानना देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है। वास्तवमें सुख और दु:खकी प्राप्तिमें कर्म ही कारण है ( मनुप्य जो चिन्तित और व्यथित होता है, यह मायाजनित मोह ही है ) । कंस अपने पूर्वकर्मीसे प्रेरित होकर ही काल्के द्वारा मारा गया है । मैं उसमें कारण नहीं हूँ, काठ और कमें ही कारण हैं। तात ! सारा चराचर जगत् सूर्य और सोममय ( अग्नीपोमात्मक ) है । यह काळसे मृत्युको प्राप्त होकर फिर काल्से ही जन्म प्रहण करता है।

काल ही समस्त प्रागियोंके निप्रह और अनुप्रहमें तन्पर है, इसलिये सम्पूर्ण भूत कालके ही अधीन हैं। कालसे परे मोक्षरूपा गति है

स्वदोषेणेव दग्धस्य स्नोस्तव नराघिप ।
नाहं वै कारणं तत्र कालस्तत्र च कारणम् ।।
अथवाहं भविष्यामि कारणं नात्र संशयः ।
परायणपरः कालः किं कारिष्यत्यकारणः ।।
कालस्तु वलवान् राजन् दुविंज्ञेया हि सा गतिः ।
परावरिवशेषज्ञा यां यान्ति समद्शिनः ।।
गतिः कालस्य सा येन सर्वं कालस्य गोचरम् ।
प्रवीमि यद्दं तात तद्नुष्ठीयतां वचः ।।
(हरिवंशः विष्णुः ३२। ४४—४७)

नरेश्वर ! आपका पुत्र अपने ही दोषोंसे दग्ध हुआ है । उसकी मृत्युका कारण मैं नहीं, काल है । अथवा मैं इसमें निमित्तकारण हो सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि दूसरे निमित्तोंका सहारा लेनेवाला काल अकेला ही क्या करेगा ? राजन् ! काल सबसे अधिक बलवान् है । कालसे परे जो मोक्षरूपा गति है, वह दुर्विज्ञेय है, उसे पर और अपर (पुरुष और प्रकृति-) के अन्तरको जाननेवाले समदशी पुरुष ही प्राप्त होते हैं । वहीं कालको परम गति है, जिससे सब कुछ कालके अधीन प्रतीत होता है । नानाजी ! अब मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरे बताये हुए उस कार्यको आप करें । कंस-वध लोकहितार्थ किया गया है, राज्य-लोमसं नहीं, राज्यिसंहासनपर आप ही विराजेंगे

न हि राज्येन से कार्यं नाष्यहं नृप काङ्कितः ॥ न चापि राज्यलुक्येन मया कंसो निपातितः । किं तु लोकहितार्थाय कीर्त्यर्थं च सुतस्तव । न्यङ्गभृतः कुलसास सानुजो निनिपातितः ॥ अहं स एव गोमध्ये गोपैः सह वनेचरः । प्रीतिमान् निचरिष्यामि कामचारी यथा गजः ॥ एतावत् शतशोऽष्येवं सत्येनैतद् बवीमि ते । न से कार्य नृपत्वेन विज्ञाप्यं क्रियतामिदम् ॥ भवान् राजास्तु मान्यो मे यद्नामग्रणीः प्रभुः । विजयायाभिषिच्यस्व स्वराज्ये नृपसत्तम ॥ यदि ते मत्प्रियं कार्यं यदि वा नास्ति ते न्यथा । मया निसृष्टं राज्यं स्वं चिराय प्रतिगृह्यताम्॥

( हरिवंश विष्णु ० ३२ । ४८--५३ ) नरेश्वर ! मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। न तो मैं राज्यका अभिलाषी हूँ और न राज्यके लोभसे मैंने कंसको मारा ही है। मैंने तो केवल लोकहितके लिये और कीर्तिके लिये भाईसिंहत आपके पुत्रको मार गिराया है, जो इस कुलका विकृत\* ( सड़ा हुआ ) अङ्ग था । मैं वही वनेचर होकर गोपोंके साथ गौओंके वीच प्रसन्नतापूर्वक विचरूँगा, जैसे इच्छानुसार विचरने-वाळा हाथी वनमें खच्छन्द चूमता है । मैं सत्यकी शपथ खाकर इन बातोंको सौ-सौ बार दुहराकर आपसे कहता हूँ, मुझे राज्यसे कोई काम नहीं। आप इसका विज्ञापन कर दीजिये । आप यदुवंशियोंके अग्रगण्य स्वामी तथा मेरे लिये भी माननीय हैं। अतः आप ही राजा हों। नृपश्रेष्ठ ! आप अपने राज्यपर अपना अभिषेक कराइये; आपकी विजय हो । यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना हो अथवा यदि आपके मनमें मेरी ओरसे कोई व्यथा न हो तो मेरे द्वारा छौटाये गये इस राज्यको दीर्घकालके लिये ग्रहण करें।

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर उप्रसेनने कोई उत्तर नहीं, दिया। वे छिजत होकर सिर झुकाये चुपचाप खड़े रह गये। उस समय धर्मके ज्ञाता गोविन्दने आदरपूर्वक राजा उप्रसेनको यादवोंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। सिरपर मुकुट बाँधे महातेजखी श्रीमान् राजा उप्रसेनने श्रीकृष्णके साथ रहकर कंसका समुचित अन्त्येष्टि-संस्कार किया। फिर श्रीकृष्णके आदेशसे समस्त मुख्य-मुख्य यादवोंने मथुरापुरीके राजमार्गपर राजा उप्रसेनका अनुसरण किया। इस प्रकार करके भगवान् श्रीकृष्णने अपने राग-देषरिहित निर्छित निष्काम कर्मका प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित किया।

<sup>\*</sup> जैसे शरीरके किसी सड़े अङ्गपर शस्त्रक्रिया (ऑपरेशन) करके उसको दोषमुक्त किया जाता है, वैसे ही समाज-शरीरके विकृत अंशपर शस्त्रक्रिया (पापादनाका वथ) करके भगवान् समाजको दोषमुक्त करते हैं।

## जरासंध आदिको परास्त करके श्रीकृष्ण-बलरामका चेदिराजके साथ करवीर (कोल्हा) पुर जाना, वहाँ यु लिये आये हुए शृगालका वध करना और श्ररणागता पटरानी पद्मावतीपर कृपा करके श्रीकृष्णका उसके पुत्रको उसके राज्यपर अभिषिक्त करनेकी आज्ञा देना

जरासंधने अपनी सेनाको गोमंतपर्वतपर आक्रमण करने-की आजा दी । फिर चेटिराज दमगोषको सम्मतिसे उस पर्वतपर चारों ओरसे आग लगा दो गयी । सारा पर्वत घायँ-घायँ करके जलने लगा । यह देख बलराम और श्रीक्रण उस पर्वतसे कदकर राजाओंकी सेनामें आ पहुँचे । उन दोनेंने जरासंध और उमकी सेनाओंके साथ घोर यद आरम्भ करके भयानक संहार मचाया । उस संग्राममें पराक्रमी राजा दरद मारा गया और जरासंध पराजित होकर भाग गया । तय चेदिराज दमघोषने यदकलके साथ अपना सम्बन्ध जनाते हुए श्रीकृष्णके साथ मैत्री बढानेकी इच्छा व्यक्त की। श्रीकणाने उनके मनोमावका अभिनन्दन किया । फिर चेदिराजकी प्रेरणासे वे दोनों भाई करवीरपर (कोल्हापर) गये। वहाँके राजाका नाम श्रुगाल था, उसे लोग वासुदेव भी कहते थे। उतने श्रीकणपर आक्रमण कर दिया, तब श्रीकृष्णने अपने सुदर्शन चकसे उस मिथ्या वासुदेवका मुक्रुटमण्डित मस्तक काट डाला । राजाके मारे जानेसे करवीरप्रमें हाहाकार मच गया। रानियाँ करण-विलाप करने लगीं। वहाँकी पटरानी पद्मावती अपने पुत्रको लेकर श्रीकृष्णके पास आयी और उसके पालनके लिये प्रार्थना करने लगी । श्रीकृष्ण उसके क्तवर प्रसन्न हो गये और इस प्रकार बोले—

राजपत्ति गतो रोषः सहानेन दुरात्मना । प्रकृतिस्या वयं जाता देवि सैषोऽसि बान्धवः ॥ रोषो से विगतः साध्यि तव वाक्येरकलम्पैः । योऽयं पुत्रः शृगालस्य मयाप्येव न संश्वयः ॥ अभयं चाभिषेकं च ददाम्यस्मै सुखाय वै । आह्यन्तां अकृतयः पुरोधा मन्त्रिणस्तथा ॥ पितृपैतामहे राज्ये तव पुत्रोऽभिषिच्यताम् । ( हरिवंश विष्णु ४४ । ५४—५६३

राजरानी ! मेरा रोष तो इस दुरात्माके मारे जानेवे साथ ही दूर हो गया । देखें ! अब हमलोग खाभाविक स्थितिमें हैं । मैं आपका बही भाई-बन्धु हूँ । साची रानी ! आपके इन निर्दोष बचनोंसे मेरा सारा क्रोध दूर हो गया । राजा श्वगालका जो यह पुत्र है, यह मेरे लिये भी पुत्रके ही समान है; इसमें संशय नहीं है । मैं इसके सुखके लिये इसे अभय देनेके साथ ही इसका राज्याभिषेक भी कर दूँगा । आप समस्त प्रकृतियों तथा मन्त्री और पुरोहितोंको भी बुल्बाइये, जिससे आपके इस पुत्रको इसके वाप-दादोंके राज्यपर अभिपिक्त कर दिया जाय।

यह श्रीकृष्णके अगणित रामद्वेपरहित निष्काम कर्मका एक दूपरा उदाहरण है ।

# रुक्मिणी-स्वयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमें गमन, क्रथ और कैशिकद्वारा उनका सत्कार तथा राजेन्द्रपदपर अभिषेक, राजेन्द्रका अपराधी राजाओंको क्षमादान देना

एक समय जगत्में होनेवाली विशेष घटनाओंकी स्चना देनेवाले कुछ लोग यादवोंकी सभामें आये और उन्होंने यह बताया कि भोजपुत्र रुवभीका निमन्त्रण पाकर अनेक जनपदोंके राजा बड़ी उतावलीके साथ कुण्डिनपुरमें जा रहे हैं। आजसे तीसरे दिन वहाँ त्रिभुवनसुन्दरी रुविमणीका स्वयंवर होगा। यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णको ऐसा लगा, जैसे उनके हृदयमें किसीने काँटा-सा चुमो दिया हो। वे यदु-

वंशियोंकी सेना साथ ले शींग ही रथरे चड़ दिन और मंथान की लाली प्रकट होनेते पहले ही भीष्मकके नगरमें जा पहुंचे। वहाँ जो खयंवरका विशाल रंगस्थल बना था, उसे देलफर श्रीकृष्णने अन्यान्य राजाओंको संत्रस करने तथा अपना प्रभाव दिखानेके लिये विनतानन्दन गण्डका चिन्तन किया। वे तत्काल आ पहुँचे। उनका पंजन्तंचालन यायुको भी उद्धान्त कर देनेयाला था। उनके पंखकी ह्या लगनेन वर्शके

रे मनष्य काँ। उठे और औंचे होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। किष्णने गरुइका स्वागत किया और उन्हें साथ छे वे यादवीं-हित महात्मा कैशिककी राजधानीमें गये। भगवान्के पदार्पण-कैरिकको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अर्घ्य आदिसे उनका त्कार करके उन्हें नगरमें हे गये। कैशिकने श्रीकृष्णके ज़ये पहलेसे ही एक दिव्य भवनका निर्माण करा खाला था; नतः भगवान् अपनी सेनाके साथ उसीमें ठहरे । राजा हैरिकने बड़े ही सम्मानके साथ स्नेहपूर्ण हृदयसे श्रीकृष्णका जिन किया । उनके आगमनका समाचार पाकर जरासंघ आदि राजाओंको बड़ी चिन्ता हुई । जरासंध, सुवीति, दन्त-वक्त्र और शाल्वके भाषण हुए । किसीने युद्धकी सम्भावना बतायी और किसीने इस आशङ्काको निर्मूल सिद्ध किया। भीष्मकने अपने पुत्रको श्रीकृष्णका देवी वताकर भगवान्के प्रभावका वर्णन किया और उन्हें प्रसन्न करनेका ही निश्चय प्रकट किया । कथ और कैशिकने यह सोचकर कि श्रीकृष्ण राजाओंके समाजमें पधारनेपर आसन्न संकटका अनुभव न करें, इसके लिये उन्हें राजेन्द्रपदपर अभिषिक्त करनेका विचार किया और अपना सारा राज्य उनके चरणोंमें अर्पित कर दिया । इसी समय इन्द्रलोकसे देवदूत आया और बोला--'जिसपर दूसरे लोग बैठ चुके हैं, ऐसा सिंहासन श्रीकृष्णके लिये देना उचित न होगा । इनके लिये साक्षात विश्वकर्माका बनाया हुआ, सम्पूर्ण रत्नोंसे विभूषित जाम्बूनदमय यह दिव्य सिंहासन देवराज इन्द्रने सेवामें भेजा है । इसीपर गोविन्दका राजेन्द्रके पदपर अभिषेक हो । ये रहे आठ अक्षय कलश् जो निधियोंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। ये कुवेरके दिव्य कलश हैं । इन्होंसे भगवान्का अभिषेक होगा।' यह कहकर देवदृत चला गया।

तदनन्तर कुण्डिननगरमें पथारे हुए अधिकांश नरेश श्रीकृष्णके उस दिव्य अभिषेकमें सिमिटित हुए। इन्द्रकें भेजे हुए दिव्य सिंहासनपर श्रीकृष्णकी वड़ी शोमा हुई। दिव्य कलशोंद्वारा उनका अभिषेक हुआ। देवताओंकी दुन्दुभियाँ वजने लगीं। आकाशमें खड़े हुए इन्द्र आदि देवता इस महान् उत्सवका आनन्द लेने लगे। सब राजाओंने भगवान्का पूजन किया; फिर वे अपने आसनोंपर सुखपूर्वक बेठे। उस समय कैशिकने श्रीकृष्णसे कहा—'प्रभो! अवतक सब राजा अज्ञानवश आपकी महिमाको नहीं जानते थे। इस-लिये इनके द्वारा आपके प्रति अपराध वन गये हैं। अतः

इन अपराधियोंको आप क्षमा प्रदान करें। इतपर श्रीकृष्णने कहा---- मुझमें वैर टिकता ही नहीं। मुझे तो क्षमा ही प्रिय लगती है, आप सब लोग वैरभाव भूल जायँ।

#### श्रीकृणा उवाच

न मे वैरं प्रवसित एकाहमिष कैशिक । विशेषेण नरेन्द्राणां क्षत्रधमेंऽचितिष्ठताम् ॥ योद्धव्यमिति धर्मेण अधर्मे तु पराङ्मुखे । तेषां किं हेतुना कोपः कर्तव्यस्त्ववनीश्वराः ॥ यद्भतं तदितकान्तं ये मृतास्ते दिवं गताः । एषधर्मो नृलोकेऽसिन् जायन्ते च म्रियन्ति च ॥ तसादशोच्यं भवतां मृतार्थे च नराधिपाः । क्षन्तव्यं रोचतेऽस्माकं वीतवरा भवन्तु ते ॥ (हरिवंशः विण्युः ५०।८६—८९)

श्रीकृष्ण बोळे—कैशिक ! मेरे मनमें एक दिनके लिये भी बैर नहीं रहता । (में सदा ही निवेंर हूँ।) विशेषतः क्षित्रय-धर्ममें स्थिर रहनेवाले नरेशोंपर, जो युद्धको धर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होते और अधर्मसे मुँह मोड़े रहते हैं, कोध किया ही जाय किसलिये ! मूिमपालो ! जो बीत गया, वह गया; जो लोग मर गये, वे स्वर्गमें चले गये । इस मनुष्य-लोकका यह स्थाभाविक धर्म (नियम ) है कि यहाँ प्राणी जन्म लेते और मरते रहते हैं । अतः नरेश्वरो ! जो लोग मर गये या मारे गये, उनके लिये आपश्रोगोंको शोक नहीं करना चाहिये । हमें तो क्षमा ही अच्छी लगती है । अतः वे सव राजा आजसे वैरभावका त्याग करके निवेंर हो जायँ।

उन नरेशोंसे ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे महातेजस्वी भगवान् मधुसूदन कैशिकके मुँहकी ओर देखकर चुप हो गवे।

## 'रुक्मिणी मानुषी नहीं, साक्षात् लक्ष्मी है, वह मेरी है; उसे खयंत्ररमें ले जाना अनुचित है'—इसका प्रतिपादन

राजाओंको क्षमादान देकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। तब भीष्मकने हिनमणी-स्वयंवरको अपने पुत्रकी दुर्नीति वताकर क्षमा माँगी, इसपर भगवान्ने भीष्मकको उत्तरदायी बतलाकर उपालम्भ दिया। भगवान्के उपालम्भयुक्त वचन मुनकर भीष्मकने मधुर वाणीद्वारा उन्हें शान्त करते हुए कहा— 'प्रभो! मुझपर प्रसन्न होइये, मेरी रक्षा कीजिये। में अज्ञानरूपी अन्धकारसे आवृत हूँ, आप मुझे ज्ञानरूपी नेत्र प्रदान करें। आपकी शरणमें आ जानेके कारण अब मुझे किसी प्रकारका भय नहीं सता रहा है। मैंने जो कार्य सोच्चा है, उसे मुननेकी कृपा करें। स्वयंवरमें आये हुए राजाओंको मैं अपनी कन्या नहीं देना चाहता। आप मुझपर कृपा करें, क्रोध न करें।' यह मुनकर भगवान् वोले—

#### लक्ष्मीजी ही रुक्मिणी हैं

वचनेन किम्रक्तेन त्वया राजन् महामते । स्वकन्यां दास्यते नेति कोऽत्र नेता तवानघ ॥ मा देहीति न चारूयेयं ददस्वेति न मे वचः । रुक्मिण्या दिव्यम्तित्वं सम्बन्धे कारणं मम ॥ मेरुक्टे पुरा देवैः कृतमंशावतारणम् । तदा निसृष्टा श्रीः पूर्वं गच्छ त्वं पतिना सह ॥ मानुष्ये कुण्डिनगरे भीष्मकस्याङ्गनोदरे । जायस्व विपुलश्रोणि प्रत्यवेक्ष्य च वासवम् ॥ ( हरिवंश् विष्णु ५१। २६—२९)

महामते नरेश्वर ! आप केवल बातें बनाते हैं। ससे क्या होगा ? अनघ ! आप अपनी कन्या किसीको ंगे या नहीं—इस विषयमें आपको रोकनेवाला कौन ! 'आप दूसरेको कन्या न दीजिये, मुझे ही तिजिये'—यह दोनों प्रकारकी बातें मुझे नहीं कहनी वाहिये । रुक्मिणी दिव्यरूपधारिणी देवी है। उसकी हि दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी सम्बन्धमें कारण है। पूर्वकालमें मेरु पर्वतके शिखरपर एकत्र हुए देवताओंने अपने-अपने अंशको भूतलपर उतारा था। उस समय

ब्रह्माजीने लक्ष्मीसे कहा—'देवि! तुम भी अपने पतिके साथ जाओ और मनुष्यलोकमें कुण्डिनपुरके भीतर राजा भीष्मककी रानीके गर्भसे जन्म लो। विपुलश्रोणि! इन्द्रपर कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिये।'

#### रुविमणीका स्वयंवर उचित नहीं है

तेनाहं वः प्रवक्ष्यामि राजन्न कृतकं वचः । श्रुत्वा स्वयं विनिश्चित्य यद् युक्तं तत् करिष्यति।। रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा प्राकृतमानुपी । श्रीरेषा ब्रह्मवाक्येन जाता केनापि हेतुना ॥ न च सा मनुजेन्द्राणां स्वयंवरविधिक्षमा । एका त्वेकाय दातव्या इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ न च तां शक्यसे राजँ इक्ष्मीं दातुं स्वयंवरे । सद्दशं वरमालोक्य दातुमहिस धर्मतः ॥ (हिरवंश विष्णु ५१।३०—३३)

राजन् ! इसीलिये मैं आपसे खाभाविक बात कह रहा हूँ, इसमें कहीं कृत्रिमता या बनावट नहीं है । इस बातको सुनकर आपकी कन्या रुक्मिणी खयं ही अपने कर्तव्यका निश्चय करके जो उचित समझेगी, वह करेगी। क्योंकि वह साधारण खी नहीं है, साधात् छदमी है और किसी कारणवश ब्रह्माजीके कहनेसे यहाँ प्रकट हुई है । वह नरेन्द्रोंके सामने खयंवर-विधिका पाठन करने योग्य नहीं है । एक कन्याको एक ही वरके हाथमें देना चाहिये । यही सिद्धान्तभृत सुस्थिर धर्म है । राजन् ! आप उस छद्मीको खयंवरमें नहीं दे सकते । किसी योग्य वरको देखकर धर्मपूर्वक उसके हाथमें उसका दान कर देना ही आपके छिये उचित है । मैं सौम्यरूपमें ही आया हूँ और मैंने क्षमा कर दी है

अतोऽर्थं वैनतेयोऽयं विव्वकारणहेतुना । आगतः कुण्डिनगरे देवराजेन चोदितः ॥ अहं चैवागतो राज्ञां द्रष्टुकामो महोत्सवम् । तां च कन्यां वरारोहां पद्मेन रहितां श्रियम् ।। श्वन्तव्यमिति यत् श्रोक्तं त्वयाराजन् ममाग्रतः । युक्तिपूर्वमहं मन्ये कलुषाय न पार्थिव ।। पूर्वमेव मयाऽऽख्यातं येनास्मि विषये तव । आगतः सौम्यरूपेण तेनैव श्वान्तवान् विभो ।। ( हरिवंदा विष्णु ५१ । ३४—३७ )

٠٠, ٠٠,

इसीलिये देवराज इन्द्रसे प्रेरित होकर यह विनता-तन्दन गरुड़ इस खयंवरमें विन्न डालनेके हेतु कुण्डिन-उरमें पधारे हैं । मैं राजाओंके इस महान् उत्सवको तथा बेना कमल्की लक्ष्मीरूपा इस परम सुन्दरी राजकन्याको रेखनेकी इच्छासे यहाँ आया था । राजन् ! पृथ्वीनाथ ! आपने जो मेरे सामने यह बात कही कि मेरा अपराध तमा करना चाहिये, सो ठीक है । मैं इसे युक्तिसंगत गानता हूँ । इसमें दुर्भावका कोई कारण नहीं है । येभो ! इस विषयमें तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भापके राज्यमें सौम्यरूपसे आया हूँ (विरोधीरूपसे हीं ) । इसीसे आपको समझ लेना चाहिये कि मैंने ।मा कर दिया है ।

#### क्षमा सब दोषोंको हर लेती है

क्षान्तेषु गुणबाहुल्यं दोषापहरणं क्षमा।
कथमस्मिद्धिये राजन् कछुषो वसते हृदि॥
कुछजे सन्त्यसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि।
भवाद्दशे कथं राजन् कछुषो भ्रावि वर्तते॥
क्षान्तोऽयमिति मन्तव्यं मम सेनासहागतम्।
न चाहं सेनया सार्ड् यास्यामि रिपुवाहिनीम्।।
अक्षान्तश्रारिसेनायां यास्यामि द्विजवाहने।
स्थितः सोमार्कसंकाशान्यायुधानि करैर्वहन्॥
(हरिवंशः विष्णुः ५१।३८—४१)

जैसे पुरुषके हृदयमें दुर्भाव कैसे रह सका नरेश्वर! आप भी कुळीन, सत्त्वगुण-सम्पन्न, धम् सत्यवादी हैं। इस भूतलपर आप-जैसे पुरुपके कलुषभाव कैसे टिक सकता है ? मैं सेनाके साम् आया हूँ, इसिल्ये आपको यही मानना चाहिये क्षमाशील हैं; क्योंकि मैं शत्रुओंकी सेनामें अपनी साथ लेकर नहीं जाता हूँ। जब मैं असिहिण्यु शत्रु-सेनापर आक्रमण करता हूँ तब गरुड़पर बैर और अपने हाथोंमें चन्द्रमा तथा सूर्यके समान च अस्र-शत्र धारण करता हूँ।

राजा कथ और कैशिककी प्रशंसा

मान्योऽसाकं त्वया राजन् वयसा च पिता सम पालयस्व पुरीं सम्यक् क्षत्रेषु पितृवद् वस कलुषो नाम राजेन्द्र वसेत् कापुरुषेषु वै शूरेषु शुद्धभावेषु कलुषो वसते कथम् जानीध्वमेषा मे वृत्तिः पुत्रेषु पितृवद् वयम् इमावपि च राजानौ विदर्भनगराधिपौ आतिथ्यकरणेऽसाकं स्वराज्यं ददतावुभौ तेन दानफलेनास्य दशपूर्वा दिवं गताः

( हरिवंश० विष्णु० ५१ । ४२-४।

राजन् ! मेरे लिये पिता सबसे अधिक आदर्ष हैं, जो अवस्थामें आपके ही तुल्य हैं (अत: आप मेरे लिये पिताके ही तुल्य हैं ) । आप अपनी पुरी मठीमाँति पाठन कीजिये और क्षत्रियोंमें पिताके सम आदरणीय वनकर रहिये । राजेन्द्र ! दुर्माव तो काय में रहा करता है, विशुद्ध भाववाले शूरवीरोंमें कर्लुह भाव कैसे रह सकता है ? मेरी यह वृत्ति सर्वया कर्लुश भावसे रहित है, इस वातको आपछोग अच्छी तर

उसे हर छेता है। इस प्रकार मेरे तीन पुत्र नष्ट । चौथा पत्र होनेवाला है। आज ही ब्राह्मणीके समय है। आप क्रवया उसकी रक्षा कीजिये। श्रीकणको यज्ञमं दीक्षित देख अर्जुनने स्वयं ही रक्षाका भार लिया: पर वे सफल न हो सके। उनका तिरस्कार किया। अर्जन यम आदिके भी जब ब्राह्मण-बालकको न पा सके तो अग्निमें नेको उदात हो गये। उत समय श्रीकृष्णने उन्हें र अपने साथ उत्तर दिशाकी और हे गये। पर्वत-ामुद्र, सात कुलाचल, सात द्वीप और सागर तथा र अन्यकारको लाँचकर श्रीकृष्ण रथसे उतरे और स्पाकार तेजोमण्डलमें युप गये। वहाँसे ब्राह्मण-ो लेकर निकले और सबके साथ द्वारका लौट ब्राह्मण अपने पुत्रोंको पाकर संतुष्ट हो गया। वहाँसे नेमें आधे दिनका भी समय नहीं लगा। अर्जनने ात्राकी रहस्यमरी वातें पूछीं। तब भगवान् श्रीकृष्णने न्हा---

ृ घनीभूत सनातन तेज मेरा ही स्वरूप है इर्शनार्थं ते बाला हतास्तेन महात्मना। ार्थमेष्यते कृष्णो नागच्छेदन्यथेति ह ॥ तेजोसयं दिव्यं महद् यद् दृष्टवानिस । स भरतश्रेष्ठ मचेजस्तत् सनातनम् ॥ तिः सा सम परा व्यक्तव्यक्ता सनातनी। प्रविच्य अवन्तीह मुक्ता योगविदुत्तमाः ॥ सांख्यानां गतिः पार्थ योगिनां च तप खिनाम पदं परमं ब्रह्म सर्वं विभजते जगत्।। द्रः स्तब्धतोयोऽहमहं स्तम्भायता जलम् । ते पर्वताः सप्त ये दृष्टा विविधास्त्वया ॥ भूतं हि तिमिरं दृष्टवानिस यद्धि तत्।। तसो धनीभूतमहयेव च पाटकः। च कालो भूतानां धर्मश्राहं सनातनः॥ द्रादित्यौ महाशैलाः सरितश्र सरांसि च । स्रथ दिशः सर्वा ममैवात्मा चतुर्विधः ॥

चातुर्वर्ण्ये मत्प्रस्तं चातुराश्रम्यमेव च । चातुर्विष्यस्य कर्ताहमिति बुध्यस्य भारत ॥ ( हरिवंशः विष्णुः ११४ । ८—१६ )

अर्जुन ! उन महात्मा तेजस्त्री पुरुषने मुझे देखनेके छिये ही उन बाङकोंका अपहरण किया था । वे जानते थे कि ब्राह्मणके कार्यके लिये ही श्रीकृण्म आयेंगे, अन्यथा नहीं । भरतश्रेष्ठ ! तुमने जिस दिव्य तेजीमय महद् ब्रह्मका दर्शन किया था, वह मैं ही हूँ। वह मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्ताव्यक्तस्त्ररूपा सनातन परा प्रकृति है. जिसमें प्रवेश करके योगवेताओंमें उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं । पार्थ ! वही सांख्य-योगियों, कर्मयोगियों तथा तपस्वी पुरुषोंकी गति है। वही परम्हापद है, जो सम्पूर्ण जगत्का विभाजन करता है—चेतनसे जडको पृथक् करता है । भारत ! वह जो घनीभूत तेज था, उसे मेरा ही स्वरूप समझो ! जिसके जलका स्तम्भन किया गया था, वह समुद्र में ही हैं और जलका स्तम्भन करनेवाला भी मैं ही हूँ । वे सात पर्वत, जिनको तुमने नाना रूपोंमें देखा था, मैं ही हूँ और कीचड़के रूपमें जो अन्वकार दृष्टिगोचर हुआ था, वह मी मैं ही हूँ । मैं ही घनीभूत अन्वकार और में ही उसे विदीर्भ करनेवाला हूँ । मैं ही समस्त भूतोंका काल और मैं ही उनका सनातन धर्म हूँ। चन्द्रमा, स्र्य, बड़े-बड़े पर्वत, सरिताएँ और सरोवर भी मैं ही हूँ। ये जो चारों दिशाएँ हैं, वे सव-की-सव मेरा ही चतुर्विध रूप हैं। भारत! चारों वर्ण तथा चारों आश्रम सुज़से ही प्रकट हुए हैं। जरायुज, अण्डज, स्वेद्ज और उद्भिज—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि. करनेवाळा मैं ही हूँ; इस वातको तुम अच्छी तरह जान छो ।

सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, सबका मैं ही आत्मा हूँ निक्ष च नात्मणाञ्चीय तपः सत्यं च भारत । उम्रं चहत्तमं चैव मत्ततत् विद्धि पाण्डव ॥ प्रियस्तेऽहं महावाहो प्रियो मेऽसि धनंजय।
तेन ते कथियण्यामि नान्यथा वक्तुमुत्सहे ॥
अहं यज्ंपि सामानि ऋचश्राथर्वणानि च ।
ऋपयो देवता यज्ञा मत्तेजो भरतर्पभ ॥
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम् ।
चन्द्रादित्यावहोरात्रं पक्षा मासास्तथर्तवः ।
मुहूर्ताश्च कलाञ्चैव क्षणाः संवत्सरास्तथा ॥
मन्त्राश्च विविधाः पार्थ यानि शास्ताणि कानिचित्
विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुर्भवन्ति हि ॥
मन्मयं विद्धि कौन्तेय क्षयं सृष्टिं च भारत ।
सचासच ममैवात्मा सदसच्चैव यत्परम् ॥
(हर्विश्च विष्ण ११४ । १८—२३)

पाण्डुनन्दन भारत ! ब्रह्म, ब्राह्मण, तप, सत्य, उग्र

(संसार-वन्यन) और बृहत्तम (कैवल्य)—ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझो । महाबाहु धनंजय! मैं तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे । इसीलिये मैं तुमसे इस रहस्यका वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि नहीं कह सकता । भरतश्रेष्ठ! मैं ही यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथवंवेद हूँ । ऋषि, देवता और यज्ञ मेरे ही तेज हैं । पार्थ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, मुहूर्त, कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकारके मन्त्र, जो कोई भी शास्त्र, विद्या और वेदितव्य हैं ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं । कुन्तीनन्दन भारत! सृष्टि और संहारको भी मेरा ही स्वरूप समझो । सत्, असत्, सदसत् तथा उससे भी विलक्षण जो तत्त्व है, वह सब मेरा ही आत्मा है ।

→**∞**000<del>~</del>

### [ विष्णुपुराण ]

### भगवान शिवके साथ अपनी अभिन्नता बताकर बाणासुरको अभय देना

पार्वतीजीके अनुग्रहसे वाणासुरकी कन्या जपाको स्वप्नमें कृष्णपौत्र अनिरुद्धका दर्शन हुआ। उसने अपनी सखी ग्रेखाद्वारा सोते समय अनिरुद्धको अपने अन्तः<u>प्</u>रमें ब्र्ल्या लिया । याणासुरको जब इसका पता लगा तो उसने अनिरुद्धको केंद्र करना चाहा । परंतु अनिरुद्धने उसे सेना-सहित पराजित कर दिया । तव उसने मन्त्रीकी सलाहसे मायायुद्धमें नागास्त्रद्वारा अनिरुद्धको वाँघ लिया । अनिरुद्ध बाणासुरके यहाँ बद्ध हैं—यह समाचार मिलने।र बलराम और प्रद्युम्तको साथ छे श्रीकृष्ण बाणासुरकी राजघानी शोणितपुरमें गये । नगरमें प्रवेश करते ही प्रमधोंके साथ युद्ध हुआ । उनके नष्ट होनेपर त्रिशिरा माहेश्वर-ज्वरने आक्रमण ् किया, किंतु वैष्णव-च्वरसे वह भी परास्त हो गया। तदनन्तर क्रमशः अग्नि, दानवसेना, भगवान् शंकर और कार्तिकेय भी वाणासुरकी सहायताके लिये युद्धके मैदानमें उतरे; किंतु सबको पराजित होना पड़ा । फिर वाणासुरके साथ युद्धमें श्रीकृष्णने चक्र उठाया और उसकी दोको छोड़कर शेष सारी भुजाएँ काट डालीं। अब वे उसके प्राण लेना ही चाहते थे कि भगवान् शंकरने आकर रोक दिया और उनकी स्तुति

करके बाणासुरको जीवनदान देनेके लिये प्रार्थना की । तव भगवान् श्रीकृष्णने कहा---

श्रीकृष्णमें और शंकरमें भेद देखनेवाले अविद्यासे मोहित हैं श्रीभगवानवाच

युष्मद्द्या वाणो जीवतामेष शंकर । त्वद्वाक्यगौरवादेतन्मया चक्रं निवर्तितम् ॥ त्वया यदभयं दत्तं तद्द्यमिखलं मया । मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमहिसि शंकर ॥ योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुपम् । मत्तो नान्यदशेषं यत्तत्वं ज्ञातुमिहाहिस ॥ अविद्यामोहितात्मानः पुरुपा भिन्नदिशंनः । वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ प्रसन्नोऽहं गमिष्यामि त्वं गच्छ द्यपभध्यज ॥ ( श्रीविष्णुपराण ५ । ३३ । ४६—५० )

श्रीभगवान् वोळे—हे शंकरजी ! यदि आपने इसे

वर दिया है तो यह बाणासर जीवित रहे । आपके



वचनका मान रखनेके लिये मैं इस चक्रको रोके लेत हूँ । आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी टे दिया । शंकर ! आप अपनेको मुझसे सर्वया अभिन्न देखें । आप यह भली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ सो आप हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं हैं । हर ! जिन लोगोंका चित्त अविद्यासे मोहित है, वे भिन्नदर्शी लोग ही हम दोनोंमें मेद देखते और वतलाते हैं । वृपभव्यज! मैं प्रसन्न हूँ, आप प्रधारिये, मैं भी अब जाऊँगा ।

## श्रीकृष्णका इन्द्रको अर्जुनकी रक्षाका आश्वासन देना

श्रीकृष्णने गोवर्षन घारण करके जब व्रजको विनाशसे बचा लिया, तब इन्द्र दर्परिहत हो एकान्तमें श्रीकृष्णके पास आये और उनका स्तवन करके उन्हें गोविन्द पदपर अभिषिक्त किया। इसके वाद अपने पुत्र अर्जुनकी सदा रक्षा करते रहनेका उनसे अनुरोध किया। तब भगवान् श्रीकृष्ण वोले—

जानामि भारते वंशे जातं पार्थं तवांशतः। तमहं पालियण्यामि यावत् स्थास्यामि भृतले ॥ यावन्महीतले शक स्थासाम्यहमरिंदम । न तावदर्जुनं कथिदेवेन्द्र युधि जेप्यति॥ कंसो नाम महावाहुदैंत्योऽरिष्टस्तथासुर:। क्रवलयापीडो नरकाद्यास्तथापरे ॥ हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः। तत्र विद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं कृतम् ॥ स त्वं गच्छ न संतापं पुत्रार्थे कर्तुमहिसि। नार्जनस्य रिपुः कश्चिन्ममाग्रे प्रभविष्यति ॥ अर्जुनार्थे त्वहं सर्वान् युधिष्ठिरपुरोगमान्। निवृत्ते भारते युद्धे कुन्त्यै दास्याभ्यविक्षतान् ॥ (विष्णु०५।१२।१९—२४)

भरतवंशमें पृथाके पुत्र अर्जुनने तुम्हारे अंशसे अवतार लिया है—यह मैं जानता हूँ । मैं जवतक पृथ्वीपर रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा । हे शत्रुस्दन देवेन्द्र ! जबतक मैं महीतलपर रहूँगा,तवतक अर्जुनको युद्धमें

कोई भी न जीत सकेगा । हे देवेन्द्र ! विशाल भुजाओं-वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केशी, कुनल्यापीड और नरकासुर आदि अन्यान्य दैत्योंका नाश होनेपर यहाँ महाभारत युद्ध होगा । हे सहस्राक्ष ! उसी समय पृथिवीका भार उतरा हुआ समझना । अन्न तुम प्रसन्नता-पूर्वक जाओ । अपने पुत्र अर्जुनके लिये तुम किसी प्रकार-की चिन्ता मत करो । मेरे रहते हुए अर्जुनका कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा । अर्जुनके लिये ही मैं



महाभारतके अन्तमें युधिष्ठिर आदि समस्त पाण्डवोंको अक्षत शरीरसे कुन्तीको दूँगा । श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्र उनको दृदयसे लगाकर ऐरावतपर आरूढ़ हो पुनः स्वगको चले गये।

#### माता-पिताके प्रति भक्तिभाव

कंसवषके पश्चात् वलरामसहित भगवान् श्रीकृष्णने पिता वसुदेव और माता देवकीके पास जाकर नतमस्तक हो उनके चरण पकड़ लिये। वसुदेव और देवकीने उन दोनोंको उठाया और प्रणत-भावसे खड़े हो उनकी स्तुति की। माता-पिताको विज्ञान उत्पन्न हुआ देख भगवान्ने यदुवंशियोंको मोहित करनेके लिये अपनी वैष्णवी मायाका विस्तार किया और इस प्रकार कहा—

उवाच चाम्ब हे तात चिरादुत्किण्ठितेन में । भवन्तौ कंसभीतेन दृष्टौ संकर्पणेन च ॥ कुर्वतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजनम् । तत्वण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते ॥ गुरुदेवद्विजातीनां मातापित्रोक्च पूजनम् । कुर्वतां सफलः कालो देहिनां तात जायते ॥ तत्क्षन्तन्यमिदं सर्वमितिक्रमकृतं पितः। कंसवीर्यप्रतापाभ्यामावयोः परवश्ययोः॥ (विष्यु०५।२१।२—५)

भगवान् वोले—माताजी! पिताजी! मैया बलरामजी और मैं बहुत दिनोंसे कसके भयसे छिपे हुए आपके दर्शनोंके लिये उत्काण्ठित थें सो आज आपके दर्शन हुए हैं। जो समय माता-पिताकी सेवा किये बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषोंकी आयुका भाग व्यर्थ ही जाता है। हे तात! गुरु, देव, ब्राह्मण और माता-पिताका पूजन करते रहनेसे देहधारियोंका जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात! कंसके बल और प्रतापसे मीत हम परवशोंसे जो कुल अपराव हुआ हो वह समा करें।

### [ जैमिनीयाश्वमेध ]

## स्वजनोंके प्रति कैसा विनयपूर्ण वर्ताव करना चाहिये; हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर आचरणीय कर्तव्यका उपदेश

भगवान् श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञमें आमन्त्रित होकर सर्परिवार वहाँकी यात्रा कर रहे थे। जब वे इस्तिन(पुरके मार्गमें यमुनातटपर पहुँचे, तब वहाँ सेनाका पड़ाव डालकर घरवालोंको पास बुला उन्हें इस प्रकार समझाने लगे—

माता देवकी, यशोदा और महारानी रुक्मिणीसे अनुरोध

देवकीं मातरं प्राह यशोदां रुक्मिणीमिष ।। कार्या भवद्भिः कुन्त्याश्च परिचर्या दिने दिने । भिग्नी वसुदेवस्य जननी चार्जुनस्य च ।। अन्या वृद्धतमाः प्राप्ताः सेवनीयाः गयत्नतः । अनस्याकृत्थती च ऋषिआर्याश्च शोभनाः ॥ ( बैम्नियासमेष ११ । ९६—९८ ) भगवान्ने पहले माता देवकी, यशोदा और महारानी रुक्मिणीसे कहा—'आपलोगोंको प्रतिदिन कुन्तीदेवीकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि वे हमारे पिता वसुदेवजीकी बहिन और अर्जुनकी माता हैं तथा अनस्या, अरुन्वती आदि कल्याणी ऋषिपित्नयाँ एवं और भी जो बड़ी-बूढ़ी नारियाँ वहाँ आयी हों, वे भी आपलोगोंके द्वारा सेवा करने योग्य हैं।'

प्रद्युम्न आदि कुमारोंको उपदेश प्रद्युम्नप्रमुखाः सर्वे भृण्यन्तु वचनं मम्॥ धर्मराजस्य च पुरे बहुलोकसमागमे। बहुवीरसुते रम्ये सङ्घोतसविनोदिते। गुरूणां च प्रकर्तव्यं भवद्भिः पूजनं तथा ॥ ( जैमिनीयाश्वमेघ० ११ । ९९-१०० )

अव प्रद्युम्न आदि सव छोग मेरी वात सुर्ने---वर्मराज युधिष्ठिरका रमणीय नगर इन दिनों अश्वमेध-यज्ञके जत्मवसे आमोद-प्रमोदमय हो रहा है। वहाँ बहुत-से छोगोंका समागम होगा और बहुत-से शूरवीर भी पधारेंगे, अतः तुमलोगोंको वहाँ सभी गुरुजनोंका सब प्रकारसे आदर-सत्कार करना चाहिये।

अर्जुनके तेजकी प्रशंसा

तावत तेजांसि वीराणां यावत् पार्थो न दक्यते । सर्वतीर्थानि गर्जन्ति तावत पापप्रणाञ्चे ।। यावन सिंहगे जीवे द्ययते गौतमी नदी। ( जैमिनीयाश्वमेघ० ११ । १०१-१०१ है )

अन्य वीरोंके तेज तभीतक प्रकाशित होते हैं, जब-तक अर्जुनका दर्शन नहीं होता । ( उनके सामने आते ्ही सभीके तेजं शान्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ) पापनाश करनेके छिये दूसरे समस्त तीर्थ तभी तक गरजते हैं। जबतक कि बहस्पतिके सिंह राशिमें स्थित होनेपर गौतमी (गोदावरी) नदीका दर्शन नहीं हो जाता ।

स्वयं सादगीसे रहकर सबका सम्मान तथा सेवा करनेका उपदेश

प्रद्यम्नेन यथा राष्ट्रे स्वीयते राजलीलया ॥

तथात्र शक्यते नैव स्थातुं धर्मपुरेऽधुना। न कदाचिदु भवान् प्राप्तः पुरे हि गजसाह्वये॥ यत्र भीमो विद्यमानो महादुद्धिः सदा शुचिः। जननीं भवतां देवीं पार्षतीं भगिनीं मम्।। सम्भावयत् यज्ञेऽस्मिन् भामया सहिताः श्रभाः । अयुतेनापि नारीणां सदा तिष्ठति सा वृता ॥ दीपहरता यज्ञकाले भावयन्तु च पार्पतीम् । अहं तत्र गमिष्यामि प्रथमं धर्मनन्दनम् ॥ सत्कर्तं खजनं तं तु यूयं गच्छत पृष्ठतः।

( जैमिनीयाश्वमेघ० ११ । १०२—१•६३ )

प्रद्यम्न अपने राज्यमें जिस तरह राजसी ठाट-वाट-से रहते हैं, उस प्रकार इस समय वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर-के हस्तिनापुरमें रहना उचित नहीं है; क्योंकि जहाँ महाबुद्धिमान् तथा सदा पवित्र आचरण करनेवाले भीमसेन रहते हैं, उस हस्तिनापुरमें तुम पहले कभी नहीं गये हो । तुम इस यज्ञमें पृषत-नन्दिनी द्रौपदीका सम्मान करना; क्योंकि वह देवी हमारी वहिन तथा तमलोगोंकी माताके समान है। यह शुभलक्षणा द्रीपदी सदा दस हजार नारियोंसे घिरी रहती है। यज्ञके अवसरपर सत्यभामासहित सभी स्त्रियाँ हाथमें दीपक लेकर द्रीपदीका सम्मान करें । मैं अपने प्रेमी धर्मनन्दन युधिष्ठिरका सल्कार करनेके छिये पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगा । तमलोग मेरे पीछे थाना ।

## श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनके समक्ष सभन्वाके बल-पराक्रम एवं एकपत्नीवतकी प्रशंसा

युधिष्ठिरके अश्वमेषका अश्व भूतलपर विचरण करता हुआ चम्पापुरीमें पहुँचा । वहाँके राजा हंसध्वजने उसे पकड लिया। राजसैनिक अर्जुनकी सेनाका सामना करनेके लिये जा पहुँचे । उनका नायक था इंसध्यज्का इरि-भक्त पत्र सघन्वा । सघन्वाका अर्जुनके साथ युद्ध होने लगा । अर्जुनने तीन वाणोंसे सुधन्वाको मार डालनेकी प्रतिज्ञा की और समन्वाने उनके तीनों वाणोंको कार डालनेकी। समन्वाके वाणींसे श्रीकृष्णः अर्जुन तया घोड़ींसहित वह स्य क्रम्हारके

चाककी भाँति वेगपूर्वक घूमने लगा और चार सौ हाथ पीछे हट गया । यह देख भगवान् श्रीकृष्णने कहा--

श्रीकृष्ण उवाच

पक्य पाण्डच चीरस्य पौरुषं त्वं सुधन्वनः। वृथा वधे प्रतिज्ञातं त्रिभिर्वाणैय तेऽर्जुन ॥ असम्मन्त्र्य मया सार्धं कृतं यत् साहसं पुनः । नयद्रथवने यानि छुच्छ्राणि तव चाभवन् ॥ विस्मृतानि कथं पार्थ न जानासि हिताहितम् । रथः पद्भयां मयारोपाद् विभृतोऽपिं हि नीयते ॥ सुधन्वनः शरेणाद्य नल्यमात्रं परां दिशम् । एकपतीव्रतयुतः सुधन्वातीव दश्यते ॥ न त्वया न मया तत् तु व्रतं कर्तुं प्रशक्यते । महत् कप्टं व्यवसितं युद्धेऽसिन् व्रतिभाति से ॥ (जैमिनीवाश्यमेष० १९ । ४७-५१)

श्रीकृष्ण वोले—पाण्डुनन्दन ! तुम इस वीर सुधन्याके वल-पौरुषकी ओर दृष्टिपात तो करो । अर्जुन ! तीन वाणोंद्वारा इसका वध करनेकी प्रतिज्ञा तुमने व्यर्थ ही की । मुझसे विना ही परामर्श किये ऐसी किन्न प्रतिज्ञा करके तुमने पुनः दुःसाहसका काम किया है । जयद्वथ-वधके अवसरपर तुम्हें जो-जो किनाइयाँ उठानी पड़ी थीं, उन्हें तुम भूल कैसे ।
तुन्हें अपने हित-अहितका कुछ भी ज्ञान्म , जिस रथको मैंने क्रोधपूर्वक अपने
दवा रक्खा था, उसे भी सुधन्वाके बाणने
सो हाथ पीछे ढकेल दिया । उसके साथ तुम
सकते हो ? सुधन्वाका एकपरनीव्रत अस्यन्त
रहा है। वैसे व्रतका पालन करनेमें तुम और मै
समर्थ नहीं हैं; अतः मुझे तो ऐसा प्रतीत हो र
इस युद्धमें निश्चय ही महान् कष्टकी प्राप्ति होर्ग

प्रतिज्ञानुसार श्रीकृष्णभक्त सुधन्वाने अर्जुनके त काट दिये । तदनन्तर कटे हुए तीसरे बाणने ऊपर सुधन्वाका मस्तक काट दिया। यों दोनों भक्तोंके भरावान्ने रक्षा की ।

## पुण्यकर्मा सुरथकी प्रशंसा, पुण्यवान्की अजेयता

सुधन्वाके मारे जानेपर पिताकी आज्ञासे राजकुमार रिथ युद्धके मैदानमें उतरा । वह वड़ा पुण्यात्मा और लशाली था । उसके रोप और वेगको देख भगवान् क्रिध्यने अर्जुनसे कहा—

#### श्रीकृष्ण उवाच

द्वितीयां सृष्टिमारव्धुं वीक्ष्य चैनं रणे स्थितम् ।
पितामहस्य महती चिन्ता जायेत सर्वदा ॥
पुरथस्य वलं भृरि स्वल्पं तय धनंजय ।
चया मम मतं कार्यं कृतमस्ति पुरा सदा ॥
स्थम्नप्रमुखा वीराः पातयन्तु महाहवे ।
उपायो विद्यते नास्य पातने पाण्डवर्षम ॥
त्वद्यं सुकृतं दत्तं सुधन्या कृच्छ्रतो हतः ।
किचिद् यस्य भवेत् पार्थं दुव्कृतं सुकृतं बहु ॥
विजये तस्य जायन्ते सिद्ध्योऽत्र न संशयः ।
केवलं सुकृतं चास्य श्वरीरे परितिष्ठति ॥
यस्मिन् क्षणे न पुंसोऽत्र सुकृतं विद्यतेऽनघ ।
व्याम्वतस्करराजन्यसर्पान्नीनां भयं भवेत् ॥

तिसन् क्षणे न संदेहः इतः सुकृतकारिणाम् ( जैमिनीयाश्वमेघ० २०। ३६-४

श्रीकृष्ण बोले—अर्जुन ! इसे रणक्षेत्रमें उप हुआ देखकर ब्रह्माको सर्वदा दूसरी सृष्टि रचनेके बड़ी भारी चिन्ता हो जाती है । धनंजय ! सु बहुत अधिक बल है और तुममें बहुत धोड़ा; अतः । पहले सदा जैसे मेरी बात मानते आये हो, उसी त इस समय भी तुम्हें मेरे मतके अनुसार ही कार्य का चाहिये । पाण्डवश्रेष्ठ ! इस महायुद्धमें प्रधुम्न आ प्रमुख बीर ही उसे मार गिरावें । अन्यथा उसे मारनेव दूसरा कोई उपाय नहीं है । मैंने तुम्हारे लिये अपन्युष्ट प्रदान किया, जिसके बल्से तुमने बड़ी कठिनाईं सुधन्वाको मारा है । पार्ध ! जिसमें पाप थोड़ा होता है और पुण्यकी मात्रा अधिक होती है, उसीपर विजय प्राप्त करनेमें सिद्धि मिल्ती है; परंतु इस सुर्यके श्रारि करनेमें सिद्धि मिल्ती है; परंतु इस सुर्यके श्रारि के जीत के बल्ट पुण्य-ही-पुण्य विद्यमान है (अतः तुम इसे जीत नहीं सकते )। निष्पाप ! जिस समय इस

लोकमें मनुष्योंका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसी समय उसे व्याघ, चोर, राजा, सर्प और अग्नि आदिसे भयकी प्राप्ति होती है; इसमें संशय नहीं है । परंतु पुण्यकर्त्ताओंको इनका भय कहाँ ?

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनके रथको लेकर रणभूमिसे तीन योजन दूर हट गये और प्रद्युम्न आदि वीर सुरथका सामना करने लगे। किंतु सुरथ सबको परास्त करवे श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास जा पहुँचा। दोनोंमें घोर युद्द हुआ। सुरथने आश्चर्यजनक वीरता दिखायी; किंतु अन्तर्भ भगवदि च्छासे वह अर्जुनके हाथसे मारा गया। उसके मस्तककं नन्दीद्वारा मँगवाकर भगवान् शिवने अपनी मुण्डमालाक एक मनका बना लिया।

## श्रीकृष्णका नित्य अखण्डित ब्रह्मचर्य और उसका प्रभाव

मणिपुरके राजा वस्रवाहनके द्वारा युद्धमें विता अर्जुनका मस्तक काट लिया गया । उसकी माता चित्राङ्गदा तथा उल्ह्मी विलाप करने लगीं। बभ्रवाहन भी शोकसे संतप्त हो अग्निमें प्रवेश करनेको उदात हो गया । तब उल्पीने कहा-'नागराज शेषके पास संजीवक मणि है, उसे लाकर पार्थके शरीरसे स्पर्श कराया जाय तो ये अवश्य जीवित हो सकते हैं।' उल्पीने उस मणिको लानेके लिये पुण्डरीकको शेषनाग-के पास भेजा। शेष वह मणि देना चाहते थे, मगर अन्य नागोंने नहीं देने दिया। पुण्डरीक निराश लौट आये। तव बभुवाहनने नागलोकपर आक्रमण किया और नागोंको पराजित करके वह मणि प्राप्त कर ली । मणि लेकर बसुवाहन आ ही रहा था कि धृतराष्ट्र नागके पुत्र दुर्बुद्धिने अर्जुनका मस्तक चुरा लिया। इतनेमें श्रीकृष्ण, भीमसेन, कुन्ती, देवकी एवं यशोदा वहाँ आ पहुँचीं । बभुवाहन उन सबको देखकर विलाप करने लगा। तदनन्तर रोषनागने श्रीकृष्णसे कहां— 'आप क्यों चुप हैं ? आप तो असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं। अर्जुनका मस्तक मँगाइये और मणिके स्पर्शेसे उन्हें जीवित कीजिये।' यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले-

शृष्यन्तु सर्वे वचनं मदीयं मन्त्रसंयुतम्। यद्यहं ब्रह्मचर्येण न भग्नो भूतले सदा॥ तेन मे सुकृतेनाद्य पार्थस्यापातु तिच्छरः। यैनीतं ते पतन्त्वद्य भिन्नशीर्पा मयाज्ञ्या॥ (जैमिनीयाश्वमेष० ४०। ११-१२

यहाँ जितने छोग उपस्थित हैं, सभी मेरे इन्मन्त्रयुक्त वचनको सुनें—यदि इस भूतलपर कभी मेरे ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित न हुआ हो—यदि मैं सदा अखण् ब्रह्मचर्यका पालन करता रहा होऊँ, तो मेरे उस पुण्यं प्रभावसे अर्जुनका वह मस्तक अभी यहाँ आ जाय औ जो छोग उसे चुराकर ले गये हों, वे इसी क्षण धराशाह हो जायँ। मेरी आज्ञासे उनके सिरोंके टुकड़े-टुक हो जायँ।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भगवान्के मुखसे य बात निकलते ही धृतराष्ट्र नागके दोनों पुत्र दुर्जुद्धि औ दुःस्वभाव नष्ट हो गये और अर्जुनका मस्तक उसी क्ष मणिपुरमें आ गया। मणिके स्पर्शिसे कर्णपुत्र वृषकेतु तथ कुन्तीपुत्र अर्जुन—दोनोंको नृतन जीवन प्राप्त हुआ।

## श्रीकृष्णद्वारा भावी कलि-धर्मका निरूपण

धर्मराज युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ प्रायः पूर्ण हो चला था। ब्राह्मण-भोजन आदिका कार्य चल रहा था। राजा युधिष्ठिर ऋषि-मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा भगवान् श्रीकृष्ण-के साथ यज्ञमण्डपमें विराजमान थे। उसी समय परस्पर विवाद करते हुए दो ब्राह्मण विवादका निपटारा करानेके

लिये राजसभामें आये और बोले 'महाराज ! आप हम दोनों हागड़ेको उचित रीतिसे निपटा दीजिये।' राजा बोले— 'त्राह्मणो ! जहाँ वकदारुम्य, विसष्ठ और अत्रि आदि धर्म महर्षि बैठे हैं, वहाँ किसी विवादका निर्णय करना कौन वर बात है, आपलोग अपना-अपना पक्ष उमस्पित कीजिये।' एफने कहा—'राजन्! इन्होंने अपना खेत मुझे जीवन-हिके लिये दिया था। जब मैंने उसे क्रमशः जुतवाया तो गेंसे खजाना निकल आया। शर्तके अनुसार इस खेतसे होनेवाले अन्नमानपर मेरा अधिकार है। मैं इस खजाने-कमी नहीं ले सकता। निश्चय ही यह मेरा नहीं है। ना तो उस खेतके पूर्वस्वामीको ही पाना चाहिये, यही कर मैंने उसे त्याग दिया है; परंतु ये महाशय उस नेको स्वंतो लेते नहीं, मुझपर ही उसे प्रहण करनेके दवाव डाल रहे हैं।'

यह सुनकर युधिष्ठिरने उन दूसरे ब्राह्मणसे कहा—

पते ! आप क्यों इस ब्राह्मणको दवाते हैं ! जो द्रव्य पहले नहीं दिया है, उसे स्वयं ही क्यों नहीं ले लेते ! ब्राह्मणने दिया—'धर्मनन्दन! मैंने इनको यह खेत इस संकल्पके दिया था कि इसमें जो कुछ उत्पन्न होगा उसपर इन ए देवताका ही अधिकार होगा, मेरा नहीं ।' यह सुनकर मन् श्रीकृष्ण बोले—'ब्राह्मणो! आप दोनों तीन महीनेनिश्चिन्त होकर बैठे रहें, उसके बाद यहाँ पधारियेगा, आपके विवादका तुरंत निपटारा हो जायगा।' दोनों ए संतुष्ठ होकर चले गये और नियत समयकी प्रतिक्षा लगे। तब राजाने जिज्ञासा की—'माधव! इस समय सामने हो आपने इस झगड़ेका फैसला क्यों नहीं कर १' श्रीकृष्ण बोले—

पियः सन्ति राजानः सुखेन तव संनिधौ । ज्ञान्ते सुदिता लोका मध्ये वादकथा कथम् ॥ ( जैमिनीयाश्वमेघ० ६५ । ३७ )

राजन् ! इस यज्ञान्तके अवसरपर जब कि ऋषिगण राजालोग आपके संनिकट सुख-पूर्वक बैठे हैं और लोग आनन्दमग्न हैं, इस बीचमें झगड़ेका प्रसङ्ग चलाया जाय ?

सि तृतीये घोरस्तु भविष्यति किर्नुप । व्यार्थं विवदन्तौ हि ताडयन्तौ परस्परम् ॥ ष्टाग्रिष्ट सम्प्रहारं केशाकेशि नखानित । गिन्तारौ च ते पार्श्वे किरा मिथतौ नृप ॥ तिद्धनं द्विधा कृत्वा ताम्यां दास्यसि मे मितिः। विष्यन्ति करौ विष्रा आचारश्चतिवर्जिताः॥ राजानो धर्महीनाश्च पीडियिष्यन्ति ते प्रजाः। अधर्मब्रह्मो लोको धर्मद्वेषी च मत्सरी।। चूतमद्यरता नित्यं सर्वे व्यसनिनः सदा। देवकार्ये पितृणां वा साधुक्षीभरणे तथा।। ब्राह्मणार्थे धनं खल्पं दत्त्वा ते दुःखभाजिनः। भविष्यन्ति कलौ राजन् मुदिता गणिकागृहे।। नेष्यन्ति च धनं भूरि खूतादिव्यसनेष्वि। जननीं जीर्णवस्त्रेण वेष्टियष्यन्ति ते कलौ।। वेश्यां वा पुंश्वलीं वापि दुक्लैविंविधैः ख्यम्।

नरेश्वर! आजसे तीसरे महीनेमें भयंकर कि युगका प्रवेश होगा। उस समय कि से पीड़ित हुए ये दोनों ब्राह्मण इस द्रव्यके ि विवाद करते हुए एक-दूसरेको मुक्कोंसे पीटते हुए और केशोंको खींचकर तथा नखोंसे बक्तोटकर परस्पर प्रहार करते हुए आपके पास आयेंगे। तब आप उस धनको दो भागोंमें विभक्त करके दोनों ब्राह्मणोंको देंगे—ऐसा मेरी बुद्धिमें आ रहा है।

कियुग आनेपर ब्राह्मणोंमें सदाचार नहीं रह जायगा। वे वेदोंसे हीन हो जायँगे। राजाओंमें धर्म-भावना नहीं रह जायगी। वे प्रजाओंको पीड़ा पहुँचाते रहेंगे। सारा संसार अधर्मका प्रेमी और धर्मसे द्वेष तथा ईष्या करनेवाला हो जायगा। राजन् । किल्युगमें सभी लोग नित्य धृत और मदिरासे प्रेम करनेवाले तथा सदा व्यसनपरायण होंगे। वे देवकार्य, पितृकार्य, पतिव्रता स्त्रियोंके भरण-पोषण और ब्राह्मणके लिये थोड़ा-सा ही धन देकर दु: खका अनुभव करेंगे; परंतु वे ही वेश्याओं-के घर तथा धृत आदि व्यसनोंमें हर्षपूर्वक बहुत-सा धन ले जायँगे। कलियुगमें वे लोग अपनी माताको तो फटे-पुराने वस्त्र पहननेको देंगे, परंतु. वेश्याओं और व्यभिचारिणी स्त्रियोंको अपने हाथसे अनेक प्रकारके रेशमी वस्त्र पहनायेंगे। धत्त्रकस्य पुष्पाणि करवीरभवानि च।।
सकण्टकानि पुष्पाणि नियम्यन्ति शिवालये।
वरपङ्कजां भालां कर्पूरं चन्दनं तथा।।
नेष्यन्ति कुमुदं चारु वेश्याल्लीकुलटागृहे।
मातरं पितरं चैव त्यजन्ति हि जनाः कलौ।।
स्त्रीसेवका भविष्यन्ति परिचारकवत् सदा।
जननीं ताडियष्यन्ति लालियष्यन्ति स्त्रां ल्लियम्।।
श्वश्रूश्वश्चरयोश्चैव स्नुषाः कलियुगे नृप।
विद्यासं करिष्यन्ति देवेषु ब्राह्मणेषु च।
कर्मश्रष्टा भविष्यन्ति चतुर्वणीः कलौ युगे।।
स्त्रीयं कर्म परित्यज्य परकीयं प्रकुर्वते।
(जैमिनीयाश्चमेष० ६५। ४५—५०कै)

लोग धत्रेक फूल तथा करवीरके दृक्षसे उत्पन्न हुए काँटेदार पुण्पोंको तो शिवालयमें ले जाकर शिव-पूजन करेंगे और उत्तम कमल-पुण्पोंकी बनी हुई माला, कपूर, चन्दन तथा सुन्दर कुमुद-पुण्प वेश्याओं एवं कुलटा लियोंके घर ले जायँगे। कलियुगमें लोग माता-पिताका परित्याग कर देंगे और नौकरकी तरह सदा स्त्रीकी सेवामें तत्पर रहेंगे। वे माताको तो पीटेंगे और अपनी पत्नीके साथ लाड़ लड़ायेंगे। जनेश्वर! कलियुग आनेपर बहुएँ सास-समुरको ऐसे कटु वचन सुनायेंगी, जो हृदयमें काँटेकी तरह चुमेगा। कलियुगमें चारों वणोंके लोग कर्मभ्रष्ट हो जायँगे। वे देवताओं तथा ब्राह्मणोंके वचनोंपर विश्वास नहीं करेंगे और अपने (वर्णाश्रमानुकूल) कर्मका परित्याग करके दूसरेका कर्म करनेवाले होंगे।

# [ पद्मपुराण ]

श्रीराधा-कृष्णके महत्त्वका, खरूपका, परात्परखरूप श्रीकृष्णकी महिमाका, श्रीवृन्दावन-मथुरा-माहात्म्य-का, गोपियोंका और व्यासजीको भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन तथा उपदेश-लाभका संक्षिप्त वर्णन

एक दिन पार्वती देवी अपने पतिको प्रेमपूर्वक नमस्कार करके बोली—'प्रभो ! वृन्दावनका माहात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ।'

वृन्दावन भगवान्का प्रियतम दिव्य प्रेमधाम है

महादेवजीने कहा—देवि! मैं यह यता चुका हूँ कि वृन्दावन ही भगवान्का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह्यसे भी गुह्य, उत्तम-से-उत्तम और दुर्लभसे भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यन्त गुतस्थान है। यड़े-बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धोंका निवास है। योगीन्द्र और मुनीन्द्र आदि भी सदा उसके ध्यानमें तत्पर रहते हैं। श्रीवृन्दावन यहुत ही सुन्दर और पूर्णानन्दमय रसका आश्रय है। वहाँकी भूमि चिन्तामणि है और जल रससे भरा हुआ अमृत है। वहाँके

पेड़ कल्पवृक्ष हैं, जिनके नीचे झंड-की-झंड कामधेनु गौएँ निवास करती हैं। वहाँकी प्रत्येक की लक्ष्मी और हरेक पुरुष विष्णु हैं; क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णुके दशांशसे प्रकट हुए हैं। उस वृन्दावनमें सदा क्याम-तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य-निरन्तर किशोरावस्था (पंद्रह वर्षकी उम्र) वनी रहती है। वह आनन्दका मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, तृत्य और वार्तालाप आदिकी अद्भुत योग्यता है। उसके मुखपर सदा मन्द मुसकानकी छटा छायी रहती है। उसके मुखपर सदा मन्द मुसकानकी छटा छायी रहती है। जिनका अन्तःकरण छुद्ध है, जो प्रेमसे परिपूर्ण हैं, ऐसे वैष्णवजन ही उस वनका आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानन्दमें निमग्न है। वहाँ ब्रह्मके ही स्वस्पकी स्फरणा होती है। वास्तवमें वह वन ब्रह्मानन्दमय ही है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चन्द्रमाका उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मन्द रिमयों- के द्वारा उस वनकी सेवा करते हैं। वहाँ दुःखका नाम भी

हीं है। उसमें जाते ही सारे दुःखोंका नाश हो जाता है। ह जरा और मृत्युसे रहित स्थान है। वहाँ क्रोंघ और सरताका प्रवेश नहीं है। मेद और अहंकारकी भी वहाँ इंच नहीं होती। वह पूर्ण, आनन्दमय अमृत-रससे भरा आ अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तीनों गुणोंसे परे है और गृन् प्रेमधाम है। वहाँ प्रेमकी पूर्णरूपसे अभिव्यक्ति हुई है। स वृन्दावनके वृक्ष आदिने भी पुलकित होकर प्रेमजनित नन्दके आँसू वरसाये हैं; वहाँके चेतन वैष्णवोंकी स्थितिके वन्धों क्या कहा जा सकता है!

भगवान श्रीकृष्णकी चरण-रजका स्पर्श होनेके कारण रावन इस भूतलपर नित्य घामके नामसे प्रसिद्ध है। वह स्रदल-कमलका केन्द्रस्थान है । उसके स्पर्शमात्रसे यह ी तीनों लोकोंमें घन्य समझी जाती है। भूमण्डलमें त्वन गुह्यसे भी गुह्यतम, रमणीय, अविनाशी तथा गानन्दसे परिपूर्ण स्थान है। वह गोविन्दका अक्षयधाम उसे भगवानके स्वरूपसे भिन्न नहीं समझना चाहिये। अखण्ड ब्रह्मानन्दका आश्रय है। जहाँकी धुलिका स्पर्श मात्रसे मोक्ष हो जाता है, उस वृन्दावनके माहात्म्यका किस ार वर्णन किया जा सकता है। इसलिये देवि ! तम र्ण चित्तसे अपने हृदयके भीतर उस वृन्दावनका चिन्तन तथा उसकी विहारस्थलियोंमें किशोरविग्रह श्रीकृष्णचन्द्र-ध्यान करती रहो। पहले बता आये हैं कि वृन्दावन त्रदल-कमलका केन्द्रस्थान है। कलिन्द-कन्या यमुना उस ल-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती हैं । उनका जल ायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला और गहरा है। वह नी सुगन्धसे मनुष्योंका मन मोह लेता है। उस जलमें ान्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत मकरन्द ( रस ) की ष्टा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकारके पुष्पोंसे नाका खच्छ सलिल अनेक रंगका दिखायी देता है : नी चञ्चल तरङ्गोंके कारण वह जल अत्यन्त मनोहर एवं रीय प्रतीत होता है। ( उस गुह्यतम पवित्रतम प्रियतम श्रीराचा-कृष्णप्रेम-इप्टि-सम्पत्त बाम बुन्दावनके दर्शन

यथार्थ प्रेमी पुरुष ही कर पाते हैं, भौतिक दृष्टिवालोंकं ठीक दर्शन नहीं होते।)

पार्वतीजीने पूछा—दयानिघे ! भगवान् श्रीकृष्णक आश्चर्यमय सौन्दर्य और श्रीविग्रह कैसा है, में उसे सुनन चाहती हूँ; कृपया बतलाइये ।

भगवान् श्रीऋष्णका अनिर्वचनीय अनन्त सौन्दर्यमय मङ्गल-वियह

महादेवजीने कहा-देवि । परम सन्दर वृन्दावनके मध्यभागमें एक मनोहर भवनके भीतर अत्यन्त उज्ज्वल योगपीठ है । उसके ऊपर माणिक्यका बना हुआ सन्दर सिंहासन है। सिंहासनके ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात् मध्यभागमें सुखदायी आसन लगा हुआ है; वहीं भगवान् श्रीकृष्णका उत्तम स्थान है। उसकी महिमाका क्या वर्णन किया जाय ? वहीं भगवान गोविन्द विराजमान होते हैं। वैष्णववृन्द उनकी सेवामें लगा रहता है। भगवान-का वजा उनकी अवस्था और उनका रूप-ये सभी दिव्य हैं । श्रीकृष्ण ही वृन्दावनके अधीक्षर हैं, वे ही वजके राजा हैं । उनमें सदा षडविध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं । वे वजकी बालक-बालिकाओं के एकमात्र प्राण-वल्लभ हैं और किशोरावस्था-को पार करके यौवनमें पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भत है। वे सबके आदिकारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नन्दगोपके प्रिय पुत्ररूपसे प्रकट हुए हैं; परंतु वास्तवमें अंजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं, जिन्हें वेदकी श्रुतियाँ सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपीजनोंका चित्त चुरा लिया है। वे ही परमधाम हैं। उनका खरूप सबसे उत्कृष्ट है । उनका श्रीविग्रह दो भुजाओंसे सुजोभित है । वे गोकुलके अधिपति हैं । ऐसे गोपीनन्दन श्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये---

भगवान्की कान्ति अत्यन्त मुन्दर और अवस्था नृतन है। वे बड़े खच्छ दिखायी देते हैं। उनके ग्ररीरकी आभा



स्याम रंगकी है, जिसके कारण उनकी झाँकी वड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह न्तन मेघमालाके समान अत्यन्त स्निग्ध है। वे कानोंमें मनोहर कुण्डल धारण किये हुए हैं। उनकी कान्ति खिले हुए नील कमलके समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुँचानेवाले हैं। वे अपनी साँवली छटासे मनको मोहे लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और बुँघराले हैं। उनसे सब प्रकारकी सुगन्ध निकलती रहती है। केशोंके ऊपर ललाटके दक्षिणभागमें स्थाम रंगकी चूड़ाके कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंगके आभूषण धारण करनेसे उनकी दीप्ति बड़ी उज्ज्वल दिखायी देती है। सुन्दर मोरपंख

उनके मस्तककी शोभा वढ़ाता है। उनकी सज-धज वड़ी सुन्दर है। वे कभी तो मन्दार-पुष्पोंसे सुशोभित गोपुच्छके आकारकी बनी हुई चूड़ा धारण करते हैं, कभी मोरपङ्क्षके मुकुटसे अलंकत होते हैं और कभी अनेकों मणि-माणिक्योंके वने हुए सुन्दर किरीटोंसे विभूषित होते हैं। चञ्चल अलकावली उनके मस्तककी शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर सुख करोड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमान है। ल्लाटमें कस्त्रीका तिलक है, साथ ही सुन्दर गोरोचनकी विदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इन्दीवरके समान क्लिप्य और नेत्र विकसित कमल-दलकी भाँति विशाल हैं। वे कुछकुछ भौंहें नचाते हुए सन्द सुसकानके साथ तिरछी

चितवनसे देन्या फरते हैं । उनकी नासिकाका अग्रभाग रमणीय सौन्दर्यसे युक्त है, जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर जान पडते हैं । उन्होंने नासाप्रभागमें गजमोती धारण करके उसकी कान्तिसे त्रिभुवनका मन मोह लिया है। उनका नीचे-का ओंठ सिन्द्रके समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी वढ गयी है। वे अपने कार्नोमें नाना प्रकारके वर्णींसे सुशोभित सुवर्णीनिर्भित मकराकृत कुण्डल पहने हुए हैं। उन कुण्डलोंकी किरण पडनेसे उनका सन्दर कपोल दर्पणके समान शोभा पा रहा है । वे कानोंमें पहने हए कमल, मन्दारपष्प और मकराकार कुण्डलते विभूषित हैं। उनके वक्षः स्थलपर कौस्त्रभमणि और श्रीवत्सिचिह्न शोभा पा रहे हैं। गुलेमें मोतियोंका हार चनक रहा है। उनके विभिन्न अङ्गोंमें दिच्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्णमिश्रित आभूषण सुशोभित हैं । हाथोंमें कड़े, भुजाओंमें वाजुबन्द तथा कमरमें करधनी शोभा दे रही है। सन्दर मञ्जीरकी सपमासे चरणोंकी श्री वहत वढ गयी है, जिमसे भगवान्का श्रीविग्रह अत्यन्त शोभायमान दिखायी दे रहा है। उनके श्रीअङ्गोंमें कर्पर, अगुर, कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शोमा पा रहे हैं। गोरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अङ्गरागोंद्वारा विचित्र . पत्र-भङ्गी (रंग-विरंगे चित्र ) आदिकी रचना की गयी है। कटिसे लेकर पैरोंके अग्रभागतक चिकने पीताम्बरसे शोभायमान है। भगवानका नाभिकमल गम्भीर है, उसके नीचेकी रोमावलियोंतक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलाकार हैं तथा कमलोंकी शोभा धारण करनेवाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं । हाथ और रैरोंके तलुवे ध्वज, वज्र, अङ्करा और कमलके चिह्नसे सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नखरूपी चन्द्रमाकी किरणावलियोंका प्रकाश पड़ रहा है। सनक-सनन्दन आदि योगीश्वर अपने हृदयमें भगवान्के इसी स्वरूपकी झाँकी करते हैं। उनकी त्रिभङ्गी छवि है। उनके श्रीअङ्ग इतने सुन्दर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टिकी समस्त निर्माण-सामग्रीका सार निकाल्कर बनाये गये हों । जिल समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौन्दर्य इतना वढ़ जाता है कि उसके सामने अनन्त कोटि कामदेव लिजत होने लगते हैं। वार्वे कंधेपर झुका हुआ उनका सुन्दर कपोल वड़ा भला मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मन्द मुसकानसे सुशोभित होनेवाले करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक सुन्दर हैं । सिकोड़े हुए ओंठपर

वंशी रखकर बजाते हें और उसकी मीठी तानसे त्रिभुः मोहित करते हुए सबको प्रेम-सुधाके समुद्रमें निमग्न कर रां

भगवान् श्रीकृष्णका गूढ़ रहस्य और महत्त्व

पार्वतीजीने पूछा—देवदेवेश्वर ! आपके उपरे यह शात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध भगवान् श्री ही इस जगत्के परम कारण हैं। वे ही परमपद हैं, वृन्दा के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रभो ! अव यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका गृढ रहस्य, माहा और सुन्दर ऐश्वर्य क्या है ! आप उसका वर्णन कीजिये।

महादेशजीने कहा-देवि ! जिनके चन्द्र-तुल्य च नखोंकी किरणोंके माहात्म्यका भी अन्त नहीं है, उ भगवान श्रीकृष्णकी महिसाके सम्बन्धमें मैं कुछ बातें व रहा हुँ, तुम आनन्दपूर्वक अवण करो । सृष्टि, पालन अ संहारकी शक्तिसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे र श्रीकृष्णके ही वैभव हैं। उनके ख्यका जो करोडवाँ अंश उसके भी करोड अंश करनेपर एक एक अंशकलाते असंर कामदेवोंकी उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्माण्डके भीतर व्या होकर जगतके जीवोंको मोहमें डालते रहते हैं। भगवान श्रीविग्रहकी शोभामयी कान्तिके कोटि-कोटि अंशसे चन्द्रमाव आविर्माव हुआ है। श्रीकृष्णके प्रकाशके करोड्वें अंशसे व किर्णे निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्योंके रूपमें प्रकट होत हैं । उनके साक्षात श्रीअङ्गते जो रिक्मयाँ प्रकट होत हैं, वे परमानन्दमय रतामृतवे परिपूर्ण हैं। परम आनन्द औ परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हींसे इस विश्वं ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण फरते हैं, जो भगवान्के हैं कोटि-कोटि अंश हैं । उनके युगल चरणारविन्दोंके नखरूर्य चन्द्रकान्तमणिसे निकलनेवाली प्रभाको ही सबका कारण वताया गया है। वह कारण-तत्त्व वेदोंके लिये भी दर्गम्य है। विश्वको विमुख करनेवाले जो नानाप्रकारके सौरभ ( सुगन्ध ) हैं, वे सब भगवद्विग्रहकी दिव्य सुगन्धके अनन्त-कोटि अंशमात्र हैं। भगवान्के स्पर्शेत ही पुष्पगन्य आदि नाना सौरभोंका प्रादुर्भाव होता है । श्रीकृष्णकी पियतमा—उनकी प्राणवल्लभा श्रीराधा हैं, वे ही 'आद्या प्रकृति' कही गयी हैं।

दिव्य वृन्दावनमें श्रीराधा और ऋष्णका, गोपाङ्गनाओं-का तथा मन्दिरसे वाहर रहनेवाले श्रीऋष्णपापैदोंका वर्णन

तद्नन्तर पार्वतीजीके पृछनेपर महादेवजीने

-देवि ! भगवान् श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ सुवर्णमय ापर विराजमान हैं। उनका रूप और लावण्य वैसा सा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्न, दिव्य । और दिव्य हारसे विभूषित हैं। उनकी त्रिभङ्गी डी मनोहर जान पड़ती है। उनका ख़रूप अत्यन्त है । वे गोपियोंकी आँखोंके तारे हैं । उपर्युक्त ासे पृथक एक योगपीठ है। वह भी सोनेके सिंहासन-त है। उसके ऊपर छिलता आदि प्रधान-प्रधान , जो श्रीकृष्णको बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती ानका प्रत्येक अङ्ग भगवन्मिलनकी उत्कण्ठा तथा सि युक्त होता है। ये लिलता आदि सिखयाँ प्रकृतिकी ना हैं। श्रीराधिका ही इनकी मुलप्रकृति हैं। श्रीराधा रिकण पश्चिमाभिमख विराजमान हैं, उनकी पश्चिम लिलतादेवी विद्यमान हैं, वायन्य कोणमें स्यामला ली सखी हैं। उत्तरमें श्रीमती घन्या हैं। ईशानकोणमें प्रियाजी विराज रही हैं। पूर्वमें विशाखा, अग्निकोणमें दक्षिणमें पद्मा तथा नैर्ऋत्यकोणमें भद्रा है। इसी ये आठों सिखयाँ योंगपीठपर विराजमान हैं। योगपीठ-र्णिकामें परम सन्दरी चन्द्रावलीकी स्थिति है—वे भी की प्रिया हैं। उपर्युक्त आठ सिवयाँ श्रीकृष्णको प्रिय ाली परम पवित्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ हैं। वृन्दावनकी गरी श्रीराघा तथा चन्द्रावली—दोनों ही भगवान्की मा हैं। इन दोनोंके आगे चलनेवाली हजारों गोप-र्रे हैं, जो गुण, लावण्य और तौन्दर्यमें एक समान हैं। ाबके नेत्र विस्मयकारी गुणोंसे युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर उनका वेश मनको मुग्ध करनेवाला है। वे सभी किशोर-॥ ( प्राय: पंद्रह वर्षकी उम्र- ) वाली हैं। उन सबकी कान्ति बल है। वे सब-की-सब स्थामसय अमृतरसमें सदा निमन्न हैं। उनके हृदयमें केवल श्रीकृष्णके ही भाव स्फरित हैं। वे अपने कमलवत् नेत्रोंके द्वारा पूजित श्रीकृष्णके रिवन्दोंमें अपना-अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। श्रीराधा और चन्द्रावलीके दक्षिणभागमें श्रुतिकन्याएँ हैं। विदक्ती श्रतियाँ ही इन कन्याओं के रूपमें प्रकट हैं। दिनकी संख्या सहस्र अयुत (एक करोड़) है। ो मनोहर आकृति संसारको मोहित कर छेनेवाछी है। र हृदयमें केवल श्रीकृष्णकी लालका है । ये नाना रके मधुर स्वर और आलाप आदिके द्वारा त्रिभुवनको मुग्ध की शक्ति रखती हैं तथा प्रेमसे विह्नल होकर श्रीक्रणके

गढ रहस्योंका गान किया करती है। इसी प्रहार भोराभा आदिके वामभागमें दिव्यवेषधारियों देवकनाएँ रहती है। जो रसातिरेकके कारण अतन्त उज्ज्ञ प्रतीत होती है। वे भाँति-भाँतिकी प्रणय-चात्रुरीमें निष्य तथा दिश्य-भावस ,परिपूर्ण हैं । उनका शैन्दर्य चरम शीनाको पहुँचा हुआ है । वे कटाक्पूर्ण चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान व ही। हैं। उनके मनमें श्रीकृष्यके प्रति तनिक भी संहोन न से है। उनके अङ्गोंका सर्व प्राप्त करनेके लिये वे एदा उस्किण्डित रहती हैं। उनका हृदय निरन्तर श्रीक्रणके ही निनानमें मग्न रहता है। वे भगवान् हैं। ओर मन्द्र-मन्द्र महकावी हुई तिरछी चितवनसे निहारा करती है।

तदनन्तर मन्दिरके बाहर गोपनण स्थित होते हैं। व भगवान्के प्रिय सखा है। उन सबके वेप, अवस्था, वल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभ्षण आदि एक समान हैं। वे एक समान स्वरसे गाते हुए वेणु वजाया करते हैं। मन्दिरके पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरमें वसुदामा, पूर्वमें सदामा तथा दक्षिण द्वारपर किङ्किणीका निवास है। उस स्यानसे पृथक् एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्ण वेदी वनी हुई है। उसके ऊपर सोनेके आम्पणोंसे विम्पित सुवर्णपीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वाल्याल विराजते हैं। वे सव-के-सव एक समान सींग, वीणा, वेणु, वंतकी छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेप, सुन्दर आकार तथा मधुर खर धारण करते हैं। वे भगवान्के गुणोंका चिन्तन करते हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत्-प्रेममय रससे विद्वल रहते हैं। ध्यानमें स्थिर होनेके कारण वे चित्र-लिखित-से जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौन्द्र्यसे युक्त होता है। वे सदा आनन्दके आँसू वहाया करते हैं। उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च छाया रहता है तथा वे योगीश्वरोंकी भाँति तदा विसाय विमुग्ध रहते हैं । अपने थनोंसे दूध वहानेवाली असंख्य गौएँ उन्हें घेरे रहती हैं। वहाँसे बाहरके भागमें एक सोनेकी चहारिदवारी है, जो करोड़ों सूर्योंक समान देदीप्यमान दिखायी देती है। उसके चारों ओर बड़े-वड़े उद्यान हैं, जिनकी मनोहर सुगन्य सव ओर फैली रहती है।

मारदजीके द्वारा त्रजमें अवतीर्ण श्रीकृष्ण और श्रीराधाके दर्शन-स्तवन तथा गोपियोंके स्वरूपका परिचय

श्रीमहादेवजीने कहा-देवि ! एक समयकी वात

है। मनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्रीक्रणका प्राकट्य हो सुका है। बीणा बजाते हुए नन्दजीके गोकुलमें पहुँच । वहाँ जाकर उन्होंने देल्या महायोगमायाके स्वामी सर्वस्थापी भगवान् अन्यत् वाटकका साँग धारण किये नन्द जीके घरमं कोमल विद्योतांस समन्त सोनेके पलंगपर सो रहे हैं और गोपकन्याएँ वड़ी प्रमन्नताके साथ निरन्तर उनकी ओर निहार रही हैं । भगवानका श्रीवियह अत्यन्त सुकुमार था। उनके काले-काले धुँचराले वाल सब ओर बिखरे हुए थे। किञ्चित-किञ्चित मुसकराहटके कारण उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे। वे अपनी प्रभाते समचे घरके भीतरी भागमें प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशुके रूपमें भगवान्की झाँकी करके नारदजीको वडा हर्प हुआ। वे भगवानके प्रिय मक्त तो थे ही, गोपति नन्द जीसे बातचीत करके सब बातें बताने लगे--- 'नन्दरायजी ! भगवानके भक्तींका जीवन अत्यन्त दुर्लभ होता है। आपके इस वालकका प्रभाव अनुपम है; इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस वालकका चरित्र सबको हुई प्रदान करने-वाला होगा। भगवद्भक्त पुरुप इम वालककी लीलाओंका श्रवण, गायन और अभिनन्दन करते हैं। आपके पत्रका प्रभाव अचिन्त्य है । जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार-समद्रसे तर जायँगे । उन्हें इम जगत्की कोई वाधा नहीं सतायेगी; अतः नन्दजी ! आप भी इम बालकके प्रति निरन्तर अनन्यभावसे प्रेम कीजिये।

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद्जी नन्दके घरसे निकले। नन्दने भी भगवद्बुद्धिसे उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदनन्तर वे महाभागवत मुनि मन्ही-मन सोचने लगे—'जब मगवानका अवतार हो चुका है, तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवस्य अवतीर्ण हुई होंगी। वे भगवानकी कीड़ाके लिये गोपी-रूप धारण करके निश्चय ही कहीं प्रकट हुई होंगी, इपमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है; इसलिये अब में बजबाियोंके घर-घरमें धूमकर उनका पता लगाऊँगा।' ऐसा विचारकर मुनिवर नारद्जी वजवािस्योंके घर अतिथिरूपसे जाने और उनके द्वारा विष्णु-बुद्धिसे पूजित होने लगे। नन्दकुमार श्रीकृष्णमें समस्त गोप-गोपियोंका प्रगाद प्रेम देखकर नारद्जीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया।

तदनन्तर बुद्धिमान् नारदजी किसी श्रेष्ठ गोपके विशाल

भवनमें गये। वह नन्दके सखा महात्मा भानुका घर था। वहाँ जानेपर भानुने नारदजीका विधिवत् सत्कार किया। तत्मश्चात् महामना नारदजीन पूछा—'साधो! तुम अपनी धर्मनिष्ठताके लिये इस भूमण्डलपर विख्यात हो। वताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तन लक्षणोंवाली कन्या है १' मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने अपने पुत्रको लाकर दिखाया। उसे देखकर नारदजीने कहा—'तुम्हारा यह पुत्र वल्याम और श्रीकृष्णका श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्यरहित होकर सदा उन दोनोंके साथ विहार करेगा।

श्रीनारदजीके द्वारा राधाजीका दर्शन और स्तवन

भाजने कहा—मुनिवर! मेरे एक पुत्री भी है, जो इस बालककी छोटी बहिन है। कृपया उसपर भी दृष्टिपति कीजिये।

यह सुनकर नारद्वांके मनमें बड़ा कौत्हल हुआ। उन्होंने घरके भीतर प्रवेश करके देखा, भानुकी कत्या घरतीपर लोट रही है। नारद्वांने उसे अपनी गोदमें उठा लिया। उस समय उनका चित्त अंत्यधिक स्नेहके कारण विद्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत्येमके साक्षात् स्वरूप हैं। बालरूप श्रीकृष्णको देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी, वही इस कन्याको भी देखकर हुई। उनका मन सुग्ध हो गया। वे एकमात्र रसके आश्रयभूत परमानन्दके समुद्रमें डूय गये। चार घड़ीतक नारद्वी पत्थरकी भाँति निश्चेष्ट वैठे रहे। उनके वाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्चरने घीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान् आश्चर्यमें मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गये। तत्यश्चात् व महावृद्धमान् महर्षि मन्हीं-मन इस प्रकार सोचने लगे—

भी सदा स्वच्छन्द विचरनेवाला हूँ, मैंने सभी लोकों में असण किया है; परंतु रूपमें इस वालिकाकी समानता करनेवाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। मैंने महामायासकरिणी गिरिराजकुमारी भगवती उमाको भी देखा है, किंतु वे भी इस वालिकाकी शोभाको कदापि नहीं पा सकतों। लक्ष्मी, सरस्वती, कान्ति तथा विद्या आदि सुन्दरी स्त्रियाँ तो कभी इसके सौन्दर्यकी छायाका भी सार्थ करती नहीं दिखायी देतीं; अतः इसके तत्त्वका समझनेकी किशी प्रकार राक्ति मुझमें नहीं है। यह भगवान्की प्रियतमा है, इसे प्राय: दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शनमात्रें हो श्रीकृष्णके चरण-कमलोंमें मेरे प्रेमकी जैसी छुद्धि हुई

सौभाग्य था, जिससे तुम मेरे नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुई हो । देवि ! तम्हारी दृष्टि सदा आन्तरिक सुखमें निमम्न दिखायी देती है। तम भीतर-ही-भीतर किसी महान आनन्दसे परिवृत जान पड़ती हो । तुम्होरा यह प्रसन्न, मधुर एवं शान्त मुखमण्डल तुम्हारे अन्तः करणमें किसी परम आश्चर्यमय आनन्दके उद्रेककी सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार-तम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो । तुम्हीं विशुद्ध सत्त्वमयी हो तथा तुम्हीं पराविद्यारूपिणी उत्तम शक्ति हो । तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है । ब्रह्मा और रुद्र आदिके लिये भी तुम्हारे तत्वका वोध होना कठिन है। बड़े-बड़े योगीश्वरोंके ध्यानमें भी तुम कभी नहीं आतीं। तुम्हीं सबकी अधीश्वरी हो । इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और कियाराक्ति-ये सब तुम्हारे अंश-मात्र हैं। मायासे बालकरूप धारण करनेवाले परमेश्वर महाविष्णको जो मायामयी अचिन्त्य विभृतियाँ हैं, वे सव तुम्हारी अंशभृता हैं। तुम आनन्द-रूपिणी राक्ति और सबकी ईश्वरी हो; इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही भगवान् श्रीकृष्ण वृन्दावनमें तुम्हारे ही साथ क्रीडा करते हैं। कुमारावस्थामें भी तुम अपने रूपसे विश्वको मोहित करनेकी शक्ति रखती हो । तुम्हारा जो स्वरूप भगवान् श्रीकृष्णको परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरि ! मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ, चरणोंमें पड़ा हूँ । मुझपर दया करके इस समय अपना वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नन्दनन्दन श्रीकृष्ण भी मोहित हो जायँगे।

यों कहकर देवर्षि नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए उनके गुणोंका गान करने लगे—'भक्तोंके चित्त चुराने-वाले श्रीकृष्ण ! तुम्हारी जय हो, वृन्दावनके प्रेमी गोविन्द! तुम्हारी जय हो। वाँकी मौहोंके कारण अत्यन्त सुन्दर, वंशी



करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई । वह रूप चौदह वर्षकी अवस्थाके अनुरूप और सौन्दर्यकी चरम सीमाको पहुँचा हुआ था । तत्काल ही उसीके समान अवस्थावाली दूसरी व्रजवालाएँ भी दिन्य वस्त्र, आभूषण और मालाओंसे सुसजित हो वहाँ आ पहुँचीं तथा भानुकुमारीको सब ओरसे वेरकर खड़ी हो गयीं । यह देख मुनीश्वर नारदजी आश्चर्यसे मोहित हो गये । तब उन वजवालाओंने कृगाप्त्रक अपनी सखीका चरणोदक लेकर मुनिके जपर छींटा दिया । ऐसा करनेसे जब वे होशमें आये तो वालिकाओंने कहा—'मुनिश्रेष्ट ! सुम वड़े भाग्यशाली हो । महान् योगेश्वरोंके भी ईश्वर हो । सुम्हींने पराभक्तिके साथ सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरिकी आराधना

भी है। भक्तींकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवानकी उपासना वासायमं तुग्हारं ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और वद्र आदि देवता, मिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भावदक्तींके लिये भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भत अवस्था और रूपसे सबको मोहित करनेवाली यह श्रीकृणाकी प्रियतमा हमारी सखी आज ताहार समक्ष प्रकट हुई है । निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचित्व सीमाग्यका प्रभाव है। ब्रह्मपें! घैर्य घारण करके शोध ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा करो। इसके चरणोंमें वारंबार मलक झका छो । फिर समय नहीं मिलेगा । यह अभी इसी क्षण अन्तर्धान हो जायगी । अन इसके माथ तुम्हारी वातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। फिंत चृन्दावनमें गोवर्धन पर्वतके निकट कसम-सरोवरके तट्यर अपने सौरभसे सम्पूर्ण दिशाओंको स्वासित करनेवाली तथा हर यमय पुष्पोंसे मुशोमित जो अशोक-लता है, उसीके नीचे आधी रातके समय तुम्हें हम सबके दर्शन होंगे। व्रजयालाओंका चित्त स्नेहसे विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारदंजी नाना प्रकारके वेष-विन्याससे शोभा पानेवाली उस दिव्य बालाके चरणोंमें दो मुहूर्ततक पड़े रहे । तदनन्तर उन्होंने भानुको बुलाकर उस सर्व-शोभा-सम्पन्न कत्याके सम्बन्धमें इग प्रकार कहा-'गीपश्रेष्ठ ! तुम्हारी इस कन्याका स्वरूप और स्वभाव दिव्य है । देवता भी इसे अपने वसमें नहीं कर सकते । जो घर इमके चरण-चिह्नोंसे विभूषित होगा, वहाँ भगवान् नारायण सम्पूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धियोंके साथ वहाँ विद्यमान रहेंगी । अब तुम सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित इस सुन्दरी कन्याको परादेवीकी भाँति समझकर इसकी अपने घरमें यत्नपूर्वक रक्षा करो।'

## श्रीनारदजीका और अशोकमालिनीका संवाद

ऐसा कहकर मुनि श्रीराधाका ही मन-ही-मन चिन्तन करते हुए गहन बनमें चले गये। अज्ञोक-लताके नीचे बैटकर वे सिलयों के गुभागमनकी प्रतीक्षा करने लगे। आधी रातके समय बहुत-सी अद्भुत सुन्दरियाँ वहाँ प्रकट हुई। सभी दिन्य बस्ताभूषणोंसे विभूषित तथा युवती थीं। उनमें कुछ तो उनकी देखी हुई थीं और कुछ अनदेखी थीं। उनहें देख सुनि हहकड़ाकर उठे और उनके चरणोंमें दण्डकी भाँति लोट गुने सब-की-सब उन्हें बेरकर बैठ गर्वा। इसी समय

उस अशोकवनकी अधिदेवी अज्ञोकमालिनी वहाँ आयी और वोली-पहासने ! मैं यहाँ अशोककलिकामें वास करती हैं। एक दिन वसन्तोत्सवमें प्रियाजीके साथ विहार करती हुई विचित्र बस्त्रधारिणी गोपबालाएँ पद्मे मिलीं । मैंने अशोककी मालाओंद्वारा गोपवेषधारी स्थामसन्दर तथा रमास्वरूपा उन गोपियोंका मक्तिभावसे पूजन किया। तवसे मैं इन सबके बीचमें रहती तथा गौओं, गोपों और गोपियोंका रहस्य जानती हूँ। तम्हारे मनमें जो जिज्ञाशा है, उसे भी मैं समझती हूँ । हम लोग किस पुण्यके प्रभावसे हरिप्रियाका दर्शन और समाराधन करती हैं ? यही प्रश्न तम्हारे मनमें उठ रहा है। अतः में इन सबका परिचय देती हूँ । इनमें बहत-सी गोपियाँ मित्रक्या है। ये मानसरोवरके तटपर एक-एक कल्पतक तपस्या करके श्रीराधा और क्यामसन्दरकी सेवाकी कामना मनमें लेकर गोपीभावको प्राप्त हुई हैं। यो कहकर अशोकमालिनीने सुनन्दा, भद्रा, रङ्गवेणी, चित्रगन्धा, चित्रकला और ठवंगा आदि बहुत-सी मुनिरूपिणी गोपियोंका परिचय दिया ।

#### वेदव्यासजीके प्रति परात्पर भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा अपने स्वरूपका दर्शन कराना तथा अपने एवं मथुराके महत्वका वर्णन करना

एक समयकी बात है। राजा अम्बरीय बदिकाशमंगे गये। वहाँ परम जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान थे। राजाने विष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षिको प्रणाम करके उनका स्तवन करते हुए कहा—'भगवन्! आप विषयोंसे विरक्त हैं। में आपको वारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रमो! जो परसपद, उद्देगद्यन्य—सान्त है, जो सिन्चरानन्दस्तक्ष और परव्रह्मके नामसे प्रतिद्ध है, जिसे 'परम आकार्य' कहा गया है, जो इस मौतिक जड आकारासे सर्वथा विरुक्षण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश नहीं है तथा जिसका साक्षान्कार करके मुनिगण भवसागरसे पार हो जाते हैं, उस अन्यक्त परमात्मामं मेरे मनकी नित्व स्थिति कैसे हो ?'

चेद्दथाराजी बोले—राजन् ! तुमने अत्यन्त गोपनीय
प्रक्त किया है, जिस आत्मानन्दके विषयमें मेंने अपने पुन
शुकदेवको भी कुछ नहीं वितलाया था, वही आज तुमको
बता रहा हूँ; क्योंकि तुम भगवान्के प्रिय भक्त हो। पूर्वकालमे
यह सारा विश्वज्ञह्याण्ड जिसके रूपमें स्थित रहकर अध्यक्त
और अविकारी स्वरूपसे प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वरके रहसका वर्णन किया जाता है; सुनो। प्राचीन समयमें मैंने फल,

मूल, पत्र, जल, वायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक भारी तपस्या की । इससे भगवान् मुझपर बहुत प्रसन्त हुए और उन्होंने अपने ध्यानमें लगे रहनेवाले मुझ भक्तमे कहा— महामते ! तुम कौन-पा कार्य करना अथवा किस विषयकों जानना चाहते हो ? मैं प्रसन्त हूँ । तुम मुझसे कोई वर माँगो । संसारका बन्धन तभीतक रहता है, जबतक कि मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता; यह मैं तुमसे सच्ची वात बता रहा हूँ । यह मुनकर मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो आया । मैंने श्रीकृष्णसे कहा— मधुसदन ! मैं आपके ही तत्त्वका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना चाहता हूँ । नाथ ! जो इस जगत्का पालक और प्रकाशक है; उपनिषदोंमें जिसे सत्यस्वरूप परब्रह्म बतलाया गया है, आपका वहीं अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो; यही मेरी पार्थना है। '

#### श्रीभगवानुवाच

त्रसणैवं पुरा पृष्टः प्रार्थितश्च यथा पुरा ।
यदवोचमहं तस्मै तत्तुभ्यमि कथ्यते ।।
मामेके प्रकृति प्राहुः पुरुषं च तथेश्वरम् ।
धर्ममेके धनं चैके मोक्षमेकेऽकुतोभयम् ।।
श्रूत्यमेके भावमेके शिवमेके सदाशिवम् ।
अपरे वेदशिरसि स्थितमेकं सनातनम् ।।
सद्भावं विकियाहीनं सचिदानन्दविग्रहम् ।
पश्याद्य दशिषण्याभि स्यस्पं वेदगोपितम् ।।
( पन्नपूरण पाताल ० ७३ । १५—१८ )

श्रीभगवान्ने कहा—महर्षे ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मुझसे यही वात पूछी थी । उनके प्रार्थना करनेपर मैंने पहले उनसे जो कुछ जिस प्रकार बताया था, वह तुमसे भी कह रहा हूँ । [ मेरे विषयमें लोगोंकी भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं । ] कोई मुझे 'प्रकृति' कहते हैं, कोई 'पुरुष'। कोई 'ईश्वर' मानते हैं, कोई 'धर्म' या 'अर्थ' ! किन्हीं-किन्हींके मतमें में सर्वथा 'भयरहित मोक्सखरूप' हूँ । कोई 'भाव ( सत्ताखरूप )' मानते हैं और कोई-कोई कल्याणमय 'सदाशिव' वतलाते हैं । इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदान्तप्रतिपादित 'अद्वितीय सनातन ब्रह्म' मानते हैं । किंतु वास्तवमें जो सत्ताखरूप और निर्विकार है;

जो दिन्य सचिदानन्द-विग्रह-रूप तथा वेदोंमें जिसका रहस्य छिपा हुआ है; अपना वह पारमार्थिक स्वरूप ' आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ; देखो ।

#### व्यासजीको वालरूप श्रीकृष्णका दर्शन देकर अपना रहस्य वतलाना

राजन् ! भगवान्के इतना कहते ही मुझे एक दिव्य यालक-का दर्शन हुआ, जिनके शरीरकी कान्ति नील मेशके तमान श्याम थी । वह गोपकन्याओं और ग्वाल-वालेंसि विरकर हँत रहा था। वे भगवान् श्यामसन्दर थे, जो पीत-वस्त्र धारण किये कदम्यकी जड़पर वैठे हुए थे। उनकी झाँकी अद्भत थी । उनके साथ ही नृतन पछवींसे अलंकृत 'वृन्दावन' नामवाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ । इसके बाद मैंने नील कमलकी आभा धारण करनेवाली कलिन्द-कन्या यनुनाके दर्शन क्रिये । फिर गोवर्धन-पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा वलरामने इन्द्रका घमंड चूर्ण करनेके लिये अपने हाथांपर उठाया था। वह पर्वत गौओं तथा गोपोंको बहुत सुख देनेवाला है। गोपाल श्रीकृष्ण अवलाओंके साथ वैटकर वड़ी प्रसन्तताके साथ वेणु वजा रहे थे। उनके दारीएपर सव प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ । तब वृन्दावनमें विचरनेवाले भगवान्ने खयं मझसे कहा-



यदिदं से त्वया दृष्टं रूपं दिन्यं सनातनम् ॥
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं सिचदानन्दित्रहम् ।
पूर्णं पद्मपलाञाक्षं नातः परतरं सम ॥
इदमेव वदन्त्येते वेदाः क्षारणकारणम् ।
सत्यं नित्यं परानन्दं चिद्वनं शाश्वतं शिवम् ॥

नित्यां में मधुरां विद्धि वनं वृन्दावनं तथा । यमुनां गोपकन्याश्च तथा गोपालवालकाः ॥ ममानतारो नित्योऽयमत्र मा संशयं कृथाः । ममेष्टा हि सदा राधा सर्वज्ञोऽहं परात्परः ॥ सर्वकामश्च सर्वेशः सर्वानन्दः परात्परः । मिष्ठ सर्वमिदं विश्वं भाति मायाविज्यम्भितम् ॥ ( पद्मपराण पातालः ७३ । २४—२९ )

मुने ! तुमने जो इस दिन्य सनातन रूपका दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शान्त और पूर्ण सचिदानन्दमय विग्रह है । इस कमळ्ळोचनखरूपसे बढ़कर दृतरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है । वेद इसी खरूपका वर्णन करते हैं । यही कारणोंका भी कारण है । यही सत्य, नित्य, परमानन्दखरूप, चिदानन्दघन, सनातन शिवतत्व है । तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य समन्नो । यह वृन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याएँ तथा ग्वाल-वाल सभी नित्य हैं । यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है । इसमें संशय न करना । राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं । में सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वीनन्दमय परमेश्वर हूँ । मुझमें ही यह सारा विश्व, जो मायाका विलासमात्र है; प्रतीत हो रहा है ।

तत्र मेंने जगन्से कारणोंके भी कारण भगवान्से कहा— नाथ ! ये गोपियाँ और ग्वाल कौन हैं ? तथा यह ब्रुक्ष कैसा है ? तव वे वड़े प्रेमसे बोले—

गोपियों और ग्वालोंका, कदम्ब-पक्षीगण और गोवर्धनका रहस्यमय स्वरूप

गोप्यस्त श्रुतयो ज्ञेया ऋचो वै गोपकन्यकाः ॥
देवकन्याध्य राजेन्द्र तपोयुक्ता ग्रुप्रक्षवः ।
गोपाला ग्रुनयः सर्वे वैकुण्टानन्दमूर्तयः ॥
कल्पबृक्षः कदम्बोऽयं परानन्दैकभाजनम् ।
वनं नन्दनकार्व्यं हि महापातकनाशनम् ॥

सिद्धाश्च साध्या गन्थर्वाः कोकिलाद्या न संशयः।

अनादिर्हरिदासोऽयं भ्रूथरो नात्र संशयः । (पद्मपुराण पाताल्य ७३ । ३२—३५)

मुने ! गोपियाँ श्रुतियाँ हैं, वेदकी ऋचाएँ गोप-कन्याओंके रूपमें अवर्ताण हुई हैं, ऐसा जानना चाहिये। इसी तरह देवकन्याएँ भी गोपियोंके रूपमें उत्पन्न हुई हैं। तपस्यामें लगे हुए मुमुक्षु मुनि गोप-वालकोंके रूपमें प्रकट हुए हैं। वे सब-के-सब विष्णुखरूप एवं आनन्द-मय विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्पवृक्ष है, जो परमा-नन्दमय श्रीकृष्णका एकमात्र कृपाभाजन है। यह वृन्दावन वास्तवमें 'नन्दन' नामक कानन है, जो बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। सिद्ध, साध्य और गन्धवंगण यहाँ कोकिल आदि पक्षियोंके रूपमें प्रकट हैं तथा यह पर्वत अनादिकालसे मेरा भक्त है, इसमें संशय नहीं है।

### चाँसुरीका रहस्य

वेणुर्यः शृणु तं वित्र तवापि विदितं तथा ॥ द्विज आसीच्छान्तमनास्तपःशान्तिपरायणः । नाम्ना देववतो दान्तः कर्मकाण्डनिशारदः ॥ क्रियापरः । वैष्णवजनवातमध्यवर्ती स कदाचन गुश्राव यज्ञेशोऽस्तीति सृपते ॥ तस्य गेहमधास्यागाद्द्विजो मद्गतनिश्रयः। स मद्भक्तः कचित् पूजां तुलसीदलवारिणा ॥ कृतवांस्तद्गृहे किञ्चित् फलं मूलं न्यवेदयत् । स्नानवारिफलं किञ्चित् तस्मै प्रीत्या ददौ सुधी।।। अश्रद्धया स्मितं कृत्वा सोऽप्यगृह्णाद् द्विजन्मनः। तेन पापेन संजातं वेणुत्वमतिदारुणम् ॥ तेन पुण्येन तस्याथ मदीयप्रियतां गतः। अम्रुना सोऽपि राजेन्द्र केतुमानिव राजते । युगान्ते तद्धिष्णुपरो भृत्वा त्रह्म समाप्यति ॥ ( पद्मपुराण पाताल० ७३ । ३६—४२ )

# 



महपिं व्यासपर वालरूप श्रीकृष्णकी कृपा

महान् ! मेरी वाँसुरी क्या है, यह सुनो । तुम्हें ो इसके विषयमें विदित ही होगा । पूर्वकालमें देवब्रत गमसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो शान्तचित्त, तपस्ती, तमपरायण, जितेन्द्रिय तथा कर्मकाण्डमें कुराछ थे। ो वैष्णवसमुदायके वीचमें रहकर क्रियायोगमें तत्पर ाहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि यहे खर नामक ब्राह्मण अपने घरपर विद्यमान हैं। तब वे उनके घर गये । यज्ञेश्वर मेरे भक्त थे । उन्होंने भगवद्बद्धिसे देववतकी तलसीदल-मिश्रित जलके द्वारा प्रजा की और उन्हें कुछ फल-मूल अर्पित किये। बुद्धिमान् यज्ञेश्वरने बंडे प्रेमसे देवत्रतको भगवान्का चरणामृत तथा कुछ प्रसादखरूप फल दिया । किंतु देवव्रतने अश्रद्धापूर्वक मुस्कराकर ब्राह्मणसे वे सब वस्तुएँ प्रहण कीं । उसी णंपमे उन्हें अत्यन्त कठोर बाँसके रूपमें जन्म लेना वडा । परंत उन्होंने खयं जो पुण्य किया था, उसके फलसे वे मेरे प्रेमपात्र हुए । यही कारण है कि वे पण्यवानोंमें ध्वजके समान शोभा पाते हैं । युगान्तमें वे विष्णुपरायण होकर मुझ परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जायँगे।

#### मथुरा-महिमा

अहो न जानन्ति नरा दुराश्याः
पुरीं मदीयां परमां सनातनीम् ।
सुरेन्द्रनागेन्द्रसुनीन्द्रसंस्तुतां
मनोरमां तां मथुरां पुरातनीम् ॥
काश्यादयो यद्यपि सन्ति पुर्यस्तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या ।
यज्ञन्ममौज्ञीव्रतमृत्युदाहैर्णां चतुर्धा विद्याति सुक्तिम् ॥
यदा विद्यद्वास्तपआदिना जनाः
शुआश्या ध्यानधना निरन्तरम् ।
तदैव पश्यन्ति ममोत्तमां पुरीं
न चान्यथा कल्पश्रतिर्द्विजोत्तमाः ॥

मथुरावासिनो धन्या मान्या अपि दिनौकसाम्। अगण्यमहिमानस्ते सर्व एव चतुर्भुजाः।। मथुरावासिनो ये तु दोपान् पश्यन्ति मानवाः। ते तु दोपं न पश्यन्ति जन्ममृत्युसहस्रजम्।। अधना अपि ते धन्या मथुरां ये सारन्ति ते। (पज्यपुराण पाताल् ० ३ । ४३—४०३)

अहो ! कितने आश्चर्यकी वात है कि दृपित अन्तःकरणवाले मनुष्य मेरी इस सनातन, उत्कृष्ट, प्रातन एवं मनोरम पुरी मथुराको, जिसकी देवराज इन्द्र, नागराज अनन्त तथा बड़े-बड़े मुनीखर भी स्तृति करते हैं, नहीं जानते । यद्यपि काशी आदि अन्य पुरियाँ भी मोक्षदायिनी हैं, तथापि उन सत्रमें मधुरापुरी ही धन्य है; क्योंकि यह अपने क्षेत्रमें जन्म, उपनयन, मृत्य और दाह-संस्कार—इन चारों ही कारणोंसे मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करती है । जप, तप आदि साधनोंके द्वारा जब मनुष्योंके अन्तःकरण शुद्ध एवं शुभ संकल्पसे युक्त हो जाते हैं तथा वे निरन्तर घ्यानरूपी धनका संचय करने लगते हैं, तभी उन्हें मेरी उत्तम पुरी मथुराक दर्शन होता है, अन्यथा वे श्रेष्ठ द्विज हों तो भं सैकड़ों कल्पोंमें इस पुरीको नहीं देख पाते हैं मथुरावासी धन्य हैं । वे देवताओंके भी माननी हैं । उनकी महिमाकी गणना नहीं हो सकती वे सव-के-सब चार भुजाधारी विष्णुखरूप हैं। मानव मथुरावासीके दोष देखते हैं, वे इस पाप कारण सहस्रों बार जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ते हैं। दोषकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। जो निरः मथुरापुरीका चिन्तन करते हैं, वे निर्धन होनेपर धन्य हैं।

मथुराके भूतेश्वर महादेवका माहात्म्य

यत्र भूतेश्वरो देवो मोक्षदः पापिनामपि। मम प्रियतमो नित्यं देवो भृतेश्वरः परः यःकदापि मम प्रीत्यैन सन्त्यजति तां पुरीम्। भ्तेश्वरं यो न नमेन्न पूजयेन ना स्मरेद् दुश्वरितो मनुष्यः।
नैनां स पत्र्येन्मथुरां मदीयां
स्वयंप्रकाशां परदेवताख्याय्।।
न कथं मिय भक्तिं स लभते पापपूरुषः।
यो मदीयं परं भक्तं शिवं सम्पूजयेन्न हि।।
मन्मायामोहितिधियः प्रायस्ते मानवाधमाः।
भ्तेश्वरं न नमन्ति न सरन्ति स्तुवन्ति ये॥
बालकोऽपि ध्रुवो यत्र ममाराधनतत्परः।
प्राप स्थानं परं शुद्धं यन्न युक्तं पितामहैः॥
तां पुरीं प्राप्य मथुरां मदीयां सुरदुर्लभाम्।
स्वज्ञो भूत्वाऽन्धको वापि प्राणानेव परित्यजेत्॥
वेदव्यास महाभाग मा कृथाः संशयं क्वचित्।
रहस्यं वेदिशरसां यन्मया ते प्रकाशितम्॥
(व्यपुराण पाताल् ७३। ४८—५५)

मथुरामें उन भगवान् भूतेश्वरका निवास है, जो पापियोंको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। भगवान् भूतेश्वर मेरे नित्य प्रियतम एवं उत्कृष्ट देवता हैं;

क्योंकि वे मेरी ही प्रसन्तताके लिये कभी मथुरापुरी-का त्याग नहीं करते हैं । जो दुराचारी मनुष्य भूतेश्वरका नमन, पूजन अथवा स्मरण नहीं करता. वह मेरी खयंप्रकाशखरूपा परम देवता मथरापरीका दर्शन नहीं कर सकता । जो मेरे परम भक्त शिवका पूजन नहीं करता, उस पापात्मा पुरुषको किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती। जो भूतेश्वरका नमन, स्मरण और स्तवन नहीं करते हैं, वे प्राय: मनुष्योंमें अधम हैं और मेरी मायाने उनकी बुद्धिको मोहमें डाल दिया है । ध्रवने बालक होनेपर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विश्रद्ध स्थानको प्राप्त किया, जो उनके बाप-दादोंको भी नसीब नहीं हुआ था, वह मेरी मथरा-पुरी देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। वहाँ पहुँचकर मनुष्य छ्रला-लँगड़ा या अन्धा होकर भी अपने प्राणींका परित्याग अवश्य करे । अर्थात मृत्यपर्यन्त उस परीमें अवश्य निवास करे । महाभाग वेदन्यास ! तुम इस विषयमें कभी संदेह न करना । यह उपनिषदोंका रहस्य है, जिसे मैंने तुम्हारे समक्ष प्रकाशित किया है।

# अर्जुनको गोपीभावकी प्राप्ति तथा भ्यामसुन्दरकी दिव्य रहस्य-लीलाके राज्यमें उनका प्रवेश

एक समय यमुनाजीके तटपर किसी वृक्षके नीचे भगवान् देवकीनन्दनके पार्षद अर्जुन वैठे थे। उन्होंने कथा-प्रसङ्गमें ही भगवान्से प्रश्न किया—

'द्यासागर प्रभो ! श्रीशिव तथा ब्रह्माजी आदिने भी आपके जिस रहस्यका दर्शन अथवा श्रवण न किया हो, उसीका मुझसे वर्णन कीजिये । पूर्वमें आपने कहा था कि भोप-कन्याएँ मेरी प्रेयसी हैं ।' सो वे कितने प्रकारकी और कितनी हैं ! उनके नाम क्यान्या हैं ! उनमेंसे कौन कहाँ रहती है ! प्रभो ! उनके कौन-कौन-से कर्म हैं ! तथा उनकी अवस्था क्या है और वेष-भूषा कैसी है ! भगवन् ! उनमेंसे किन-किनके साथ आप किस नित्य स्थानपर, जहाँका आनन्द और वैभव भी नित्य है, एकान्त-विहार करते हैं ! वह परम महान् शाश्वत स्थान कहाँ और कैसा है ! यदि आपकी

मुझपर पूर्ण कृपा हो तो यहाँ मेरे सभी प्रश्नोंका उत्तर दीजिये। पीड़ितोंकी पीड़ा हरनेवाले महाभाग ! आपके जिन अज्ञात रहस्योंको मैं पूछना भूल गया होऊँ, उन सबका भी वर्णन कीजिये।

अर्जुनके प्रश्नको सुनकर भगवान्ने कहा-

तत् स्थानं वछभारता मे विहाररतादशो मम । अपि प्राणसमानानां सत्यं पुंसामगोचरः ।। कथिते द्रष्टुमुत्कण्ठा तव वत्स भविष्यति । व्रह्मादीनामदृश्यं यत् किं तद्न्यजनस्य वै ।। तसाद् विरम वत्सैतत् किं तु तेन विना तव । (पद्मपुराण पाताल ७ ७४ । १३—१४६)

वह स्थान, वे मेरी वल्लभाएँ और उनके सायका

मेरा विहार, यह मेरे प्राणप्रिय पुरुषोंके भी जाननेकी बात नहीं है। इसे तुम सच मानो। सखे! उसकी चर्चा कर देनेपर तुम्हें उसे देखनेकी उत्कण्ठा हो जायगी। जो रहस्य ब्रह्मा आदिके लिये भी दृष्ट्य नहीं है, वह अन्यजनोंके लिये कैसा है; यह कहनेकी बात नहीं है। इसलिये भाई! उसके बिना तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम उसे सननेका आग्रह छोड़ दो।

भगवान्के ये दारुण वचन सुनकर अर्जुन दीनभावसे उनके युगल-चरणारविन्दोंपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । तव भक्तवत्सल प्रभुने हँसकर अपनी दोनों भुजाओंसे उन्हें उठाया और बड़े प्रेमके साथ उनसे कहा—

तत् किं तत्कथनेनात्र द्रष्टव्यं चेत् त्वया हि यत्। यस्यां सर्वे सम्रुत्पन्नं यस्यामद्यापि तिष्ठति ।। लयमेष्यति तां देवीं शीमत्त्रिपुरसुन्दरीम् । आराध्य परया भक्त्या तस्यै स्वं च निवेदय । तां विनेतत्पदं दातुं न शक्नोमि कदाचन ॥ (पद्मप्राण पाताल ७४ । १७—१९)

यदि तुम उस स्थानको देखना ही चाहते हो तो यहाँ उसका वर्णन करनेसे क्या छाम ! जिस देवीसे समस्त ब्रह्माण्डका आविर्भाव हुआ है, वह अब भी जिसमें स्थित है और अन्तमें जिसमें छीन होगा, उसी श्रीमती भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक आराधना करके उनको आत्मसमर्पण कर दो; क्योंकि उन देवीके बिना वह स्थान उपलब्ध करा देनेमें मैं भी कभी समर्थ नहीं हूँ।

भगवान्की बात सुनकर अर्जुनके नेत्र आनन्दसे भर आये और उनके आदेशानुसार वे श्रीमती त्रिपुरादेवीके पादुका-स्थानको गये। वहाँ जाकर उन्होंने चिन्तामणिकी बनी हुई वेदी देखी, जो विविध रत्नोंद्वारा निर्माण की हुई सीढ़ियोंसे अत्यन्त शोभित हो रही थी। उसपर कल्पष्टक्ष देखा, जो फूलों और फलोंके भारसे झका हुआ था। उसके किसलय सभी ऋतुओंमें कोमल रहनेवाले थे। मधु-विन्दुवर्षी वायु-कम्पित पछवोंसे वह दृक्ष अत्यन्त निर्मल प्रतीत होता था।

उसपर शुक्त, कोकिल, सारिका तथा कोत आदि सागीय पक्षियोंका कलनाद ही रहा था। प्रमर मंगार कर रहे थे।

कल्यवृक्षके नीचे उन्होंने वड़ा ही अद्भुन, रत्निर्मित, दिव्य मन्दिर देखा, जो प्रभायुक्त मणियेति प्रकाशमान एवं मनोहर था । मन्दिरके भीतर एक रत्निवित मुन्र्यानय विहासन था, उसके ऊपर विराजमान प्रस्कायदना भक्त-वसला वरदायिनी देवीका अर्जुनने साक्षात् दर्शन किया। देवीकी कान्ति वाल-रिवके समान अरुण थी, वह भाँति-भाँतिके आभूषणीते भूपित थी, उनका अज्ञ अभिनय यीपनेते सम्पन्न था। उसकी चार भुजाएँ अङ्कुश, पाश, यनुप और वाणसे सुशोभित थीं। स्वरूप आनन्द्रमय तथा मनोहर था। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं के मणिमय मुकुटंकी किरणीते उसके चरणारिवन्द प्रकाशित होते थे और अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ उसे घेरे हुए थीं। देवीका दर्शन पाकर पार्यका हृदय भक्तिसे भर गया और भरा नाम अर्जुन है'—ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़े हुए यारंवार प्रणाम किया, तसश्चात् वे एकान्तमें खड़े हो गये।

अर्जुनकी उपासना तथा उनपर दयानिधिका अनुप्रह जानकर भगवती कुपापूर्वक वोली—

'वरस! तुमने किसी सुपात्रको किस दुर्लभ वस्तुका दान दिया है! अथवा यहाँ किस यज्ञद्वारा यजन तथा किस तपका अनुष्ठान किया है! पूर्वकालमें भगवचरणोंमं तुमने कैसी निर्मल भक्ति की है! एवं इस संसारमें कौन-सा अत्यन्त दुर्लभ ग्रुभकर्म तुमसे हुआ है, जिससे शरणागतवस्तल भगवान्ने तुमहें इस अत्यन्त गृह रहस्यको जाननेका अधिकारी समझा है! पुत्र ! विश्वस्त्र भगवान्ने तुमपर जैसा अनुग्रह किया है, वैसा भूतल्वासी अन्य मनुष्यांपर, स्वर्भवासी देवताऑपर, तपस्वी, योगी तथा अखिल भक्तोंपर भी नहीं किया है; अतः तुम यहाँ आओ, मेरे कुलकुण्ड नामक सरोवरका आश्रय ले। देखी, यह निकटवर्तिनी देवी समस्त कामनाओंको देनेवाली है, तुम इसके साथ सरोवरपर जाओ और उसमें विधिवत् स्नान करके शीव ही यहाँ लीट आओ।

यह मुनकर पार्थने उसी समय जाकर सरोवरमें स्नान किया और वे तुरंत छौट आये। उन्हें स्नान करके आया देख देवीने उनसे न्यास और मुद्रा आदि कार्य कराया और उनके दाहिने कानमें तत्काल सिद्धिदायिनी परा वालाविद्याका उपदेश किया। साथ ही उस मन्त्रका अनुष्ठान, पूजन, लक्ष-संख्यक जप तथा फरवीर (कनेंळ) की लाख किलकाओं द्वारा हवन आदिका यथोचित प्रयोग भी समझा दिया। तत्पश्चात् परमेदवरी देवीने दया करके कहा— वत्स ! इसी विधिसे मेरी उपासना करो । इससे अनुमह्वश जब में तुमपर प्रसन्न हो जाऊँगी तव तत्काळ ही तुम्हारा श्रीकृष्णकी लीलामें प्रवेश करनेका अधिकार हो जायगा।

यह सुनकर अर्जुनने इसी पद्धतिसे भगवतीकी आराधना आरम्भ कर दी और पूजन तथा जप करके देवीको प्रसन्न किया। तदनन्तर उन्होंने ग्रुभ हवन तथा विधिपूर्वक स्नान करके अपनेको कृतार्थ माना और अपना मनोरथ प्रायः पूर्ण हुआ ही समझा।

इसी तमय देवी वहाँ आयी और मुस्कुराती हुई बोळी— 'बरस ! इस समय तुम इस घरके अंदर जाओ।' इतना मुनते ही पार्थ आनन्दित हो बड़े बेगसे उठे और अनन्त उल्लाससे भरकर देवीको साष्टाङ्ग-प्रणाम किया। फिर भगवती-की आज्ञा पाकर उसकी सहचरीके साथ अर्जुन राधापितके स्थानपर गये, जहाँ सिद्ध भी नहीं पहुँच सकते।

इसके वाद देवीकी सखीके उपदेशसे उन्होंने गोलोकसे ऊपर स्थित नित्यवृन्दायन-धामका दर्शन किया, जो वायुके धारण करनेपर भी स्थिर है। वह धाम नित्य, सत्य और सम्पूर्ण सुखोंका स्थान है; वहाँपर नित्य ही रास-महोत्सव हुआ करता है, वह पूर्ण प्रेमरसात्मक तथा परम गुह्य है।

सखीके कथनानुसार अपने दिन्य नेत्रोंसे उस रहस्यमय श्रानका दर्शन करके बढ़े हुए प्रेमोद्रेकसे अर्जुन विह्वल हो उठे और मोहवश मूर्जित होकर वहीं गिर पड़े। फिर कठिनतासे रोशमें आनेपर सहचरीने अपनी दोनों सुजाओंसे उन्हें उठाया।

उसके आश्वासन देनेपर जब वे किसी तरह मुस्थिर हुए तो उससे पूछा—'बताओं, अब और कौन-सा तप मुझे करना चाहिये ?'—इतना कहकर भगवछीला-दर्शनकी अत्यन्त उत्कण्ठासे वे कातर हो गये।

तन भगवतीकी सखी उन्हें हाथसे पकड़कर वहाँसे दक्षिण ओर एक उत्तम स्थानपर ले गयी और वहाँ जाकर कहा—

पार्थ ! तुम इस ग्रुभद जलराशिमें स्नानार्थ प्रवेश करो । यह सहस्रदल कमलका आकर है, इसके चारों ओर चार धाट हैं। यह सरोवर जल-जन्तुओंसे व्याप्त है, इसके भीतर प्रवेश करनेपर तुम यहाँकी विशेष बातें देख सकोगे। यहाँसे दक्षिण-भागमें यह जो सरोवर है, इसका नाम मलय-निर्झर है, वहाँ मधूकके मधुर मकरन्दका पान हुआ करता है। यह सामने जो निकसित उद्यान है, यहाँ भगवान् गोविन्द वसन्त-ऋतुमें वसन्त-ऋतुमोचित मदनोत्सव करते हैं। यहाँ दिन-रात भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति होती है। इसिल्ये इस सरोवरसें स्नान करके पूर्व-मरोवरके तटपर जाओ और उसके जलका आचमन करके अपना मनोरथ निद्ध करो।

उसकी बात सुनकर अर्जुनने च्यों ही जलमें प्रवेशकर हुवकी लगायी, त्यों ही वह सहचरी अन्तर्धान हो गयी और उन्होंने जलसे निकलकर अपनेको सम्भ्रममें पड़ी हुई एकाकिनी सुन्दरी रमणीके रूपमें देखा।



गोपीवछभ गोविन्दकी मायासे वह सुन्दरी अपने प्रथम शरीरकी सव वार्ते भूल गयी और विस्मितभावसे किंकर्तव्य-विमूढ़ हो जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गयी। इसी समय आकाशमें सहसा यह गम्भीर शब्द प्रकट हुआ—'सुन्दरि! तुम इसी मार्गसे पूर्वसरोवरके तटपर चली जाओ और वहाँके जलका आचमन करके अपना मनोरथ सफल करो। वर्गणिनि! तुम खेद न करो। वहीं तुम्हारी सिलयाँ हैं, वे तुम्हारे उत्तम मनोरथको पूर्ण करेंगी।'

इस देवी वाणीको सुनकर वह पूर्व-सरोवरके तटपर गयी। उस पोखरेमें अनेकानेक अपूर्व स्रोत ये। वह विविध विहक्नमोंसे भरा हुआ था। कैरवा, कल्हार, कमल और इन्दोवर आदिके विकसित कुसुम उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पदारागमणिके बने हुए उसके सोपान और घाट बड़े मुन्दर मालूम होते थे । भाँति-भाँतिके कुसुमीं तथा मञ्जुल निकुञ्ज, लता और दृक्षींसे उसके चारों तट सुशोभित थे । वह किशोरी वहाँ आचमन करके क्षणभर खड़ी रही।

इसी समय काञ्ची तथा मञ्जीरकी मधुर ध्वनिसे मिश्रित किङ्किणीकी मधुर झनकार सुनायी देने लगी। फिर अद्भुत यौवन-सम्पन्न दिव्य विनताओंका झुंड वहाँ आ पहुँचा। उनके आभूषण, रूप, भाषण, शरीर, विलास, विचित्र वचन, विचित्र हास और चितवन आदि सभी दिव्य थे। लावण्य अद्भुत एवं मधुर था। उसमें जगत्की समस्त मधुरिमा क्ट-क्टकर भरी थी।

उस परम आश्चर्यप्रद विनतावृन्दको देखकर वह मन-ही-मन कुछ सोचने लगी और पैरके अँगूठेसे जमीन कुरेदती हुई सिर झुकाये खड़ी रही।

उन विनताओं मेंसे एक प्रियमुदा नामकी मनस्विनी बाला उसके पास आयी और प्रेमपूर्वक मधुर वाणीमें बोली—'तुम कौन और किसकी कन्या हो ? किसकी प्राणिप्रया हो ? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, किसीके द्वारा तुम यहाँ लायी गयी हो या ख्वं ही चली आयी हो ? चिन्ता करनेसे कोई लाम नहीं, हमारे प्रश्नानुसार सब बातें बता दो । इस परमानन्दमय धाममें किसीको भी क्या दुःख हो सकता है ?'

उनके इस तरह पूछनेपर उसने विनीतभावसे कहा-ंभी कीन हूँ ! किसकी कन्या अथवा प्रेयसी हूँ ! मुझे यहाँ कौन लाया अथवा मैं स्वयं चली आयी ११-इन सब बातोंको भगवतीजी ही जानें, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। फिर भी मैं कुछ कहती हूँ, यदि मेरी बातोपर आपलोगोंको विश्वास हो तो उसे सुनें, यहाँसे दक्षिण ओर एक सरोवर है। मैं वहीं स्तान करने आयी और वहीं खड़ी रही। थोड़ी देरमें उत्कण्ठावश मैं चारों ओर निहारने लगी। इतनेमें मुझे अद्भत आकाशवाणी सुन पड़ी—'सुन्दरि ! तुम इसी मार्गसे पूर्व-सरोवरपर चली जाओ और उसके जलका आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो; वरवणिनि ! खेद न करो; वहीं तम्हारी सिखयाँ हैं, वे तुम्हारे उत्तममनोरथको पूर्ण करेंगी। यही सुनकर में वहाँसे यहाँ चली आयी हूँ । यहाँ आनेपर मेंने आचमनंकरके नाना भाँतिकी मधुर ध्वनि सुनी। तत्मश्चात आपलोगोंका ग्रुम दर्शन मिला। वस, मन-वाणी और शरीरसे इतना ही मुझे मालूम है। देवियो ! मुझे इतना ही

निवंदन करना था । अब आप भी बतावें कि आपलोग कौन हैं ? किनकी कन्याएँ हैं, कहाँ आपकी जन्मभूमि है ! और किनकी आपलोग वल्लभाएँ हैं ?

यह सुनकर प्रियमुदाने कहा—'अच्छा में वतलाती हूँ, सुनो । ग्रुमे ! हमलोग वृन्दावनके कलानाथ गोविन्दकी प्राण-प्यारी सिलयाँ तथा विहार-सहचिरयाँ हैं । हम आत्मानन्दमयी व्रज्ञालाएँ ही यहाँ आयी हुई हैं । ये श्रुतिगण तथा मुनिगण भी व्रज्ञविनताके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं । हमलोग गोपकन्याएँ हैं । पूर्वकालमें हममेंसे जो-जो राधापितको अत्यन्त प्यारी थीं वे ही यहाँ उनके साथ नित्य-विहार करनेवाली उनकी कीडा-सहचरी हुई हैं । भामिनि ! हमीं लोगोंके साथ तुम भी यहाँ विहार करोगी। सखी! पूर्व-सरोवरपर चलो, वहाँ तुम्हें विधिवत् स्नान कराकर मैं सिद्धिदायक मन्त्र दूँगी।

इस प्रकार उसे ले आकर उसने विधिवत् स्नान कराया और वृन्दावन चन्द्रकी प्रेयसीके उत्तम मन्त्रका दीक्षा-विधिके साथ उपदेश किया; पुरश्चरणकी विधि और ध्यान समझाकर होम एवं जपकी संख्या भी बतला दी।

सिखयोंके लाये हुए कहार, करवीर, चम्मा तथा कमल आदि अनेकानेक सुगन्धित कुसुमों और पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय तथा धूप-दीप आदि उपचारोंसिहत माँति-माँतिके दिन्य नैवेद्योंसे उसने देवीकी विधिवत् पूजा करके एक लाख मन्त्र-जप किया; फिर विधिपूर्वक हवन करके पृथ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । इसके बाद निर्निमेष-दृष्टिसे देखते हुए उसने देवीकी स्तुति की ।

उसकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवती श्रीराधिका देवी वहाँपर प्रकट हुईं। काञ्चन तथा चम्पाके समान उनकी कमनीय कान्ति थी। अङ्ग-अङ्गमें असीम सौन्दर्य, लावण्य और माधुर्यका दर्शन होता थाः शरत्कालके कल्झ्क्डीन कलाधरके समान उनके मुखकी शोभा परम आनन्दमयी प्रतीत होती थी। उनकी स्नेहसुक्त मुग्ध मुस्कान त्रिमुबनको मोह लेनेवाली थी। वह भक्तवत्सला वरदायिनी देवी अपने शरीरकी कान्तिसे दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई बोर्ली—

'शुभे ! मेरी सिखयोंकी बातें सत्य हैं, अवस्य ही तुम मेरी प्यारी सखी हो । उठो, चलो । में तुम्हारी कामना पूर्ण करती हूँ ।' देवीके मुख्ये मनोवाञ्चित वाणी सुनकर अर्जुनी पुलकित हो गयी और प्रेम-विद्युल हो नेत्रीमें ऑसू भरकर पुनः देवीके चरणांपर गिर पड़ी।

तय देवीने अपनी सखी प्रियंवदासे कहा—'तुम इसे हागका अयरण्यन देकर आदवासन देती हुई मेरे साथ ले आओ। प्रियंवदाने ऐना ही किया। उत्तर-सरोवरके तटपर पहुँत्तकर विधिपूर्वक अर्जुनीको नहलाया गया। किर संकल्प-पूर्वक विधिप्व पूजन कराकर हरिवछभा श्रीराधा देवीने गोकुल्चन्द्र श्रीकृण्णके मन्त्रका उपदेश किया। वे गोविन्दके संकतको जानती थीं। अतः अर्जुनीको उन्होंने अविचल भक्ति पदान की और मन्त्रराज मोहनका ध्यान भी बता दिया। वे गोर्ली—'इस अनुष्ठानमें नील कमलके समान व्यामसुन्दर, भलौकिक अलंकारीसे अलंकृत कोटि-कोटि कामदेवके सहग्र शैन्दर्यशाली तथा रास-रसके लिये उत्सुक रिककरोखर गिकृण्यन्द्रका ध्यान करना चाहिये। १४

यह सव वताकर श्रीराधाने पुनः प्रियंवदासे कहा— जवतक इसका पुरश्चरण पूर्ण न हो जाय, तवतक तुम सिख्यों-ह साथ सावधान होकर इसकी रक्षा करना । यह कहकर स्वयं तो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके निकट चली गर्यों और गारी सिल्योंके पास अपनी छाया रख दी।

प्रियंवदाके आदेशसे यहाँ अर्जुनीने गोरोचन, कुङ्कम ग्रीर चन्दन आदि नाना मिश्रित द्रव्योंसे अष्टदल-कमलके ग्राकारमें एक यन्त्र बनाया तथा उसमें अद्भुत मोहन-मन्त्रका यास किया। इसके बाद ऋतुसम्भव विविध पुष्प, चन्दन, प्, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, मुखवास, वस्त्र, आमूष्ण और ग्राला आदिसे वाहन तथा आयुधांसहित मगवान् स्थामसुन्दर-ते पूजा करके उनकी स्तुति तथा नमस्कार भी किया और नहीं-मन उनका स्मरण करने लगी।

तव भक्तिके वशीभूत हो भगवान् स्थामसुन्दरने मुसुकान-ारी दृष्टिसे संकेत करके राधासे कहा—'उस ( अर्जुनी ) को हाँ शीव बुलाओ ।' आज्ञा पाते ही देवीने अपनी सखी ॥रदाको भेजकर उसे तुरंत बुला लिया।

वह रसिकशेखर श्रीकृष्णचन्द्रके सामने आते ही प्रेम-महुल हो पृथ्वीपर गिर पड़ी । उसे यहाँ सब कुछ अद्भुत

भ नीलोरालद्रल्झ्यामं नानालंकारभृषितम् ।
 कोटिकन्दर्गलावण्यं ध्यायेद् रातरसाकुलम् ॥
 ( पद्मपुराण पाताल० ७४ । १५४ )

दीखने लगा। उसके अङ्गोंमें स्वेद, पुलक और कम्प आदि सात्विक विकार प्रकट होने लगे। वड़ी कठिनाईसे किसी तरह उठकर जब उसने नेत्र खोले तो सबसे प्रथम वहाँका विचित्र मनोरम स्थानं दीख पड़ा । उसके बाद कल्पवृक्षणर दृष्टि पड़ी, जिसके पत्ते मरकतमणिके समान नील और पछव मूँगेके समान लाल थे। तना कोमल और सुवर्णमय था। मूल स्फटिकके समान स्वेत था। वह ब्रक्ष मनोवाञ्छित सम्पदाको देनेवाला था। उसके नीचे रत्नमन्दिर था, उसमें एक रतमय खिंहासन रक्ला था। उसके ऊपर भी अष्टदल पद्म वना हुआ था। उसमें वार्वे दायेंके कमसे शक्क और पद्मिनिधि रक्षे गये थे। वहाँ चारों ओर जगह-जगह कामधेन गौएँ विराज रही थीं। सब ओर नन्दन-बन था, जहाँ मन्द-मन्द मलय-समीरण वह रहा था। उस दिव्य वनमें सभी ऋतुओंके कुसुमोंकी दिन्य सुगन्ध छा रही थी, निरन्तर मध-विनदुकी वर्षाते वह उद्यान मनोहर मालम होता था। उसका मध्यभाग मधुमत्त भ्रमरोंके झंकारसे सदा मुखरित होता रहता था। कोयल, कबूतर, सारिका, ग्रुकी तथा अन्य विहङ्ग-वनिताओंका कलनाद वहाँ नित्य-निरन्तर गूँजा करता था । मतवाले मयरोंके नृत्यसे व्याप्त होकर वह उपवन प्रेम-पीड़ाको बढाता था।

ऐसे रमणीय स्थानमें भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान थे। उनकी अङ्ग-कान्ति स्थाम मनोहर थी। अलकावली चिकनी। काली और बुँचराली थीं; उससे आँवलेकी गन्ध आती थी। मत्तमयरोंकी शिखासे उनकी चुड़ा बाँधी गयी थी। वार्ये कान-के पुष्पमय आभूषणपर भ्रमर बैठे थे, दर्पणके समान स्निम्ध कपोल चञ्चल अलकोंके प्रतिबिम्बते शोमित हो रहे थे। उनके मस्तकमें सुन्दर तिलक लगा था। तिलके फूल और ग्रककी चोंचके समान उनकी मनोहर नासिका थी। विम्बपलके सददा सुन्दर एवं अरुण अधर शोभा पाते थे। वे अपनी मन्द्र मुसकानसे प्रेमियोंके हृदयमें प्रेमका उद्दीपन कर रहे थे। उनके गलेमें मनोहर वनमाला शोगा पाती थी और सहस्रों मधुमत्त मधुपेंसे न्यात परिजातकी सुन्दर माला उनके दोनों स्थूल कंघोंपर शोभायमान थी। वक्षःस्थल मुक्ताहार तथा कौंस्तुभमणिसे विभूपित था। उसमें श्रीवत्सका चिह्न प्रकाशित हो रहा था। आजानु-रुम्बी भुजाएँ मनको मोह लेती थीं। नामि गम्भीर और मध्यभाग सिंहकी कटिसे भी अधिक कुश एवं कमनीय था । वे अपने टावण्यसे कोटि-कोटि कन्दर्गोंको तिरस्कृत करते थे । मनोहर वेणुगीतरे

ाभुवनको सुखके समुद्रमें निमग्न तथा मोहित कर रहे थे। ग प्रत्येकं अङ्ग प्रेमावेशसे पूर्ण और रास-रससे अलस ग हो रहा था।

अनेकानेक किंकरियाँ उनके मुखकी ओर दृष्टि लगाये श्राम खड़ी रहकर उनके संकेतोंको देख रही थीं और ।सर सेवाके लिये चमर, व्यजन, माला, गन्ध, चन्दन, ल, द्र्पण, पानपात्र तथा अन्य क्रीडोपयोगी विविध एँ पृथक-पृथक रख रही थीं।

भगवान् श्यामसुन्दरके वामभागमें श्रीमती राधिकादेवी जमान थीं और इँस-हँसकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पान ही थीं।

यह सब देखकर अर्जुनी प्रेमावेशसे विह्वल हो गयी। ह ह्वीकेशने उसके भावोंको समझ लिया और क्रीडावनमें जाकर उसकी इच्छाके अनुसार उसे सुख दिया। नन्तर शारदासे कहा—'इसे शीघ्र ले जाकर पश्चिम वरमें नहलाओ।'

शारदा उसे वहाँ ले गयी और क्रीडासरमें स्नान करनेको हिं परंतु उस सरोवरमें उतरते ही वह पुनः अर्जुन वन गयी । उसी समय वहाँ भगवान् श्रीकृष्णने प्रकट होकर जब अर्जुनको खिन्न तथा हताश देखा, तब प्रेमपूर्वक हाथसे स्पर्श करके उन्हें फिर पूर्ववत् कर दिया और कहा—

धनंजय त्वामाशंक्षे भवान् प्रियसको मम । त्वत्समो नास्ति मे कोऽपि रहोवेत्ता जगत्त्रये।। यद्रहस्यं त्वया पृष्टमनुभूतं च तत् पुनः। कथ्यते यदि तत् कस्मै शपसे मां तदार्जन।।

( पद्मपुराण पाताल० ७४ ) १९६-१९७ )

धनंजय ! तुम मेरे प्रिय सखा हो । इसिल्ये में तुमसे इस विषयको प्रकाशित करता हूँ । तीनों लोकोंमें तुम्हारे सिया दूसरा एक भी ऐसा नहीं है, जो मेरी इस रहस्यलीलाका ज्ञाता हो । अर्जुन ! जो रहस्य आज तुमने मुझसे पूछा और फिर उसका अनुभव किया, इसे यदि तुम दूसरे किसीसे कहोंगे तो मुझे गाली दोंगे या अपमानित करोंगे । तात्पर्य यह है कि यह बात तुम्हें दूसरे किसीके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिये ।

श्रीवृन्दायनका रहस्य, नारदंजीको गोपीभावकी प्राप्ति तथा उनके द्वारा रहस्यलीला-रसका आस्वादन, श्रीशंकरके द्वारा राधाके नामों तथा श्रीऋष्णके स्वरूपका वर्णन

एक समय देवर्षि नारदने भगवान् शंकरसे वृन्दावनका स्य पूछा । भगवान् शंकरने स्वयं कुछ वतानेमें असमर्थता हट करते हुए ब्रह्माजीको बुलाया और उनसे नारदजीकी ज्ञासा शान्त करनेके लिये कहा । ब्रह्माजी नारदजीको लेकर लोकमें भगवान् श्रीकृष्णके पास गये । वहाँ ब्रह्माजीने गवान्से वृन्दावनका तस्त पूछा ।

श्रीभगवानुवाच

इदं वृन्दावनं रस्यं मम धामैव केवलम् । यत्रेमे पश्चनः साक्षाद् वृक्षाः कीटा नरामराः ॥ ये वसन्ति ममान्ते ते मृता यान्ति ममान्तिकम् । अत्र या गोपपत्न्यश्च निवसन्ति ममालये ॥ योगिन्यस्तास्तु एवं हि मम सेवापरायणाः । पश्चयोजनमेवं हि वनं मे देहरूपकम् ॥ कालिन्दीयं सुषुम्नाक्या परमासृतवाहिनी।
यत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सक्ष्मरूपतः॥
सर्वतो व्यापकश्चाहं न त्यक्ष्यामि वनं क्षण्यत्।
आत्रिभीविक्तरोभावो भवेदत्र युगे युगे॥
तेजोमयमिदं स्थानमद्द्यं चर्मचक्षुषाम्।
रहस्यं मे प्रभावं च पत्र्य वृन्दावनं युगे।
अक्षादीनां देवतानां न दृश्यं तत् कथ्रश्चन॥
(पद्मपुराण पाताल् ७ ७५। ८—१३)

श्रीभगवान् बोले—नारद् ! भूतलपर जो यह रमणीय वृन्दावन है, वह केवल मेरा ही धाम है । यहाँ जो पश्च, वृक्ष, कीट-पतङ्ग तथा मनुष्य-देवता आदि प्राणी मेरे निकट रहते हैं, ये मृत्युके पश्चात्—मेरे समीप ( गोलोकधाममें ) चले आते हैं । यहाँ जो गोपाङ्गनाएँ मेरे धाममं निवास करती हैं, वे भी योगिनियाँ हैं और इस रूपमं यहाँ रहकर मेरी सेवामं संटान हैं। यह पाँच योजन छंवा-चौड़ा जो वन है, मेरा शरीररूप है। यहाँ परम अमृतकी धारा वहानेवाळी जो यमुना है, वहीं मेरे इस देहकी सुपुम्ना नाडी है। इसमें सम्पूर्ण देवता और भूत सूक्ष्मरूपसे निवास करते हैं। में सर्वत्र व्यापक होकर भी कभी इस वनका त्याग नहीं करता हूँ। यहाँ युग-युग (कल्प-कल्प-) में मेरा आविर्माव और तिरोभाव हुआ करता है। यह वृन्दावन तेजोमय स्थान है। इसका यह तेजिही-रूप चर्मचक्ष (स्थूळहिट-) वाले लोगोंको दिएगोचर नहीं होता है। तुम द्वापर-युगमें मेरे रहस्य और प्रभावसे युक्त वृन्दावनको देखना। ब्रह्मादि देवताओंके लिये भी वह किसी प्रकार दिष्टका विषय नहीं होता।

यह सुनकर नारदं भगवान् श्रीकृष्ण और ब्रह्माजीको प्रणाम करके गोलोकसे नैमिषारण्यवर्ती मिश्रक तीर्थमें आये । वहाँ शौनक आदि मुनीश्वरोंने उनका आदर-सत्कार किया और पूछा—'ब्रह्मन् ! आप इस समय कहाँसे पधारे हैं ?'

नारद्जीने उत्तर दिया—मिनवरो ! मैं गोलोकसे आया हूँ। वहाँ भगवान् श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे वृन्दावनका रहस्य मुनकर मैंने इधरकी यात्रा की है।

तदनन्तर मुनियोंने स्वयं भी उस रहस्यको जाननेकी इच्छा प्रकट की । तव वे वोळे—'पूर्चकालमें मैंने पिताजीसे वृत्दावनके रहस्यके विषयमें जिज्ञासा की । मेरा प्रकन सुनकर वे चुप हो गये । फिर कहने लगे—'बेटा ! मेरे स्वामी जो महाविष्णु हैं, उनके पास चलो । मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलुँगा ।' यों कहकर मुझे साथ ले पिताजी वैकुण्ठधाममें गये और महाविष्णुसे उन्होंने मेरी जिज्ञासा कह सुनायी । उसे सुनकर महाविष्णुसे उन्होंने मेरी जिज्ञासा कह सुनायी । उसे सुनकर महाविष्णुने स्वयम्भूको आज्ञा दी—'ब्रह्मन् ! तुम मेरी आज्ञासे नारद मुनिको साथ ले जाओ और अमृतसरोवरमें स्नान करनेके लिये प्रेरित करो ।' महाविष्णुको आज्ञासे पिताजीने मुझे उक्त सरोवरमें स्नान करनेका आदेश दिया । मैंने स्थों ही अमृतसरोवरमें उतरकर गोता लगाया, त्यों ही उस



सरोवरके उस पार दिव्य युवतियोंके समीप अपनेको खड़ा पाया। तदनन्तर मेरा स्वरूप भी समस्त ग्रुम लक्ष्मणींसे सम्पन मुन्दरी युवतीका हो गया । यह परिवर्तन देख में अत्यन्त आश्चर्यसे चिकत हो गया । मुझे आती देख वहाँकी दिव्य सुन्दरियोंने पूछा-- 'तुम कौन हो ! कहाँसे आयी हो ! और क्या करना चाहती हो '! बताओ ।' उनकी वार्ते बड़ी प्रिय लगती थीं। उन्हें सुनकर मैंने उत्तर दिया-- भें कौन हूँ ! कहाँसे आया हूँ १ और कैंसे मेरी आकृति स्त्रीके समान हो गयी ! इसका कुछ भी स्मरण नहीं है । मुझे सब कुछ स्वप्नके समान दिखायी देता है। अथवा क्या इस<sup>\*</sup>स्थानमें आकर मैं मुख (बावला ) हो गया हूँ । मेरी वात मुनकर एक देवीने मधुर वाणीमें कहा-- 'इस पुरीका नाम बृन्दा है। यह श्रीकृष्णचन्द्रको सदा ही प्रिय है । में तुरीयातीता एवं निष्कला ललिता देवी हूँ। यो कहकर करणासे स्निष् हृदयवाली वे महादेवी मुझसे फिर वोर्ली---'तुम मेरे साथ आओ।'

तदनन्तर श्रीकृष्ण-चरणोंकी सेवामें तत्पर रहनेवाली अन्य सब सुन्दरियाँ भी मुझसे कहने लगीं—'सखी ! तुम अवश्य इनके साथ जाओ।' उसी समय उन महादेवीने कृपापूर्वक मुझे महात्मा श्रीकृष्ण-चन्द्रके चतुर्दशाक्षर ( र्ही कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ) मन्त्रका उपदेश दिया, उनके इस प्रकार उपदेश देते ही में उन्हींके समान रूप-लावण्यसे युक्त हो गया। फिर उन सबके साथ

में उस स्थानपर गया, जहाँ सचिदानन्द सनातन-स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण विराजमान थे। यवतियोंके हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाले वे भगवान मझे देखकर वारंबार कहने लगे-- 'प्रिये ! प्राणवलभे ! आओ और प्रेमपूर्वक मझे हृदयसे लगा लो। इस प्रकार वहाँ एक वर्षतक रहकर मैंने आनन्दका अनुभव किया। उस समय प्राणवृह्णम स्वामसन्दरने देवी राधिकासे कहा-'यह मेरी प्रकृति है, जो वहाँ ब्रह्म-लोकमें नारद-रूप धारण करके रहती थी । इसे रमणीय अमृत-सरोवरमें ले जाकर नहलाओ। दसके बाद उन देवीने प्रियतभके पास ही मध्र वाणीमें मझसे कहा--'भैं लिलता देवी हँ, जिसे राधिका भी कहते हैं। मैं ही काम-कलास्वरूप, नित्य वासुदेव हूँ। युवतीरूपमें भी मैं ही हैं। सनातनी नारीके रूपमें मैं लिलता या राधिकादेवी हुँ तथा पुरुषके रूपमें मैं ही श्रीकृष्ण हूँ । नारद ! मुझमें और श्रीक्रणमें अन्तर नहीं है। यह बात सर्वथा सत्य है, सत्य है। इस प्रकार जो मेरे तत्त्व, आचार, मन्त्र तथा उसके अनुप्रानकी विधिको जानता है, वह सखी ललिताके समान मुझे प्रिय है। यह बृन्दावन नामक वन मेरा गोपनीय गृह है। किसी पशुबुद्धि प्राणीके निकट कभी और कहीं भी इस रहस्पको प्रकाशित नहीं करना चाहिये। 1%

इतना कहकर श्रीराधिकादेवी मुझे अमृत-सरोवरके तटपर हे आयों और वहाँ छोड़कर खयं पुनः श्रीकृष्ण भगवान्के चरणप्रान्तमें चली गयीं। मैं उस सरोवरमें गोता लगाते ही फिर नारद हो गया और हाथमें बीणा हे बड़े आनन्दसे वारंवार उस रहस्यका गान करने लगा। विष्णुपार्षद स्वयम्भूको नमस्कार करके मैं फिर उनके पास आ गया। स्वयम्भूने उस समय मुझे देखा, किंतु कुछ

\* अहं च लिलता देवी राधिका या च गीयते॥ वासदेवाख्यो नित्यं अहं कामकलात्नकः । योपित्स्वरूपोऽहं योषिचाहं सनाननी ॥ अहं च ललिता देवी पुंरूपा कृष्णवित्रहा । आवयोरन्तरं नास्ति सत्यं हि सत्यं एवं यो वेत्ति मे तत्त्वं सभयं च तथा मनुम्। ससमाचारसंकेतं ललितावत स ध्रिय: ॥ रहस्यं मन वै गृहम्। वृन्दावनं नान न प्रकारमं करा कुन् चक्तव्यं न पशी ववचित् ॥ ( पमपुराण पाताल० ७५ । ४४-४८ ) कहा नहीं। जो इस प्रसंगको पढ़ता और सुनता है, वह परमपदको प्राप्त होता है।

तदनन्तर श्रीपार्वतीके पूछनेपर भगवान संकरने भगवान् श्रीक्रण और श्रीराधाके तत्त्व, खरूप आदिका वर्णन करते हए श्रीराधिकाजीके निम्नलिखित ६५ नाम वताये—राधिका, चित्ररेखाः चन्दाः मदनसन्दरीः प्रियाः मधमतीः दाशिरेखाः हरिप्रियाः सवर्णशोभाः सम्मोहाः प्रेमरोमाञ्चरञ्जिताः वैवर्ण्य-भावासक्ताः प्रियंवदाः सवर्णमालिनी: स्वेदसंयक्ता, शान्ताः सरासरिकाः सर्वस्त्रीजीवनाः दीनवत्यलाः विमलाशयाः, नियीतपीयूषाः, ततचामीकरप्रभाः, स्मितसंयक्ता, प्रेमनदी, माया, मात्पर्यशालिनी, दाम-साम्राज्यजीवनस्वरूपिणी: सरतोत्सवसंग्रामा नर्त्तनदीर्घाः, वादनतत्पराः, दैत्यानुरागनटनाः, मूर्च्छारोमाञ्च-विह्नला, हरेर्दक्षिणपार्वस्था, सर्वमन्त्रप्रिया, अनुङ्गलोभ-माध्याः, सलीलमन्दरगतिः, मञ्जुमुद्रितलोचनाः, प्रेमधाराः, उज्ज्वला, आकीर्णा, दलिताञ्जनशोभना, कृष्णानुराग्-रसिकाः रासध्वनिसमुत्सुकाः अहंकारसमायुक्ताः मदन-सन्दरी, विविक्तरासरसिका, स्यामा, स्याममनोहरा, जितेन्द्रिया, जितकोधा, सतप्तस्वर्णगौराङ्गी, छीलागमनसुन्दरी, वैचिन्य-मधराकृति, सन्दरस्मितसंयुक्ता, मुखनिन्दितचन्द्रमा, मधुरालापचतुरा, जितेन्द्रिय-शिरोमणि, मधुमती, प्रेमरोदन-सम्मोहज्वररोमाञ्च-प्रेमधरासमन्विता, विनोदा, रासध्वनिमहानयी, गोपालप्रेयसी, मधुपिङ्गललोचना, और कृष्णात्मा। फिर कहा 'ये राधिका ही शिवकुण्डमें शिवनन्दाः देविकातटमें नन्दिनी, द्वारकामें रुक्मिणी, वृन्दांवनमें राधा, चित्रकृटमें सीता, विन्ध्याचलमें विन्ध्यवासिनी, वाराणसीमें विशालाक्षी और पुरुषोत्तममें विमला नामसे विराजित हैं । ये श्रीऋणानन्द-स्वरूपिणी देवी श्रीऋणसे अपृथक् हैं। भगवान् श्रीकृष्णका दिन्य शरीर मेद-मांय-अस्थि आदिके द्वारा निर्मित प्राकृत (तथा अनित्य ) नहीं है । य योगी परमेश्वर सवके आत्मा और नित्य विग्रह हैं। अ ये श्रीकृष्ण नित्य द्विभुज हैं, चतुर्मुज नहीं हैं। अनुपम, अख॰डः प्रेमरसानन्दके महान् समुद्रः समस्त स्त्रियंके स्वामीः अति गुप्त किशोर-रूप श्रीकृष्णकी जय हो । जो अन्यय पुरुष एक-एक गोपीके वीचमें स्थित थे। उसी ध्यानगम्य भगवान्को रुचिमेद्से विभिन्न बुद्धिके मनुष्य

त तस्य प्राकृती मूर्तिमेंदोनांसास्थिसम्भवा ।
 योगी चैवेश्वरश्चान्यः सर्वात्मा नित्यविग्रहः ॥
 (पद्मपुराण पाताल० ७७ । ४३ )

पृथक्-पृथक् रूपमें देखते हैं । जिनके नखचन्द्रकी कान्तिरूप बसका देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत बृन्दावनेश्वर भगवान्की में बन्दना करता हूँ । अवे गोविन्द् बृन्दावनका कभी परित्याग नहीं करते । तब पार्वतीने कहा--- जवतक

हृदयमें भोग और मोक्षकी विशाचिनी इच्छा बनी ह तवतक भगवत्वेम-मुखका उदय कैसे हो सकता है ११ कि उत्तरमें भगवान् शंकरने विस्तारपूर्वक वैणावध निरूपण किया ।

### श्रीहरिनामकीर्तनकी महिमा, नारद-शिव-संवादमें युगल-मन्त्रकी महिमा, भगवानके ध्यान, मन्त्र दीक्षाविधि आदिका वर्णन तथा भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रदेवको अपने गोपनीय रहस्यका उपदेश

पार्वतीजीने पूछा—प्रमो ! महादेव ! विपयरूपी ग्राहसे भरे बोर कलिकालरूपी समुद्रके प्राप्त होनेपर ह्यी, पुत्र और धन आदिके लिये पीड़ित रहनेवाले मानव कैसे जीवन धारण करें ! कैसे उनका कलिके भयसे निस्तार हो ! यह कृपापूर्वक वताहये; क्योंकि आप कृपाके निधान हैं ।

महादेवजी बोले—पिये ! हरिनाम, हरिनाम केवल हरिनाम ही कलिके भयते छुटकारा दिलानेवाला है । हरे राम, हरे कुप्ण, कुप्ण, कुप्ण इत्यादि रूपसे जो मङ्गलमय भगवन्नामका नित्य कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें कलिकाल कुष्ट नहीं देता है । छुभ कमींका अनुष्ठान करते समय बीच-बीचमें भगवन्नामोंका समरण अवश्य करना चाहिये । जो कुप्ण, कुप्ण, कुप्ण-इस प्रकार वार-वार उच्चारण करता है अथवा मेरे और तुम्हारे नामको विपरीत कमसे (गौरीशंकर, उमाशंकर इत्यादि रूपसे) जोड़कर उनका कीर्तन करता है, वह भी पार्स उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे रूईके देरसे अस्नि । आदिमें 'जय' शब्द अथवा तुम्हारा नाम या 'श्री' शब्द जोड़कर जो मेरे मङ्गलमय नामका (जय शिव, गौरीशंकर, श्रीशिव इत्यादि रूपसे) उच्चारण करता है, वह भी

पापसे मुक्त हो जाता है। दिन, रात तथा संध्या—समी सम
भगवन्नामका स्मरण करना चाहिये। दिन-रात श्रीराम
श्रीकृष्णका स्मरण करनेवाला पुरुष उनका प्रत्यक्ष दर्शन ।
है। जो सदा सव समय नाम-स्मरण करता है, वह अर्थ
हो या पवित्र, नाम-स्मरणमात्रते तत्काल संसार-सागरते मु
पा जाता है। जो नामापराधि युक्त है, उसके पाफको नाम
हर लेते हैं। कलियुगों यज्ञ, व्रत, तप और दान—ये सा;
पाङ्ग सम्पन्न नहीं हो पाते हें। गङ्गास्नान और भगवन्नामये दो ही साधन कलियुगों अविनाशी माने गये हैं
कोई अपवित्र हो, पवित्र हो अथवा सव तरहकी अवस्थाओं
प्राप्त हों, जो कसल्ययन स्मावान् श्रीकृष्णका स्मकरता है; वह वाहर और भीतरसे परम पवित्र हो जा
है। मनुष्य भगवनामके स्मरणसे तथा उसके अर्थका चित्र
करनेसे सर्वथा शुद्ध हो जाता है।

‡

इतना कहकर महादेवजीने भगवचरणचिह्नंके चिन्तनः माहात्म्य वताया और प्रत्येक मासमं भगवन्त्रीतिके लिये कि जानेवाले कृत्यका उपदेश दिया। तदनन्तर दोलोत्सवव महत्ता बताकर जलमं शालग्राम-प्रतिमाके अर्चन, दमनारोक

\* यन्नखेन्दुरुचिर्वस ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः । गुणत्रथमतीतं तं वन्दे वृन्दावनेश्वरम् ॥ गं भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची ष्ट्रदि वर्तते । तावत् प्रेमसुखस्थात्र कथमम्भुद्रयो भवेत् ॥ (पन्नपुराण पाताल० ७७ । ६०, ६३)

केवलम् । हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मङ्गलम् ॥ हरेनीमैव एवं वदन्ति ये निक्षं न हि तान् वाभते कलिः। अन्तरान्तरकर्माणि कृत्वा नामानि च स्मरेन्॥ कृष्णकृष्णेति कृष्णेति कृष्णेत्याह पुनः पुनः । मन्नाम चैव त्वन्नाम योजयित्वा व्यतिक्रमात् ॥ सोऽपि पापात् प्रमुच्येत तूलराश्चीरवानलः । जयाधेनस्वया वाप्यथवा श्रीशब्दपर्वकम् ॥ तच में मङ्गळं नाम जपन् पापात् प्रमुच्यते । दिवा निशि च संध्यायां सर्वकालेषु संसरेत्॥ अहर्तिशं समरत्राम कृष्णं पश्यित चक्षुपा। अशुचिर्वा शुचिर्वापि सर्ववालेषु क्षणात् । नामापराधयुक्तस्य नामापि नामसंरमरणादेव संसारानम्ब्यते हरेर्नान निर्वायनिदं द्रयम् ॥ यज्ञष्रतत्तेपीदानं साङ्गं नैव कलौ युगे। गङ्गास्नानं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ ( पद्मपुराण पानाल० ८०। २—११३) तस्यार्थचिन्तनात् । नामसंसरणादेव तथा

ाएक-निवेदन तथा यात्राकालमें श्रीकृणा-विग्रहके दर्शनकी मा वतायी । सगन्यमिश्रित जलसे भगवानको स्नान कराने, पुष्प-राय्यापर रायन कराने, वृन्दावनमें जाकर भगवान्के विविध पढ़ोंके अर्पण करने, विष्णभक्तको भोजन कराने, वानकी सेवामें भाँति-भाँतिके नैवेद्य अर्पित करने तथा वानके उद्देश्यक्षे परित्यक्त वस्तुको फिर कभी ग्रहण न करने-उपदेश देकर कहा कि 'यदि श्रीक्रणाके रूप और गुणोंका न करनेवाले शास्त्र-समूहोंके बोधका अधिकार प्राप्त हो तो र अन्थोंके पठन-पाठनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वत्येम, भगवद्भाव, भगवद्भा, भगवद्भक्ति, भगवद्भिलाम ा भगवनामोचारणमें मन लगता हो तो संसारके भोग-ग्रमसे क्या प्रशोजन है ! हृदयसे वजवालकेन्द्र श्रीकृष्ण, शबनभूमि तथा यमुनाजलका सेवन करनेवाले मन्ष्योंका ार यदि उन जगदीश्वरके चरणारविन्दोंकी धूलिसे मिश्रित लिप्त होता रहे तो अगर और चन्दन आदि लगाना 是是

तदनन्तर नारद्जीके पृछनेपर भगवान् शिवने उन्हें मन्त्र-न्तामणिका उपदेश करते हुए कहा - 'नारद ! मैं तुमसे म उत्तम युगल-कृष्ण-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। इसका न है--- भन्त्रचिन्तामणि । इसके 'युगल' और 'द्वय'--पर्यापवाची शब्द हैं। इनमेंसे एक मन्त्र पाँच पदोंसे यक्त और दूसरा दो पदोंसे । पहलेको 'पञ्चपदी विद्या' ्ते हैं और दूसरेको 'द्वयपद्गं'। 'गोपीजन' 'बल्लभ' रणान् 'शरणं' 'प्रपद्ये' यह मन्त्र पाँच पदोंसे युक्त है। गाँचां पदोंके मिलनेमे इसका स्वरूप ऐसा होता है-पीजनबह्धभचरणान् शरणं प्रपद्ये ) इसे मन्त्रचिन्तामणि इ। गया है। इस महामन्त्रमें सोलह अक्षर हैं। दूसरा त्र यों हैं-- 'नमो गोपीजन' इतना कहकर अन्तमें लभाभ्याम्'का उचारण करे । यह पदद्वयात्मक मन्त्र दम क्षरोंसे युक्त कहा गया है । जो श्रद्धांसे अथवा विना द्वाके एक बार भी इस पञ्चपदी विद्याका जप कर लेता , वह श्रीकृष्णप्रिया गोपियोंका सांनिष्य प्राप्त कर हेता इसमें संशय नहीं है।

वक्ष्यामि युगलं तुभ्यं कृष्णमन्त्रमनुत्तमम्।
 मन्त्रचिन्तामणिर्नान तुगलं द्वयमेव च॥



इस मन्त्रके लिये पुरश्चरणकी आवस्यकता नहीं है—
यह स्वतः सिद्ध है। इसके लिये न्यासकी विधिका भी कोई
कम नहीं है। इसकी सिद्धिके लिये किसी विशेष देश और
कालका भी नियम नहीं है। अरि और मित्र आदिका शोधन
भी अनावस्यक है। मुनीश्वर! ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालतक
सभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी हैं। स्त्रियाँ और शुद्ध
आदि भी इसके उपयोगसे विद्यत नहीं हैं। जड़, मूक और
पङ्गु आदिको भी इसके अधिकारियोंकी श्रेणीसे विहण्कत
नहीं किया गया है। हूण, किरात, पुलिन्द, पुल्कस,
आभीर, यवन, कङ्क और खस आदि पापयोनिके प्राणी,
दम्भी, अहंकारी, पापाचारी, चुगलखोर, गोपाती, ब्रह्महत्यारे

पर्याया अस्य मन्त्रस्य तथा पञ्चपदीति च ।
गोपीजनपदं वल्लभान्तं तु चरणानिति ॥
शरणं च प्रपचे च एप पञ्चपदातमकः ।
मन्त्रचिन्तामणिः प्रोक्तः पोडशाणों महामनुः ॥
नमो गोपीजनेत्सुक्तवा वर्लभाभ्यां वदेक्ततः ।
पदद्भयात्मको मन्त्रो दशाणीः खलु कथ्यते ॥
एतां पञ्चपदीं जप्त्वा अद्भयाश्रद्धया सकृत् ।
हु-णप्रियाणां सांनिध्यं गच्छत्येव न संशयः ॥

(पमपुराण पातालक ८१।१३-१७)

वेद ेदा हो से पारंगत यति, ब्रह्मनिष्ठ, कुळीन, तपस्ती अथवा अत्यस्याया पुरुष भी इसके अधिकारी नहीं हो सकते। अतः जिल्की अक्रिणमें भक्ति नहीं है—ऐसे कृतवन, मानी, अङ्गहीन, नान्तिक, गुननेकी इच्छा न रखनेवाले, गुरु-सेवा-परम्भुख तथा एक वर्षसे कम समयतक गुरु-सेवा करनेवाले मनुष्यको भी इनका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो श्रीकृष्ण- भा अनन्य भक्त है। दम्म और लोभसे दूर रहता है तथा काम-क्रोधसे मुक्त है। ऐसे मनुष्यको यत्नपूर्वक इसका उपदेश करना चाहिये।

इस छन्दका में (शिय) ही ऋषि हूँ, गायत्री छन्द है और गोपीवल्लम श्रीकृष्ण देवता कहे गये हैं। प्रिया श्रीराघा सहित स्यामसुन्दर श्रीहरिकी दास्य-भक्ति प्राप्त करनेके लिये इस मन्त्रका विनियोग कहा गया है \* । ( विनियोग-वाक्य यों समझना चाहिये---ॐ अस्य श्रीमन्त्रचिन्तामणिनामयुगलमन्त्रस्य भगवान् शिव छन्दो वल्लवीकान्तो सप्रियस्य देवता **ऋ**पिर्गायत्री हरेर्दास्ये विनियोगः ) अचक आदि पदात्मक मन्त्रों-द्वारा पञ्चाङ्ग-न्यासकी कल्पना करे । अथवा मन्त्रके अपने ही बीजसे करन्यास एवं अङ्गन्यास करे। मन्त्रका प्रथम वर्ण जो गकार है, उसे मस्तकपर विन्दू (अनुस्वार) वं चिभूपित किया जाय तो 'गं' वनता है, यही इस मन्त्रका वीज है। 'नमः' इमकी शक्ति है। अन्तिम अक्षरोंद्वारा दशाङ्गस्यास करे । उन्होंसे पूजन मी करे। गन्ध, पुष्प आदिसे पृजन करना चाहिये। यदि इन सवका मिलना सम्भव न हो तो केवल जलमात्रसे भी पूजन किया जा सकता है। श्रीहरिके संतोपके लिये न्यासपूर्वक विधिके द्वारा ही इ्सके जपका अनुप्रान करना चाहिये। इसीलिये अन्य विद्वान्

ऋषिदचेवाहमेतस्य गायत्रीच्छन्द उच्यते ॥
 देवता वछवीकान्ते मन्त्रस्य परिकीर्तितः ।
 सप्रियस्य हरेद्रिस्ये विनियोग उदाहनः ॥
 (पद्मपुराण पाताल० ८१ । २७५ –२९ )

दिजशेष्ठ ! अब मे इस मन्त्रका ध्यान बर भगवान् श्रीकृष्ण पीछे रंगके रेशमी वस्त्रते स उनकी अङ्गकान्ति सजल जलधरके समान ३ वे दो मजाएँ धारण करते हैं। उनके गलेमें वन पाती है । उन्होंने मोरपंखका मुकुट धारण कर उनका मुख करोड़ां चन्द्रमाओंके समान मनोहर एर जनक है। उनके नेत्र प्रियाजीको एकटक दृष्टिसे हैं। वे कानोंमें आभूषणके रूपमें कनेरके पृष्प ध हैं। उनके भालदेशमें कुङ्कमविन्दुसे रचित मण्डलक शोभा पाता है। उस तिलक्षके उभय पार्श्वमें चन्दन पुण्डू किया गया है, जिससे उपर्युक्त तिलक बीचमें। है। वे वालरविके समान अरुण कान्तिवाले वृ अलंकृत हैं । उनके दर्पणसदश निर्मल क्रपोल प बूँदोंसे विभृषित हैं। उनके नेत्र प्रियतमा श्रीराधाके मु की माध्य-सुधाके पानमें आसक्त हैं। लीलापूर्वक कटा यक्त ऊँची भौंहें शोभा पाती हैं। उनकी नासिका भी है और उसके अग्रभागमें मोतीकी बुलाक शोभा है । पके विम्बपलको सदृश अधरोंपर दशनोंकी ज छिटक रही है। केयूर, अङ्गद तथा श्रेष्ठरत्नजटित मुद्रि से उनकी वाँहें एवं हाथ मुशोभित हैं। वे वाँपे मुरली और दाहिनेमें कमल धारण करते हैं। उनके प्रदेशमें काञ्चीकी लड़ियाँ प्रकाशित हो रही हैं। दो उनके युगल चरणारविन्दोंकी बोभा बढ़ाते हैं। वे अनु लीलाके रसावेशसे चाल जान पड़ते हैं। उनके नेश चञ्चल हैं । वे प्रिया श्रीराधाके साथ हँमते हुए : वारंवार हँसा रहे हैं । इन प्रकार बृन्दावनमें कलाबृक्षके न रत्नसिंहासनपर अपनी प्राणवल्लमाके साथ विराज श्रीकृणाका चिन्तन करे।

अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि मन्त्रस्यास्य द्विजोत्तमः । पीताम्बरं घनद्यामं द्विमुजं चननालिनम् ॥ विद्विवहेंकृतीर्त्तसं शिक्तियितिभाननम् । धूर्णायमाननयनं कर्णिकारावतंसिनम् ॥

श्यामसन्दरके वासभागर्से श्रीराधिकाका इस प्रकार ध्यान करे---उनके श्रीअङ्गीयर नीले रंगकी साडी शोभा पा रही है। श्रीराधाकी अङ्गकान्ति तपाये हए सवर्णके समान उद्धासित हो रही है । मनोहर मन्द मुस्कानसे संशोभित उनका मुखारविन्द रेशमी साडीके अञ्चलसे आधा ढका हुआ है। उनके नेत्र प्रियतमके मुख-चन्द्रकी शोभा निहारनेमें संलग्न हैं। प्रियाजीके चञ्चल नयन चकोरीके समान प्रियतमके मखचन्द्रकी माध्य-सधाका पान कर रहे हैं । वे अंगुठे और तर्जनीसे सुपारी और चुनेसे युक्त पानके बीड़े लेकर अपने प्राणवल्लभके मुखारविन्दमें अर्थित कर रही हैं। उनके उन्नत पीन पयोधर मोतियोंके हारसे प्रकाशित होकर वड़े सुन्दर जान पड़ते हैं । शरीरका मध्यभाग बहुत ही पतला और नितम्बभाग अत्यन्त स्थल है। करधनीकी लड़ियाँ उनके कटिप्रदेशको अलंकृत कर रही हैं। वे कानोंमें रत्नमय ताटङ्क (कानपाशा) और भुजाओं एवं हाथोंमें केयूर ( भुजबंद ) तथा मुद्रिका (अंगूठी) धारण करती हैं। उनके चरणोंमें झनकारते हए कड़े, पायजेव तथा रत्नोंके बने हुए विछए शोभा पाते हैं। उनके मोहक अङ्ग लावण्य-सिन्धके सारतस्वसे निर्मित जान पडते हैं। सर्वोङ्गसुन्दरी श्रीराधा आनन्दरसमें निमन्न, प्रसन्न एवं नृतन यौवनसे सुशोभित हैं । विप्रवर ! श्रीराधाकी सिवयाँ भी उन्होंके समान अवस्था एवं गुगींसे अलंकत हैं।

वे चॅबर और व्यजन आदि लेकर स्वामिनीकी सेवामें तत्वर हैं। इस प्रकार उनकी भावना करनी चाहिये।

नारद ! अव में तुम्हें पूर्वोक्त मनत्रका अर्थ वता रहा हैं। सुनो । अपने अंशभूत माया धादि वहिरंग शक्तियांद्वारा तथा नित्य आविर्भृत चैतन्य आदि अन्तरङ्ग-शक्तियांद्वारा समस्त प्रपञ्चका गोपन ( संरक्षण एवं समाच्छादन ) करनेके कारण श्रीक्रणवल्लमा श्रीराधिका गोधी कहलाती हैं। देवी राधिका परम देवता हैं। उन्हें कृष्णस्वरूप कहा गया है। वे ही सर्वलक्ष्मीम्बरूमा हैं। वे श्रीक्रणके लिये आह्राद-स्वरूपिणी हैं; इनल्ये मनीपी पुरुप उन्हें भगवानकी ह्लादिनीशक्ति कहते हैं। उनकी कलाके करोडवेंके करोडवें अंशसे दर्शा आदि त्रिगुणात्मका राक्तियांका प्रादुमांव हुआ है । श्रीराधा तो साक्षात महालक्ष्मी हैं और भगवान श्रीकृष्ण ही साक्षात नारायण हैं । मुनिश्रेष्ठ ! इन दोनोंमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं है। श्रीराधा दुर्गा हैं और श्रीकृष्ण रुद्र । श्रीकृष्ण इन्द्र हैं और श्रीराधा राची । ये सावित्री हैं और श्रीहरि ब्रह्मा । श्रीराधा धुमोर्णा हैं और श्रीकृष्ण यम । नारद ! अधिक क्या कहा जाय, श्रीराधा और श्रीकृष्णके विना कुछ भी नहीं है। जड़-चेतनमय समस्त संसार श्रीराधाकृष्णमय है। इस प्रकार सब कुछ उन्हीं दोनोंकी विभूति है, ऐसा समझो। उनकी विभ्तियोंकी पृथक्-ृष्यक् गणना सौ करोड़ वर्पीमें भी नहीं की जा सकती। तीनों छोकोमें पृथ्वी श्रेष्ठ एवं सम्मान्य है । उसमें भी जम्बूदीप अन्य सब द्वीपींन श्रेप्ट है । जम्बू-

अभित्रश्चन्द्र नेनाथ मध्ये कुङ्कमविन्दुना । रचितं तिलकं भाले विभ्रतं मण्डलाकृतिम् ॥ तरुणादित्यसंकाशकुण्डलाभ्यां विराजितम् । वर्नाम्बुक्णिकाराजद्दपेणाभकपोलकम् लीलापाङ्गोन्नतभ्रवम् । प्रियास्यन्यस्त**नयनं** प्रोचनासिकम् ॥ अग्रभागन्यस्तमुक्ताविस्करत् दशनज्योत्सनया राजत् पकविम्वफलाधरम्। केवराङ्गदसद्रत्वमुद्रिकाभिर्लसत्करम् विभ्रतं मुरलीं वामे पाणी पद्मं तथैव च। कान्नीदामस्फुरन्मध्यं नृपुराभ्यां लसत्पदम्॥ चपलेक्षणम् । रतिकेलिरसावेशचपलं इसन्तं प्रियया सार्घं हासयन्तं च तां मुद्दः ॥ रत्नसिंहासनोपरि । बहरनरोर्मले वृन्दारण्ये सरेत् कृष्णं संस्थितं प्रियया सह ॥

( पदापुराण पाताल० ८१ । ३५--४३ )

\* वानपाइवं स्थितां तस्य राधिकां च सरेत्ततः। तप्तहेनसमप्रमाम् ॥ *बीलचेलक*संबीतां पट्टाञ्चले तावृतार्द्ध सुरमेरा ननपङ्कवान् कानवक्त्रे न्यस्तनेत्रां चकोरीचळळेक्षणाभ् ॥ अङ्गुष्ठनर्जनीभ्यां =7 निजकाननमुद्याम्युजे । पर्णचूर्णसमन्दिनम् ॥ अर्पयन्ती पूराकलं मुक्ताहारस्कुरच्यारुपानोत्रनपयोधराम् र्क्षाणनध्यां पृथुश्रोणी किङ्किणीजालनण्डितान् ॥ रतनाटङ्क्षेत्रसमुद्रायलयथारिणीन् रणलाटकनजीररत्नपादाद्वर्शयकाम् सर्वोवयवसुन्दर्शम् । लावण्यसारमुग्धार्द्गा चवयीयनाम् ॥ आनन्दरससम्बन्धाः प्रसन्धां सस्यइन तस्य विपेन्द्र तत्सवानवयोगुवाः । भाव्यादचानस्वयत्रनादिभिः॥ तत्सेवनपरा ( पगपुरान पानाल० ८१ । ४४—५० )

हो से भी भारतवर्ष और भारतमें भी मश्रसपरी सर्वश्रेष्ट है। मञ्जमण्डलमें चुन्दावन सर्वोत्तम है । बुन्दावनमें गोवियोंका समह श्रेष्ठ है । गोपियोंमें भी राधाका सलीवर्ग और उनमें भी स्वयं श्रीराधिका सबसे श्रेष्ठ हैं । प्रथ्वी आदिमेंसे जो वस्त श्रीगधाके जितना अधिक निकट है। उतना ही वह उत्तरात्तर क्षेष्ठ है। दूसरी कोई वस्तु यहाँ श्रेष्ठ नहीं बतायी गर्या है। वे ही ये श्रीराधिका गोपी हैं। उनका सखीवर्ग ही उनका जन ( गोवीजन ) है । श्रीराधाके सखीवर्गके वछभ अर्थात प्राणेश्वर हे युगल-मरकार--(श्रीराधा और श्रीकृष्ण)। उन दोनोंके पेर ही 'चरण' हैं । 'दारण' दाब्द यहाँ आश्रयके अर्थमं है। 'प्रपद्ये'का अर्थ है-प्राप्त होता हैं। अहं पद्से यहाँ अत्यन्त द्खी जीवांको ग्रहण किया गया है । ( तात्वर्थ यह कि में अत्यन्त दुग्ती जीव गोपीजन-वस्त्रभके चरणोंकी दारण देता हूँ।) में जो दारणमें आया हूँ, उस मुझ दारणागतका जो कुछ भी है। वह सब उन्हीं दोनोंके लिये है--उन्होंके उपयोगमें आनेके लिये हैं। उन्हींका भोग्य हे। भंग और भेरा नामकी कोई वस्त रोप नहीं है। विप्रवर ! इस प्रकार संक्षेपसे मन्त्रका अर्थ वत्तलाया गया । युगलार्थः, न्यास, प्रवत्ति, शरणागति तथा आत्मार्पण—ये पाँच शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। उपासकको आलस्परहित होकर सदा इसी भावका चिन्तन करना चाहिये।\*

प्रवह्यामि मन्त्रार्थं शृणु नारदः। तभ्यं \* अय स्वांद्यैमीयादिशक्तिभिः ॥ प्रपञ्चस्य वहिरद्धेः विभूतैस्तैश्चिदादिभिः। नित्यं अन्तरङ्गेत था राधिका कृष्णवर्लमा ॥ गोपी गोपनादुच्यते परदेवता । राधिका प्रोक्ता कृष्णमयी देवी कृष्णाह्नादस्वरूपिणी ॥ सा सर्वेल्ड्मीखरूपा मतीपिसि: । हादिनीति ततः सा प्रोच्यते विप्र तत्कलाकोटिकोट्यंशदुर्गाचास्त्रिगुणात्निकाः सा तु साक्षान्महालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रमुः। मुनिसत्तम ॥ स्वरुपोऽपि मेद: नैतयोविंचते श्ची। इयं दुर्गा हरी रुद्र: कृष्ण: शक यमो हरि: ॥ धूमोर्णासौ हरिब्रह्मा सावित्रीयं वहुना कि मुनिश्रेष्ठ विना किञ्चन । ताभ्यां राधाकुष्णमयं जगत्॥ सर्व चिदचिल्लक्षणं नारद । तयोरेव विभूर्ति सर्व इत्थं वर्षकोटिशतैरपि॥ वक्त शक्यते ન

इस प्रकार श्रीराश्रा-कृष्णके मन्त्रका उपवेश देकर भ शंकरने नारदिजीको दीक्षाकी विधि यों वतायी। वह पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्को नश्वर जानकर उससे विरक्त हो । वन्धनसे खूटने तथा उत्तम मुखकी प्राप्तिके उपायका हि करे और आतिभावसे श्रीगुरुकी शरण छे। जो शान्त, रहित, श्रीकृष्णका अनन्यभक्त, दूसरे साधनका आश्र छेनेवाला, काम-छोभसे रहित, श्रीकृष्णरस-तस्वक, श्रीकृ मन्त्रक्तोंमें श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण-मन्त्रका आश्रय छेनेवाला, सदान् लगानेवाला, सम्प्रदायनिष्ठ, कृपालु, विरक्त एवं पवित्र वह भुरु कहलाता है । जो गुरुका परम भक्त और सं वन्थनसे छूटनेका इन्छुक हो, वह किथ्य है। प्रेमसे भगव का सेवन ही मोक्ष कहा गया है। शिष्य गुरुके चरणे आश्रय छे उनके समक्ष अपना सारा क्ष्तान्त निवेदन को गुरु शरणागत शिष्यके संदेह दूरकर प्रसन्नतापूर्वक र

प्रथिवी मान्या जम्बद्धीपं ततो वरम्। त्रैलोक्ये वर्षं तत्रापि मथुरापुरी ॥ तत्रापि भारतं गोपीकदम्बक्स । वृन्दावनं नाम राधिका राधासखीवर्गस्तत्रापि वस ॥ स्याद यथोत्तरम् । आधिवयं सांतिध्याधिक्यतस्तस्या किचिदिहोदितम्॥ पथिबीप्रभृतीनां नान्यत् đ सैपा हि राधिका गोपी जनस्तस्याः सखीगणः। प्राणनायकी ॥ वल्लभौ तस्याः संबीसमृहस्य स्यदिशाश्रये । शरणं पदाः राधाकष्णी तयोः जीवोऽहं भशद:खित: ॥ गनवानसि सोऽहं यः सरणं प्राप्तो मम तस्य यदस्ति च। हि तद्भीग्यं न श्रहं मग॥ सर्व ताभ्यां तदर्थ समासनः । कथितो विप्र मन्त्रस्थार्थः इत्यसौ शरणागतिः ॥ प्रपत्तिः न्यासः **युगलार्धस्तथा** मयोदिताः । वर्यायास्ते आत्मार्पणिममे पञ्च दिवानक्तमतन्द्रितैः ॥ चिन्तर्नायो अयमेव ( पद्मपुराण पाताल० ८१ । ५१--६६ )

\* शान्तो विमत्सरः कृष्णे भक्तोऽनन्यप्रयोजनः ।
अनन्यसाधनः श्रीमान् कामलोमविविधिनः ॥
श्रीकृष्णरसतस्वशः कृष्णमन्त्रविदां वरः ।
कृष्णमन्त्राश्रयो नित्यं मन्त्रमक्तः सदा श्रुनिः ॥
सद्धमेशासको नित्यं सदाचारनियोजनः ।
सम्प्रदायी कृषापृणों विराणी गुरुरुच्यते ॥
(पश्चपुराण पातारु० ८२ । ६—८)

मन्त्रका उपदेश दे । चन्दन अथवा मृत्तिकासे गिन्दायों भुजाओंके मूलभागमें क्रमशः शक्क्षका । करे । फिर भाल आदिमें कर्ध्वपुण्डू लगाकर हेने कानमें पूर्वोक्त दो मन्त्रोंमेंसे किसी एकका । मन्त्रार्थको भी समझा दे । 'दास' शब्दसं मुक्त करे । फिर शिष्य वैणावोंको भोजन करावे तथा भी वस्त्रालङ्करणादिसे पूजा करे । वह गुरुको । अपने शरीरको भी समर्पित कर दे और स्वयं शेकर रहे । अङ्कन, अर्ध्वपुण्डू, मन्त्र-प्रहण, नाम- । याग—ये वैष्णवोंके पाँच संस्कार हैं । शङ्क, चक्र चेह्न 'अङ्कन' कहलाताहै । छिद्रयुक्त तिल्कको 'पुण्डू' । 'दाम' शब्दयुक्त (हरिदास, कृष्णदास आदि ) ग करना 'नाम-धारण' है । युगल-संज्ञक मन्त्रको प्रहण मन्त्र-संस्कार' है । गुरु तथा वैष्णवोंकी पूजाको करते हैं ।

क्ष या शरणागत भक्तोंके धर्म इस प्रकार हैं। गुरुसे हे शिष्य उनमें भक्ति रखते हुए नित्य उनकी सेवा र सदा अपने ऊपर गुरुदेवकी कृपाकी भावना करे। में इप्रदेवकी भावना करके उन्हें संत्रष्ट रक्खे । उसे ह या परलोकके सखकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। क्रका सुख तो पूर्वकर्म ( प्रारब्ध-) के अनुसार ॥ है और परलोकका सुख स्वयं श्रीकृष्ण सम्पादित । ऐमा सोचकर वह छौकिक या पारलैकिक सख-बाओंके लिये कोई प्रयत न करे। सब कुछ छोड़कर ात्मा श्रीकृष्णकी आराधनामें लग जाय। जैसे पतित्रता पतिके चिरकालतक परदेशमें रह जानेपर सदा उन्हीं में राग रखती हुई एकमात्र उन्हींसे मिलनेके लिये उत्सक ती है; सदा उन्हींके गुणांका विचार करती, उन्हींके गुण ती और उन्हींके गुणींको सुनती है, उसी प्रकार प्रपन्न क केवल श्रीकृष्णके ही गुण, लीला आदिका समरण एवं र्तिन आदि करे। दूसरे किसी देवताकी शरण न छ। ावैणाविस सम्पर्क न वहावे । शिव और विष्णुकी निन्दा द्रापि न सुने । जैसे चातक मेघके विवा और किसीसे गुन्चना नहीं करता, उसी प्रकार शरणागत भक्त केवल भ्रीकृष्णसे ही उनकी प्रांतिके लिये याचना करे । इष्टदेव, गुरु तथा वैणावींके अनुकूल रहे। उनके प्रतिकृष्ठ कदापि न चल । भगवान्सं सदा निम्नाङ्कित प्रार्थना करता रहे—

संसारसागरात्रायौ मित्रपुत्रगृहाकुळात्। गोतारौ मे युवामेव प्रपत्रभयभञ्जनौ॥

योऽहं ममास्ति यिकिञ्चिदिह छोके परत्र च ।
तत् सर्व भवतोरच चरणेषु समर्गितम् ॥
अहमस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः ।
अगितश्च ततो नाथो भवन्ताचेच मे गितः ॥
तवास्मि राधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा ।
कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेच गितमेम ॥
शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरो ।
प्रसादं कुरुतां दास्यं मिय दुष्टेऽपराधिनि ॥
(पञ्चपुराण पातालः ८२।४२—४६)

हे नाथ ! हे युगल सरकार ! मित्र, पुत्र तथा गृह् आदिकी चिन्तासे व्यात संसार-समुद्रसे आप ही दोनों गंगी रक्षा करनेमें समर्थ हैं; क्योंकि आप शरणागतभयभञ्जन हें ! जो मैं हूँ और इहलोक या परलोकमें जो कुछ भी मेरा है, वह सब आज मैंने आप दोनोंके चरणोंमें समर्पित कर दिया । प्रिया-प्रियतम ! मैं अपराधोंका घर हूँ । मैंने सब साधनोंको त्याग दिया है । मुझे कोई सहारा देनेवाला नहीं है । अब आप ही दोनों मेरे अबलम्ब हैं । राधाकान्त ! मैं मन, बाणी और क्रियाद्वारा आपहीका हूँ । कुष्णप्राणाधिके राधिके ! मैं तुम्हारा ही हूँ । आप ही दोनों मेरी गति हैं । करणासिन्धो ! मैं आप दोनोंकी शरणमें आया हूँ । आप मुझ दुष्ठ और अपराधीकों कुपा-प्रसादके रूपमें अपनी दास्य-

इस प्रकार इन पाँचीं पद्योंका नित्य जप करता रहे। श्रीराधा-कृष्णके दास्यभावकी शीघ-प्राप्तिके लिये साधकको ऐसा अवस्य करना चाहिये।

यह रारणागतके वाह्य धर्म वताये गये हैं। अव उनके परम उत्तम आन्तरिक धर्मका वर्णन किया जाता है। श्रीकृष्णिपया राधाके सखीभावका आश्रय लेकर, यनपूर्वक आल्ह्य छोड़, दिन-रात उन दोनों प्रिया-प्रियतमकी सेवा करे। जो एक वार भी रारणागत होकर 'मैं आपका हूँ'—यह याचना करता है, उसे भगवान् अपना दास्य प्रदान करते हैं, इन विषयमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

पूर्वकालकी यात है। मैं कैलास पर्वतके शिलस्पर श्रेष्ठ मन्त्रका जय और नारावणका ध्यान करता हुआ एक गहन वनमें निवास करता था। मगवान् संतुष्ट हो मेरे सामने प्रकट हुए और वोले—'वर माँगो'। उनके इतना कहनेपर मैंने आँखें खोल दीं और

भगवान अपनी प्राणप्यारी लक्ष्मीके साथ गरुडकी ं विभाजमान है। उस समय मैंने उन वरदायक पतिको प्रणाम करके कहा-'क्रपासिन्धो ! आपका जो रमानन्ददायकः ममूर्ण आनन्दका आश्रयः नित्य और सबसे श्रेष्ट है, जिसे ज्ञानी पुरुष निर्मण, निष्किय गन्त बहाके नामसे जानते हैं, उसे मैं अपने नेत्रोंद्वारा चाहता हूँ । परमेश्वर ! मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिये। ागवान्ने उत्तर दिया-तुम यमुनाके पश्चिम तटपर नमें जाओ। वहीं आज तुम्हें मनोवाञ्छित रूपका होगा। यां कह भगवान अहरय हो गये और मैं ः मङ्गलगय तटपर आया । वहाँ मुझे सर्वदेवेश्वरेश्वर के दर्शन हुए । गोपवेप, कमनीय कान्ति तथा अवस्थासे सुद्योभित मनोहर स्यामसुन्दर प्रियाजीके अपना वायाँ हाथ रखकर गोपाङ्गनाओंके वीचमें ान हो स्वयं हँ सते और प्रियाजीको हँ साते थे। उनकी । सजल जलधरके समान स्याम थी। वे कल्याणमय आगार जान पड़ते थे। उस समय अमृतके समान चन वोलनेवाले श्रीकृणाने हँसकर मुझसे कहा-शर, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर

हार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर स्वरूपका रहस्य

ते दर्शनं यातो ज्ञात्वा रुद्र तवेष्सितम् ।

। मे त्वया दृष्टामदं रूपमलौकिकम् ।

भूतामलप्रेमसचिदानन्दविग्रहम् ॥

पं निर्गुणं व्यापि क्रियाहीनं परात्परम् ।

स्युपनिषत्संघा इदमेव ममानघ ॥

युत्थगुणाभावादनन्तत्वात्तथेश्वर ।

स्तवान्ममेतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा ।

यत्वान्ममेतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा ।

मां वदन्त्येते वेदाः सर्वे महेश्वर ॥

कत्वाचिदंशेन ब्रह्मेति च विदुर्बुधाः ।

रित्तात् प्रपश्चस्य निष्क्रयं मां वदन्ति हि ॥

गुणैर्यतो मेंऽशाः कुर्वन्ति सर्जनादिकम् ।

गुणैर्यतो मेंऽशाः कुर्वन्ति सर्जनादिकम् ।

गुणैर्यतो मेंऽशाः कुर्वन्ति सर्जनादिकम् ।

गुणैर्यतो मेंऽशाः क्रिश्चित् स्पृष्ट्यादिकमहं शिव ॥

गुणेर्म सहादेव गोपीनां प्रेमविह्वलः ।

क्रियान्तरं न जानामि नात्मानमपि नारद ॥ विहराम्यनया नित्यमस्याः ग्रेमवशीकृतः। इमां तु मत्प्रियां विद्धि राधिकां परदेवताम् ॥ अस्यादच परितः पदय सख्यः शतसहस्रशः। नित्याः सर्वो इमा रुद्र यथाहं नित्यविग्रहः ॥ गोपा गावो गोपिकाइच सदा वृन्दावनं मम। सर्वमेतिनित्यमेव चिदानन्दरसात्मकम् ॥ इदमानन्दकन्दाख्यं विद्धि वृन्दावनं मम्। यसिन् प्रवेशमात्रेण न पुनः संसृतिं विशेत् ॥ मद्दनं प्राप्य यो मूढः पुनरन्यत्र गच्छति । स आत्महा महादेव सत्यं सत्यं मयोदितम् ॥ चन्दावनं परित्यज्य नैव गच्छाम्यहं क्वचित् । सार्थमहमत्रैव सर्वदा ॥ निवसाम्यनया इत्येवं सर्वमारूयातं यत्ते रुद्र हृदि स्थितम् । कथयस्य ममेदानीं किमन्यच्छ्रोत्सिच्छसि ॥ ( पद्मपुराण पाताल० ८२ । ६५—७९ )

रुद्र ! तुम्हारा मनोरथ जानकर में तुम्हारे दृष्टिपथमें आया हूँ। इस समय तुमने जो मेरा यह अलोकिक रूप देखा है, यह धनीभूत निर्मल प्रेम एवं सिचिदानन्दस्वरूप है। अनघ ! मेरे इसी रूपको उपनिषदोंके समुदाय निराकार, निर्गुण, सर्वेञ्यापी, निष्क्रिय एवं परात्पर वताते हैं । मुझमें प्राकृत गुणोंका अभाव है, मुझमें अनन्त कल्याणमय गुण हैं तथा मेरे गुण मेरे स्वरूपसे पृथक् सिद्ध नहीं होते; इसिक्षये ज्ञानीजन मुझं 'निर्मुण' कहते हैं । महेरवर ! मेरे रूपका चर्मचक्षुओंसे दर्शन नहीं हो सकता; इसीलिये ये सम्पूर्ण वेद मुझे रूपहीन या 'निराकार' कहते हैं । मैं चिन्मय अंशसे सर्वत्र व्यापक हूँ; इसिलिये विद्वान् पुरुष मुझे 'ब्रह्म'के नामसे जानते हैं । में इस प्रपञ्चका कर्ता नहीं हूँ, इसीछिये महात्मा छोग मुझे 'निष्क्रिय' कहते हैं; क्योंकि मेरे अंशभूत ब्रह्मा आदि मायाजनित गुणोंद्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं, स्वयं में सृष्टि आदि कोई कार्य नहीं करता हूँ। महादेव !

## क्ल्याण 🤝



भगवान् शिवके प्रति श्रीकृष्णका खरूप-रहस्य-वर्णन

मैं इन गोपियोंके प्रेममें विद्वल रहता हूँ, इसलिये न तो दूसरी कोई किया जानता हूँ और न अपनी ही सुध-बुध रखता हूँ । नित्यप्रति इन्हीं प्रियतमाके प्रेमके वशीभूत हो मैं इन्हींके साथ विहार करता हूँ । मेरी इन प्रियाको तुम राधिका समझो । ये परम देवता हैं । इनके चारों ओर इन लाखों सिवयोंको देखों। रुद्र ! ये सब-की-सब उसी तरह नित्य हैं, जैसे मेरा विग्रह नित्य हैं । गोप, गौएँ, गोपाङ्गनाएँ और मेरा वृन्दावनधाम---यह सब नित्य एवं चिदानन्द-रसरूप है। मेरे इस वृन्दावनको आनन्दकन्द समझो, जिसमें प्रवेश करनेमात्रसे जीव फिर इस संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता। जो मृढ़ मेरे वनमें आकर फिर अन्यत्र जाता है, वह आत्महत्यारा ही है। यह मैंने सत्य, सत्य बताया है । मैं वृन्दावनको छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ । अपनी इन प्राणबह्नमाके साथ सदा यहीं निवास करता हूँ । रुद्ध ! तुम्हारे हृदयमें जो जिज्ञासा थी, उसके समाधानके लिये मैंने इस प्रकार सब कुछ बताया है। कहो, अब मुझसे और क्या सुनना चाहते हो ?

तदनन्तर मैंने भगवान्से कहा—प्रभो ! इस हपमें आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! वह उपाय मुझे बताइये । श्रीराधाजीकी शरणसे श्रीकृष्ण वशमें हो जाते हैं ततो सामाह भगवान् साधु रुद्ध तवोदितम् । अतिगुह्यतमं होतद् गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ सकुदावां प्रपन्नो य उपास्ते व्यक्तसाधनः । गोपीभावेन देवेश स मामेति न चेतरः ॥ सकुदावां प्रपन्नो वा मित्रयामेकिकां सुत । सेवतेऽनन्यभावेन स मामेति न संशयः ॥ यो मामेव प्रपन्नश्च मित्रयां न महेक्वर । न कदापि स चाप्नोति मामेवं ते मयोदितम् ॥ सकुदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति वदेदिष । साधनेन विनाप्येव मामाप्नोति न संशयः ॥ साधनेन विनाप्येव मामाप्नोति न संशयः ॥ साधनेन विनाप्येव मामाप्नोति न संशयः ॥

तसात् सर्वप्रयत्नेन मित्ययां शरणं व्रजेत्। आश्रित्य मित्रयां रुद्र मां वशीकर्तुमर्हिस् ॥ इदं रहस्यं परमं मया ते परिकीर्तित्त् । त्वयाप्येतन्महादेव गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ त्वमप्येनां समाश्रित्य राधिकां मम वल्लभाम्। जपन् मे युगलं मन्त्रं सदा तिष्ठ मदालये ॥ (पश्रप्रण पाताल् ८२। ८१—८८)

तब भगवान् श्रीकृष्ण मुझसे बोले—स्द्र ! तुमने अच्छी बात पूछी है; परंतु यह विषय अत्यन्त गुह्मतम है। अतः प्रयत्नपूर्वक इसे गोपनीय रखना चाहिये। देवेश ! जो उपासक दूसरे सारे साधनोंको छोड़कर एक बार भी हम दोनोंकी शरणमें आ जाता है और गोपीभावसे हमारी उपासना करने छगता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । महेरवर ! जो केवल मेरी ही शरण लेता है; मेरी प्रियाकी शरणमें नहीं जाता; वह कभी मुझे नहीं पाता । यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है । जो एक बार भी मेरी प्रिया-की शरण लेकर 'मैं तुम्हारा हूँ'—ऐसा कह देता है, वह बिना किसी साधनके भी मुन्ने प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । अतः रुद्र ! सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रियाकी शरणमें जो आ जाता है, वह मेरी प्राणवञ्चभाका सहारा ले मुझे वरामें कर छेता है। यह मैंने तुम्हें अत्यन्त रहस्यकी वात वतलायी है। महादेव! तुम्हें भी यत्नपूर्वक इसकी गोपनीयताकी रक्षा करनी चाहिये । अन तुम भी मेरी वछमा राविकाकी शरण ले मेरे इस युगळ-मन्त्रका जप करते हुए सदा मेरे निवास-स्थान वृन्दावनमें रहो ।

ऐसा कहकर दयानिधान भगवान् श्रीकृष्ण मेरे दाहिने कानमं उत्तम मन्त्रका उपदेश दे पञ्जविधि-संस्कार करके वहीं मेरे देखते-देखते अपने परिकर्गेसहित अदृश्य हो गये। तभीसे मैं निरन्तर वृन्दावनमें निवास करता हूँ।

#### सत्यभागिक पृष्ठनेपर भगगान् शीकृष्णका उन्हें उनके पूर्वजनमके पुण्यमय जीवन-वृत्तान्तको बताना कार्तिक-त्रतकी पहिमा सुनाना और विना दिये हुए पुण्य-पाप दूसरेको कैसे मिल जाते हैं, इस निपयका प्रतिपादन करना एवं धनेश्वरको पुण्यातमाओंके संसर्गसे पुण्यकी ग्राप्तिका इतिहास सुनाना

प्रा गमपकी यात है, देविष नारद कल्पद्यक्षके दिव्य पुण लेकर दारकामें भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये आणे। श्रीकृष्णने खागतपूर्वक नारद्रजीका सत्कार करते हुए उन्हें पाय अर्घ्य निवेदन करनेके पश्चात् बैठनेको आसन दिया। नारद्रजीने वे दिव्य पुष्प भगवान्को मेंट कर दिये। भगवान्ने अपनी सीलह हजार रानियोमें उन फूलोंको बाँट दिया।

तदनन्तर एक दिन सत्यभामाने पूछा—'प्राणनाथ! मंने पूर्वजन्ममं कौन-ला दान, तप अथवा वत किया था, जिससे में मर्त्यलोकमं जन्म लेकर भी मर्त्यभावसे उत्पर डठ सर्या—आपकी अर्द्धोङ्गिनी हुई ?

भगवान श्रीकृष्णने कहा-प्रिये ! एकाग्रचित्त रांकर सुनो । तुम पूर्वजन्ममें जो कुछ थीं और जिस मण्यकारक बतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब वं वताता हूँ । सत्ययुगके अन्तमें मायापुरी ( हरदार ) क भीतर अत्रिक्टमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो देवदामी नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत वेद्वान्, अतिथिसेवी, अग्निहोत्र-परायण और सूर्य-त्रतके गलनमें तत्पर रहनेवाले थे । प्रतिदिन सूर्यकी आराधना करनेके कारण वे साक्षात् दूसरे सूर्यकी भाँति तेजसी जान पड़ते थे । उनकी अवस्था अधिक हो चली थी । ब्राह्मणके कोई पुत्र नहीं था; केवल एक पुत्री थी, जिसका नाम गुणवती था । उन्होंने अपने चन्द्र नामक शिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया । वे उस शिष्य-को ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह जितेन्द्रिय शिष्य भी उन्हें पिताके ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु-शिष्य कुश और समिधा छानेके छिये गये और हिमालयके शाखाभूत पर्वतके वनमें इधर-उधर भ्रमण करने लगे; इतनेमें ही उन्होंने एक भयंकर

राश्वसको अपनी ओर आते देखा। उनके सारे क्ष भयसे काँपने छो। वे भागनेमें भी असमर्थ हो गये तवतक उस काल्रूपी राक्षसने उन दोनोंको मार डाला उस क्षेत्रके प्रभावसे तथा ख्वं धर्मात्मा होनेके कारण् उन दोनोंको मेरे पार्षदोंने वैकुण्ठधाममें पहुँचा दिया उन्होंने जो जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस कर्मसे में उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव गणेश, विष्णु तथा शक्तिके उपासक भी मुझे ही प्राष्ठ होते हैं। जैसे वर्षाका जल सब ओरसे ससुद्रमें ही जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपासक मेरे ही पास आते हैं। में एक ही हूँ तथापि लीलके अनुसार मिल-मिन्न नाम धारण करके पाँच रूपोंमें प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह, जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही ज्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा जाता है\*।

तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हाथसे उन दोनों-के मारे जानेका हाल सुना, तब वह पिता और पितके वियोग-दु:खसे पीड़ित होकर करुण-स्वरमें विलाप करने लगी—'हा नाथ! हा तात! आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गये? में अनाथ बालिका आपके विना अब क्या करहँगी। अब कीन घरमें बैठी हुई मुझ कुशलहीन दु:खिनी स्त्रीका भोजन और वह आदिके द्वारा पालन करेगा ? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक

सीराश्च शैवा गाणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजकाः ।
 मामेव प्राप्तुवन्तीद वर्षापः सागरं यथा ॥
 एकोऽहं पञ्चपा जातः क्रीडयन्नामितः किल ।
 देवदत्ती यथा कश्चित् पुत्राचाह्याननागिनः ॥
 (पद्मपुराण उत्तर० ८८ । ४३-४४)

विलाप करके वह वहुत देरके बाद चुप हुई । गुणवती शुभ कर्म करनेवाली थी । उसने घरका सारा सामान वेचकर अपनी शक्तिके अनुसार पिता और पितका पारलेकिक कर्म किया । तत्पश्चात् वह उसी नगरमें निवास करने लगी; शान्तमावसे सत्य-शौच आदिके पालनमें तत्पर हो मगवान् विष्णुके भजनमें ही समय विताने लगी । उसने अपने जीवनभर दो त्रतोंका विधिपूर्वक पालन किया । एक तो एकादशीका उपवास और दूसरा कार्तिक मासका भलीमाँति सेवन । प्रिये ! ये दो त्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं । ये पुण्य उत्पन्न करनेवाले, पुत्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं ।

9. 77 7

इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिकका व्रत किया करती थी । वह श्रीविष्णुकी परिचयमिं नित्य-निरन्तर भक्तिपूर्वक मन लगाये रहती थी । एक समय जब कि जरावस्थासे उसके सारे अङ्ग दुर्वठ हो गये थे और वह ख्यं भी ज्यरसे पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धीरे चलकर गङ्गाके तटपर ख़ान करनेके लिये गयी । ज्यों ही उसने जलके भीतर पैर रक्खा, त्यों ही वह शीतसे पीड़ित हो कॉंपती हुई गिर पड़ी । उस घत्रराहटकी दशामें ही उसने देखा, आकारासे विमान उतर रहा है, जो शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी पार्षदों-से सुशोभित है और उसमें गरुड़चिह्नसे अङ्गित ध्वजा फहरा रही है। विमानके निकट आनेपर वह दिव्य रूप धारण करके उसपर बैठ गयी । उसके लिये चँवर डुळाया जाने लगा । मेरे पार्षद उसे वैकुण्ठ ले चले । ु विमानपर वैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखाके समान तेजिखिनी जान पड़ती थी। कार्तिक-नतके पुण्यसे उसे मेरे निकट स्थान मिला।

तद्दनन्तर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थनासे इस पृथ्वीपर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आये। भामिनि ! समस्त यादव मेरे पार्पदगण ही हैं। वे

मेरे समान गुणोंसे शोभा पानेवाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देवरामी थे, वे ही अब सनाजित् हुए हैं। शुमे ! चन्द्रशर्मा ही अक्रूर हैं और तुन गुणवती हो । कार्तिक-वतके प्रण्यसे तमने मेरी प्रसन्तताको बहुत बहाया है । पर्व जन्ममें तमने मेरे मन्दिरके द्वारपर जो तुल्सीकी बाटिका लगा रक्खी थी. इसीसे तम्हारे ऑगनमें कल्पवक्ष वोभा पा रहा है।पूर्वकालमें तुमने जो कार्तिकमें दीप-दान किया था. उसीके प्रभावसे तुम्हारे घरमें यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है तथा तमने जो अपने व्रत आदि सव कर्मोंको पतिस्वरूप श्रीविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था, इसीलिये तम मेरी परनी हुई हो। मृत्यपर्यन्त तुमने जो कार्तिक-व्रतका अनुप्रान किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा । इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मासमें व्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं, जिस प्रकार कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आयी हो। केन्नल यज्ञ, दान, तप और व्रत करनेवाले मनुष्य कार्तिक-व्रतके पुण्यकी एक कला भी नहीं पा सकते।

इतना कहकर भगवान् श्रीकृष्णने पृथु-नारद-संवाद प्रस्तुत करके कलहाकी कथा सुनायी, जो पूर्वजन्मके पापके कारण प्रेतयोनिको प्राप्त होकर महान् कष्ट भोग रही थी। वर्मदत्त नामवाले एक धर्मनिष्ठ एवं भगवद्भक्त ब्राह्मणने अपने कार्तिक-न्नतका आचा पुण्य देकर उसे प्रेत-वारीरसे मुक्त कर दिया। फिर तो वह दिन्य रूप घारणकर लावण्यसे लक्ष्मीजीको लजित करती हुई वैकुण्ठधामको चली गयी।

यह सुनकर सत्यक्षामाने कहा—नाथ ! आपने जो कथा मुनायी वह अत्यन्त आश्चर्यमें डाल्टनेवाली हैं; क्योंकि कलहा दूसरेके किये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी । इस कार्तिक मासका ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना प्रिय है कि इसमें किये हुए स्नान-दानसे कलहाके पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये । प्रभो ! जो दूसरेका किया हुआ पुण्य है, वह उसके देनेसे तो मिल जाता है, किंतु विना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्गसे पा सकता है !

बलकुच्चापि षष्ठांशं प्राप्तुयात् पुण्यपापयोः ॥
प्रजाभ्यः पुण्यपापानां राजा पष्टांशसुद्धरेत् ।
शिष्याद् गुरुः क्षियोभर्ता पिता पुत्रात् तथैव च॥
स्वपतेरपि पुण्यस्य योषिदर्धमवाप्तुयात् ।
चित्तस्यानुत्रता शश्चद् वर्तते तृष्टिकारिणी ॥
परहस्तेन दानादिं कुर्वतः पुण्यकर्मणि ।
विना भृतकपुत्राभ्यां कर्त्ता पष्टांशसुद्धरेत् ॥
द्यत्तिदो वृत्तिसम्भोक्तुः पुण्यमष्टांशसुद्धरेत् ।
आत्मनो वा परस्यापि यदि सेवां न कारयेत् ॥
(वश्वप्राण उत्तरः ११२ । १८-२९)

पत्नी, नौकर अथवा शिष्यको छोड़कर यदि दूसरा कोई मनुष्य किसी पुण्यशील पुरुषकी सेवा करता है और उस सेवाके अनुरूप उसे कुछ द्रव्य नहीं दिया जाता है, तो वह सेवक भी सेवाके अनसार सेव्यके पुण्यफलका भागीदार हो जाता है। एक पङ्किमें भोजन करनेवाले मनुष्योंमेंसे किसी एकको लाँघकर यदि रसोई परोसी जाती है, तो वह परोसने-वाला मनुष्य उस लिङ्कत पुरुषके पापका छठा अंश अवस्य भोगता है । जो स्नान-संध्या आदि करते समय भी दूसरेका स्पर्श करता अथवा दूसरेसे बोलता है, वह निश्चय ही अपने पुण्यकर्मका छठा अंश उसे दे डालता है । जो मनुष्य धर्मानुष्ठानके लिये दूसरेसे धनकी याचना करता है, उसके उस पुण्यकर्मके फलको वह धनदाता पुरुष अवस्य बॉॅंट लेता है । जो दूसरेके धन-का अपहरण करके उसके द्वारा पुण्यकर्मका अनुष्ठान करता है, वह कर्मकर्ता वहाँ पापका भागी होता है और उस पुण्यकर्मका फल उस धनीको मिल जाता है, जिसका कि धन चुराकर लाया गया है। जो मनुष्य दूसरेका ऋण चुकाये विना मर जाता है, उसके पुण्य-को अपने धनके अनुसार वह धनी पुरुष ले लेता है। जो बुद्धि ( सलाह ) देता, अनुमोदन करता, सामग्री जुटाकर देता तथा वल लगाकर सहयोग करता है,

वह भी पुण्य और पापके छठे अंशका भागीदार हो जाता है। राजा प्रजाके, गुरु शिष्यके, पित परनीके तथा पिता पुत्रके पुण्य-पापका छठा अंश प्राप्त कर छेता है। जो पितके मनके अनुकूछ चछती और सदा उसे संतुष्ट रखती है, वह परनी अपने पितके भी पुण्यका आधा भाग पा जाती है। पुण्यकर्ममें दूसरेके हाथसे दानादि करनेशाले पुरुषके उस पुण्यफलका छठा अंश उस सहयोगीको मिछ जाता है, जो नौकर या पुत्र न हो। जीविकावृत्ति देनेशाल दाता यदि छेनेशालेसे अपनी या दूसरेकी सेवा न करावे तो वह उसके पुण्यका आठगाँ अंश अवस्थ पा छेता है।

फिर भगवान श्रीकृष्ण कहने लगे--पूर्वकालकी वात है । अवन्तीपुरीमें धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था । वह ब्राह्मणोचित कर्मसे भ्रष्ट, पापपरायण और खोटी ब्रद्धिवाला था। रस, कम्बल और चमडा आदि वेचकर तथा झुठ वोल-कर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जए आदिमें सदा आसक्त रहता था। एक वार वह खरीद-विक्रीके कामसे देश-देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरीमें जा पहुँचा, जिसकी चहारदीवारीसे सटकर बहुनेवाली पापनाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है । वहाँ कार्तिकका व्रत करनेवाले बहुत-से मनुष्य अनेक गाँवोंसे स्नान करनेके लिये आये थे। घनेश्वरने उन सबको देखा । कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यह तथा देव-पूजनमें लगे थे। कुछ लोग पुराणोंका पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। फितने ही भक्त नाच, गान, दान और वाद्यके द्वारा भगवान् विष्णुकी खुतिमें संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन धूम-धूमकर वैष्णवंकि दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्ता-लाप करता था। इससे उसे भगवान् श्रीविष्णुके नाम-गुण मुनने-का ग्रम अवसर प्राप्त होता था । इस प्रकार वह एक मासतक वहाँ सत्संगमें टिका रहा। कार्तिक-त्रतके उद्यापनमें भक्तपुरुपीने जो श्रीहरिके समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमाको वत करनेवाले मनुष्यांने जो ब्राह्मणीं और गौशांका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिये, उन सवका भी उसने अवलोकन किया । तत्रश्चात सूर्यास्तके समय श्रीशंकरजीकी प्रसन्नताके लिये जो दीपोरसर्गकी विधि की गयी, उनपर भी धनेश्वरकी दृष्टि पड़ी । इसी तिथि-

ं वैध्यव पुरुषोंका कृपापात्र हैं; अतः इसे न पकाओ । इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त इसिलिये यह यक्षयोनिमें रहे और सम्पूर्ण दर्शनमात्रसे अपने पापोंका भोग पूरा कर लें।

भगवान् शीकृष्ण कहते हैं—प्रिये ! यों कहकर देविष नारदजी चले गये । फिर यमराज अपने सेवकके द्वारा उस ब्राह्मगको सम्पूर्ण नरकोंका दर्शन करानेके लिये वहाँसे ले गये ।

#### शालग्राम-शिलाके विभिन्न खरूपोंका परिचय तथा उसकी और गोमती-चक्रकी महिमा

क समय भगवान् शिवने श्रीकृष्णसे पूछा—भगवन् ! हाँ वास करते हैं ? आपका आधार एवं आश्रय क्या १ ! आप कैसे प्रसन्न होते हैं ? यह सब मुझे बताइये । श चिह्नवाली शालयाम-शिला भगवान्के कौनसे नामकी है

श्रीकृष्ण उवाच

वसामि सदा शम्भो शालग्रामोद्धवेऽस्मानि । रेव रथचकाङ्के यानि नामानि मे शृष्य ।। रिदेशे सभे चन्ने दृज्येते नान्तरं यदि। सिदेवः स विज्ञेयः ग्रुक्तव्चैवातिशोभनः ॥ द्युमाः सर्ववक्त्रस्तु नीलदीप्तिस्तथैव च । पुष्रिं छिद्रवहुलं दीर्घाकारं तु तद्भवेत ॥ मिन्रुद्धस्तु पीताभो वर्चुल्थातिशोभनः। रेखात्रयाङ्कितो द्वारि दृष्टपद्येन चिह्नवत् ॥ व्यामी नारायणी देवी नाभिचके तथीनते। दीर्घरेखासमोपेतो दक्षिणे सुपिरान्त्रितः ॥ ऊर्ध्वं मुखं च जानीयात् सुन्दरं हरिरूपिणम् । क्रामदं मोक्षदं चैव अर्थदं च विशेषतः ॥ प्रसेष्ठी च शुक्ताभः पद्मचक्रसमन्त्रितः। निम्बाकृतिस्तथा पृष्ठे सुविरं चाति पुण्कलम् ॥ कुणावर्णस्या विष्णुर्पृते चक्रे खुशोभने । द्वारोपरि तथा रेखा लक्ष्यते मध्यदेशतः॥ कृपिलो नरसिंहश्च पृथुचकः सुग्रोभितः। ब्रह्मचर्चेण पूज्योऽसावन्यथा विघदो भवेत् ॥ वाराहः शक्तिलिङ्गस्तु चक्रे च विषमे स्मृते । इन्द्रनीलिमः स्यूलिखरेखो नामितः शुभः॥ दीर्घा काश्चनवर्णा या विन्दुत्रयविस्पिता।
मत्स्याच्यासा शिला ज्ञेया सक्तिसिक्तिकलप्रदा।।
क्रमंस्तस्योनतः पृष्टे वर्तुलश्चकपृत्तिः।
हिरतं वर्णमाधने कौस्तुभेन तु चिह्नितः।।
(पन्नभुराण उत्तर० १२०। ५२—६३)

तव भगवान् श्रीकृष्ण वोले--राम्मी ! मैं सदा शालग्राम-शिलामें निवास करता हूँ। रय-चक्रसे चिह्नित शालग्राम-शिलामें मेरे जो-जो नाम हैं, उनका वर्णन स्रनो । शिलाके द्वार-देशमें यदि दो समान चक दिखायी देते हों और उनमें अन्तर न हो तो उसे 'वासदेव विप्रह' समज्ञना चाहिये । वह शुक्छ एवं अत्यन्त शोभायमान होता है । यदि सुखभागमें सूर्यका चिह्न हो और नीली कान्ति हो, तो उस शालप्राम-शिलाको 'प्रद्युम्न' मानना चाहिये । उसमें बहुत-से छिद्र रहते हैं तथा एक छिद बड़ा होता है। यदि शिलाकी कान्ति पीली और शाकृति गोल हो तो वह अत्यन्त सुन्दर 'अनिरुद्ध'का विग्रह है। उसके द्वार-देशमें तीन रेखाएँ होती हैं तथा प्रत्यक्ष दीखने-वाले कमलका उसमें चिह्न रहता है। यदि शिलाकी प्रभा स्याम हो, उसके उन्नत नामिमण्डलमें तीन समान दीर्घ रेखाएँ हों और दाहिने भागमें छिद्र प्रतीत होता हो तो वह 'नारायण'की प्रतिमा है । जिस शिलामें ऊपरकी ओर मुख हो, उसे छुन्दर 'हरि'-रूप समझना चाहिये। वह काम, मोक्ष और विशेषतः अर्थ प्रदान करनेवाली है। जिसकी कान्ति स्वेत हो, जिसमें कमछ और चक्रके चिह्न हों, जिसकी आकृति विम्व-फलके समान हो और पृष्ठमागर्मे बहुत बड़ा छिद्र हो, उसे 'प्रमिष्ठी' समझना चाित्ये । जिसका वर्ण स्थाम हो, मूल भागमें दो चक तोना पाते हों और द्वारके ऊपर मध्यदेशसे आयी हुई खा छित्त होती हो, वह भगनान् 'विष्णु'का विम्रह है । जेसमें स्थूल चक्रका चिह्न शोभा पाता हो, वह 'कपिल' एवं 'नरसिंह'का विम्रह है । उसकी ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक जा करनी चाहिये; अन्यथा वह विष्नदायक होता है । जेसमें शक्तिका चिह्न हो, दो विपम चक्र हों, जिसकी ग्रान्त इन्द्रनीलमणिके समान हो तथा जिसकी नाभिमें तीन थूल रेखाएँ हों, उसे भगवान् 'वाराह'का खरूप समझे । । शालग्राम-शिला लम्बी, सुनहली कान्तिसे सुशोभित ।र तीन विन्दुओंसे विभूपित हो, उसका नाम 'मत्स्या-गर' है । वह भोग और मोक्षरूप फल देनेवाली है । 'शिला पृष्ठभागमें ऊँची, वर्तुलकार, चक्रसे प्रस्ति, स्तुभके चिह्नसे अलंकृत और हरे रंगवाली हो, उसे भिवतार' का विम्रह समझना चाहिये ।

हयाकारो रेखापश्चकभूपितः। हयग्रीवो बहुविन्दुसमाकीर्णः पृष्ठे नीलं च रूपकम् ॥ रैंकुण्ठमविभिन्नाङ्गं चक्रमेकं तथा ध्वजम्। द्वारोपिर तथा रेखा गुह्याकारा सुश्रोभना।। श्रीधरस्तु तथा देवश्रिहितो वनमालया। रेखापश्चकभूपितः ॥ कदस्बक्रसमाकारो वर्तुलश्चापि हस्वश्च वामनः परिकार्तितः। अतसीकुसुमप्रख्यो विन्दुना परिशोभितः॥ सुदर्शनस्ततो देवः स्यामनणी महाद्युतिः। नामपार्क्ने गदाचक्रे रेखा चैव तु दक्षिणे॥ दामोदरस्तथा स्यूलो मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितम्। द्वीमं द्वारिसंकीणं पीतरेखं तथैव च।। नानावर्णो ह्यनन्तस्तु नानाभोगेन चिह्नितः। अनेकपृर्तिको भिनः सर्वकामफलप्रदः॥ विदिश्च दिश्च सर्वास यस्योध्वं दश्यते स्रवस् । पुरुपोत्तमः स विज्ञेयो युक्तियुक्तिफलपदः ॥

दश्यते शिखरे लिङ्गं शालग्रामशिलोद्भवम् । तस्य योगेश्वरो देवो न्नसहत्यां व्यपोहति ॥ आरक्तः पद्मनाभस्तु पङ्कजं वस्त्रसंयुतम् । तस्याभ्यर्चनतो नित्यं दिरद्रस्त्वीश्वरो भवेत् ॥ चक्राङ्कितं हिरण्याङ्गं रिक्मजालं विनिर्दिशेत् । सुवर्णरेखाबहुलं स्फटिकद्यतिशोभितम् ॥ (पद्मपुराण उत्तर० १२० । ६४—७४)

जो शालग्राम-शिला घोडेके समान आकारवाली, पाँच रेखाओंसे विमूषित, अनेक विन्दुओंसे प्रष्ठभागमें नील कान्तिसे यक्त हो, 'ह्यग्रीवावतार' समझे । जिसके अङ्गमें मेदन ( चित्र आदि) न हो, एक चक्र और ध्वज शोभा पाते हों तथा द्वारके ऊपर गुञ्जाके आकारकी सुन्दर रेखा हो, उसे 'वैकुण्ठ' समझना चाहिये। जिसमें वन-मालाका चिह्न हो, जिसकी आकृति कदम्ब-पुष्पके समान गोल हो तथा पाँच रेखाएँ जिसकी शोभा वढ़ाती हों, वह शिला भगवान् 'श्रीघर'का स्वरूप है। जिसकी कान्ति तीसीके फ्रलकी भाँति स्यामोज्ज्वल हो, एक विन्दु जिसकी शोभा बढ़ाता हो तथा जो गोलाकार और छोटा हो, उसे भगवान् 'वामन'का विग्रह वताया गया है। जिस शिलाका वर्ण स्थाम हो, जिससे अत्यन्त दीप्ति प्रकट हो रही हो तथा जिसके वाम पार्खमें गदा और चक्रके चिह हों एवं दक्षिणभागमें रेखा शोभा पाती हो, वह 'सुदर्शन' देवका खरूप है। 'दामोदर'का खरूप स्थूछ है। उसके मध्यभागमें दूर्वादलके समान स्थाम चक्र प्रतिष्ठित है । वह चक्र द्वारतक फैला हुआ है तथा उसमें पीतवर्णकी रेखा सुशोमित है। भगवान् 'अनन्त'के अनेक वर्ण हैं। वे अनेक फलोंसे चिह्नित हैं । उनकी पृथक्-पृथक् अनेक मूर्तियाँ हैं तथा वे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फरोंके दाता हैं । जिस शालग्रामशिलामें सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर कर्ष्वमुख दृष्टिगोचर होता हो, उसे 'पुरुपोत्तम'का ख्ररूप समझना चाहिये। भगवान् 'पुरुषोत्तम' भोग और

फल प्रदान करनेवाले हैं । जिसके शिखामांगमें शिला-सम्भूत लिङ्ग दृष्टिगोचर होता हो, उसे -देव'का खरूप समझना चाहिये। भगवान् योगेश्वर का दोष दूर कर देते हैं। 'पद्मनाम'का वर्ण 🤈 छाल होता है । उनके मुखसे सटा हुआ पङ्कज ं) का चिह्न होता है । पद्मनाभके नित्य पूजनेसे ो ईश्वर (ऐश्वर्यशाली) हो जाता है। जो चिह्नित, किरण-जालसे युक्त, बहुत-सी सुवर्ण-सि सुशोमित तथा स्फटिककी-सी कान्तिसे प्रकाशित से 'हिरण्याङ्ग' कहना चाहिये ?

कैसी ज़िला कैसा फल देती है ?

तिस्तिग्धा सिद्धिकरी कृष्णा कीर्तिं ददाति च। पापदहनी पीता पुत्रफलप्रदा।। ण्डुरा ाला प्रयच्छते लक्ष्मीं रक्ता रोगप्रदायिनी । आ उद्वेगजननी वक्रा दारिद्रचभागिनी ।।

(.पद्मपुराण उत्तर० १२० । ७५-७६ )

जो शालग्राम-शिला अत्यन्त चिक्तनी हो, वह सिद्धि ान करनेवाली होती है । काले रंगकी शिला र्तिदायिनी होती है। पाण्डुर वर्णवाली शिला पाप-हिनी और पीत वर्णवाली शिला पुत्ररूप फल प्रदान रनेवाळी होती है । नीले रंगकी शिला लक्ष्मी डान करती है। ठाठ रंगवाठी शालप्राम-शिला रोग-ायिनी होती है । रूखे वर्णवाली उद्देगजनक तथा ही-मेढी शिला दरिवता देनेवाली होती है।

चकोंकी संख्याके अनुसार नाम तथा शालयाम-शिलाका माहात्म्य

एकं सुदर्शनं ज्ञेयं लक्ष्मीनारायणं द्वयम् । तृतीयं चाच्युतं विद्याच्चतुर्थं तु जनार्दनम् ।। पश्चमं वासुदेवं च पष्ठं प्रद्यम्नमेव च । संकर्पणं सप्तमं च अष्टमं पुरुपोत्तमम्।। नवमं च नवन्युहं दशमं तु तदात्मकम्।

एकादशं चानिरुद्धं द्वादशं द्वादशात्मकम् ॥ अत अर्घ तु चक्राणि दृश्यन्तेऽनन्तसंज्ञके । खण्डिते ब्रुटिते भग्ने शालग्रामे न दोपमाक् ॥ इष्टा च यस या मृतिः स तां यत्नेन पूजयेत्। स्कन्धे कृत्वा तु योऽध्वानं वहते शैलनायकम् ॥ तस्य वक्षं भवेत सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। शालग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः॥ तत्र दानं जपः स्नानं वाराणसाः शताधिकम् ।

(पद्मपुराण उत्तर० १२०। ७७--८२३)

जिस शालप्राम-शिलामें एक चक्रका चिह्न हो, उसे 'सुदर्शन' जानना चाहिये। दो चक्रका चिह्न हो तो 'छक्ष्मी-नारायण', तीसरा चन्न और हो तो 'अच्युत' तथा चौधा चक्र हो तो उसे 'जनार्दन' समझे । पाँचगाँ चक्र 'वासुदेव', छठा चक्र 'प्रद्युम्न', सातवाँ चक्र 'संकर्षण' और आठवाँ चक्र पुरुपोत्तमका खरूप है। नवाँ चक्र 'नव-व्यूह', दसवाँ चक्र 'दशात्मा', ग्यारहवाँ चक्र 'अनिरुद्ध' और वारहवाँ 'द्वादशात्मा'का प्रतीक है। इससे अधिक चक्र केवल 'अनन्त' संज्ञक शालग्राम-शिलामें देखे जाते हैं। शालप्राम-शिला खण्डित हो, टूटी-फूटी हो तो भी उसके सेवनसे दोषकी प्राप्ति नहीं होती है। जिस साधकके लिये जो मूर्ति इष्ट हो, वह उसीका यत्नपूर्वक पूजन करे। जो शालग्राम-शिलाको कंघेपर रखकर रास्ता चलता है, चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी उसके वशमें हो जाती है । जहाँ शालग्राम-शिला विद्यमान हो, वहाँ साक्षात् श्रीहरि विद्यमान होते हैं। वहाँ किया हुआ दान, जप और स्नान काशीकी अपेक्षा सौ गुना अधिक फल देनेवाले हैं।

त्रक्षचारिगृहस्थैश्र वानप्रस्थैश्र भिक्षुभिः ॥ भोक्तव्यं विष्णुनैवेद्यं नात्रं कार्या विचारणा । तत्पुजने न मन्त्राश्च न जपो न च भावना ॥ न स्तुतिनीपि चाचारः शालग्रामशिलार्चने ।

शालग्रामशिलाग्रे तु कृत्वा स्वस्तिकमादरात् ॥
कार्तिके तु विशेषेण पुनात्यासप्तमं कुलम् ।
अणुमात्रं तु यः कुर्यान्मण्डलं केशवाग्रतः ॥
मृदा धातुविकारिश्व कल्पकोटिं वसेदिवि ।
ये तु संवत्सरं पूर्णमग्निहोत्रमुपासते ॥
कार्तिके स्वस्तिकं कृत्वा सममेतन संशयः ।

( पद्मपुराण उत्तर० १२० । ८६—९०३)

मसचारी, गृहस्य, वानप्रस्य और संन्यासी—सबको भगवान् शालप्रामके नैवेचका भक्षण करना चाहिये। इस विपयमें किसी प्रकारके सोच-विचारकी आवश्यकता नहीं है। शालप्रामशिलाके पूजनमें मन्त्र, जप, भावना, स्तुति अथवा विशेष प्रकारके आचारका बन्धन नहीं है। शालप्राम-शिलाके सम्मुख, विशेषतः कार्तिक मासमें आदरपूर्वक स्वस्तिकका चिह्न बनाकर मनुष्य अपनी सात पीड़ियोंको पित्र कर देता है। जो भगवान् केशवके समक्ष मिट्टी अथवा गेष्ट्र आदिसे छोटा-सा भी मण्डल (चौक) बनाता है, वह कोटि कल्पोंतक दिव्यलोकमें निवास करता है। जो लोग पूरे एक वर्षतक अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं तथा जो कार्तिक मासमें भगवान्के समक्ष खिस्तिकका निर्माण करता है, इन दोनोंको समान पुण्यपालकी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है।

## [ गरुडपुराण ]

#### गरुडपुराणमें भगवान् श्रीकृष्णके विविध उपदेश

एक वार हरिवाहन श्रीगरुड जीको लोकावलोकन (विभिन्न लोकोंको देखने) की इच्छा हुई। फिर क्या था, वे हरिनामका मधुर संकीर्तन करते हुए सभी लोकोंमें घूमने लगे। वे पाताल, भूतल, स्वर्गादि सभी लोकोंमें घूम गये। पर उन्हें कहीं भी शान्ति नहीं दिखी। लोगोंको सर्वत्र अशान्त तथा दुखी देखकर वे वापस लीट आये। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें वापस आया देखकर उनकी यात्राका वृत्तान्त पूछा। इसपर गरुड जीने सवका संदेपमें परिचय दिया और भारतवर्षकी विशेष महिमा बतलायी। किंतु यहाँके लघुजीवनकी आलोचना की और अस्पकालमें प्राणीका कल्याण किस प्रकार हो सकता है तथा उसके अन्तसमयमें उसे तथा दूसरोंको क्या करना चाहिये, इस सम्बन्धमें विशेष जिज्ञासा की।

उनके इन्हीं प्रश्न-प्रतिप्रश्नोंके उत्तरमें भगवान् श्रीकृष्ण-ने उनसे इस धर्मखण्ड था गरुडपुराणके उत्तरखण्डको जो कुछ कहा, उसीमेंसे कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण वचन यहाँ दिये जा रहे हैं।

तृष्णा-त्यागमें ही कल्याण है

श्रीभगवानुवाच

इच्छति शती सहस्रं सहस्री लक्षमीहते । कर्तुं लक्षाधिपती राज्यं राज्येऽपि सकलचकवर्तित्वम्।। चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकलसुरपतित्वम् । भवितुं सुरपतिरूर्ध्वगतित्वं तथापिन निवर्तते तृष्णा।। ( गरुडपुराण उत्तर० २ । १४-१५)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — तृष्णाकी वात ही निराली है। शताधिपति सहस्राधिपति वनना चाहता है और सहस्राधीश लक्षाधीश। लक्षाधीशको राज्यकी कामना होती है और राज्य मिल जानेपर उसे सम्पूर्ण विश्वके चक्रवर्ती साम्राज्यकी अभिलाषा उदय होती है। चक्रवर्ती सम्राट् हो जानेपर वह देवता वनना चाहता है और देवत्व लाभ होनेपर इन्द्र। इन्द्रं बन जानेपर भी उसे श्रेष्ठ पदोंकी लालसा वनी ही रहती है। कहाँतक कहा जाय, यह तृष्णा कभी निवृत्त नहीं होती। वास्तवमें जो इस तृष्णासे मुक्त हैं, वे ही सच्चे मुक्त हैं।

ं धर्म ही मंनुष्यके सदा साथ रहता है :

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। एकोऽनुसङ्को सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्॥ मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ (गरुडपुराण उत्तर॰ २। २२-२३)

जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता एवं वह अपने पाप-पुण्य भी अकेला ही भोगता है। तके मृत शरीरको मिट्टी-काष्टके समान छोड़कर उसके भी वान्धव वापस लौट आते हैं, केवल धर्म ही उसके य जाता है।

#### श्रद्धाकी महिमा

धनेन धार्यते धर्मः श्रद्धायुक्तेन चेतसा।
श्रद्धाविहीनो धर्मस्तु नेहामुत्र च वृद्धिभाक्।।
धर्मात् संजायते द्यर्थो धर्मात् कामोऽभिजायते ।
धर्म एवापवर्गाय तसाद्धमं समाचरेत्।।
श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिर्नार्धराशिभिः।
अकिंचना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः।।
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्।
असदित्युच्यते पक्षिन् प्रत्य नेह न तत्फलम्।।
(गहडपुराण उत्तरः २। २९—३२)

गरुड़ ! अत्यन्त श्रद्धायुक्त चित्तसे उपयोग करनेपरं ही धनद्वारा धर्मकी प्राप्ति होती है । विना श्रद्धाके किया । धर्म इस लोक या परलोकमें कहीं भी फलीभूत नहीं होता। धर्मसे ही अर्थ एवं सुख-भोग प्राप्त होता है तथा धर्म ही मोक्षका कारण है अतः धर्मका आचरण करना चाहिये । श्रद्धासे ही धर्म धारण किया जा सकता है, बहुत-सी धन-राशिसे नहीं । जिनके पास वुछ न था—ऐसे ऋषि-गण भी श्रद्धा-सम्पन्न होनेके कारण स्वर्ग गये । विना श्रद्धासे किये गये हवन, दान, तप तथा अन्य भी सभी कर्म असत् कहे जाते हैं । और गरुड़ ! उनका फल न यहाँ मिलता है, न परलोकमें ।

ः ये रलोक मनु० ४। २४०-२४१; महा० अनु० १११। ११, त्रदापुराण २१७। ४-५ आदि कई खलींपर भी आते हैं। शरीर स्वस्थ रहते ही धर्माचरण कर लेना चाहिये यावत् स्वास्थ्यं शरीरस्य तावद्धमें समाचरेत् । अस्वस्थः प्रेरितथान्येने किंचित् कर्तुमुत्सहेत् ।। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावज्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महा संदीप्ते भवने हि कूपस्वनने प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ (गरुडपुराण उत्तरः ३। १५,१८

मनुष्यको चाहिये कि जन्नतक उसका शरीर ख है, तभीतक धर्मका अनुष्ठान कर ले। अखस्थ जानेपर दूसरोंद्वारा प्रेरित किये जानेपर भी कुछ करने उत्साह नहीं होता। अतः जन्नतक शरीर खस्थ त नीरोग है, जन्नतक जरा—वृद्धावस्था दूर है, जन्नत इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई और जन्नतक अ अवशेष है, तभीतक विद्वान् पुरुषको आत्मकत्या भगवत्प्राप्तिके लिये भारी प्रयत्न कर अपना काम व लेना चाहिये, अन्यथा घरमें आग लग जानेपर— भवनके प्रज्वलित हो उठनेपर उसके बुझानेके लिये कुः खोदनेके प्रयत्नसे क्या लाभ ?

#### ं दान-धर्मकी महिमा

तसात् सर्वं प्रकुर्वात चश्चले जीविते सित । गृहीतदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि ॥ (गरुडपुराण उत्तर०४।११

जीवन क्षणभङ्गुर है । अतएव बड़ी सावधानीसे इ सत्-िक्रयाओंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये । दानरू पाथेयके सहारे प्राणी परलोकके महामार्गको सुखर्च पार कर जाता है; अन्यथा पाथेयरहित व्यक्ति मार्ग बड़ा क्रेश पाता है ।

भगवान्को प्रणाम करनेवालेको भय नहीं होता अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम् । ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम् ॥ (गहडपुराण उत्तर० ४। ५१%

<sup>,</sup> अ यह क्षोक महाभा० शान्तिपर्व ० ४७ । ९० में भी है ।

अतसी (तीसी-) के पुष्पके समान कान्तिवाले, चरधारी, गीओंके स्वामी भगवान् अच्युतको जो प्रणाम हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं होता। देहकी अन्तिम जोचनीय अवस्थाएँ

धावस्त्रास्य देहस्य क्रिमिविड्भसारूपतः। गर्वः क्रियते ताक्ष्यं क्षणविष्यंसिभिनरैः॥ (गहडपुराण उत्तरः ५। २४)

हिडजी इस शरीरकी वस, तीन प्रकारकी ही ।एँ हैं — कृमि, विष्ठा और भस्म । पृथ्वीमें गाड़ जानेपर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यह कृमिरूप हो है। वाहर या जलमें फेंके जानेपर मगर, घड़ियाल, कुत्ते, सियार, गीच आदि जीव इसे खाकर विष्ठा । एते हैं तथा आगमें जला डालनेपर यह भस्म ता है। ऐसे क्षणभङ्गुर शरीरपर मनुष्यके गर्वका । भूषे है ?

×

पापी प्राणीका पश्चात्ताप

×

X

ास्य दुःखस्य न कोऽपि दाता कुवुद्धिरेपा । ददातीति परो गुज्यते कर्भ सदैव देहिन् क्वचित्रिस्तर यन्वया कृतम् ॥ हुतं हुताशने ान दत्तं न हिमशैलगह्नरे । तपो न तप्तं महाजलं गाङ्गमहो देहिन् क्यचित्रिस्तर यन्वया कृतस् ॥ गशयो नैय कृतो हि निर्जले पशुपक्षिहेतवे । मनुष्यहेतो**ः** तृप्तिहेतोर्न कृतं हि गोचरं देहिन् काचिन्निस्तं। यन्वया कृतम् ॥ नित्यदानं न गवाहिकं न वेददानं न च चालपुस्तकम्।

पुरा न इष्टो न च सेवितोऽध्वा देहिन क्वचिन्निस्तर यन्वया कृतम् ॥ गुङ्क्ते पतिसंगसौष्यं मया न विह्नप्रवेशो न कृतो मृते सित। तद् व्रतपालनं तस्मिन्प्रते देहिन क्वचिन्निस्तर यस्वया कृतम्॥ मासोपवासैर्न विशोषितं संहतै: 1 श्चान्द्रायणैर्वा नियमैश्च नारीशरीरं बहुदु:खभाजनं पूर्वकृतैर्विकर्मभिः॥ लब्धं मया ( गरुडपुराण उत्तर० ५ । ८५-९० )

. ( जीव अपने-आपसे कहता है---) ओ जीव! सुख-दु:खका दाता वस्तुतः कोई नहीं है । दूसरा कोई छुख-दु:ख देता है, यह समझना तो मूर्खतामात्र है। वस, अपने पूर्वके कर्मीका फल ही सदा भोगना पड़ता है। अब तो तू अपने किये हुए कर्मीको किसी प्रकार भोगकर निस्तार पा। अरे! मैंने न तो कुछ दान किया, न कुछ अग्निमें हवन ही किया और न हिमालय पर्वतकी कन्दरामें तपस्या ही की । अहो ! मैंने गङ्गाजीके श्रेष्ठ जलका भी पान नहीं किया। अब तो जीव ! तू अपने कियेको भोग । किसी निर्जठ स्थानमें मैंने कोई जलाशय नहीं बनाया, जिससे मनुष्य तथा पशु-पक्षियोंका हित होता। अरे, मैंने गौओंकी तृप्तिके लिये गोचरभूमि भी नहीं छोड़ी। रे जीव । अब त् अपना किया भोग। न मैंने नित्य दान किया, न प्रतिदिन गोसेवा की, न वेद-दान किया, न दूसरे शास्त्रीय प्रन्थोंका ही दान किया । पहले मैंने न कोई यज्ञ-याग किये और न कोई वाग-वर्गाचा छगाया और न तो कोई तीर्थयात्रा ही की । अव तो वस, जीव ! तू अपना किया भोग । (यदि मृतात्मा स्त्री है तो वह इस तरह पश्चात्ताप करती है ) न तो मैंने पातित्रत्यका पालन कियां और न पतिके मर जानेपर उसके साथ

अग्निप्रवेश ही किया | यहाँतक कि पतिके मर जानेके बाद वैधव्य व्रतका पालन भी नहीं किया | रे जीव ! त् किये कर्मको स्वयं भोग । मैंने मासोपवास आदि व्रतोंद्वारा अपने शरीरको सुखाकर शुद्ध नहीं किया अथवा चान्द्रायण आदि कठिन व्रत-नियम भी नहीं पाले । इन्हीं कारणोंसे पूर्वजन्मोंके किये कुकमोंके फलस्वरूप बहुत दु:खभाक ( बहुत दु:खोंका भागी ) यह स्त्री-शरीर मुझे मिला है ।

धर्मात्मा व्यक्तिकी देवता भी पूजा करते हैं स्वधर्मनिरतो यस्तु हरिभक्तिरतस्सदा। विरक्त इन्द्रियार्थभ्यः स से पूज्यो न संशयः ॥ तीर्थयात्रापरो नित्यं दृषोत्सर्गविशेषवित् । सत्यदानपरो यस्तु स नमस्यो दिवौकसाम् ॥ (गरुडपुराण विंकटेश्वर सं० ] उत्तर० ७ । ४६-४७)

जो स्वधर्मकर्ममें निरत तथा भगवद्गक्तिमें छीन हैं, इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त हैं, वे हमारे भी पूज्य हैं; इसमें संदेह नहीं है। जो सदा तीर्थयात्रापरायण, वृषोत्सर्ग आदि विशिष्ट कियाओंके सम्पादन, सत्य-भाषण तथा दानादिमें छीन है, वे देवताओंके छिये भी नमस्कार्य है।

प्रमादसे मानव-जीवनरूप अमृतका गिर जाना जातीशतेन लभते किल मानुपत्वं तत्रापि दुर्लभतरं खग भो द्विजत्वम्। यस्तन्न पालयति लालयतीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्।। ( गरुडपुराण उत्तर० ९। २२)

गरुड़! सैकड़ों योनियोंके बाद तो कहीं मनुष्य-शरीर मिलता है। उसमें भी द्विजका शरीर तो और भी दुर्लभ है। उसे भी प्राप्तकर जो इस शरीरका पालन न कर (इसे मेरी सेशमें न लगाकर) केवल इन्द्रियोंका सेवन करता है, उसके हाथसे तो मानो प्रमाद ( लापरवाही- ) के कारण अमृत गिरा जा रहा है।

माता-पिताके समान कोई देवता नहीं

पितृमातृसमं लोके नास्त्यन्यद् दैवतं परम् ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूजयेत् पितरौ सदा ।।
हितानामुपदेष्टा हि प्रत्यक्षं दैवतं पिता ।
अन्या या देवता लोके न देहप्रभवाहि ताः ।।
श्वरीरमेव जन्तृनां स्वर्गमोक्षेकसाधनम् ।
शरीरं सम्पदो दाराः सुता लोकसनातनाः ।।
यस प्रसादात् प्राप्यन्ते कोऽन्यः पूज्यतमस्ततः।।
(ग्रह्युराण उत्तर् ११ । ३४—३७)

वस्तुतः माता-पिताके समान इस संसारमें कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है । अतएव सभी प्रकारसे उनकी पूजा करनी चाहिये । पिता हितका उपदेश करनेवाला प्रस्थक्ष देवता है । संसारमें जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे शरीरके प्रदान करनेवाले नहीं हैं । शरीर ही जीवके खर्ग तथा मोक्षका एकमात्र साधन है । जिनकी कृपासे शरीर, धन, स्ती, पुत्र और सनातन लोक सभी मिले हैं, उनसे बढ़कर पुज्यतम भला और कीन हो सकता है ?

आत्मकल्याणमें विलम्ब नहीं करना चाहिये

चतुरशीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम् ।
न मानुषं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लम्यते ॥
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रैरिप कोटिभिः ।
कदाचिक्षभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंच्यात् ॥
सोपानभृतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ।
यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोऽत्र कः ॥
नरः प्राप्येतरज्जनम लच्धा चिन्द्रियसौष्ठनम् ।
न वेत्त्यात्महितं यस्तु स भवेद्त्रह्मधातकः ॥
विना देहेन कस्यापि पुरुपार्थो न विद्यते ।
रक्षणे यत्नमातिष्ठेजीवन् भद्राणि पञ्चति ॥
पुनर्प्रामः पुनः क्षेत्रं पुनर्वित्तं पुनर्शृहम् ।

पुनः शुभाशुमं कर्म न शरीरं पुनः पुनः ॥
तद् गोपितं स्याद्धमीर्थं धर्मो ज्ञानार्थमेव च ।
ज्ञानं तु ध्यानयोगार्थमचिरात् प्रविम्रुच्यते ॥
आत्मेव यदि नात्मानमिहतेभ्यो निवारयेत् ।
कोऽन्यो हितकरस्तसादात्मानं सुखिय्ध्यति ॥
इहेव नरकव्याधेशिकित्सां न करोति यः ।
गत्वा निरीपधं देशं व्याधिस्थः किं करिष्यति ॥
व्याधीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्नघटाम्बुवत् ।
निन्नन्ति रिपुवद् रोगास्तसाव्क्रेयः समभ्यसेत्॥
सम्पदः स्वप्नसंकाशाः यौवनं कुसुमोपमम् ।
तिडचपलमायुष्यं कस्य स्याज्ञानतो धृतिः ॥
(गवडपुराण[वैक•सं॰] उत्तर०४९।१३-१९,२१-२४,२९)

चौरासी लाख शरीरोंमें मनुष्य-शरीर ही तत्त्वज्ञानका आश्रय है। इसे छोड़कर अन्य योनियोंमें तत्वज्ञान नहीं होता । हजारों तथा करोड़ों जन्मोंके बाद कभी गरतवर्षमें एक गर मनुष्य-जन्म मिलता है। मोक्षके सोपानभूत इस द्वर्जभ मनुष्य-शरीरको पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, भळा, उससे बढ़कर प्रमादी तथा पापी और कौन हो सकता है ! ऐसे दुर्छभ अवसरको प्राप्त कर जो आत्महितको साधना नहीं करता, वह एक प्रकारका ब्रह्महत्यारा ही है। धर्मरक्षा तथा धर्माचरणके छिये मनुष्यको अपने शरीरकी भी रक्षा करनी चाहिये । बहुत दिन जीवन धारण करनेवाला प्राणी कभी-न-कभी कल्याणका सुअवसर प्राप्त ही कर लेता है । गाँव, घर, धन तथा खेती-बारी एवं शुभाशुभ कर्म तो वार-वार होते जाते रहते हैं; किंतु यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर बार-बार नहीं मिळता । इस शरीरका एकमात्र वास्तविक लाभ धर्माचरणमें और धर्मका उपयोग भी ज्ञान-प्राप्तिमें है और यदि ज्ञान-ध्यान-योगादिकी ओर प्रवृत्ति हो सके, तो मतुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यह आत्मा यदि खयं ही अपने हितका सम्पादन नहीं करता, तो दूसरा इसका हित कौन करेगा ! जो मनुष्य

यहीं नरक-जैसी व्याधिकी चिकित्सा नहीं कर ले वह फिर निरोषध देशमें जाकर क्या करेगा ? बुढ़ वाधिनकी तरह है । आयु फूटे घड़ेसे जल निकलनेकी त चली जा रही है । रोग शत्रुकी तरह प्रहार कर रहे अत: आरमकल्याण करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहि सम्पदाएँ खप्नके समान हैं, युवावस्था पुष्पकी तरह व मुरक्षानेवाली है और आयु बिजलीकी तरह चमककर ह होनेवाली है; यह जानकर कौन धीरज धारणकर सि

असमय मृत्युके कारण

विधातृनिहितो मृत्युः शीघ्रमादाय गच्छति ॥ मन्ष्यः शतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम् । विकर्मणः प्रभावेण शीघ्रं चापि विनश्यति ॥ वेदानभ्यसते नैव कुलाचारं न सेवते। आलसात कर्मणां त्यागं कुरुते पापमाचरन्।। यत्र तत्र गृहेऽक्नाति परक्षेत्ररतो यदि। एतरन्येश्र बहुशो जायते ह्यायुवः क्षयः॥ त्यक्तमङ्गलम् । अश्रद्धधानमञ्जूचिमजपं तं नयति सुरासक्तं त्राह्मणं यमशासनम् ॥ अरक्षितारं राजानं नित्यं धर्मविवर्जितम्। क्ररं व्यसनिनं मूर्खं वेदवादवहिष्कृतम् ॥ प्रजापीडनकं पापं राजानं यमशासनम्। प्रापयन्त्यपमृत्युं वै युद्धे चैव पराङ्मुखम् ॥ स्वकर्माणि परित्यज्य निषिद्धं वैश्य आचरेत् । परकर्मरतो नित्यं यमलोकं स गच्छति॥ श्रुद्र: करोति यत् किंचिद् यमेनालोक्यते सदा । ( गरुडपुराण उत्तर० १३। ४--११३ )

गरुडजी! विधातासे विहित मृत्यु प्राणीको तत्काछ पकड़ छे जाती है। वेद्ने मनुष्यको शतायु कहा है; तयापि कुकंपोंके प्रभावसे वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वेदोंके अम्यास न करनेसे, अपने कुछके आचारका

पुरित्याग कर देनेसे, आलस्यसे, सत्कर्मोंके पुरित्याग तथा असत्कर्मीके आचरणसे मनुष्यकी असमयमें मृत्य होती है। जो जिस किसीके घर खा लेता है, परस्रीमें आसक्त रहता है, उसकी इन महादोषोंसे आयुका नाश हो जाता है । अश्रद्धालु, शौचहीन ( अपवित्र ), नास्तिक, मङ्गलरहित, परद्रोहपरायण, असत्यवादी तथा मद्यपायी ब्राह्मणको यमराजकी आज्ञासे मृत्यु शीघ्र ही पकड़ ले जाती है। प्रजाकी रक्षा न करनेवाले राजाको,—जो धर्मसे सदा दूर रहता है, ऐसे क्रूर व्यसनी, मूर्ब, वेद-वादरहित, प्रजापीड़क राजाको भी मृत्यु यमराजकी आज्ञासे तत्काल पकड़ ले जाती है। युद्धमें पीठ दिखानेवाले राजाको भी मृत्यु शीघ्र ही यमपुर हे जाती है । जो वैश्य अपने कर्मीको छोड़कर सदा परधर्ममें आसक्त होता है, वह अकालमें ही यमपुरीको प्राप्त होता है । शूद्र भी ब्राह्मगकी सेवाके अतिरिक्त जो कुछ करता है, उसे यमराज सदा देखते रहते हैं। वह किस क्षण काल-कवित हो जायगा, कहा नहीं जा सकता ।

धर्महीन दिन व्यर्थ जाता है

स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम् ॥ यस्मिन् दिने न सेव्यन्ते स दृथा दिवसो नृणाम् । यत् प्रातः संस्कृतं सायं नृतमन्नं विनश्यति ॥ तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता । ( गहडपुराण उत्तरः १३ । १३-१५ )

जिस दिन स्नान, दान, होम, खाध्याय (वेद-पुराण-पाठ, स्तोत्र-मन्त्र-जप), देवपूजन—ये सब कर्म नहीं होते, मनुष्यका वह दिन व्यर्थ है। [इस अनित्य, अनिश्चित, निराधार तथा रससे बने अन्न-पिण्डमय शरीरके गुणोंको में वतलाता हूँ।] जो प्रात:काल अन्न तैयार होता है, वह संध्यातक नष्ट हो जाता है। फिर उसीके रससे पुष्ट इस शरीरको नित्यता कैसी? धर्मका श्रेष्ठ फल

भोज्ये भोजनशक्तिश्व रितशक्तिर्वरित्रयः विभवे दानशक्तिश्व नाल्पस्य तपसः फलम् दानाद् भोगमवामोति सौख्यं तीर्थस्य सेवनात् सुभाषणान्मृतो यस्तु स विद्वान् धर्मवित्तमः अदत्तदानाच्च भवेदरिद्री

दरिद्रभावाच करोति पापम् पापप्रभावान्तरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी

ादारद्रः धुनस्य पापा ( गरुडपुराण उत्तर० १४ । १७-

भोजन आदि भोग पदार्थोंके रहते हुए उनके भोज शिक्त, रितशिक्त तथा श्रेष्ठ क्षियाँ और ऐश्वर्य होनेपर द शिक्त, उत्साह—ये सब अल्प नहीं—भारी तप फल हैं। दानसे भोगोंकी प्राप्ति होती है, तीर्थ-से सुख होता है तथा मधुर-भाषी व्यक्ति जन्मान्तरमें प्रं धर्मके रहस्यको जाननेवाला होता है। जो दान देता, वह दिद्र होता है और दिद्र होकर उसे हि होकर पाप करना पड़ता है। पापोंके प्रभावसे नरकमें जाता है और नरकसे निकलनेपर फिर तथा पापी ही होता है। इस तरह वह भारी कुल फँस जाता है।

पतिव्रताको सती होनेमें अग्निदेवता कोई क्रेंश न पहुँचाते, वह पतिको प्राप्त होती है

नारी भतीरमासाद्य छणपं दहते यदि अग्निर्दहित गात्राणि ह्यात्मानं नैव पीडयेत्। दह्यते धम्यमानानां धात्नां हि यथा मलम्। तथा नारी दहेदेहं हुताशे ह्यमृतोपमे। दिव्यादौ दिव्यदेहस्तु छुद्धो भवति पूरुषः। तप्ततैलेन लौहेन विद्वाना नावदह्यते॥ तथा सा पतिसंयुक्ता दह्यते न कदाचन। अन्तरात्मामृतस्तसिन्मृतेऽप्येकत्वमागतः॥

X

X

नारी सुतान्(लक्ष्मीयुतान्)परित्यं ज्य मातरं पितरं तथा।
मृतं पितमनुत्रज्य सा चिरं सुखमेधते।।
दिव्यवर्षप्रमाणेन तिसः कोट्योऽर्द्धकोटयः।
तावत् कालं वसेत् स्वर्गे नक्षत्रैः सह सर्वदा।।
तदन्तं चरते लोके छले भवति योगिनाम्।
महाप्रीतिमवामोति भर्ता सह पतित्रता।।
(गरदपुराण उत्तरः १६।४८-५१, ५१—५५)

पतिवता क्षी यदि अपने पतिके साथ अपने शरीर-को जला डारुती है, तो धर्मके प्रभावसे अग्नि यद्यपि उसके शरीरको जन्मता हुआ-सा दीखता है, तथापि उसे कोई पीड़ा नहीं होती। ( उसके लिये वह आग अमृतके समान सुखद तथा शीतळ हो जाती है।) जिस प्रकार धातुको अग्निमें डाळ देनेसे केवळ उसका मळ जल जाता है, उसी प्रकार पतित्रता स्त्री अमृततुल्य अग्निमें अपने शरीरका ही दाह करती है । दिच्य घट, छोह, अप्नि, तैल आदिसे शप्योंके अवसरपर भी शुद्ध पुरुष जैसे तत तैल, तताम्नि अथवा तपाये हुए लोहेके गोलोंसे नहीं जलता, ठीक उसी प्रकार सती की भी पतिके व्रतसे संयुक्त होनेके कारण तनिक भी जलनेका हेश नहीं पाती । अन्तरात्मा तो सदा अमर ही है। अतः बहि: रारीरके नारा हो जानेपर भी श्रीकी आत्माका तो उसके पतिकी आत्मारें सम्मिलन ही हो जाता है। x 15. 11. 12.

जो स्त्री अपने धनादिसे सम्पन्न पुत्र, माता-पिता आदि सबके तथा समस्त सुखोंके मोहका परित्याग कर मृत पतिके साथ अनुगमन करती है, वह विरक्ताल्तक सुख प्राप्त करती है। वह साढ़े तीन करोड़ दिन्य वर्षीतक नक्षत्रोंके बीच स्वर्गमें निवास करती है। तत्पश्चात् वह उन लोकोंसे चल्ती है और इस लोकमें योगियोंके घर जन्म लेती है। फिर यहाँ भी वह पतिव्रता अपने पूर्व पतिको प्राप्तकर उसके साथ आत्यन्तिक प्रीतिको प्राप्त करती है।

पतिकी सेवा करनेसे सी उसका आधा पुण्य प्राप्त करत यद् देनेम्मो यत् पितृम्मोऽतिथिम्यः कुर्याद् भत्तीम्यर्चनं सत्क्रियां च तस्याप्यर्धं केवलानन्यचित्ताः नारी शुक्ति भर्तशुश्रूप्येव । ( गहहपराण उत्तरः १६ । ६०

पुरुष देवता, पितर तथा अतिथिकी पूजा-आराध् आदि जो कुळ सत्कर्म करता है; उसका आधा फळ छी केवळ अनन्य भावसे पितसेवामात्रसे ही मिळ जाता है राजाको सभी प्रजाके साथ भाईके समान व्यवहार कर चाहिये

वर्णानां चापि सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते । (गरुडपुराण उत्तर० १७ । ३१

्र इस छोकमें राजा सभी वर्णीका ही भाई कह गया है।

तुलसी, कुश आदि कभी वासी नहीं होते

विद्या मन्त्राः कुशा बह्विस्तुलसी च खगेश्वर । नैते निर्माल्यतां यान्ति योज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ( गहडपुराण उत्तर० १९ । २० )

ब्राह्मण, मन्त्र, कुरा, अग्नि तथा तुल्सी—ये सव बार-वार प्रयुक्त किये जानेपर भी निर्माल्यताको नहीं प्राप्त होते—उच्छिष्ट अथवा हेय नहीं होते।

असार संसारके छः सार पदार्थ

विष्णुरेकाद्शी गङ्गा तुलसीविप्रधेनवः। असारे दुर्गसंसारे पट्पदी मुक्तिदायिनी।। (गहडपुराण उत्तर०१९।२३)

भगवान् विष्णु, एकादशी-व्रत, गङ्गानदी, तुलसी, ब्राह्मम और गौएँ—ये छ: इस दुर्गम असार संसारमें मुक्ति देनेवाली वस्तुएँ हैं। परार्थ किये गये दानधर्मकी महिमा

पितुः शतगुणं दत्तं सहस्रं मातुरुच्यते ।

भगिन्या शतसाहस्रं सोदर्ये दत्तमक्षयम् ॥

(गहडपराण उत्तर० २६ । ३१)

मनुष्यको अपने लिये किये गये दानधर्मका जितना पुण्य होता है, उससे सौगुना अविक पुण्य पिताके लिये करनेपर, हजारगुना माताके लिये, लाखगुना बहिनके लिये तथा सहोदर भाईके लिये दिया गया दान अनन्त हो जाता है।

तीन दानोंकी विशेष महिमा

अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः। लोकत्रयं तेन भवेत् प्रदत्तं यः काश्चनं गां च महीं प्रद्यात्॥\* (गहडपुराण उत्तर० ३१।४)

अग्निका प्रथम पुत्र सोना, पृथ्वी भगवान् विष्णुकी पुत्री (पृथु अन्नतारमें) तथा गौएँ सूर्यदेवकी कन्याएँ हैं। अतः जो व्यक्ति सुनर्ण, गौ तथा भूमिका दान करता है, वह तीनों छोकोंके ही दान करनेका फल प्राप्त कर लेता है।

मुक्तिके श्रेष्ठ उपाय

अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची हावन्तिका ।
पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥
संन्यस्तिमिति यो ब्र्यात् प्राणैः कण्ठगतैरिप ।
मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते क्षितौ ॥
सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां सारति नित्यशः ।

अ यह स्त्रोक महाभारत वनपर्व २००। १२८, अति-स्मृति ६ । ६, विसष्ठसमृति २८ । १६ तथा विष्णुधर्म० ३० । १३ आदि स्थलांगर भी मिलता है ।

जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम् ॥ शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला । उभयोः संगमो यत्र मक्तिस्तत्र न संशयः ॥ रोपणात् पालनात् सेकाद् ध्यानस्पर्शनकीर्तनात् । तुलसी दहते पापं नृणां जन्मार्जितं खग ॥ रागद्वेपमलापहे । सत्यजले यः स्नातो मानसे तीर्थे न स लिप्येत पातकैः ॥ न काष्टे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु-च । भावे हि विद्यते देवस्तसाद् भावं समाचरेत ॥ प्रातः प्रातः प्रपञ्चनित नर्मदां मत्स्यवातिनः । न ते ज्ञिवपुरीं यान्ति चित्तवृत्तिर्गरीयसी ॥ ब्राह्मणार्थे च गुर्वर्थे स्त्रीणां बालवधेषु च । प्राणत्यागपरो यस्तु स वै मोक्षमवाध्रयात् ।। गवार्थे देशविध्वंसे देवतीर्थविपत्स च। आत्मानं सम्परित्यज्य स्वर्गवासं लभन्ति ते ।। जीवितं मरणं चैव ह्रयं शिक्षेद्रि पण्डितः। जीवितं दानभोगाभ्यां मरणं रणतीर्थयोः ॥ कुरुक्षेत्रे भूगक्षेत्रे तथैव च। प्रभासे श्रीखले चैव अर्बुदे च त्रिपुष्करे ॥ भतेश्वरे मृतो यस्त स्वर्गे वसति मानवः। दशकूपसमा वापी दशवापीसमं सरोभिर्देशभिस्तुल्या या प्रपा निर्जले वने ॥ या प्रपा निर्जले देशे यदानं निर्धने द्विजे । प्राणिनां यो दयां धत्ते स भवेत्राकनार्यकः ॥ दानं साधु दरिद्रस्य शून्यलिङ्गस्य पूजनम् । कोटियज्ञफलप्रदः॥ अनाथप्रेतसंस्कारः ( गरुडपुराण उत्तर० २८ । ३---१२, १४, १६, १७, १९, १९३, ३४, ३५, ३८)

अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काञ्ची, अवन्तिका ( उज्जैनी ) पुरी तथा द्वारका—ये सात पुरियाँ ( तीर्घ ) मोक्ष देनेवाली कही गयी हैं। प्राणके कण्ठमें आ जाने-पर भी जो ( श्राह्मण ) 'सन्यस्तम्'—मैंने संन्यास हे

दर्शन वित्या करते हैं; पर उन्हें शिवपुरीकी प्राप्ति नहीं होती, इसमें उनकी चित्तशुद्धिका अभाव ही कारण है। जो ब्राह्मण, गुरु, खी तथा वालकोंकी रक्षामें अपना प्राण छोड़ देता है, वह सभी वन्यनोंसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गोरक्षा, देश-विष्यंस, देवता तथा तीर्थोंके ऊपर आपित पड़नेपर अपना प्राणत्याग करने- वाला प्राणी स्वर्गमें वास करता है। बुद्धिमान् पुरुषको जीना तथा मरना दोनों ही सीखना चाहिये। जीना तो दान तथा मोगोंके साथ हो और मरना युद्धस्थल अथवा तीर्थमें हो। जो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, मगुक्षेत्र, श्रीक्षेत्र, प्रभास, आबू, ब्रिपुष्कर तथा भृतेश्वरमें प्राणत्याग करता है, वह मनुष्य स्वर्गमें वास करता है।

गरुड़जी ! दस कुएँके समान एक वावछी, दस वाय श्रीके समान एक तालाब तथा दस तालावके तुल्य कत्यपनन्दन ! चार प्रकारके जीवसमूहोंमें यही
चक्र चटना रहता है और उनकी उत्पत्ति तथा विनाश
होता रहता है। गरुड़जी ! सभी वर्णोंके अपने कमींके
आचरणसे श्रेष्ठ गति तथा अधर्म (धर्मत्याग) से
अधोगति होती है। देश्रता तथा मनुष्य-योनिमें जो
कुछ भी दान-भोगादि क्रियाएँ दीखती हैं, गरुड़जी !
वह सब कमींका ही परिगाम है। काम-क्रोथयुक्त
अशुम कमींके (अर्जन) करनेपर मनुष्य ऐसे घोर
नरकमें गिरता है, जहाँसे उद्धारकी सम्भावना ही
नहीं होती।

भगवत्स्मरणकी महिमा

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीवरच्यामो हृदयस्यो जनार्दनः॥ विष्णुमीता पिता विष्णुर्विष्णुः खजनवान्धवाः। येषामेवं स्थिरा बुद्धिनं तेषां दुर्गतिर्भवेत् ॥
मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः ।
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरिः ॥
हरिभीगीरथी विष्रा विष्रा भागीरथी हरिः ।
भागीरथी हरिर्विष्राः सारमेतज्जगत्त्रये ॥
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।
यः सरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः छुचिः ॥
(गहडपुराण उत्तरः ३५ । ४५—४९)

जिनके हृदयमें कमलदलके समान स्थामल भगवान् जनार्दन विराजते हैं, उन्हें निरन्तर लाभ एवं विजय है, उनका पराजय (उन्हें दु:ख) कैसा ? भगवान विष्णु ही माता, पिता, खजन तथा वान्वव हैं। इस प्रकार जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि हो गयी है, उनकी दुर्गति नहीं होती । भगवान् विष्णु कल्याणस्वरूप हैं, भगवान् गरुडध्वज मङ्गळमय हैं; कमळके तुल्य नेत्रोंवाले भगवान् पुण्डरीकाक्ष शुभरूप हैं । भगवान् श्रीहरि समस्त मङ्गळोंके आवास हैं। भगवान् श्रीहरि, मागीरथी गङ्गा और ब्राह्मण; ब्राह्मण, गङ्गा और श्रीहरि; गङ्गा श्रीहरि और ब्राह्मण—ये ही तीन तीनों छोकों सार हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र या वह अत्यन्त पापपूर्ण अवस्थामें ही क्यों न चला गया हो, यदि वह कमळनेत्र भगवान्का स्मरण करता है, तो बाहर-भीतरसे पवित्र है।

## [ आदिपुराण ]

#### आदिपुराणमें भगवान् श्रीकृष्णके कुछ चुने हुए वचनामृत

भक्त संग्रही और कंजूस न हो श्रीभगवानुवाच

संचयो न हि कर्तव्यो सद्भक्तैः कृपणैर्यथा । संचयस्य विनाशो हि जायते निश्चितो बुधैः ॥ यसाहं च सदा दाता स कथं कृपणो भवेत् । यत्राहं तत्र किं नास्ति भक्तः किं कृपणायते ॥ यत्किश्चिन्मम भक्तस्य तेन शीणाति मां सदा । दानैभीगैर्ममोक्तैश्च सफलं जीवितं नृणास् ॥ (आदिपुराण २२। १६—१८)

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं—मेरे मक्तोंको कृपणों-की तरह अधिक संचय नहीं करना चाहिये। बुद्धिमानों-का सुनिश्चित मत है कि संचित वस्तुका एक-न-एक दिन विनाश अवश्य होता है। जिस भक्तके लिये में सर्वदा सब कुछ देनेको प्रस्तुत हूँ, उसे कृपण बननेकी क्या आवश्यकता है! जहाँ में हूँ, वहाँ क्या नहीं है! फिर मेरा भक्त कृपण कैसे हो सकता है! मेरे भक्तके पास जो कुछ भी होता है, उस समीके द्वारा वह सदा मेरी आराधना करता है । मनुष्यका जीवन दान, भोग और मेरी पूजासे सफल होता है ।

भक्त-महिमा-निरूपण

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च ।
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ।।
मद्भक्तसहशो लोके पिता माता गुरुने हि ।
न वन्धुनीपरे चैव इति वेदविदो विदुः ।।
ये मत्कीतीं जनं सक्तं पृथक् कुर्वन्ति मानवाः ।
तथा मद् द्वेपिणो नित्यं पतन्ति नरकेऽशुचौ ।।
मृणोमि स्वयशोगानं प्रेम्णा भक्तेरुदाहृतम् ।
कृतं गोपेश्र गोपीभिगीनं त्यक्त्वा च कौतुकम् ।।
(आदिपुराण १९ । ३५, ३७—३९)

मैं न तो वैकुण्डमें वास करता हूँ और न योगियों-के हृदयमें ही रहता हूँ । नारद ! मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-कीर्तन या स्मरण करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ । मेरे भक्तके समान संसारमें माता, पिता, गुरु या बन्धु कोई भी हितकर नहीं है—ऐसा वेदवादियोंका नासुक्तं क्षीयते कर्म जनमान्तरश्चतरिषि । मद्भनन्या तद्वहु खर्ल्यं विपरीतमभक्तितः ।। (आदिपुराण २०। ६९)

विना भोगके सौ जन्मोंतक भी कमीका नाश नहीं होता है। परंतु मेरी भिक्तसे महान् कर्म-राशि भी शीव्र समाप्त हो जाती है और मेरी भिक्तके विना थोड़े कर्म भी जहरी नहीं सीण होते।

#### भक्त-महिमा

भक्ता महां प्रयच्छन्ति भक्ते भोगं ददाम्यति । पूर्व निवेदितं भक्तेर्देहागारस्रतादिकम् ॥ तेषां यत्किञ्चिदस्तीह धनं मे तन्न चान्यथा । त्रजे बालिवनोदेन सर्व गृह्णामि तद्वसु ॥ मोह्योकौ क्रोधलोभौ क्रूरत्वं मदमत्सरौ । न सन्ति मम भक्तानामतो मोदो वजीकसाम् ॥ (आदिपुराण २२ । ४२—४५)

भक्तन्येग मुझे देते हैं और मैं उन्हें देता हूँ । भक्तगण पहले ही अपने शरीर, घरबार तथा पुत्र आदि मुझे समर्पण कर देते हैं । उनका जो कुछ भी धन आदि होता है, वह भेरा ही है । त्रजमें वाल्लील प्रसङ्गमें में उनकी वस्तुएँ प्रत्यक्ष ही प्रहण करता हूँ। मेरे भक्तोंको मोह-शोक कोध-लोभ, क्र्रता-मद्र तथा मत्सर आदि कुछ भी नहीं होते। इसीलिये वजवासियोंको अत्यन्त आनन्द रहता था। मुझे छोड़कर दूसरेकी आशा करनेवाला हानि उठाता है अहो दुरत्यया माया लोकस्यार्थप्रणाशिनी। यया विमोहितं सर्व जगद् अमित नित्यशः।।

हानिके समय जो मुझे छोड़कर दूसरेकी आशा करता है, उसे तीनों कालोंमें हानि उठानी पड़ती है; इसमें कोई संशय नहीं है।

भक्ति सबसे वड़ा लाभ है और वह सत्संगसे मिलती है
साधुसङ्गाद्धि विमला भक्तिभवति नैष्टिकी ।
भक्तिरेव परो लाभस्ततोऽन्यन्नास्ति किः
(आदिपुराण २९

साधुपुरुषके संगसे मेरी नैष्ठिकी निर्मल भ होती है। भक्ति ही संसारका सबसे बड़ा छ इससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं है।

भगवान्को छोड़कर अन्य पदार्थकी ओर दौड़ पूर्वता है

मामेव यः परित्यज्य वस्तुनोऽर्थेऽभिधावति विवेकरहितो मूर्खो दुःखमेवाभिपद्यते तस्य त्रैकालिकी हानिर्भवत्येवान्यथा न हि (आदिपुराण २८। १२-१

जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्तुके लिये दौ है, वह विवेकरहित और मूर्व है। उसे केवल दुःख हाथ लगता है। उसे तीनों कालमें हानि ही होती। और कुछ भी नहीं मिलता।

भगवान्के चिन्त्न और स्पर्शकी महिमा

मदङ्गस्पर्शयोगेन कि भवेनन हि भूतले। अन्तर्मनिस मां ये च चिन्तयेयुः सकृनमुदा॥ तेपां मुक्तिभवेदेव कि पुनर्मेऽङ्गसङ्गतः। अहं वै परमं ब्रह्म सर्वव्यापि सनातनम्॥

यजनाद ध्यानतो महां सद्यो मक्तिभवेद ध्रवम । आत्माऽहं परमात्मा च अहं धर्मश्र शाश्वतः ॥ अहं सत्यमहं ज्ञानं शाधतोऽनन्तसौख्ययक । मचिन्तनान्मग्रजनान्मम साधनतस्तथा ॥ जपनात्रलपनात् सौस्य सर्वसिद्धिर्विनिश्विता । मदङ्गस्पर्शयोगेन किं न सिद्धिर्भविष्यति ।।

( आदिपराण १७ । ७१—७६ )

(यद्यपि पूतना निश्चय ही पापकी मूर्ति थी, तथापि उसकी मुक्तिमें किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये ) क्योंकि जो मुझे अन्तर्मनसे एक बार भी प्रसन्ततापूर्वक चिन्तन कर लेते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है; फिर वह प्रतना तो मेरे अङ्गोंका स्पर्श प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त कर चुकी थी। मेरे अङ्गोंके संस्पर्शसे इस विश्वमें क्या सम्भव नहीं है ? मैं ही सर्वन्यापक सनातन परब्रह्म परमात्मा हूँ । मेरा ध्यान तथा मेरी आराधना करनेसे निश्चय ही मुक्ति हो जाती है। मैं ही आत्मा, परमात्मा तथा नित्यधर्म, सत्य, ज्ञान तथा शाश्वत, अनन्त स्रख-खरूप हूँ । मेरे चिन्तन, यजन, साधन तथा जप-कीर्तनसे सारी सिद्धियाँ निश्चय ही प्राप्त हो जाती हैं। फिर भला मेरे अङ्गोंके स्पर्शसे कौन-सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ?

भगवानको किसने खरीद लिया है ? गीत्वा च सम नामानि नर्त्तयेनमम संनिधौ ।

# [ भविष्यपुराण ]

#### ( भविष्यपुराणमें भगवान् श्रीकृष्णके विविध उपदेश )

महाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे। इसी बीच एक वार उनसे मिलनेके लिये व्यास, माण्डव्य, मार्कण्डेय, शाण्डिल्य, गौतम्, गालवः, गाग्यः, शातातपः, भारद्वाजः, भूगः, भागरि आदि वेद-वेदाङ्ग-पारङ्गत मुनि महात्मागण पधार । उन्हें आये देखकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्घ्य, पाद्यादिद्वारा उनका स्वागत किया और बैठनेके लिये श्रेष्ट आसन दिये। इदं बवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चार्जन ॥ ( आदिपुराण, वंगला संस्करण )

भगवान् अर्जुनसे कहते हैं--जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मेरे श्रीविग्रहके सामने अथवा मुझे अपने समीप मानकर नाचता है, मैं यह तुमसे सत्य कहता हूँ, अर्जुन ! मैं उसके द्वारा खरीद लिया गया हूँ ।

#### श्रीगोपीजनकी महिमा

निजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति सम्रपासते। ताभ्यः परं न मे पार्थ ! निगृहप्रेमभाजनम् ॥ सहाया गुरवो शिष्या भुजिष्या वान्धवाःस्त्रियः। सत्यं वदामि ते पार्थ ! गोप्यः किं मे भवन्ति न ॥ मन्माहात्म्यं मत्सपर्यां मच्छ्रद्वां मन्सनोगतम् । जानन्ति गोपिकाः पार्थ ! नान्ये जानन्ति तत्त्वतः

( आदिपुराण, बंगला संस्करण ) अर्जुन ! गोपियाँ अपने अङ्गोंको मेरी सेवाके छिये ही सुरक्षित रखती हैं; उन गोपियोंके अतिरिक्त मेरा निगूढ़ प्रेमपात्र और कोई नहीं है। वे मेरी सहायिका हैं, गुरु हैं, शिष्या हैं, वन्धु हैं तथा प्रेयसी हैं । मैं तुमसे सत्य कहता हूँ—अर्जुन ! गोपियाँ मेरी क्या नहीं होतीं — वे सब कुछ हैं। पार्थ ! मेरी यथार्थ महिमा, मेरी पूजा ( सेवा ), मेरी श्रद्धा और मेरे मनकी बातको तत्त्वसे केवल गोपियाँ ही जानती हैं; अन्य कोई

नहीं जानता ।

सभीके बैठ जानेपर युधिष्ठिरने वड़े विनयंसे न्यासजीसे कहा कि भौने भीष्मपितामहसे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि सुने थे। अव आप मुझे कृतया विशिष्ट धर्मोंका उपदेश करें ।'

इसपर व्यासजीने कहा कि भगवान् केशिस्दन श्रीकृष्ण यहाँ हमारे वगलमें ही विराजमान हैं। मला, इनके रहते हुए किसकी जिहा योलनेको प्रवृत्त हो सकती है १ ये ही संसारके कर्ता, इर्ता, पालक हैं तथा ये खयं जगत्खरूप भी हैं। ये पर्मके प्रसान दश हैं। अतः तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो इन्हेंनि पूछो ।

भगवान् व्यामदेवके ऐसा कहनेवर युधिष्ठिरजीने भगवान् श्रीकृष्णमे जो प्रश्न किये और भगवान् श्रीकृष्णने जो उनके उत्तर दिये, उन्होंभेंमें बहुत थोड़े-से चुने हुए भगवान्के यचन वहाँ दिये जाते हैं।

त्रतोपवासकी महिमा

त्रतोपनामनियमण्लयेनोत्तीयते सुत्वम् ॥
दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं निद्युत्पतनचश्चलम् ।
तथाऽऽत्मानं समाद्यात् पश्यतेन पुनर्यथा ॥
दानत्रतमयी कीर्तिर्यस्य स्यादिह देहिनः ।
परलोकेऽपि स तया ज्ञायते ज्ञातिवर्धनः ॥
ज्ञायते नेह नामुत्र व्रतस्याध्यायवर्जितः ।
पुरुपः पुरुपव्याव्य तस्माद् व्रतपरो भवेत् ॥
(भविष्यप्राण उत्तरः ७ । १-४)

श्रीकृष्ण बोले—त्रत, उपवास और नियमक्रपी क्रियों सहारे गम्भीर भवसागरसे मनुष्य सुखसे र उतर जाता है । विद्युत्के समान चन्नल तथा र्रंभ मनुष्य-शरीरको प्राप्तकर मनुष्यको अपनी ऐसी ति बना लेनी चाहिये, जिसमें उसे पुनः भ्रष्ट न होना पड़ । दान और व्रतके सहारे ही मनुष्यका इस लोक तथा पर वेकमें सुयश होता है तथा इसीसे वह मनुष्य-जातिका कल्याण करनेवाला समझा जाता है । व्रत-स्वाध्यायविहीन मनुष्यको यहाँ कोई भी नहीं जानता । परलोकमें भी उसकी गणना नहीं होती । इसिलये पुरुषिह युधिष्ठिर ! मनुष्यको व्रत-परायण होना चाहिये।

धर्महीनके दिन व्यर्थ जाते हैं

संनिमज्ज्य जगदिदं निषये कामसागरे । जन्ममृत्युजराग्राहं न कश्चिद्वबुध्यते ॥ ये यान्ति दिवसाः पुंसां धर्मकामार्थवर्जिताः । न ते पुनरिहायान्ति हरभक्ता नरा यथा ॥ स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । यसिन् दिने न क्रियते दृथा स दिवसो नृणाम्।। पुत्राणां दांरगृहकसमासक्तं हि मानसम्। दृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति॥

(भविष्यपुराण उत्तरः ५३। १२, १४-१६)
यह सारा जगत् विषयमोग और शरीररूपी समुद्रमें
इत्रकर, जन्म-मृत्यु-जरारूपी प्राहका दास वन रहा
है; किंतु कोई भी चेत नहीं करता। मनुष्प्रके जो
दिन धर्म-काम और अर्थसे शून्य चले जाते हैं, वे
फिर लौटकर उसी प्रकार वापस नहीं आते, जैसे भगवान्
शंकरके भक्त मरकर वापस नहीं आते। जिस दिन
स्नान-दान, तप-हवन, स्वाध्याय और पितरोंका तर्पण
नहीं किया जाता, मनुष्योंका वह दिन व्यर्थ ही चला
जाता है। जैसे भेड़िया भेड़को पकड़कर चल देता है,
उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, गृह आदिमें आसक्त मनवाले
मनुष्यको मृत्यु पकड़ लेती है।

भगवान्की माया—कालकी अनिवार्यता विष्युसायैपा स्वसदृष्ट्यनोपमा ॥ श्रयतां सर्वेपामेव भतानां परिणामोऽयमीदशः ॥ चक्रवर्तिशतानि पुरन्दरसहस्राणि निर्दापितानि कालेन प्रदीप इव वायुना ॥ येऽपि शोषयितं शक्ताः समुद्रं शाहसंकुलम् । करयुग्मेन चूर्णं मेरुं महीतले॥ कर्यश्च उद्धर्तुं धरणीसंज्ञां ग्रहीतुं चन्द्रभास्करौ। प्रविष्टास्ते तु कालेन कृतान्तवदनं तदा॥ दर्गस्त्रिकृटः परिखाः सम्रद्रा

रक्षांसि योधा धनदाच वित्तम् ।

मन्त्रश्च यस्यौज्ञनसा प्रणीतः

स रावणो देववज्ञाद्विनष्टः ॥

संग्रामे गजतुरगसमाकुलेऽपि

वादादभौवा गतविवरं महोदधौवा।

सर्वेवा सह वसताग्रदीर्णकोपै-

1

्रमीभाव्यो भवति कदाचिदेव नाज्ञः॥

पातालमाविशत यात सरेन्द्रलोक-मारोहत क्षितिधराधिपति समेरुम । मन्त्रौषधिप्रहरणैश्र करोति यद्भावि तद्भवति नाथ विभावितोऽसि।। कश्चिदथाश्चधौता-रोदिति ननगुरुतरशोकविह्नलः प्रविकटचरणवानिप कश्चिद्धमीदिविग्रहः ॥ नत्यति सुखनिर्भर-गायति हृदयहारि मायतविस्तृताधरोऽधिकम् रंगोदरगत-सार एव नटपटहाकाम एव।यम् ॥ ( भविष्यपुराण उत्तर० ३ । ८८--९७ )

यह संसार भगवान् विष्युकी माया ही है, जो स्वप्नमें देखे गये धनके समान झूठी है । मृत्यु तो सभी प्रागियोंकी गति है। जिस प्रकार वायु दीपकको बुझा डाल्ता है, उसी प्रकार कालने हजारों इन्द्र और सैकड़ों चक्रवर्ती राजाओंको नष्ट कर डाला है । जो प्राहोंसे भरे समुद्रको भी सखा सकते थे, दोनों हाथोंसे ही पृय्वीपर मेरपर्वतको चूर्ण कर सकते थे, जो पृष्यीको उठा सकते थे और सूर्य तथा चन्द्रमाको पकड़ सकते थे; वे भी कालके गालमें चले गये। जिसका त्रिकूट ही दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई थी, राध्नस जिसके योद्रा सिपाही थे और कुवेरका सारा वेभव जिसका धन था और शुकाचार्यद्वारा निर्धारित जिसकी नीति थी; वह रावम भी तो दैवके वश होकर विनष्ट हो गया । चाहे कोई हाथी-वोड़ोंसे व्याप्त संप्राममें रहे या जल-अग्निसे शून्य विल या समुद्रमें ही छिप जाय अथवा सत्र व्रहसे ही अपनी रक्षा क्यों न करे, किंत विनाश सबका अवश्यम्भावी है। कोई पातालमें प्रवेश करे या इन्द्रलोकमें जाय, कोई सुमेरुगिरिपर चड़ जाय अथवा मन्त्र-ओपवियों और राखोंसे अपनी रक्षा करे: जो होना है, यह तो होकर रहेगा ही; यह निश्चय है।

इस संसारमें कोई फ्ट-फ्टकर गुरुतर शोकसे विह्नल हो रोता है और कोई पैर पसारकर नाचता है। व धर्मपालन करता है और कोई सुखसे भरा ओठ फैला हृदयहारी गीत गाता है। पर इस संसाररूपी नाट्यमा के सूत्रधारका इससे कोई तायर्थ नहीं है।

तीर्थका फल और उसका अधिकारी

यस हस्तौ च पादौ च वाङ्मनस्तु सुसंयते । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमञ्जते ॥ अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः । हेतुनिष्ठाश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥ (भविष्यपुराण उत्तर०१२२। ७-८)

जिसके हाथ, पैर, मन और वाणी सुसंयत हैं तथा जिसकी विद्या, कीर्ति और तपस्या पूरी है; उसे ही तीर्थका फल मिलता है। श्रद्धारहित, पापी, संशयप्रस्त, नास्तिक और तार्किक— इन पाँच प्रकारके मनुष्योंको तीर्थका फल नहीं मिलता।

उपःसमीपे यः स्नानं संध्यायामुद्ति रवी । प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम् ॥ प्रातरुत्थाय यो विष्रः प्रातःस्नायी सदा भवेत् । स सर्वपापनिष्ठेक्तः परं त्रक्षाधिगच्छति ॥ (भविष्यपुराण उत्तर० १२२ । ४-५)

डषाकालमें सूर्योदयके आसपास संध्याकालमें किया गया स्नान महान् पातकोंको नष्ट कर देता है। यह प्राजापत्य-त्रतके तुल्य कहा गया है। प्रात:कालमें उटकर जो ब्राह्मण सदा स्नान कर लेता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर परब्रह्मको प्राप्त होता है।

स्नानं चतुर्विधं श्रोक्तं स्नानविद्धिर्युधिष्टिर । वायव्यं वारुणं त्राह्मं दिव्यं चेति पृथक् शृषु ॥ वायव्यं गोरजःस्नानं वारुणं सागरादिषु ।



#### ब्राह्मं ब्राह्मण मन्त्रोक्तं दिन्यं मेघाम्बुभास्करम्। सर्वेषामेव स्नानानां विशिष्टं तत्र वारुणम्।। (भविष्यपुराण उत्तर०१२२।१०-११)

युधिष्ठिरजी ! स्नानके चार मेद हैं; ऐसा स्नान-तत्त्वके ज्ञाताओंका मत है । वे मेद हैं—वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य । गायकी धूलिसे किये गये स्नानको वायव्य स्नान कहते हैं । समुद्रादिके स्नानको वारुण स्नान कहा जाता है । वैदिक मन्त्रोंद्वारा किये गये स्नानको ब्राह्म स्नान कहते हैं और जो सूर्यके रहते हुए धूपमें मेघके जलोंकी वर्षा होती रहती है, उसका स्नान दिव्य कहा गया है । इन सभी स्नानोंमें वारुण स्नानकी ही विशेष महिमा है ।

नैर्मन्यं भावशुद्धिश्च विना स्नानं न युज्यते । तस्नात् कायविशुद्धचर्यं स्नानमादौ विधीयते ।। अनुद्धृतेरुद्धृतेर्चा जलैः स्नानं समाचरेत् । तीर्थं प्रकल्पयेद् विद्वान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् ।। नमो नारायणायेति भूलमन्त्र उदाहृतः ।। (भविष्यपुराण उत्तर० १२३ । १-३ )

स्नानके बिना चित्तकी निर्मलता और भावशुद्धि नहीं आती । अतएव शरीरकी शुद्धिके छिये सर्वप्रथम स्नान-का ही विधान है । नदी आदिमें जलमें प्रवेशकर और कूप आदिपर जलको बाहर निकालकर स्नान करना चाहिये । मन्त्रज्ञ विद्वानको मूलमन्त्रसे तीर्थको कल्पना करनी चाहिये । तीर्थ-निर्माणका मूलमन्त्र 'ॐ नमो-नारायणाय' कहा गया है ।

#### गङ्गाकी महिमा

तिसः कोटचोऽर्द्धकोटी च तीर्थानां वायुरत्रवीत्। दिवि भुन्यन्तिरिक्षे च तानि सन्ति हि जाह्वि।। नन्दिनीरियेव ते नाम देवेषु निलनीति च। क्षमा पृथ्वी च विह्ना विश्वकाया शिवा स्पृता।। विद्याधरा सुप्रसन्ता तथा लोकप्रसादिनी। क्षेम्या तथा जाह्ववी च शान्ता शान्तिप्रदायिनी एतानि पुण्यनामानि स्तानकाले प्रकीर्तयेत भनेत् संनिहिता तत्र गङ्गा त्रिपथगामिनी सप्तवाराभिजप्तेन करसंपुटयोजितम् मृष्टि कुर्योज्जलं भूप त्रिचतुःपश्चसप्तथा (भनिष्यपराण उत्तर० १२३।६—१

"दिवि जाह्नवी! वायु देवताने साहे तीन करोड़ तीये वर्णन िक्तया है। उनमेंसे कुछ तो स्वर्णमें हैं, कुछ पृध्वं और कुछ अन्तरिक्षमें। पर वे सारे तीर्थ तुम्हारे जः अन्तर्भूत हैं। देवि ! देवलोकमें तुम निद्दनी और निर्वन्तामसे पुकारी जाती हो। क्षमा, पृथ्वी, विह्वगा, विश्वाया, शिवा, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोकप्रसादिनी, क्षेम्या जाह्नवी, शान्ता और शान्तिप्रदायिनी—ये भी तुम्हारे ना हैं।" इन पवित्र नामोंका स्नानके समय कीर्तन करन चाहिये। इससे त्रिप्यगामिनी गङ्गा वहाँ तत्काल आ पहुँचती हैं। इस प्रकार दोनों हाथोंको ओएक सात वार जप करके तीन, चार, पाँच या सात वार स्नान करना चाहिये।

#### मुमूर्पुके कर्तव्य

वन्धुपुत्रकलत्रेषु क्षेत्रधान्यधनादिषु ।

मित्रवर्गे च राजेन्द्र ममत्वं विनिवर्तयेत् ॥

मित्राण्यमित्रान् मध्यस्यान् परान् स्यांत्र पुनः पुनः।

अत्यर्थमपकारेण नोपकारेण निन्तयेत् ॥

ततश्च प्रयतः कुर्यादृत्समं सर्वकर्मणाम् ।

शुभाशुभानां राजेन्द्र वाक्यं चेदमुदीरयेत् ॥

परित्यजाम्यहं भोगान् त्यज्ञामि मह्दोऽिखळान् ।

भोजनं हि मयोत्स्युष्टमृत्सृष्टमनुरुपनम् ॥

सम् भूपणादिकं गेयं दानमायनभेव न ।

होमादयः पदार्था ये च नित्यक्रमागनाः ॥

नैमित्तिकास्तथा काम्याः श्राद्धधर्माद्योद्धिनाः॥

त्यक्ताश्चाश्रमिका धर्मा वर्गधर्माम्योद्धिनाः॥

पद्भयां कराभ्यां विहरन् कुर्वाणः कर्भ चोहहन् ।
न पापं कर्याचन्न्याय्याः प्राणिनः सन्तु निर्भयाः
नभसि प्राणिनो ये च ये जले ये च भूतले ।
क्षितेर्विवरगा ये च ये च पापाणसम्पुटे ।।
धान्यादिषु च वस्त्रेषु शयनेन्वासनेषु च ।
ते स्वयं तु विद्युध्यन्ते दत्तं तेभ्योऽभयं मया ।।
न मेऽस्ति वान्धवः किथिदिष्णुं मुक्तवा जगद्भुरुम् ।
मित्रपक्षे च से विष्णुरध्योध्वं तथा पुनः ।।
पार्श्वतो सूर्धिन हृदये बाहुभ्यां चैव चक्षुषोः ।
श्रोत्रादिषु च सर्वेषु मम विष्णुः प्रतिष्ठितः ।।
इति सर्वे समुत्रुज्य धृत्वा सर्वेशमच्युतम् ।
वासुदेवेत्यविरतं नाम देवस्य कीर्त्येत् ॥
(अविष्यपराण उत्तरः १२६। ६—१७)

राजेन्द्र ! मुमूर्षु पुरुषको बन्धु-बान्धव, स्ती-पुत्र, धन-धान्य, क्षेत्र और मित्रवर्ग आदिसे ममता हटा लेनी चाहिये । उसे मित्र, शत्र और मध्यस्थ, अपना या पराया-इनके प्रति उपकार अथवा अपकारकी कोई भावना नहीं रखनी चाहिये । तत्पश्चात् वह साववानीसे सारी अभाअभ क्रियाओंका परित्याग कर निम्नलिखित निश्चययुक्त विचार प्रकट करे—'मैं सभी भोगों और सभी मित्रोंको छोड़ रहा हूँ । मैंने भोजन, अनुलेपन, भूषण, माला, आसन, दान, गान आदि सबका परित्याग कर दिया है । अब नित्यक्रमसे आयी हुई हवन आदि कियाओं और नैमित्तिक श्राद्ध आदि कर्मोंका भी त्याग कर रहा हूँ । मैंने वर्ण तथा आश्रम-धर्म भी छोड़ दिये। मैं पैरोंसे चलते हुए और हाथोंसे कार्य करते हुए तथा शरीरको वहन करते हुए किसी भी प्राणीके प्रति अन्यायं या पापकी भावना नहीं करूँगा । मुझसे सभी प्राणी निर्भय हो जायँ । आकाश, जल और . भूतल्पर जितने भी जीव हैं; जो जीव पृथ्वीके भीतर विल आदिमें और पत्यरोंके बीचमें निवास करते हैं और जो अन्न, वल, आसन, शय्या आदिपर ( अवलम्बित ) रहते हैं, वे सभी जान छें, मैंने उन सबको अभयदान दे

दिया है। अव जगद्गुरु विष्णुको छोड़कर मेरा कोई भी बान्धव नहीं है। विष्णु ही मेरे मिन्न-पक्षमें हैं तथा वे ही मेरे ऊपर-नीचे, अगल-बगलमें भी हैं। वे ही मेरे सिर, हृदय, बाहुओं, नेत्रों तथा श्रोत्रों (कान) आदि सवमें स्थित हैं।' इस प्रकार सबको छोड़कर सर्वेश्वर अच्युतको ही एकमान प्रहण कर सदा 'बासुदेव' नामका ही कीर्तन करता रहे।

ध्यानकी महिमा और प्रमेद

नात्र भ्मिर्न च कुशा खास्तराश्च न कारणम् । चित्तस्यालम्बनीभृतो विष्णुरेवात्र कारणम् ।। तिष्ठम् भुज्जम् खपन् गच्छंस्तथा धावनितस्ततः। उत्क्रान्तिकाले गोविन्दं संसारंस्तन्मयो भवेत् ।। यं यं वापि सारन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तभेवैति कौन्तेय सदा तज्जावभावितः ।। तसात् प्रधानमत्रोक्तं वासुदेवस्य चिन्तनम् । गाज्योपभोगशयनासनवाहनेषु

स्त्रीगन्धमाल्यमणिवस्त्रविभूषणेषु ।
इच्छाभिलाषमतिमात्रमुदेति मोहाद्ध्यानं तदाद्यमिति सम्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।।

संछेदनैर्दहनताडनपीडनैश्र

गात्रप्रहारदमनैविनिकर्तनैश्व ।। यस्येह चेतिस हि याति न चानुकस्पा . ध्यानं तु रौद्रमिति तत् प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ स्त्रार्थमार्गणमहात्रतभावनाभि-

ब्रियमागणमहात्रसमानगाम रिक्षेत्रमोक्षगतिरागतिहेतुचिन्ता । पिक्षेन्द्रियाद्यपशमश्र शमश्र भूते-ध्यानं तुधर्म्यमिति तत् प्रयद्नित सन्तः॥ यस्येन्द्रियाणि विषयैर्न विवर्जितानि

संकल्पनात्मजविकल्पविकारयोगैः । तन्त्रैकनिष्टहृदयो निमृतान्तरात्मा ध्यानं तु गुक्कमिति तत् प्रवदन्ति सिद्धाः ॥

जिस-जिस भावको याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह उसी-उसी भावको प्राप्त होता है और अन्तकालमें प्राय: उसी भावका स्मरण होता है, जिसका वह सदा स्मरण करता आया है । इसिलिये भगवान्के चिन्तनकी ही यहाँ प्रधानता कही गयी है। युधिष्ठिरजी ! ध्यानके मुख्यतः आद्य, रौद्र, धर्म्य और शुक्र-ये चार मेद कहे गये हैं। उनमें राज्योपमोग, आसन, शयन-वाहन आदि पदार्थोंमें तथा चन्दन-माला, मणि, वस, विभूषण और स्त्री आदिमें रति, इच्छा और अभिलाषाकी तीव्रताके कारण जो मोहसे ध्यान लग जाता है, उसे पण्डितजन 'आद्य' या सामान्य ध्यान कहते हैं। जिसे काटने, जलाने, मारने, पीटने आदिमें भी मनमें दया नहीं आती, उसे 'रीद्र' ध्यान कहते हैं। शब्द, अर्थ आदिका अनुसंधान, व्रतकी भावना, वन्धन-मुक्ति, गमनागमन, तर्क, पञ्चेन्द्रियोंके उपशमनका प्रयत और शान्ति इन्हें संतोंने 'धर्म्य' ध्यान कहा है । जिसकी इन्द्रियाँ विषयोंसे कभी अभिभूत नहीं होतीं और संकल्प-विकल्पके संयोगसे जिसके मनमें विकृति नहीं होती, जिसका हृदय सदा एक तत्त्वमें ही परिनिष्टित हो चुका है और जिसका अन्त:करण आत्मानन्दसे

पुरिच्यास है, उसे सिद्धलोग 'शुक्क'ध्यान कहते हैं। आद्य

समयमें भगवान् गोविन्दको याद करनेवाला प्राणी भगवत्-

खरूप ही हो जाता है। कुन्तीपुत्र! मनुष्य अन्तकालमें

पत्रः पुष्पः फलमूलः जुवान्त ।पतृतपणम् ॥ बहुभिर्मृतैः किञ्जातैः पुत्रैर्घमिर्थवर्जितः। वरमेकः पथि तरुर्यत्र निश्रमते जनः॥ प्राणिनः प्रीणयन्ति सम च्छायावलकरपहुनः। धनच्छदाः सुतस्यः पुष्पैर्देशन् फलँः धिनृन ॥ पुष्पपत्रफलच्छायामृलवलकलदाहिभः धन्या महीरुहा येपां विफलं यान्ति नार्थिनः ॥ पुत्राः संवत्सरस्यान्ते श्राद्धं कुर्वन्ति वा न वा । प्रत्यहं पादपाः पुष्टिं श्रेयोऽधं जनमन्ति हि ॥ सदा स तीथीं भवति सदा दानं प्रयच्छित । सदा यज्ञं स यजते यो रोपयति पादपम् ॥ अश्वत्थमेकं पित्रमन्द्र**मे**कं न्यग्रोधमेकं दशचिश्रिणीकान्। कपित्थविल्वामलकीन्नयं पश्चामरोपी नरकं न पर्यात्।। पुष्पोपगन्याढ्यफलोपगन्यं वर्षयते दिनाय । पादपं स्रीसमृद्धं वहातपूर्व लभेद विमानप्रतिमं गुह न खानिताः पुष्किरिण्यं। रोषिता न गर्धारदाः। मातुर्योवनचीरेण तेन जातेन कि कृतम् ॥ छायामन्यस कुर्वन्ति तिष्टन्ति घरागार्यः। फलित च परार्थेषु न मार्थेषु महाद्वारः ।।

( मविष्यपुराण उत्तरभारती २--१०१०० १००१ ०००

श्रीकृष्णने कहा-यधिष्ठिरजी ! पहाड्पर स्थित दस की अपेक्षा प्रध्वीके पाँच वृक्ष ही भले हैं; क्योंकि पने पत्र-पण और मळ-फळोंसे पितरोंका तर्पण हैं । धर्म और अर्थसे वर्जित वहतसे जन्म लेनेवाले मरनेवाले पुत्रोंसे क्या लाभ ? रास्तेपर स्थित एक ही श्रेष्ठ है, जिसके नीचे अनेक यात्री विश्राम करते हैं। वृक्ष अपनी छाया, छाल और पत्तोंके द्वारा हर प्रकारसे ।योंको तृप्त तथा प्रसन्न करते हैं और वे अपने ांसे देवताओंको और फलोंसे पितरोंको तप्त करते हैं। -पत्र, फल-मूल, छाया, छाल और लकड़ीसें संसारका प्तार करनेवाले ये वृक्ष धन्य हैं, जिनके यहाँसे याचक । निराश नहीं छौटते । पत्र तो वर्षके अन्तमें कभी स्करते या नहीं भी करते हैं; किंतु बृक्ष तो प्रति-अर्थ, पृष्टि और श्रेयका सम्पादन करते हैं। जो वृक्षोंको रोपता है, वह सदा तीर्थोंमें ही निवास ता है: सदा दान देता है और सदा यज्ञ करता । एक पीपल, एक नीम, एक बड़, दस चिड़चिड़ा, ं कैंथ, तीन बेल, तीन ऑवले और पाँच आम निवाला मनुष्य कभी नरकका मुँह नहीं देखता। ।, फल और गन्धसे संयुक्त वृक्षका दान करनेवाले ध्यको स्त्री, रतन, धन-धान्यसे युक्त विमानके सदश की प्राप्ति होती है । जिसने वाविष्याँ नहीं वायीं और वृक्ष भी नहीं लगवाये, अपनी माताकी ानीका अपहरण करनेत्राले उस कुपुत्रने जन्म लेकर पा ही क्या ! महांवृक्ष दूसरेके लिये ही फलते हैं, रोंपर ही छाया करते हैं; वे खयं तो धूपमें ही खड़े ते हैं और अपना एक भी फल खयं नहीं खाते।

मनुष्यका पतन करनेवाले एक सौ अपराध अनाश्रमित्वं प्रथमोऽनिप्तता व्रतहीनता ॥ अदातृत्वमशौचं च निर्दयत्वं स्पृहालुता । अक्षान्तिर्जनपीडा च मायित्वमप्यमङ्गलम् ॥ क्षतव्रतत्वं नास्तिक्यं वेदनिन्दा कठोरता । असात्यता हिंसकत्वं स्तैन्यमिन्द्रियविष्ठवः॥ मनसोऽनिग्रहञ्चैव क्रोध ईर्ब्या च मत्सरः। दम्भः शास्त्रं च धौत्र्यं च कडुकोक्तिः प्रमादता।। भायीमातृसुतादीनां त्यागश्चापूज्यपूजनम् । श्राद्धहानिर्जपत्यागः पश्चयज्ञविवर्जनम् ॥ संध्यातर्पणहोमानां हानिरग्नेः प्रणाद्यनम् । अनृतौ मैथुनं पार्थ पर्वण्यपि च मैथुनम् ॥ पैश्रन्यं परदारेषु दानं वेश्याभिगामिता। अपात्रदानं चाल्पं च मृलिकाकुलिभक्षणम्।। अन्त्यजागमनं मातृत्यागः पितृविवर्जनम् । **पित्रोरभक्तिर्वादश्च** पुराणस्मृतिवर्जनम् ॥ अभक्ष्यभोजनं चापि पतिद्रोहोऽविचारता । कृपिकर्मिक्रयावाहं भार्यासंग्रहकारिता ।) इन्द्रियाजयमायित्वं विद्याविसरणं तथा। शास्त्रत्यागः ऋणं चित्रकर्म चानङ्गधावनम् ॥ भार्यापुत्रसुतादीनां विक्रयः पशुमैथुनम् । इन्धनार्थं द्वमच्छेदो बिले वार्यादिपूरणम्।। तडागागमने विद्याविक्रयकारिता । वृत्तं वृत्तिलोपो महीपाल याचकत्वं कुमित्रता ॥ स्त्रीवधो गोवधक्चैव पौरोहित्यं सुहद् वधः। भ्रूणहत्या परान्नं च ग्रुद्रान्नस्य निषेवणम् ॥ श्रुद्रस्य चाग्निकर्मत्वमविधित्वं कुपुत्रता। विद्वद्भयो याचकत्वं हि वाचालत्वं प्रतिग्रहः ॥ श्रौतसंस्कारहीनत्वमार्तत्राणविवर्जनम् त्रहाहत्या सुरापानं रुक्मस्तैन्यमतः परम् ॥ गुरुदाराभिगामित्वं संयोगश्वापि तैः सह। अपराधशतं त्वेतत् कथितं ते मयानघ ॥ अन्येऽपि विविधाः सन्ति शोक्ताः प्राधान्यतस्त्वमी नभ्यन्ति तत्थ्रणान्नुनं सत्येशस्यानुपूजनात् ॥ ( भविष्यपुराण उत्तर० १४६ । ६—२१ई, २३ई)

राजन् ! अब मैं सौ दोषोंको बतला रहा हूँ । किसी आश्रमको न खीकार करना ( अनाश्रमित्व ) सबसे पहला अपराध है । इसी प्रकार अग्निहोत्र न करना,

व्रतका परित्याग, कभी दान न देना, अशुद्ध रहना, निर्देयता, अनेक वस्तुओंकी इच्छा करना, क्षमाहीनता, जन-पीड्न, मायामय रूप-भारण, अमङ्गळ कार्य करना, वतनारा, नास्तिकता, वेदकी निन्दा, कठोर खभावका होना, असत्यभाषण, हिंसा,चोरी, इन्द्रियपरायणता, मनका अनियन्त्रग, क्रोध, ईंर्ष्या, मत्सर, दम्म, शठता, धूर्तता, प्रमाद, माता-स्नी-पुत्रादिका परित्याग, कटुवादिता, अपूज्योंकी पूजा, श्राद्ध-जपका परित्याग, पद्ममहायज्ञत्याग, अग्निको बुझा देना, संच्या-तर्पण-हवनका त्याग, ऋतु-काल्क्ने अतिरिक्त स्त्रीसंसर्ग, पर्वकाल्में स्त्री-संसर्ग, चुगली, परस्रीसम्वन्व, वेश्या-गमन, अपात्रको दान, मूली-गाजर आदिका खाना, अन्त्यज-स्री-संग, माता-पिताका त्याग, माता-पितामें अश्रद्धा, उनसे वादविवाद करना, पुराण तथा धर्मशास्त्रोमें अनास्था, अभस्य-मक्षण, (स्त्रियोंके लिये ) पतिद्रोह, बिना विचारे कार्य करना, अनेक स्त्रियोंका संप्रह, इन्द्रियोंपर विजय न पाना, माया रचना, त्रिद्याकी विस्पृति, शास्त्रोंका परित्याग, ऋण लेना, चित्रकारिता और हाथ-पैरोंका न घोना, खी-पुत्र-कन्या आदिका विकय, पशुगमन, इन्धनके छिये वृक्षोंका काटना, ब्रिलमें पानी आदि भरना, तालब आदिके रास्तोंको रहँघना, विद्या वेचना, वृत्तिका लोप, याचकता, कुमित्रता, स्त्रीहत्या, गोहत्या, पुरोहिती, मित्र-हत्या, भूणहत्या, परान्तमक्षण, श्द्रान्तमक्षण, श्द्रार्थ ८६ -ा साममा निमानोंने स्म माँ

#### कन्यादानकी महिमा

नसदेयां त यः कन्यामलंकृत्य प्रयच्छति। सप्तपूर्वान भनिष्यां श्र खकुले सप्त गानवान् ॥ तेन कन्याप्रदानेन स तारपत्यसंशयम्। लोकानाप्नोति च तथा दक्षस्यैन प्रजापतेः ॥ प्राजापत्येन विधिना आत्मानं च समुद्रतेत् । महत्पुण्यमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गन्छिति॥ भगवास्वप्रदानानि गजदानं तर्येव न । दत्त्वा तु वर्णहीनाय घोरे तमसि मजलि ॥ शलकेन दत्त्वा कन्यां च घोरं नरकमाप्त्रयात् ॥ बहन्यब्दसहस्राणि तथा अगुनिभुङ्नरः। सवर्णी च सवर्णेभ्यो दद्यात् कन्यां गयानिते ॥ दत्त्वा चाधिकवर्णीय द्विगुणं निर्मुणं तथा। द्विजयुत्रमनाथं वा संस्कुर्याद्यः। कर्मनिः॥ चुडोपनयनाद्येथ सोऽस्वमध्यप्तरं अनाथां कन्यकां दत्त्वा नाकलाके महीगतं। कन्यया सह दत्तं च सुवर्ण विद्यमुख्यम सकलं द्विगुणं तस्य फलमुक्तं पुगानं।। कन्यादानादवाप्नोति दक्षहोकं नगेगम। निष्णुपूजासमं पुण्यं तत् कन्यापुज्ञया भवेन ॥ मनोऽभिरामं विमानमारुहा मुराङ्गनागीवविद्यानहयम्

करना चाहिये । ऐसा करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता है। जो धन लेकर कन्याको बेचता है, वह घोर नरकमें जाता है और हजारों वर्षीतक वह अपवित्र पदार्थी-का भक्षण करता है। सवर्णा कन्याको सवर्ण वरसे विधि-पूर्वक विवाह करना चाहिये या अपनेसे उत्तम वरके साथ उसे दूना द्रव्य देकर अथवा कुछ भी न देकर ब्याह देना चाहिये । जो अनाथ द्विजाति-पुत्रका चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर्म कराता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है और जो उसे अनाथ कन्याका दान करता है, वह भी खर्मछोकको प्राप्त करता है । कन्यादानके साथ जो अग्निसे ग्राद सुवर्ण आदिके आभूषण देता है, वह सब दुगुने पुण्यवाला हो जाता है--ऐसा प्राचीन आचार्योंका कथन है। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! कन्यादानसे मनुष्यको दक्षलोककी प्राप्ति होती है । कन्यादानके समय मनुष्य जो कन्याकी पूजा करता है, वह साक्षात विष्णुपूजाके समान मानी गयी है । कन्या प्रदान करनेसे मुनुष्य देवताओंके श्रेष्ठ मनोहर विमानपर चढ़कर देवाङ्गनाओंके हृदयहारी विलासपूर्ण संगीतको सुनते हुए विहार करता है । इसमें कोई संदेहकी बात नहीं ।

वृष-दानकी महिमा
दश्ये जुसमोऽन इत्वाने कश्चेव धुरंधरः ।
दश्ये जुप्रदानाद्धि स एवेको विशिष्यते ।।
वोद्धा च चारुपृष्ठाको हारोगः पाण्डनन्दन ।
युवा भद्रः सुशीलश्च सर्वदोषविवर्जितः ।।
धुरंधरः स्थापयते एक एव कुलं महत् ।
त्राता भवति संसारानात्र कार्या विचारणा ।।
अलंकृत्य वृषं शान्तं पुण्येऽह्वि सम्रुपस्थिते ।
रोप्यलाङ्गूलसंयुक्तं ब्राह्मणाय निवेदयेत् ।।
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तं शृणुष्य वदामि ते ।
धर्मस्त्वं वृष्रूपेण जगदानन्दकारक ।।
अष्टमूर्तेरिधष्ठानमतः पाहि सनातन ।
दन्त्येवं दक्षिणायुक्तं प्रणिपत्य विसर्जयेत् ।।
(भविष्यपुराण उत्तरः १५० । ५—१०)

धुराको धारण करनेवाला एक वैल दस गायोंके तुल्य माना गया है। पाण्डुनन्दन युविष्ठिर ! नीरोग, युवा, सुशील, सर्वदोषरिहत, सुन्दर पीठ तथा अङ्ग-प्रत्यङ्गसे परिपूर्ण वोझा ढोनेवाले बैलका महत्त्व दस गायोंसे भी अधिक है। धुराको धारण करनेवाला एक ही बैल सम्पूर्ण कुलकी रक्षा करता है और संसार-सागरसे भी रक्षा करता है—इसमें विचारनेकी कोई बात नहीं। पित्र दिन आया देखकर शान्त बैलको अलंकुतकर और उसकी पूँछको चाँदीसे मूँडाकर इस मन्त्रसे ब्राह्मणको दान करना चाहिये—'जगत्को आनन्द देनेवाले धर्मदेवता! आप ही वृषरूपमें स्थित हैं। आप ही अष्टमूर्ति भगवान् शंकरजीके वाहन हैं। इसिलये हे सनातन धर्मके खरूप! आप मेरी रक्षा करें।' ऐसा कहकर प्रणामकर तथा दिक्षणायुक्त दान देकर विदा कर देना चाहिये।

कैसे बाह्यण दूसरोंको तारनेमें समर्थ होते हैं ?

येषां सदा वै श्रुतिपूर्णकर्णा
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः ।
प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्थास्ते ब्राह्मणास्तारियतुं समर्थाः ॥
( भविष्यपुराण उत्तर० १५० । १६ )

जिनके कान वेदोंके श्रवणसे पवित्र हो चुके हैं, जिन्होंने इन्द्रियोंपर विजय पा छी है, जो ग्राणि-हिंसासे सर्वथा दूर रहते हैं तथा जो दान लेनेमें संकोच करते हैं और गृहस्थाश्रममें निवास कर रहे हैं, ने नाझण दूसरोंको तारनेमें समर्थ हैं।

धनका सदुपयोग दानमें ही है

यस्य त्रिवर्गश्रन्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । स लोहकारभक्षेत्र श्वसन्त्रिप न जीवति ॥ यैर्न दत्तं न च हुतं न तीर्थं गमनं कृतम् । हिरण्यमन्त्रमुदकं ब्राह्मणेभ्यो न चार्पितम् ॥ दीना निरश्चना रूक्षाः कपालाङ्कितपाणयः। ते दृश्यन्ते महाराज जायमानाः पुनः पुनः ॥ आयासग्रतलन्थस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । गतिरेकेन नित्तस्य दानमन्या निपत्तयः ॥ नोपभोगैः क्षयं यान्ति न प्रदानैः समृद्धयः । पूर्वार्जितानामन्यत्र सुकृतानां परिक्षयात् ॥ (भनिष्यपुराण उत्तरः १५१। ८—१२)

श्रीरुग्ण वोले—जिस पुरुष्के सभी दिन धर्म, अर्थ और वाम इस विवर्गसे रहित होकर आते और चले जाते हैं, वह मनुष्प लोहारकी भायीके समान श्वास रेता हुआ भी जीवित नहीं है। जिन्होंने दान नहीं किया, हवन नहीं किया तथा तीर्थमें गमन नहीं किया और जिन्होंने बाह्मणोंको अन्न, जल, सुवर्ण आदि नहीं दिये वे बार-वार गरीव, भूखसे ब्याकुल, रूखे और हाथमें खपर लिये इघर-उघर वृमते हुए देखे जाते हैं। सेकड़ों प्रकारके प्रयत्न एवं श्रमसे कमाये हुए तथा प्राणोंसे भी प्यारे धनका दान ही उसकी एकमात्र गति हैं। इस धनके अन्य प्रयोग तो विपत्तियाँ ही हैं। जवतक पहलेका पुण्य रहता है, तबतक भोग और दान करनेसे भी धन समाप्त नहीं होता। किंतु पुण्योंके क्षय होनेपर वह बिना दान-भोग किये हुए भी नष्ट हो जाता है।

### तीन दान श्रेष्ठ--गोदानसे पाप-नाज्ञ

त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्रती । आसप्तमं पुनन्त्येते दोहवाहनवेदनैः ।। तरुणी रूपसम्पन्ना सुशीला च पयस्त्रिनी । न्यायार्जिता सबत्सा च प्रदेया श्रोत्रियाय गौः ।। सा दत्तेव हरेत्यापं श्रोत्रियायाहिताप्रये । अतिथिप्रियाय दान्ताय घेनुं दद्याद् गुणाधिके ।। समस्यर्च्य यथान्यायं पुष्पादिभिरनुक्रमात् । उद्दुष्रुखी प्राड्सुखी वा गृष्टि कृत्वा पयस्तिनीम् ।। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः ।।

गानो मे हृदये सन्तु गनां मध्ये वसाम्यहम् । (भिविष्यपुराण उत्तरः १५१।१८, २१,२३, २६, २९,३०)

श्रीष्ठण्याने कहा—दानोंमें तीन दान अत्यन्त श्रेष्ठ हैं—गोदान, पृथ्वीदान और विद्यादान। ये दूहने, जोतने और जाननेसे सात कुळतक पित्र कर देते हैं। रूपवती, तरुण, सुशीला, दूध देनेवाली, न्यायसे प्राप्त और वछड़ेवाली गौको श्रोत्रिय, आहिताग्नि, अतिथिप्रिय, इन्द्रियनिजयी, बहुगुणसम्पन्न ब्राह्मणको दान देना चाहिये। इससे मनुष्पके पाप दूर हो जाते हैं। कुळ आदिसे विधिपूर्वक गौकी पूजाकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुख कर दान देना चाहिये। गौ मेरे आगे हों और गौ मेरी पीठकी ओर हों। गौएँ मेरे हदयकी ओर हों तथा मैं (श्रीकृष्ण) गौओंके बीचमें ही निवास करता हूँ।

### गृहंस्थाश्रमकी प्रशंसा

न गाईस्थ्यात्परो धर्मो नास्ति दानं गृहात् परम् । नानृतादधिकं पापं न पूज्यो त्राह्मणात परः ।। यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥ गृहस्यमाश्रित्य वर्तयन्तीतराश्रमाः । धर्मश्रार्थश्र कामश्र मित्राणि प्रधितं यदाः ॥ प्राप्तकामैनरैः पार्थ सदा सेन्यो गृहाश्रमः। न गृहेण विना धर्मी नार्थकामी सखं न च'।। न लोकपङ्किर्न यशः प्राप्यते त्रिदशैरपि। तत्स्वर्गे नापवर्गे न तत् केनोपमीयते ॥ प्रसार्य पादौ यद्रात्रौ स्वगृहे स्वपतां मुखम् । दिनानि नास्य गण्यन्ते नैनमाहर्महाशनम् ॥ अपि शाकं पचानस स्वगृहे परमं सुखम्। इति मत्वा महाराज कारयित्वा मुखांभनम् ॥ भवनं ब्राह्मणे देयं भव्यं भृतिमभीप्सता । कारयिता दृढस्तम्भं गुभवकेष्टकामयम् ॥ ( भविष्यपुराण उत्तर ० ३६८ । ३--- ६० )

गृहस्थाश्रमसे बद्दकर कोई यम नहीं है । गृददानमें बद्दकर कोई दान नहीं है । सुठसे बद्दकर कोई पाप

नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर कोई पूज्य नहीं है। जिस प्रकार माताका आश्रय लेकर सभी प्राणी पलते तथा जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थका आश्रय लेकर दूसरे आश्रम प्राण घारण करते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम, त्रिस्तृत यश एवं मित्रादिकी प्राप्ति होती है। इनकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको गृहस्था-श्रमका आश्रय लेना चाहिये। घरके बिना धर्म, अर्थ, काम, सुख, यश और दूसरे प्रकारकी भी कोई लैकिक सफलता मनुष्यको तो क्या देवताओंको भी नहीं प्राप्त हो सकती। गृहजनित आनन्दकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ पैर पसारकर आदमी घरमें सुखपूर्वक सोता है, वहाँ दिनोंकी कोई गिनती नहीं होती और रात्रियोंका भी पता नहीं चलता। घरमें रहकर सागपात खा करके जीवन बितानेवाले व्यक्तिको भी सुखका अनुभव होता है। ऐसा सोचकर, अपने कल्याणकी कामना करनेवाले व्यक्तिको दृढ खंभोंसे युक्त तथा उत्तम पकी हुई ईंटोंबाला सुन्दर भवन वनवाकर ब्राह्मणको दान करना चाहिये।

स्त्री-प्रशंसा

चतुर्णामाश्रमाणां हि गृहस्थः श्रेष्ठ उच्यते ।
गृहस्थाच गृहं श्रेष्ठं गृहाच्छ्रेष्ठा वराः स्त्रियः ।।
पूर्णेन्दुविम्बवदनाः पीनोन्नतपयोधराः ।
तद् गृहं यत्र दश्यन्ते योपितः शीलमण्डनाः ।।
जामयो यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देयताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते विनङ्क्ष्यत्याशु तद् गृहम्।।
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।
तानि कृत्याहतानीव सद्यो यान्ति पराभवम् ।।
अमृतस्येव कुण्डानि सुखानामिव राशयः ।
रतेरिव निधानानि योपितः तेन निर्मिताः ।।
(भविष्यप्रण उत्तरः १७१। र—६)

चारों आश्रमोंमें 'गृहस्थ' श्रेष्ठ कहा गया है । त्गृहस्थ'का मूल आधार श्रेष्ठ गृह ही है और गृहसे

भी श्रेष्ठ गृहिणी (अर्थात् धर्मपत्नी और जननी ) हैं।
पूर्ण चन्द्रमाके समान मुँहवाली, धर्म एवं शीवसे नलेडत.
दुग्धपूर्ण स्तनोंवाली सुन्दरी हियाँ जहाँ रहती हैं, बास्तवनें
वही गृह है। जहाँ हियोंकी पूजा होती है. वहाँ देवता
लोग रमण करते हैं और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती.
वह घर शीघ्र ही चौपट हो जाता है। लियों तिरस्तत होकर जिन घरोंको शाप देती हैं, वे घर कृत्या राज्ञतींके
द्वारा हत होनेकी तरह दुईशाप्रस्त हो जाते हैं।
स्त्रियाँ मानो अमृतका कुण्ड अथवा सुखकी राशि ही हैं।
स्नान इन्हें सम्पूर्ण आनन्दके निधानके रूपमें ही रचा है।

प्रपा ( जलगाला—प्याऊ ) दान-विधि

अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चैत्रे महोत्सवे ।
पुण्येऽह्वि विप्रकथिते ग्रहचन्द्रवलान्विते ।।
मण्डपं कारयेद् विद्वान् घनच्छायं मनोरमम् ।
पुरस्य मध्ये पथि वा कान्तारे तोयवर्जिते ॥
देवतायतने वाऽपि चैत्यवृक्षतलेऽपि वा ।
सुशीतलं च रम्यं च विचित्रासनसंयुतम् ॥
कारयेनमण्डपं भव्यं शीतवातसहं दृहम् ।
तन्मध्ये स्थापयेद् भत्तया मणिकुम्भांश्र शोभनान्॥
अंकालम्लान् करकान् वस्तराविष्टितानथ ।
त्राह्मणः शीलसम्पन्नो वृत्तिं दन्त्वा यथोचिताम् ॥
पानीयपानेनाश्रान्तान् यः कारयित मानवान् ॥
(भविष्यपुराण उत्तर० १७२। २—७)

फाल्गुन बीतनेके बाद चैत्र महीनेमें ब्राह्मणके द्वारा वताये हुए किसी पवित्र दिनकों, जिस दिन ग्रह-नक्षत्र और चन्द्रमा बल्युक्त हों, एक घनी छायादार सुन्दर प्याऊ बनानी चाहिये। यह शीतल पणिशाला नगरके बीचमें, रास्तेमें, जंगलमें, निर्जल स्थानमें, देवालय-में अथवा चौराहेपर चैत्य बृक्षके नीचे बनानी चाहिये। बह प्याऊ खूब ठंडी, सुन्दर, भाँति-माँतिके आसनोंसे युक्त, उत्तम,सुदृढ़ और सर्दी-गर्सीसे बचानेवाली होनी चाहिये। मण्डपके बीचमें धातु या मिट्टीके वश्चसे लपेटे हुए सुन्दर घड़े तथा सुराहियाँ भी रखनी चाहिये। किसी उदार या शील्यान् ब्राह्मणको उचित वृत्ति देकर दानशालाका रक्षक नियुक्त कर देना चाहिये, जो धके हुए आदिमयोंको शीतल जल पिलाकर सुखी कर सके।

अनेन विधिना यस्तु श्रीष्मोष्मशोषनाशनम्। पानीयमुत्तमं दद्यात् तस्य पुण्यफूलं शृण्या। सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम्। तत्पुण्यफलमाप्नोति सर्वदेवैः सुप्रजितः॥

( भविष्यपुराण उत्तर॰ १७२। १३-१४) इस प्रकार जो गर्मीमें ताप और पिपासाको मिटाने-बाछी उत्तम पर्णशाला निर्माण करता है उसके पुण्यका फल सुनिये। जो सभी तीर्थीमें जानेका और सभी दानोंके देनेका फल है तथा सभी देवताओंकी पूजा करनेपर जो फल मिलता है, वह पर्णशाला निर्माण करनेवालेको मिलता है।

विद्यादान-महिमा

प्रातरुत्थाय यः शिष्यानध्यापयति यत्नतः । वेढं शास्त्रं जत्यगीतं कस्तेन सदशः कृती ॥ उपाध्यायस्य यो इति दन्त्राध्यापयते जनः। कि न देत्रं भवेत्रेन धर्मकामार्थदर्शिना ।। छात्राणां भोजनाभ्यङ्गं वस्त्रभिक्षामथापि वा । दत्त्वा प्राप्नोति पुरुषः सर्वकायान् न संशयः ॥ विवेको जीवितं दीर्घं धर्मकामार्थसम्पदः। सर्व तेन भवेद् दत्तं छात्राणां पोपणे कृते ॥ शास्त्रं शस्त्रकला शिल्पं यो यदिच्छेदुपाजितुम् । तस्योपकारकरणे पार्थ कार्य सदा मनः।। सम्यगिष्टस यत्फलम् । वाजपेयसहस्रस तत्फलं समगण्नोति विद्यादानान संशयः॥ शिवालये विष्णुगृहे सूर्यस्य भवनेऽथवा। यः कारयति धर्मात्मा सदा पुस्तकवाचनम् ॥ गोमूहिरण्यवासांसि शयनान्यासनानि च। तेन दत्तानि भवन्ति भरतर्पभ ॥

धर्माधर्मं न जानाति विद्यया रहितः पुमान् । तसात् सदैव धर्मात्मा विद्यादानरतो भवेत् ॥ त्रैलोक्यं चतुरो वर्णाश्रत्वारश्वाश्रमाः पृथक् । ब्रह्माद्या देवताः सर्वा विद्यादाने प्रतिष्ठिताः ॥ ( भविष्यपुराण उत्तर० १७४ । १६-२५

जो प्रात:काल उठकर शिष्योंको परिश्रमसे वेः शास्त्र तथा चत्य-संगीत आदि कला-कोशलकी शिक्षा देत है, उसके समान दूसरा सकती कौन है ! जो उपाध्याय की वृत्तिकी व्यवस्थाकर अध्यापन कार्य कराता है. उस धर्म, काम तथा अर्थके मर्मको समझनेवाले व्यक्तिद्वारा कौन-सा दान नहीं दिया गया अर्थात उसने सब कुछ दे दिया । जो मनुष्य छात्रोंके भोजन, अभ्यङ्ग ( तेल ), वस्त्र और मिक्षा आदिकी व्यवस्था करता है, उसकी सारी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। छात्रोंके पोषण करनेपर विवेक ( ज्ञान ), दीर्घायु, धर्म, काम और सभी सम्पत्तियोंके देनेका फल मिल जाता है। जिस व्यक्तिकी शाख-विद्या, शख-विद्या तथा शिलकता सीखनेकी इच्छा हो, उसकी सभी प्रकार सहायता करनी चाहिये । सुसम्पन्न एक हजार वाजपेय यज्ञोंक करनेका जो फल है, वह सब विद्या दान करनेवालेको भी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं | जो धर्मातम दिवालय, विणु-मन्दिर अथवा सूर्यके मन्दिरमें बैठकर सदा सद्प्रत्योंका पठन-अध्ययन कराता है, उसे प्रतिदिन गी, पृथी, मुबर्ग, वल और आसन, शस्या आदि दान करनेका पूर्ण पार प्राप्त होता है। विद्याके विना मतुष्य धर्माधर्मकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते । इसिंछिये धर्मातमा पुरुपको विधादानमें सदा तत्पर रहना चाहिये। तीनीं छोका, चारी वर्ण, नारी आश्रम और हहा। आदि सभी देवता विचादानमें ही प्रतिष्टित हैं ।

अपने हाथसं क्षिये गये सत्कर्मकी प्रशंसा

तावत् स वन्धुः स पिता यावजीवति भारत । मृतो मृत इति ज्ञात्वा क्षणान् स्नेहो निवर्नते ॥ ति स्वयं प्रदातच्यं शय्याभोज्यजलादिकम् । मैव ह्यात्मनो बन्धुरिति संचिन्त्य चेतिस ॥ मैव यो हि नात्मानं दानभोगैः समर्चयेत् । जन्यो हिततरस्तसात्कः पश्चात् पूज्यिष्यति॥

( भविष्यपुराण उत्तर॰ १८४ । ३-५ )

भीतक मनुष्य अपने परिवारवालोंका भाई-बन्धु पिता बना रहता है, जबतक वह जीवित बना रहता है । मरनेपर उसे मृत समझकर सभी तत्काल अपना रनेह खींच लेते हैं । इसलिये मनुष्यको खयं ही अपने लिये अन, जल और शय्या आदिका दान करना चाहिये । मनुष्य खयं ही अपना वन्सु है; इसे हृद्यमें स्मरण रखना चाहिये । जो दान-धर्म और आपना अदिके द्वारा खयं अपना कल्याण नहीं करता तो फिर उसके मरनेके बाद उसके लिये दूसरा कोई क्या व्यवस्था कर सकता है ?

# [ गर्गसंहिता ]

# गर्गसंहितामें श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ गचनामृत

संत ही मेरे सुखस्वरूपको जानते हैं

ानिन्त सन्तः समद्धिनो ये दान्ता महान्तः किल नैरपेक्षाः। । नैरपेक्ष्यं परमं सुखं मे ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्।। (गर्गसंहिता चुन्दावन०१९।२३)

जो समदर्शी, इन्द्रियविजयी, अपेक्षारहित महात्मा । हैं, वे ही मेरे निरपेक्ष परम सुखको जानते हैं, ते रसादिका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियोंको ही होता है।

श्रीराधाक्रणका अमेद

ये राधिकायां माथ केशवे मनाग्
भेदं न पश्यन्ति हि दुग्धशोक्ष्यवत्।
त एव मे त्रह्मपदं प्रयान्ति
तद्धेतुकर्फ़्र्जितभक्तिलक्षणाः ॥
ये राधिकायां माथ केशवे हरी
कुर्वन्ति भेदं कुधियो जना भ्रवि ।
ते कालस्त्रं प्रयान्ति दुःखिता
रम्भोरु यात्रत् किल चन्द्रभास्करो ॥
(गर्मसंहिता वृन्दावन० १२ । ३२-३३ )
श्रीकृ० व० अ० ७७—

श्रीभगवान्ने श्रीराधाजीसे कहा—जैसे तृय और उसकी उज्ज्वलतामें कोई भिन्नता नहीं है, वैसे ही जो लोग मुझ केशव तथा तुझ राधिकामें लेशमात्र भी भेद नहीं देखते, वे ही अहैतुकी भक्तिके लक्षगोंसे सम्पन्न होकर मेरे उस ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं। रम्भोरु! इस जगत्में जो मूर्ख प्राणी तुझ राधिकामें तथा मुझ केशव श्रीहरिमें मेद करते हैं, वे जबतक सूर्य और चन्द्रमा विद्यमान हैं, तबतकके लिये कालसून नरकमें गिरते हैं।

> गिरिराज गोवर्धनकी पूजा-विधि श्रीभगवानुवाच

आिलण्य गोमयेनापि गिरिराजसुनं ह्यथः। धृत्वाथ सर्वसम्भारं भिक्तयुक्तो जितेन्द्रियः॥ सहस्रशीर्पामन्त्रेणाद्रये स्नानं च कारयेत्। गङ्गाजलेन यसुनाजलेनापि द्विजैः सह॥ राङ्गाजलेन यसुनाजलेनापि द्विजैः सह॥ राङ्गाद्रियाराभिततः पञ्चामृतेगिरिम्। स्नापियत्वा गन्धपुष्पैः पुनः कृष्णाजलेन वै॥ यस्त्रं दिव्यं च नवेद्यमासनं सर्वतोऽधिकम्। मालालंकारिनचयं दत्त्वा दीपानिलं पराम्॥ ततः भदिस्णां कुर्यान्तमस्कुर्यात्ततः परम्। कृताङ्गलिपुटो भृत्वा त्विद्मेनसुदीरयेत्॥

नमो वृन्दावनाङ्काय तुभ्यं गोलोकमौिलने । पूर्णब्रह्मातपत्राय नमो गोवर्धनाय च ॥ पुष्पाञ्जलिं ततः क्रयीन्नीराजनमतः परम् । घण्टाकांस्यमृदङ्गाद्यैर्वादित्रैर्मधुरस्रनैः वेदाहमेतं मन्त्रेण वर्षा लाजैः समाचरेत । तत्समीपे चान्नकृटं कुर्याच्छद्धासमन्वतः।। कचौलानां चतःषष्टि पश्चपंक्तिसमन्वितम् । तुलसीदलमिश्रेश्च श्रीगङ्गायम्रनाजलैः ॥ पटपश्चाशत्तमैर्भोगैः कुर्यात सेवां समाहितः। ततोऽग्रीन्त्राह्मणान्युज्य गाः सुरानगन्धपुष्पकैः।। भोजयित्वा द्विजवरान सौगन्धैर्मिष्टभोजनैः। अन्येभ्यश्च श्वपाकेभ्यो दद्याङ्गोजनमुत्तमम् ॥ गोपीगोपालवृन्दैश्र गवां नृत्यं च कारयेत । मङ्गलैर्जयशब्दैथ कुर्याद् गोवर्धनोत्सवम् ॥ ( गर्गसंहिता गिरिराज० १ । १५--२६ )

श्रीभगवान्ने कहा--गिरिराजके नीचेकी जगहको ोबरसे पुतवा दे। फिर मनको काबूमें रखकर भक्तिपूर्वक भी भेंट-सामग्री वहाँ स्थापित कर दे। 'सहस्रशीर्षां ॰' न मन्त्रका उच्चारण करते हुए गङ्गा एवं यमुना-जलसे रिराजको नहळाना उचित है । सभी कार्योमें ब्राह्मणकी गयता ले । फिर गौके खच्छ दूधकी धारासे तथा बादमें ामृतसे गिरिवरको स्नान कराना चाहिये। यमुना-से पुनः स्नान करवाकर चन्दन एवं फूछ चढ़ावे। रम वस्न पहनाकर नैवेद अर्पण करनेका विधान है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन अर्पण करे। माळा और -तरहके आभूषणोंसे विभूषित करना चाहिये । धात् सुन्दर ढंगसे दीपकोंकी पंक्ति सजा दे। न्तर परिक्रमा तथा इसके बाद नमस्कार कानेकी है । फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना न कर दे । 'जो वृन्दावनकी मोदमें विराजमान हैं, तके सिरमौर और परिपूर्णतम भगवानके जो त्ररूप हैं; उन आए गोवर्धनके लिये मेरा नमस्कार

है। इसके बाद आरती करके तब पुष्पाञ्जिल चाहिये । मीठे खरसे घण्टा, कांस्य एवं मृदङ्ग आ बजावे । तदनन्तर 'वेदाहमेतं॰' इस मन्त्रको एढा धानका लांग बरसाना चाहिये। फिर उनके पास अ ( भाँति-भाँतिके पकानोंका पहाड़ ) लगाकर श्रद्धाके निवेदन करे। ऐसी पाँच पंक्तियाँ सजावे, जिनमें चौ चौसठ कटोरियाँ हों। सबको गङ्गा-जलसे अथवा यह जलसे भर दे । उसमें तुल्सीदल भी मिले रहने चाहिर फिर छप्पन प्रकारके भोग अर्पण करे । यही उत्तम प है । इसके उपरान्त अग्नि और ब्राह्मणकी पूजा कर चन्दन एवं पृथ्पोंसे गौ तथा देवताकी भी अर्चना कर चाहिये । फिर, सपात्र ब्राह्मणोंको जिमावे । भोज्यपदा सुगन्वपूर्ण एवं मधुर होने चाहिये। इतर जो चाण्डाः प्रभृति हैं. उन्हें भी खादिष्ट भोजन देना उचित है गोपी और गोपालगण एकत्रित होकर गोओंको नृत्य करावें । मङ्गलसचक 'जय' शब्दकी ध्वनि करनी चाहिये । यही गोवर्धनके उत्सवका विधान है ।

यत्र गोवर्धनाभावस्तत्र प्जाविधि शृणु । गोमयैर्वर्धनः कार्यस्तदाकारः परोन्नतः ॥ पुष्पन्यूहैर्लताजालैरीपिकाभिः समन्वतः । पुजनीयः सदा मत्यैर्गिरिगीवर्धनो स्त्रिति ॥ × × × × गिरिराजमहापूजां वर्षे वर्षे करोति यः । इह सर्वसुखं सुक्त्वासुत्र मोक्षं प्रयाति सः ॥ (गर्गसंहिता गिरिराज्ञ १ । २०-२८, १२ )

अव जहाँ गिरिराज नहीं हैं, वहाँ वैसे पूजा की जाती है, इसकी विधि सुनिये। गोवरका एक बद्दत ऊँचा ढेर एकवित करें। वह गिरिराजक आकारका होना चाहिये। उसपर फल, लता और काश (मीक) इस्यादि भी भलीभाँति सजा दे। इस प्रकार धमत धार सजाकर मनुष्योंको गोवर्यनगिरिका पूजन कारना चाहिये।

x x x x

जो पुरुष प्रतिवर्ष गिरिराजकी पूजा करता है, वह संसारमें सारे सुखोंको भोगकर अन्तमें सायुज्य पदको प्रयाण कर जाता है।

श्रेष्ठ मित्रके लक्षण और अहैतुक ग्रेममें एकत्वकी अनुमूति श्रीभगवानुवाच

निष्कपटं करोति यो भित्रतां निष्कारणो धन्यतमः स एव । विधाय मैत्रीं कपटं विदध्यात तं लम्पटं हेतुपटं नटं धिक ॥ क्रमेंन्द्रियाणीह रसाढीं-यथा स्तथा सकामा मनयः सुखं यत् । मनाङ न जानित हि नैरपेक्ष्यं गृढं परं निर्गुणलक्षणं जाननित सन्तः समदर्शिनो ये दान्ता महान्तः किल नैरपेक्षाः। नैरपेक्ष्यं परमं सुखं मे ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन् ।। हि भावं मनसः परस्परं न होकतो भामिनि जायते ततः। कर्तव्यमतो मयि स्रतः प्रेम्णा समानं भ्रवि नास्ति किंचित ॥ भाण्डी वने मनोरथो यथा हि बभ्रव राधे हि तथा भविष्यति । अहैतुकं प्रेम च सद्धिराश्रितं तचापि सन्तः किल निर्गुणं बिदुः ॥ ये राधिकायां 'त्विय केशवे मिय भेदं न कुर्वन्ति हि दुग्धशौक्रयवत् । मे त्रक्षपदं प्रयान्ति -एव तद्धैतकस्फ्रजितभक्तिलक्षणाः

(गर्गसंहिता मथुरा०४। १९—२४) श्रीभगवान्ने श्रीराधिकाजीसे कहा —जो किसी भस्तुकी कामना नहीं रखता और शुद्धान्तःकरण हो

मित्रता स्थापित करता है, वही अनेकशः धन्यवाद पात्र है। जो मैत्री करके हृदयमें कपट रखता है, तो महाधर्त है। उसने तो कार्यवश खाँग रच हि है—ऐसे नट ( मित्र ) को धिकार है । मेरी प्रीति जो आनन्द होता है, वह निर्मण, निरपेक्ष, अचिन एवं परम उत्तम है। उस सुखको सकामी मुनि न जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गणः कर्मेन्द्रियाँ नहीं जानतीं। जो उत्तम पुरुष कामना रहित हैं, जिनकी सबमें समान दृष्टि है तथा जो मन पर नियन्त्रण रखनेवाले हैं, वे ही मेरे अपेक्षाशून्य श्रे स्रखको जानते हैं; जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियोंको रसः ज्ञान माछ्म होता रहता है । भामिनि ! शुद्धान्तः करण परस्पर सभी भावनाएँ बना लेनी चाहिये। किसी एः ओरसे भावना ठीक नहीं होती । अतः उचित है हि तुमलोग मुझमें प्रेम ही करो; क्योंकि प्रेमके समान संसारमें दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है । राधिके भाण्डीरवनमें जिस प्रकारकी कामना की गयी, वह वैसे की-वैसे ही पूर्ण होगी; क्योंकि साधुपुरुषोंद्वारा किय हुआ प्रेम हेतुरहित होता है। अतः उससे जो सुर मिलता है, वह निर्गुण है, ऐसा महात्माओंका अनुभव है । जिस प्रकार दूध तथा शुक्रवर्णमें अभेद सम्बन्ध है, वैसे ही तुम राधिका और मैं केशव—इन दोनोंमें जो किसी तरहका अन्तर नहीं समझते, वे ही मेरे परम धामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें अहैतुक प्रेमके भाव उठते रहते हैं।

# सरस्वतीके स्तोत्रकी महिमा

देवर्षि नारदजीने सरस्वतीके जिस स्तोत्रके द्वारा संगीत-विद्या पात की, नारदक्कत उस स्तोत्रका वर्णन करके भगवान् श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा—

स्तोत्रं जाड्यापहं दिव्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्।

नारद उवाच

मनवार्कविम्बग्नुतिमुद्गलज्ज्वल-

त्ताटङ्ककेयूरकिरीटकङ्कणान्

सुरत्कणन्तूपुररावरिक्षतां

नमामि कोर्टान्दुनुखीं सरस्वतीम्॥

### नारदोक्तं सरस्तत्याः स विद्यावान् भवेदिह ॥ (गर्गसंहिता मधुरा॰ २१। ४५)

यह भगवती सरखतीका जाड्यापह मक दिव्य स्तोत्र है। नारद मुनिने इसकी रचना की है। संसारमें जो मनुष्य प्रातःकाल इसका पाठ करेगा, उसे तत्काल विद्याकी प्राप्ति हो सकती है।

### भगवान् श्रीकृष्णका उद्धवद्वारा त्रजवासियोंको संदेश-प्रेवण

भगवान् श्रीकृष्णके व्रजसे मथुरा आ जाने तथा कंसवघके बाद वहीं रुक जानेपर व्रजवासी गोपकृन्द, गोपियाँ तथा नन्द-समित आदि अत्यन्त दीन, दुखी और शोकिक्किल हो गये थे। भगवान्को जब यह पता लगा तब उनके हृदयमें भक्तवत्सलता उमड़ आयी और उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्धवको ब्रलाया और उनसे इस प्रकार कहा—

### उद्धवके द्वारा संदेश

नन्दवावा, यशोदामैया, श्रीराधा, गोपीजन तथा संखाओंके प्रेमकी महिमाका वर्णन—

# गच्छ शीघं त्रजं हे सखे सुन्दरं श्रीलताकुञ्जपुञ्जादिभिर्मण्डितम्।

सदाहं कलहंसउद्रते धन्दे चलत्पदे चञ्चलचञ्चुसम्पुटे । निधौतमुक्ताफलहारसंचयं सर्खतीम् ॥ संधारयन्तीं सुभगां पुस्तकवरलकीयुतं वराभयं करद्वये । दधानां विमले परं सरस्वनीं शुभदां नमाम्यहं त्वां मनोइराम् ॥ ब्रह्ममयीं जगन्मयीं परे तर्ज्ञिनक्षौमसिताम्बरे स्वरशानमतीव मङ्गले । दे हि भवेयमक्षरे ति येनादिनीयो पर्रागमण्डले ॥ स्यां सर्वोपरि (गगैसंहिता मधुरा० २१ । ४१ — ४४ )

**शैलकृष्णप्रभाचारुवृन्दावनं** गोपगोपीगणैगीकुलं संकुलम् । एकपत्रं त नन्दाय वै दीयतां वा हितीयं यशोदाकरे चैव भोः वा तृतीयं त्विदं राधिकायै सखे तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सन्दरम् ॥ वा चतुर्थं सखिभ्यः शिश्चभ्यः शभं कौशलं दीयतां पत्रमेवं पृथक। गोपिकानां शतेभ्यश्च युथेभ्य उन्-मोहितानां च देयानि पत्राणि च ।। में पिता नन्दराजो छणी मन्मना में च माता यशोदा सरत्याश माम् । वाक्यवृन्दैः शुभैनीतिवित त्वं तयो-में परां प्रीतिमाराद द्वयोरावह ॥ राधिका मद्वियोगातरा मत्प्रिया मन्यते मां विना खं जगनमोहतः । महियोगाधिमासां मदक्तैः पदै-मोंचय त्वं भवान दक्षिणो वाक्पथे ॥ गोपबालाः सुदामादयो मित्रया मां सखायं विना तेऽपि मोहातुराः। देहि तेपां सुखं मित्रवत श्रीत्रजे खल्पकालेन तत्रागमिप्याम्यहम् ॥ महियोगाधिवेगातुरा गोविका मन्त्राप्तदेहासवः। मन्मनस्काश्च या मद्थें च संत्यक्तलोकावला-स्ताः कथं नात्र मन्त्रिन् विभर्मि स्वतः॥ असंस्त्यक्तुमत्रोद्यता उद्धव याभिरद्यापि कृच्छूर्धृताशासवः। मद्वियोगाधिमासां मद्क्तः पदं-मींचय त्वं भवान् दक्षिणो वास्पथे ॥ ( गर्मनंदिना मधुग० १३। ४-- ११

श्रीभगवानने उद्भवजीसे कहा-संखे ! त्रजका मनोहर है । सन्दर छताएँ तथा न वन उसकी शोभा बढा रहे हैं। गोवर्धन-रे एवं यमना नदीसे वह कपनीय जान पड़ता है। ाँ रमणीय वृन्दावन भी है । वह गोप और गोपियोंसे उ-परा है । अतः तम शीघ्र ही वहाँ जाओ । भित्र ! त पत्र नन्दबावाके लिये है। दूसरा तुम यशोदा मैयाके थमें देना । सखे ! यह तीसरा पत्र श्रीराधिकाके छिये । इसे तम उनके सन्दर भवनमें जाकर उन्हें दे ना । यह चौथा पत्र मेरी सखी गोपियों और पशिश्यओंको देकर मेरा कुशल-समाचार कहना। झमें आसक्त उन्मादिनी सैकड़ों गोपियोंके यूय हैं। न्हें भी अलग-अलग पत्र देना । मेरे पिता नन्दजी हैं । उनका मन मझमें ही अटका रहता है। वे सदा स्नेह केया करते हैं। मेरी माता यशोदाजी हैं। वे मझे सदा अरण करती रहती हैं। तम नीतिके जानकार हो। अतः यद्यपि मैं दूर देशमें हूँ; फिर भी मेरे स़न्दर वाक्यों-इारा मेरा अनन्य प्रेम उनके सामने प्रकट करना । राधिकाजी मेरी प्राणप्यारी हैं। मेरे वियोगसे उतका मन छटपटाता रहता है। मेरे बिना सारा संसार उन्हें सना प्रतीत हो रहा है। तम वचन-चत्र हो-वातचीत करनेमें बड़े कुशल हो; अतः मेरे वचनोंद्वारा मेरे विरह-से पीड़िता श्रीराधाका दुःख दूर करना । श्रीदामा आहि गोप मेरे मित्र हैं और मैं उनका सखा हूँ । मेरे विना वे भी मोहमें पड़कर अतिशय चिन्तित हैं। अतः तम व्रजमें जाकर उन्हें मेरे ही समान सुख प्रदान करना । मैं भी थोड़े ही दिनोंमें वहाँ जाऊँगा। सखे ! मेरे वियोगकी विकट व्याविसे गोपियाँ अत्यन्त आतुर हैं। उनका मन निरन्तर केवल मुझमें ही लगा रहता है: उनके प्राण तथा शरीर—सव मुझमें आ निले हैं। मेरे लिये उन अवलाओंने लोक-लजाको ठुकरा दिया है; फिर में स्वयं उनकी देख-रेख कैसे न करूँ ! उद्भवर्जी !

आजतक वड़ी ही कठिनाईसे उन्होंने अपने प्राणोंको रोक रक्खा है; किंतु अब वे उन्हें छोड़ना ही चाहती हैं। तुम वार्ताछापमें बड़े प्रवीण हो; अत: मेने जो कुछकहा है; ठीक वही, अपने वचनोंद्वारा उन्हें समहाकर मेरे वियोगसे उत्पन्न उनकी मर्ग-पीड़ाको भिटाना।

### श्रीराधिकाको उपदेश

जय उद्भवजी लैटकर मथुरा आये तो उनके द्वारा मनके प्रेम तथा वहाँकी खितिसुनकर तथा वार-वार मनागनके लिये आग्रह करनेपर भगवान्ते लयं मन्यानका विचार किया। उन्होंने सारे राजकार्यका भार श्रीवलदेवजीको संभला कर मक्त को दर्शन देनेके लिये उद्भवको साथ लेकर मजके लिये मसाम किया। बज आने र उनका खूब खागत हुआ। गंखागण कदलीवनमें वे श्रीराधाजीसे मिले । उन्हें वस्त अस्पन विरहाकुल देखकर उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया—

मा शोकं कुरु राघे त्वं त्वत्प्रीत्याहं समागतः ॥ आवयोभेंदरहितं तेजञ्चेकं द्विधा जनेः ॥ यथा हि दुग्धधावल्ये तथाऽऽवां सर्वदा शुभे । यत्राहं त्वं सदा तत्र विश्रलेषो नहि चावयोः ॥ पूर्णत्रक्ष परं चाहं तटस्था त्वं जगत्प्रसः । विश्लेष आवयोर्षध्ये मृपाज्ञानेन पश्य तत् ॥ यथाऽऽकाशिखतो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा जलं सक्षमरूपं तेजो च्यातं यथैधित ॥ अन्तर्वहिर्षथा पृथ्वी पृथ्गभूता वरानने । तथा विकाररहितोऽमलवित्रगुणैरहम् ॥ तथा त्वं पश्य मद्भावं सदानन्दो भवेत्ततः ।

( गर्भसंहिता मथुरा० २०। १८-- २२३)

श्रीभगवान् वोले—राघे ! तुम शोक मत करों । तुम्हारी ही प्रसन्नतांक लिये में यहाँ आया हूँ । मुझमें और तुममें कोई भेद नहीं है—दोनों एक ही तेज हैं । साधारण मनुष्यको ही दो तरहका भान हुआ करता है । कल्याणी ! जिस प्रकार दुग्य और धायल्यमें अभेद-सम्बन्ध है, वैसे ही हमलोगोंमें सदा ऐक्यभाव रहता है । जहाँ में रहता हूँ वहाँ तुम्हारा भी निवास-स्थान है । हम दोनोंमें कभी भी वियोग नहीं होता । में पूर्णत्रह्म परमेश्वर हूँ और तुम जगजननी तटस्था मेरी ही प्रकृति हो। मेरे तथा तुम्हारे बीचमें मेदकी कल्पना मिस्या है। देखो, यह अज्ञानसे ही भास रहा । बरानने ! जिस प्रकार आकाशमें स्थित महान् वायु सदा सर्वत्र वर्तमान है; जैसे जल सूक्ष्मरूपसे सभी जगह ओत-प्रांत रहता है; लक्ष्मींके कण-कणमें जैसे अगिन व्याप्त है, भीतर और वाहर जैसे सब जगह पृथ्वीकी सत्ता रहती है, वैसे ही मैं भी त्रिगुण-विकाररहित अमल हूँ और सर्वत्र विद्यमान हूँ। इस प्रकार तुम मेरे भावको सर्वत्र देखो तो तुन्हें परमानन्दकी प्राप्ति होगी।

नारदजीका भगवान्को संगीत सुनाना

एक बार सव लोकोंमें अवाध गतिते विचरनेवाले नारद मुनि तुम्बुरुके साथ भगवार श्रीकृष्णके निकुझमें पधारे। उस प्रसंगका वर्णन करते हुए श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा— नारदजीके संगीतसे भगवान् श्रीकृष्णकी 'बहाद्रव'के रूपमें परिणति; उस बहाद्रव गङ्गाजीकी

आतोद्यं विनदन वीणां देवदत्तां स्वराप्नतम संत्रष्टोऽहं शिरो धन्वंस्तेन क्लाघ्यं च तत्खरम दन्चाऽऽत्मानं ग्रेमपरो जलत्वं गतवानहम् यज्जलं मद्वपूर्जातं तहै ब्रह्मद्ववं विदुः कोटिशः कोटिशोऽण्डानां राशयः संलुठन्ति हि। इन्द्रायणफलानीयोक्तते तस्मिन जले शुभे। पृश्चिमगर्भमिदं राघे ब्रह्माण्डं मत्पदं स्फटम् ॥ भिन्वा तचागतं साक्षादस्मिन मन्वन्तरे शमे । तत् सर्धुनीं विदुः पूर्वे श्रीगङ्गां पापहारिणीम्।। दिवि मन्दाकिनी श्रोक्ता गङ्गा भागीरथी क्षितौ। अधो भोगवती प्रोक्ता त्रिधा त्रिपथगामिनी ॥ यत स्नातुं गच्छतः पुंसः प्रणतस्य पदे पदे । राजस्याधमेधानां फलमस्ति न दुर्लभम्।। गङ्गा गङ्गेति यो त्र्याद् योजनानां शतैरिव । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ दृष्ट्वा जन्मशतं पापं पीत्वा जन्मशतद्वयम् । स्नात्वा जन्मसहस्रेण हन्ति गङ्गा कलौ युगे ॥ सफलं जन्म वे तेपां ये पश्यन्ति हि जाह्ववीम्। वृथा जन्म गतं तेषां ये न पश्यन्ति जाह्वयीम् ॥ ( क्योसंहिता प्रधान २२। १२

ऐसा छत्र ताना गया था, जिसमें मोतियोंकी झालर छटक रही थी । वहाँ एक बड़ा विशाल कमल था । उसीपर में विराजमान था । साथमें तुम भी थीं । वहीं उन छोगोंने मेरी झाँकी की; फिर मुझे प्रणाम किया और मेरी प्रदक्षिणा की । तदनन्तर मेरी आज्ञासे वे वहाँ ही बैठ गये । फिर मेरी स्तुति करके उन्होंने मेरा गुणानुवाद गाना आरम्भ कर दिया । नारदमुनिने तुम्बुरुको साथमें ले लिया । भगवान्की दी हुई वीणा उठायी और उसके तार चढ़ाये । फिर अमृतके सहरा मीठे खरवाळा अद्वितीय संगीत प्रारम्भ हो गया । वह खर बहुत ही सराहनीय था, अतः उसे सुनकर मेरा सर्वाङ्ग पुरुकित हो गया । साथ ही मेरा मस्तक झूमने लगा । फिर तो प्रेमके वशीभूत होकर मैं अपना-पन भूलकर जलमय हो गया। मेरा शरीर जो जलके रूपमें परिणत हुआ, उसे लोग 'ब्रह्मद्रव' मानते हैं । कोटि-कोटि नहाण्डोंके समूह उसमें गोता लगाते रहते हैं । राधिके ! यह 'पृहिनगर्भ' नामक ब्रह्माण्ड है । 🤾 इसकी भी उत्पत्ति मेरे चरणोंसे हुई है। यह भी उसी श्रेष्ठ जलमें इन्द्रायणफलके समान लुड़कता है। कल्याणी पूर्व समयकी बात हैं; वहीं जल इस मन्चन्तरमें ब्रह्माण्डका भेदन करके आया । छोग इसे खर्धनी भाङ्गा' कहते हैं । यह पापोंका विनाश करनेवाली है । इस त्रिपथगामिनी गङ्गके तीन. भेद हैं । इसे खर्गमें 'मन्दाकिनी' कहा जाता है, पृथ्वीपर लोग इसे 'भागीरथी'

समान ज्योति फैंळ रही थी । कौस्तुममणि एवं रत

जड़े हुए थे। साथ ही सुन्दर चेंबर झला जा रहा

था । बहुत बड़ी संख्यामें वहाँ सिखियाँ मीजूद थीं ।

प्रमुश पापाल माता हा जाता है और बहु विस्तुर्ग का अविकारी बन जाता है। किरियुगमें गङ्गाका दर्शन करनेसे सी जन्मके, पान करनेसे दों सी जन्मके और अवगाहन करनेसे हजार जन्मेंके पापका नाश होता है। जिन्होंने गङ्गाके दर्शन कर छिये, उनका जन्म सफल हो गया। परंतु जिन्हों गङ्गाजीके दर्शन नहीं हुए, उनका जन्म लेना जन्म लेना व्यर्थ ही है।

#### श्रीराधिकाका विचित्र प्रेम

एक बार सूर्यप्रहणके अवसरपर श्रीराधाजी गोरोनम्ह्के साथ कदलीवनसे प्रभासक्षेत्रके सिद्धाश्रम-तीर्थमं गर्या । वर्गे द्वारकावासियोंके साथ भगवान् श्रीकृष्ण भी पघारे हुए वे । वर्गे श्रीकृष्णसे आदि भगवान्की पट्यानियोंने श्रीराधाजीको नहाते देख श्रीकृष्णसे उनका परिचय पूछा । भगवान्ने वतलाया कि क्षे कीर्तिनन्दिनी, व्रजेक्वरी श्रीराथाजी हैं । तत्यश्चात् वे श्रीराधाजीको अपने निवासस्थानपर ले गर्यो । क्षिमणीजीने उनकी अनेक प्रकारसे पूजा की और अन्तमें उनके सोनेके समय भगवान् श्रीकृष्णके श्रावहसे तूथ पीनेको दे आयीं। फिर वापन आकर श्रीकृष्णके प्रवहसे लूथ पीनेको दे आयीं। फिर वापन आकर श्रीकृष्णके परदावने लगीं। पैर दावते समय उन्हें भगवान् के पैरोंमें ताजे फक्तेले पड़े दीख पड़े । जय उन्होंने उन फ्लोलोंका कारण पूछा, तो भगवान् उनसे इस प्रकार कहने लगे—

श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे
पादारविन्दं हि निराजते मे ।
अहिनंशं प्रश्रयपाशवद्धं
लवं लवार्धं न चलत्यतीव ।।
अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतोऽङ्घावुन्छालकास्ते मम प्रोन्छलन्ति ।
मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्यै
युष्माभिरुष्णं तु पयः प्रदत्तम् ।।
(गर्गसंहिता हारका० १७ । ३५-३

श्रीराधिकाफ कमलरूपी हृदयमें मेरे चरणकमल अहर्निश विराजमान रहते हैं । उन्होंने प्रेममयी रस्ती-द्वारा उन्हें अच्छी तरह बाँध रक्खा है । अतः एक क्षण अथवा आवे क्षणके लिये भी ये कहीं इधर-उधर नहीं हो सकते । आज उन्होंने अत्यन्त उण्ग दूध पी लिया है । इसीसे मेरे पैरमें छाले पड़ गये । तुमने उन्हें बहुत गरम दूध पिला दिया । इन्हें थोड़ा ही गरम दूध देना चाहिये था; किंतु ऐसा नहीं हुआ।

पटरानियाँ श्रीराधाजीके प्रेमकी यह स्थिति देखकर चिकत रह गर्यों।

# नारदजी मोहित हो गये

भगवान् श्रीकृष्णद्वारा सोलह हजार रानियों के परिग्रहकी यात सुनकर नारदजीको वड़ा कौत्हल हुआ । वे द्वारकार्मे उनके प्रत्येक घरमें जाकर उनकी पित्नयोंकी स्थिति देखने लगे; पर उन्होंने सभी वरोंमें श्रीकृष्णको देखा और अत्यन्त चिकत होकर उनसे इसका रहस्य पूछा । तव भगवान श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—

किं करिष्यसि विप्रेन्द्र वृथा अमिस मोहितः। गेहे गेहे स्वपत्नीनां मया त्वं तु विलोकितः॥ मया धृतानि रूपाणि त्वद्भयाद्यपिसत्तम। नाहं दास्ये दमं तुभ्यं विप्रत्वात् प्रार्थयाम्यहम्।।
सर्वेषां चैव देवोऽहं मम देवाश्व त्राह्मणाः।
ये दुद्यन्ति द्विजान् मृद्धाः सन्ति ते मम शत्रवः।।
ये पूजयन्ति विप्रांश्च मम भावेन भूजनाः।
ते भुज्जन्ति सुखं चात्र ह्यन्ते यास्यन्ति तत्पदम्।।
मायया मम पुर्यां त्वं मोहितश्चापि मा खिदः।
सर्वे मुह्चन्ति देवर्षे ब्रह्मस्द्रादयः सुराः।।
(गर्मसंहिता अश्वमेष्ठ ५५। ५०-५४

'द्विजराज! मैंने आपको अपनी स्त्रियोंके प्रत्ये घरमें देखा है। आप मोहमें पड़कर व्यर्थमें घूम रहे हैं इससे आप क्या ठाम उठायेंगे ? देवर्षे ! मुझे आपका ह्या; अतएव मैंने बहुत-से रूप धारण कर लिये। आ ब्राह्मण हैं इससे मैं आपको दण्ड नहीं दे सकता, अत प्रार्थना करता हूँ; मैं सबका देवता हूँ, और मेरे देवत ब्राह्मण हैं। जो अविवेकीजन ब्राह्मणोंसे द्वेष रख हैं, वे मेरे शत्रु हैं। जो मनुष्य मेरी भावनासे ब्राह्मणोंक पूजा करते हैं, उन्हें संसारमें सुखकी उपलब्धि होते हैं वे बोरे अन्तमें वे मेरे धामके अधिकारी होते हैं देवर्षे! आप मेरी पुरीमें आकर मायासे मोहित हो ग थे। ब्रह्मा तथा रुद्ध आदि सभी देवताओंका ज्ञान भी यह कुण्टित हो जाता है; अतः आपको सेद नह करना चाहिये।

# [ योगवासिष्ठ ]

योगवासिष्टके अनुसार अर्जुनोपारुयानमें अर्जुनके प्रति भगवान् श्रीकृष्णके उपदेश

आत्माका शुद्ध स्वरूप

अनन्तमव्यक्तमनादिमध्य-मात्मानमालोकय संविदातमन् । संविद्वपु: स्फारमलब्धदोप-मजोऽसि नित्योऽसि निरामयोऽसि ॥ (योगवाहिष्ठ ६ । ५२ । ३९) अर्जुन ! तुम ज्ञानखरूप आत्मा हो । इस आत्माव आदि, मध्य और अन्त नहीं है । इसका कोई स्थू रूप भी नहीं है । तुम विशुद्ध आत्मखरूप ही हो । तु अपरिच्छिन्न ( अतः सर्वथा निर्दोष ) चैतन्यखरूप नित्य, नीरोग तथा अज्ञान एवं उसके कार्योंसे सर्वथ असंस्पृष्ट हो । अहंकार महान् विष है

अहन्त्वविषचूर्णेन येषां कायो न मारितः । कुर्वन्तोऽपि हरन्तोऽपि नच ते निर्विषुचिकाः ।।

( योगवासिष्ठ ६ । २ । ५३ । १० )

जिनका शरीर अहंकाररूपी विषसे नष्ट नहीं हुआ, वे सब प्रकारके कार्योंको करते तथा उनका फल भोगते हुए भी सभी राग-रोगादि दोषोंसे मुक्त तथा खस्थ हैं।

ममतारूपी मलके परित्यागमें ही कल्याण है

न क्वचिद्राजते कायो ममतामेध्यद्षितः। प्राज्ञोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि दुःशील इव मानुषः॥

(योगवासिष्ठ६।२।५३।११)

जैसे अत्यन्त बुद्धिमान् तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भी दुष्ट-स्वभावका होनेसे शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार ममतारूपी मछमें छिपटा हुआ प्राणी भी कहीं शोभा नहीं पाता।

सर्वत्र ईश्वरकी भावना करो

ईश्वरापितसर्वार्थ ईश्वरात्मा निरामयः। ईश्वरः सर्वभूतात्मा भव भूषितभूतलः॥ (योगवासिष्ठ ६।२।५३।१८)

अपने सम्पूर्ण खार्थोंको ईश्वरमें अर्पितकर अपने आप-को ईश्वरकी भावनासे भावित करते हुए चिन्ता तथा शोकसे सर्वथा मुक्त बन जाओ। तुम समस्त प्राणियोंकी आत्मा बनकर संसारके भूषण-खरूप बन जाओ।

# [ ब्रह्मवैवर्तपुराण ]

वसुदेव-देवकीको पूर्व तपकी याद दिलाकर उन्हें मोक्ष-लाभके लिये वर देना और अपनेको व्रजमें पहुँचानेकी प्रेरणा प्रदान करना

कंसके कारागारमें भाद्रपद मासकी अष्टमी तिथिको जब रातके सात मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपस्थित हुआ, तव आधी रातके समय सर्वोत्कृष्ट ग्रुभ लग्न आया। उस लग्नपर केवल ग्रुम ग्रहोंकी दृष्टि थी। अग्रुम ग्रहोंकी नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती नामक योग सम्पन्न हो गया था । जब अर्द्ध चन्द्रमाका उदय हुआ, उस समय लग्नकी ओर देख-देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाशमें अपनी गतिके कमको लॉनकर मीन लग्नमें जा पहुँचे । ग्रुम और अग्रुम सभी ग्रह वहाँ एकत्र हो गये। मेत्र वर्षा करने छगे। शीतल हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यन्त प्रसन्न थी । दसों दिशाएँ खच्छ हो गयी थीं । भ्रुषि, मनु, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, देवता और देवियाँ—सभी प्रसन्न थे। अमिहोत्रकी अमियाँ प्रसन्नतापूर्वक प्रज्वलित हो उठीं । स्वर्गमें दुन्दुभियों और आनकोंकी मनोहर ध्वनि होने लगी । खिले हुए पारिजातके पुष्पोंकी झड़ी लग गयी। पृथ्वी नारीका रूप धारण करके स्वयं स्तिकागारमें गयी। वहाँ जय-जयकार, शङ्खनाद तथा हरिकीर्तनका शब्द गूँज रहा था। इसी समय सती देवकी वहाँ गिर पड़ीं। उनके

पेटसे वायु निकल गयी और वहीं भगवान् श्रीकृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकीके हृदयकमलके कोशसे प्रकट हो गये।

श्रीकृष्णका शरीर अत्यन्त कमनीय और परम मनोहर था। दो भुजाएँ थीं। हाथमें मुरली शोभा पा रही थी। कानोंमें मकराकृति कुण्डल झलमला रहे थे । मुख मन्द्रहास्त्रकी छटासे प्रसन्न जान पड़ता था। वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातर-से दिखायी पड़ते थे। श्रेष्ठ मणि-रत्नोंके सार-तत्त्वसे निर्मित आभूषण उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे। पीताम्बरसे सुशोभित श्रीविग्रहकी कान्ति नृतन जलधरके समान च्याम थी। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कमके द्रवसे निर्मित अङ्गराग सब अङ्गोमें लगा हुआ था। उनका मुख-चन्द्र शरत्पूर्णिमाके शशधरकी शुभ्र ज्योत्स्नाको तिरस्कृत कर रहा था। बिम्बफलके सदृश लाल अधरके कारण उसकी मनोहरता और वढ़ गयी थी। माथेपर मोरपंखके मुकुट तथा उत्तम रत्नमय किरीटसे श्रीहरिकी दिव्य ज्योति और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिमङ्गी झाँकी, वनमालाका श्रङ्गार, वक्षमें श्रीवत्सकी स्वर्णमयी रेखा और उसपर मनोहर कौस्तुभमणिकी भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे

रही थी । वे शान्तास्त्ररूप भगवान् श्रीहरि ब्रह्मा और महादेव-जीके भी परम कान्त (प्राणवल्लम) हैं । वसुदेव और देवकीने उन्हें अपने समक्ष देखा । उन्हें वड़ा विस्मय हुआ । वसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ अश्रुपूर्ण नयन, पुल-कित शरीर तथा नतमस्तक हो हाथ जोड़ भक्तिभावसे उनकी स्तुति की ।

वसदेवजीकी वात सनकर भक्तोंपर अनुप्रहके लिये कातर रहनेवाले प्रसन्नवदन श्रीहरिने स्वयं इस प्रकार कहा-तपसां च फलेनैव पुत्रोऽहं तव साम्प्रतम्। वरं वणीष्य भद्रं ते भविष्यति न संशयः ॥ परा तपस्विनां श्रेष्ठः स्रतपास्त्वं प्रजापतिः। पत्नी ते प्रज्ञिनाम्नी च तपसाऽऽराधितस्त्वया ।। पत्रो मत्सदशस्तत्र दृष्टा मां च वृतो वरः। मया दत्तो वरस्तभ्यं मत्समो भविता सतः ॥ दत्त्वा तुभ्यं वरं तात मनसाऽऽलोच्य चिन्तितम्। मत्समो नास्ति भ्रुवने पुत्रोऽहं तेन हेत्ना।। तपसां च प्रभावेण त्वसेव क्वयपः स्वयम् । देवमातेयमदितिश्र पतित्रता ॥ सुतपा अधुना कश्यपांशस्त्वं वसुदेवः पिता मम । देवमातेयमदितेरंशसम्भवा ॥ देवकी त्वत्तोऽदित्यां वामनोऽहं पुत्रस्तेंऽशेन सम्भवः। अधुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसां फलात ॥ मां वा त्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः। तां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञ जीवनमुक्तो भविष्यसि ॥ यशोदाभवनं शीघ्रं मां गृहीत्वा व्रजं व्रज । संस्थाप्य तत्र मां तात मायामादाय स्थापय ॥

( ब्रह्मचैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७ । ९२—१०० )

मैं तपस्याओंके फलसे ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ । तुम इच्छानसार वर माँगो । तम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं । पूर्वकालमें तुम तपस्वी-जनोंमें श्रेष्ठ प्रजापति करयप थे और ये सतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थीं । तुमने अपनी इन तपिखनी पती अदितिके साथ तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी। वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका वर माँगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि मेरे समान पुत्रकी प्राप्ति होगी । तात ! तम्हें वर देकर मैंने मन-ही-मन विचार किया । फिर यह वात ध्यानमें आयी कि मेरे समान तो कोई त्रिमुबनमें है ही नहीं। इसिंछिये मैं स्वयं ही तुम्हारे पत्रभावको प्राप्त हुआ । आप स्वयं करयपूजी हैं और तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता बस्देव हुए हैं । ये उत्तम तपस्यावाली पतित्रता देवमाता अदिति ही इस समय अपने अंशसे मेरी माता देवकीके रूपमें प्रकट हुई हैं। आप और माता अदितिसे ही मैं अंशत: वामनरूपमें अवतीर्ण हुआ था; किंतु इस समय आपके तपके फलसे मैं परिप्रगीतम प्रमारमा ही पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ । महामते ! तुम पुत्रभावसे या ब्रह्मभावसे जब मझे पा गये हो तो अब निश्चय ही जीवनमुक्त हो जाओंगे। तात! अब तुम मुझे लेकर ज्ञीघ्र ही व्रजमें चलो और यशोदाके घरमें मुझे खिकर वहाँ उत्पन्न हुई मायाको ले आओ तथा यहाँ अपने पाम उसे रख छो ।

ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत वहाँ शिशुरूप हो गये।

नन्दबाबाका शिशु कृष्णको राधाकी गोदमें देना, तरुण श्रीकृष्णका प्राकटच और उनके द्वारा श्रीराधाके साथ अपनी अभिनता, श्रीराधाकी श्रेष्ठता, श्रीराधा-कृष्णमें भेद-बुद्धिकी निन्दा तथा 'राधा' नामके उच्चारणकी महिमाका वर्णन

एक दिन नन्दजी श्रीकृष्णको साथ ठेकर वृन्दावनमें गये और वहाँ भाण्डीर उपवनमें गौओंको चराने छगे। उस मून्भागमें खच्छ तथा स्वादिष्ट जलसे भरा हुआ एक सरोवर था। नन्दजीने गौओंको उसका जल पिलाया और स्वयं भी पीया। इसके बाद वे बालकको गोदमं लेकर एक वृक्षकी जड़के पास बैठ गये। मुने! इसी समय लीलासे

मानव-रारीर धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी योगमायाद्वारा अकस्मात् आकाशको मे र-पालासे आच्छादित कर दिया। नन्द जीने देखा--आकारा वादलोंसे ढक गया है। वनका भीतरी भाग और भी क्यामल हो गया है। वर्षाके साथ जोर-जोरसे हवा चलने लगी है। वड़े जोरकी गडगड़ाहट हो रही है । वज्रकी दारुण गर्जना सनायी देती है । मुसलाधार पानी बरस रहा है और वक्ष काँप रहे हैं। उनकी डालियाँ ट्रय-ट्रयकर गिर रही हैं । यह सब देखकर नन्दको बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे- भी गौओं तथा वछड़ोंको छोडकर अपने घरको कैसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं जाऊँगा तो इस वालकका क्या होगा। ' नन्दजी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि श्रीहरि उस समय जलकी वर्षाके भयसे रोने लगे। उन्होंने पिताके कण्ठको जोरसे पकड लिया। इसी समय राधा श्रीकृष्णके समीप आयीं। उनकी अङ्ग-कान्ति मनोहर चम्पाके फूलोंकी प्रभाको चुराये लेती थी। उनके एक हाथमें सहस्र दलोंसे युक्त उज्ज्वल कीडाकमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुखकी शोभा देखनेके लिये हाथमें रत्नमय दर्पण लिये हए थीं।

उस निर्जन वनमें उन्हें देखकर नन्दजीको वडा विसाय हुआ | वे करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सम्पन्न हो दसों दिशाओंको उद्घासित कर रही थीं। नन्दरायजीने उन्हें प्रणाम किया । उनके नेत्रोंसे अश्रु झरने लगे और मस्तक मक्ति-भावसे द्धक गया । वे वोले—'देवि ! गर्गजीके मुखसे तुम्हारे विषयमें सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम श्रीहरिकी लक्ष्मीसे भी बढकर प्रेया हो । साथ ही यह भी जान चुका हैं कि ये स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण महाविष्णुसे भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्यत हैं; तथापि मानव होनेके कारण में भगवान विष्णुकी मायासे मोहित हूँ । भद्रे ! अपने इन प्राणनाथको ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो, चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेनेके पश्चात् मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना ।' यों कहकर नन्द्रने भयसे रोते हुए वालकको राधाके हाथमें **दे** दिया। राधाने वालकको ले लिया और मुखसे मध्र हास प्रकट किया । वे नन्दसे बोलीं--- 'वावा ! यह रहस्य दूसरे कितीपर प्रकट न हो। इसके लिये यत्नशील रहना।'

ऐसा कह श्रीकृष्णको दोनों वाँहोंसे सानन्द गोदमें लेकर श्रीराधा अपनी रुचिके अनुसार वहाँसे दूर ले गयीं। उन्होंने राप्तमण्डलका स्मरण किया। इसी बीचमें राधानें योगमाया-निर्मित उत्तम रत्नमय मण्डप देखा, जो सैंकड़ों रत्नमय कलशोंसे

सुशोभित था। उसके भीतर चन्दन, अगुरु, कस्त्ररी और केसरके द्रवसे युक्त मालती-मालाओंके समृहसे पुष्पशस्या प्रस्तुत की गयी थी । वहाँ नाना प्रकारकी भोग-सामग्री संचित थी । दीवारोंमें दिन्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्योंकी माठाओंके जालसे उत्त मण्डपको सजाया गया था। देवी राधा उस मण्डपको देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसके भीतर चली गयों। वहाँ उन्होंने कपूर आदिसे युक्त ताम्बूल तथा रत्नमय कलशमें रक्ला हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद! वहाँ सुधा और मधुसे भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवनके भीतर पुष्पमयी शय्यापर एक किशोर अवस्थावाले श्यामसुन्दर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यन्त मनोहर थे। राधाने देखा मेरी गोदमें वालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्वस्मृतिस्वरूपा होनेपर भी राधाको वड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गयीं। . वे प्रेम और प्रसन्नताके साथ अपने लोचन-चकोरोंद्वारा उनके मुख-चन्द्रकी सुधाका पान करने छगीं। उनकी पलकें नहीं गिरती थीं। मनमें प्रेमविहारकी लालसा जाग उठी। उस समय राधाका सर्वोङ्ग पुलकित हो उठा। वे मन्द-मन्द मुस्कराती हुई प्रेम-वेदनासे व्यथित हो उठीं। तव तिर्छी चितवनसे अपनी ओर देखती हुई, मुस्कराते मुखारविन्दवाली श्रीराधासे वहाँ श्रीहरिने इत प्रकार कहा-

त्वं मे प्राणाधिका राघे प्रेयसी च वरानने ॥
यथा त्वं च तथाहं च मेदो हि नावयोधिवम् ।
यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नौ दाहिका सित ॥
यथा प्रथिव्यां गन्धश्च तथाहं त्विय संततम् ।
विना मृदा घटं कर्तुं विना खर्णेन कुण्डलम् ॥
कुलालः खर्णकारश्च न हि शक्तः कदाचन ।
तथा त्वया विना सृष्टिमहं कर्तुं न च क्षमः ॥
सृष्टेराधारश्रुता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः ।
त्वं मे शोभा स्वरूपासि देहस्य श्रुषणं यथा ।
कृष्णं वदन्ति मां लोकास्त्वयैव रहितं यदा ॥
श्रीकृष्णं च तदा तेऽपि त्वयैव सहितं परम् ।

ां च श्रीस्तं च सम्पत्तिस्त्वमाधारस्ररूपिणी।।

विशक्तिस्वरूपिस सर्वरूपोऽहमक्षरः ।

दा तेजःस्वरूपोऽहं तेजोरूपासि त्वं तदा ॥

। शरीरी यदाहं च तदा त्वमशरीरिणी।

विवीजस्वरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दिर ॥

वं च शक्तिस्वरूपा च सर्वस्वीरूपधारिणी।

माङ्गांशस्रूष्ट्रपा त्वं मूलप्रकृतिरीक्षरी॥

गत्या बुद्धचा च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने।

प्रावयोभेंदबुद्धं च यः करोति नराधमः॥

स्य वासः कालस्त्रे यावच्चन्द्रदिवाकरौ।

इ्जीन् सप्त परान् सप्त पुरुषान् पातयत्यधः॥

श्रज्ञानादावयोनिन्दां ये कुर्वन्ति नराभमाः॥

श्रज्ञानादावयोनिन्दां ये कुर्वन्ति नराभमाः॥

ग्रज्ञानादावयोनिन्दां ये कुर्वन्ति नराभमाः॥

ग्रज्ञानेवर्तपुराण श्रीकृष्णजनम० १५। ५७—६९३)

सुमुखि राघे ! तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बहकर तिमा हो । जैसी तुम हो, वैसा मैं हूँ; निश्चय ही ं दोनोंमें भेद नहीं है । जैसे दूधमें धवलता, ग्नेमें दाहिकाशक्ति और पृथ्वीमें गन्ध होती है; ो प्रकार तुममें मैं व्याप्त हूँ | जैसे कुम्हार मिट्टीके ना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे खर्णकार ुत्रणिके विना कदापि कुण्डल नहीं तैयार कर सकता; उसी प्रकार मैं तुम्हारे विना सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । तुम सृष्टिकी आधारभूता हो और मैं अच्युत बीजरूप हूँ । साध्वि ! जैसे आभूषग शरीरकी शोमाका हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ, तब लोग मुझे कृष्ण (काला-कछ्टा) कहते हैं और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुसे श्रीकृष्म ( शोभाशाली श्रीकृष्ण-)की संज्ञा देते हैं। तुम्हीं श्री हो, तुम्हीं सम्पत्ति हो और तुम्हीं आधारस्वरूपिणी हो । तुम सर्वशक्तिखरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ।

जब मैं तेज:खरूप होता हूँ, तब तुम तेजोरूपिणी होती हो । जब मैं शरीररहित होता हूँ, तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो । सुन्दरि ! मैं तुम्हारे संयोग-से ही सदा सर्वबीजखरूप होता हूँ । तुम शक्तिखरूपा तथा सम्पूर्ण स्त्रियोंका स्त्ररूप धारण करनेवाली हो । मेरा अङ्ग और अंश ही तुम्हारा खरूप है । तुम मूळ-प्रकृति ईश्वरी हो । वरानने ! शक्ति, बुद्धि और ज्ञानमें तुम मेरे ही तुल्य हो । जो नराधम हम दोनोंमें भेद-बुद्धि करता है, उसका काल्सूत्र नामक नरकमें तबतक निवास होता है, जबतक जगत्में चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। वह अपने पहले और वादकी सात-सात पीढियोंको नरकमें गिरा देता है । उसका करोड़ों जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नप्ट हो जाता है । जो नराधम अज्ञानवश हम दोनोंकी निन्दा करते हैं, वे जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतक घोर नरकमें पकाये जाते हैं।

राशव्दं कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिम्रक्तमाम् ॥ धाशव्दं कुर्वतः पश्चाद्यामि अवणलोभतः । ये सेवन्ते च दन्त्या माम्रपचारांश्च षोडश ॥ यावजीवनपर्यन्तं या प्रीतिजीयते मम । सा प्रीतिर्मम जायेत राधाशव्दाक्तोऽधिका । प्रिया न मे तथा राधे राधावक्ता ततोऽधिकः ॥ ब्रह्मान्तः शिवो धर्मो नरनारायणावृषी । किष्ठश्च गणेशश्च कार्तिकेयश्च मित्रयः ॥ लक्ष्मीः सरस्तती दुर्गा सावित्री प्रकृतिस्तथा । सम प्रियाश्च देवाश्च तास्तथापि न तत्समाः ॥ ते सर्वे प्राणत्त्या मे त्वं मे प्राणाधिका सती । भिनस्त्रानस्थितास्ते च त्वं च वक्षःस्थले स्थिता ॥ या मे चतुर्भुजा मृर्तिर्विभक्तिं वक्षिस प्रियाम् । सोऽहं कृष्णस्वरूपस्त्वां विग्रहामि स्वयं सदा ॥ सोऽहं कृष्णस्वरूपस्त्वां विग्रहामि स्वयं सदा ॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म०१५।७०—७६) (रा) शब्दका उच्चारण करनेवाले मनुष्यको मैं

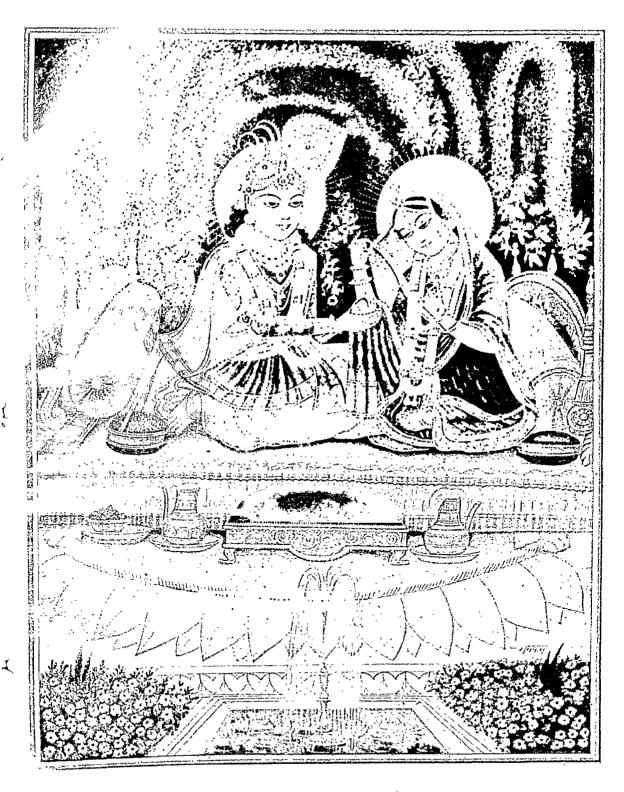

कमलासनपर विराजित महाभाव-रसराज श्रीराधामाधव

भयभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ और धा' शब्दका उच्चारण करनेवालेके पीछे-पीछे इस लोभ- से डोळता-फिरता हूँ कि पुन: 'राधा' शब्दका श्रवण हो जाय। जो जीवनपर्यन्त सोल्रह उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उनपर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति 'राधा' शब्दके उच्चारणसे होती है। बल्कि उससे भी अधिक प्रीति 'राधा' नामके उच्चारणसे होती है। राधे! मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो, जितना तुम्हारा नाम लेनेवाला प्रिय है। 'राधा' नामका उच्चारण करनेवाला प्रक्ष मुझे राधासे भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, नर-

नारायण ऋषि, किपछ, गणेश और कार्तिकेय प्रिय हैं। छक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, सावित्री, प्रष्ट ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं; तथापि वे नामका उच्चारण करनेवाले प्राणियोंके समान नहीं हैं। उपर्युक्त सब देवता मेरे लिये प्राणके हैं; परंतु सती राघे! तुम तो मेरे लिये प्राण बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न-भिन्न स्थानोंमें हैं; किंतु तुम तो मेरे वक्षः स्थलमें विराजमान हो मेरी चतुर्मुज मूर्ति अपनी प्रियाको वक्षः स्थलमें करती है, वही मैं श्रीकृष्ण-खरूप होकर सदा तुम्हारा भार वहन करता हूँ।

## गोवर्धनकी महिमा तथा गो-माहात्म्य

वजमें नन्दरायजी इन्द्रयागकी तैयारी करा रहे थे। इसी बीच वलराम तथा ग्वालवालोंके साथ साक्षात् श्रीहरि शीमतापूर्वक वहाँ आये। वह आयोजन देख श्रीकृष्णने
नन्दवाबासे ब्राह्मणोंकी, गोवर्धन पर्वतकी तथा गौओंकी महत्ताका प्रतिपादन करते हुए नन्दवावाको महेन्द्र-यागका त्याग करके
गोवर्धन-पूजन करनेके लिये समझाया और गोवर्धन-महिमा
तथा गौ-माहात्म्यका वर्णन करते हुए वे वोले—

1

-

गोवर्धनसमस्तात पुण्यवानन महीतले ।।
नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानि च ।
तीर्थस्थानेषु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विप्रभोजने ।।
सर्वव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपःसु च ।
यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने ।।
भ्रुवः पर्यटने यत्तु सर्ववाक्येषु यद्भवेत् ।
यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च लभेन्नरः ।
तत्पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्यो दन्वा तृणानि च ।।
(व्रहावैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१। ८६--८९)

पिताजी ! इस भूतलपर गोत्रर्धनके समान पुण्यवान् दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्यप्रति गौओंको नयी-नयी घास देते हैं । तीर्थ-स्थानोंमें जाकर स्नान-दानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे पुण्यकी प्राप्ति होती है, सम्पूर्ण व्रत-उपवास, सब ता महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो सुल्लभ होता है; सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा, सम्पूर्ण वाक्योंके खाध्याय तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको पाता है; वही बुद्धिमान मानव गौओंको घास देकर पा लेता है।

भ्रक्तवन्तीं तृणं यश्च गां वारयति कामतः व्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताद्विशुध्यति। सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च। तहु ह्येषु स्वयं ठक्ष्मीत्तिष्ठत्येव सदा पितः। गोष्पदाक्तमृदा यो हि तिलकं कुरुते नरः। तीर्थस्नातो भवेत् सद्यो जयस्तस्य पदे पदे। गावित्तष्ठिन्त यत्रैव तत्तीर्थं परिकीर्तितम्। प्राणांस्त्यक्तवा नरस्तत्र सद्यो ग्रक्तो भवेद् श्ववम्। त्राह्मणानां गवामङ्गं यो हन्ति मानवाधमः। त्रह्महत्यासमं पापं भवेत् तस्य न संशयः।। नारायणांशान् विप्रांश्च गाश्च ये घ्नन्ति सानवाः।

ालसत्रं च ते यान्ति यात्रचन्द्रदिवाकरी ॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१। ९०—९५) जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छापूर्वक चरनेसे । है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है तथा वह श्रेत्त करनेपर ही ग्रुद्ध होता है। पिताजी! सब। गौओंके अङ्गोंमें, सम्पूर्ण तीर्थ गौओंके पैरोंमें तथा लक्ष्मी उनके गृह्य स्थानों (मल-मूत्रके स्थानों-) में वास करती हैं। जो मनुष्य गायके पद-चिह्नसे मिद्यीद्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ-

रनानका फल मिलता है और पग-पगपर उसकी विष् होती है। गौएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तं कहा गया है। वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्का मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो नराध ब्राह्मणों तथा गौओंके शरीरपर प्रहार करता है; नि:संदेश उसे ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है। जो नारायणवे अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओंका वथ करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतकके लिये 'कालसत्त्र'नामक नरकमें जाते हैं।



## गौरीवतकी समाप्तिपर श्रीकृष्णका प्रेयसी गोपियोंको अभीष्ट वरदान

श्रीराधातया गों नियोंने श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये एक मास-रैरी-व्रत एवं श्रीपार्वती जीकी आराधना करके उनसे इच्छा-वर प्राप्त किया। व्रतकी समाप्ति होनेपर श्रीकृष्ण राधिकाके उपस्थित हो गये। राधाने किशोर-अवस्थावाले क्याम-श्रीकृष्णको देखा। उनके श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा । या। वे नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थे। क लटकती हुई मालती-माला एवं वनमाला उनकी बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्नमुख मन्दहास्यसे मान था। आकृति बड़ी मनोहर थी। उन्होंने विनोदके एक हाथमें मुरली और दूसरे हाथमें लीला-कमल ले था। वे करोड़ों कन्दर्गोंकी लावण्य-लीलाके मनोहर ये।

श्यामसुन्दरके उस मनोहर रूपको देखकर राधाने वेगआगे वढ़कर उन्हें प्रणाम किया । उन्हें अच्छी
देखकर प्रेमके वशीभृत हो वे सुध-बुध खो
। प्रियतमके सुखारविन्दकी वाँकी चितवनसे देखते। उनके अधरोंगर मुस्कराहट दौड़ गयी और
ने रूजावश अञ्चलसे अपना मुख दॅक लिया । उनकी
ार ऐसी अवस्था हुई । श्रीराधाको देखकर श्यामके मुख और नेत्र प्रस्कतासे खिल उठे । समस्त
काओंके मानने खड़े हुए वे भगवान श्रीराधासे वोहं—
गिधिके राधिके ! तुम मनोवािङ्यत वर माँगो । हे गोप-

किशोरियो ! तुम सब लोग भी अपनी इन्छाके अनुसार वर माँगो ।'

राधिका वोलीं—प्रभो ! मेरा चित्तरूपी चञ्चरीक आपके चरण-कमलोंमें सदा रमता रहे । जैसे मधुप कमलमें स्थित हो उसके मकरन्दका पान करता है; वैसे ही मेरा मनरूपी भ्रमर भी आपके चरणारविन्दोंमें स्थित हो भक्तिरमका निरन्तर आस्वादन करता रहे । आप जनमजनमों मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरण-कमलोंकी परम दुर्लभ भक्ति मुझे दें । मेरा चित्त सोते-जागते, दिन-रात आपके स्वरूप तथा गुणोंके चिन्तनमें सतत निमन्न रहे, यही मेरी मनोवाञ्छा है ॥।

गोपियाँ वोलीं—प्राणवन्धो ! आप जन्म-जन्ममें हमारे प्राणनाथ हों और श्रीराधाकी माँति हम सवको भी सदा अपने साथ रक्खें ।

\*त्वत्पादाब्जे मन्तनोऽलिः सनतं भ्रमतु प्रभो ! I भक्तिरसं पद्म मधुपश्च यथा मधु॥ जन्मनि । जन्मनि मदीयप्राणनाथस्त्वं भव त्वदीयचरणाम्भोजे देहि भक्ति मुदुर्लभाम् ॥ तव स्मृ ौ गुणे चित्तं स्वप्ने शाने दिवानिशम्। मनीपि ।म ॥ भवेत्रि (ग्नं सनामे हनन  गोपियोंका यह वचन सुनकर प्रसन्न मुखवाले श्रीमान् यशोदानन्दनने कहा—'तथास्तु' ( ऐसा ही हो )। तत्रश्चात् उन जगदीश्वरने श्रीराधिकाको प्रेमपूर्वक सहस्रदलींसे युक्त क्रीडा-कमल तथा मालतीकी मनोहर माला दी । साथ ही अन्य गोपियोंको भी उन गोपीवल्लभने हँसकर प्रसादस्वरूप पुष्प तथा मालाएँ भेंट कीं। तदनन्तर वे बड़े प्रेमसे बोले—

त्रिषु मासेष्वतीतेषु यूयं क्रीडां मया सह । रासमण्डलरम्ये च वृन्दारण्ये करिष्यथ ।। यथाहं च तथा यूयं नाहं भेदः श्रुतौ श्रुतः । प्राणोऽहं चैव युष्माकं यूयं प्राणा मय प्रभो ।। व्रतं वो लोकरक्षार्थं न हि स्वार्थमिदं प्रियाः । सहागताश्च गोलोकाद्गमनं च मया सह ।। गच्छत स्वालयं शीव्रं वोऽहं जन्मनि जन्मनि ।

## प्राणेभ्योऽपि गरीयस्यो युवं मे नात्र संज्ञयः ॥

( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २७ । २३७-२४० )

व्रजदेतियों ! तीन मास व्यतीत होनेपर वृन्दावनके सुरम्य रासमण्डलमें तुम सब लोग मेरे साथ रासकीड़ा करोगी । जैसा मैं हूँ, वैसी ही तुम हो । हममें-तुममें मेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये प्राणखरूपा हो । प्यारी गोपियों ! तुमलोगोंका यह व्रत लोकरक्षाके लिये है, स्वार्थ-सिद्धिके लिये नहीं; क्योंकि तुमलोग गोलोकसे मेरे साथ आयी हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है । (तुन मेरो नित्य-सिद्धा प्रेयसी हो । तुमने साधन करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है।) अब शोध अपने घर जाओ । मैं जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हूँ । तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है ।

# माता, विता और त्रिद्या-मन्त्रदाता गुरुका पोषण न करनेसे पापकी प्राप्ति

कंस-वधके पश्चात् सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण पिता-माता ( वसुदेव-देवकी- ) के निकट गये और उनकी वेड़ी-हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनोंको वन्धनसे मुक्त किया । तत्पश्चात् उन देवेश्वरने दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर माता-पिताको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और भक्तिसे मस्तक सुकाकर उनकी स्तुति की ।

#### श्रीभगवानुवाच

पितरं मातरं विद्यामन्त्रदं गुरुमेव च । यो न पुष्णाति पुरुषो यावजीवं च सोऽशुनिः ।। सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्द्यो महान् गुरुः । पितुः शतगुणा मातः गर्भधारणपोपणात् ॥ माता च पृथिवीरूपा सर्वेभ्यश्च हितेपिणी । नास्ति मातुः परो वन्धुः सर्वेषां जगतीतस्रे ।। विद्यामन्त्रप्रदः सत्यं मातुः परतरो गुरुः । न हि तसात्परः कोऽपि वन्द्यः पूज्यश्च वेद्तः ॥ ( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७२। १०९--११२ )

श्रीभगवान्ने कहा—जो पुरुष पिता और माताका तथा विद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरुका पोषण नहीं करता, वह जीवनभर पापसे शुद्ध नहीं होता। समस्त पूजनीयोंमें पिता वन्दनीय महान् गुरु हैं; परंतु माता गर्भमें धारण एवं पोषण करती है, इसिलेंगे पितासे भी सौगुनी श्रेष्ठ है। माता पृथ्वीके समान क्षमाशीला और सबका समान रूपसे हित चाहनेवाली है; अतः भूतलपर सबके लिये मातासे वढ़कर वन्धु दूसरा कोई नहीं है। साथ ही यह भी सत्य है कि विद्यादाता और मन्त्रदाता गुरु मातासे भी वहुत वढ़-चढ़कर आदरके योग्य है। बेदके अनुसार गुरुसे वढ़कर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है।

ऐता कहकर श्रीकृष्ण और यलरामने माताको प्रणान

किया । फिर माता-पिताने भी उन दोनोंको आदरपूर्वक गोदमें वैठाकर उन्हें उत्तम मिष्टान्न भोजन करवाया । नन्दजी तथा ग्वाल-वालोंको भी वड़े आदरसे खिलाया । वच्चोंका मङ्गल-कृत्य

करवाया और उसके उपलक्ष्यमें भी बहुत-से ब्रा जिमाया एवं उस समय वसुदेवजीने प्रसन्नतापूर्वक ब्रा बहुत धन दान दिया।

# दुर्वासाको अपने परिपूर्णतम खरूपका उपदेश

एक समय विप्रवर दुर्वासा द्वारकामें गये । उनके साथ यहुत-से शिष्य भी थे । वहाँ मुनिने श्रीकृष्णको एक ही समय अनेक रानियोंके महलोंमें तथा राजसभामें भी विराजमान देखा । उनके इस अद्भुत वैभवको देख मुनिको बड़ा विस्मय हुआ । फिर वे रुक्मिणी देवीके महलमें श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे । तब श्रीकृष्णने उन्हें वह ज्ञान वताया जो सत्य, हितकारक, पुरातन, वेदानुमोदित और सत्पुरुषोंको अभिमत है ।

#### श्रीभगवानुवाच

मा भैविंप्र शिवांशस्त्वं कि न जानासि ज्ञानतः । अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ॥ अहमात्मा च सर्वेषां शवाः सर्वे मया विना । प्राणिदेहान्मयि गते यान्त्येव सर्वशक्तयः ॥ जातावप्येक एवाहं व्यक्त एव पृथक् पृथक् । यो अङ्के तस्य तृतिः सान्नान्येषां च कदाचन ॥

पृथग्जीवादि सर्वेषां प्रतिमानं च प्राणिनाम् परिपूर्णतमोऽहं च गोलोके रासमण्डले ( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ११२ । ५४—'

श्रीभगवान् ने कहा — विष्र ! तुम तो शिवके हो; अतः डरो मत । क्या ज्ञानद्वारा तुन्हें यह ज्ञात है कि मैं सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और सभी ! उत्पन्न होते हैं ? मुने ! मैं ही सबका आत्मा हूँ । बिना सभी शवतुल्य हो जाते हैं । प्राणियोंके शंमरे निकल जानेपर सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती अकेल मैं ही उत्पन्न होकर पृथक-पृथक रूपसे ह होता हूँ । जो भोजन करता है, उसीकी तृप्ति होती दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते । जीवादि सम्प्राणियोंकी प्रतिनाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं । गोलोक-रिरासमण्डलमें परिपूर्णतम मैं ही हूँ ।

# भगवानका बलिके समक्ष बाणको न मारनेका आधासन

भगवान् श्रीकृष्ण जव बाणासुरका वध करनेको उद्यत-से हुए उस समय राजा बलिने आकर उनकी खुति की और बाणकी प्राणरक्षाके लिये अनुरोध किया। तव भगवान्ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—

मा भैर्वत्स गृहं गच्छ सुतलं रक्षितं मया।
मद्धरेण प्रसादेन त्वत्पुत्रोऽप्यजरामरः।।
द्र्पहानिं करिष्यामि तस्य मूर्वस्य द्र्पिणः।
प्रह्लादाय वरो दत्तो भक्ताय च तपस्विने।।
ममावध्यश्च त्वदंशक्चेति प्रीतेन चेतसा।

तव पुत्राय दास्यामि ज्ञानं मृत्युञ्जयं परम् ॥ ( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ११९) ६१-६३

वत्स ! डरो मत ! तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने र सुतल लोकको जाओ । मेरे वरप्रसादसे तुम्हारा य पुत्र भी अजर-अमर होगा । मैं इस मूर्ख अभिमानी दर्पका ही विनाश करूँगा; क्योंकि मैंने प्रसन्न चिक्त अपने तपस्ती भक्त प्रह्लादको ऐसा वर दे स्क्ला है हि 'तुम्हारा वंश मेरेद्वारा अवव्य होगा ।' मैं तुम्हारे पुत्रक मृत्युञ्जय नामक परम ज्ञान प्रदान करूँगा ।

# श्रीकृष्णका नन्दके प्रति अपने खरूप और प्रभावका वर्णन, श्रीराधाके महत्त्वका प्रतिपादन तथा उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका कथन और विभूतियोंका वर्णन

तदनन्तर शोकते आतुर और पुत्रवियोगित कातर हो फूट-फूटकर रोते हुए चेष्टाशून्य नन्दवावाको श्रीकृष्ण और बलरामने आध्यात्मिक आदि दिन्य योगोंद्वारा सानन्द समझाते हुए कहा—

साधन-ज्ञान तथा भगवत्स्वरूपका निरूपण

#### श्रीभगवानुवाच

निबोध नन्द सानन्दं त्यज शोकं मुदं लभ । ज्ञानं गृहाण मदत्तं यदत्तं व्रक्षणे पूरा ॥ यद्यहत्तं च शेषाय गणेशायेश्वराय च । दिनेशाय मुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ॥ कः कस्य पत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्कतः। आयान्ति यान्ति संसारं परं सक्तकर्मणा ॥ क्मीनुसाराञ्जन्त्रथ जायते स्थानभेदतः। कर्मणा कोऽपि जन्तश्च योगीन्द्राणां चपश्चियाम हिजपत्न्यां क्षत्रियायां वैदयायां ग्रह्योनिष । तिर्यग्योनिष कश्चिच्च कश्चित्पश्चादियोनिष् ।। मगैव मायया सर्वे सानन्दा विषयेष च। देहत्यागे विपण्णाश्च विच्छेदे बान्धवस्य च ॥ प्रजाभूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः। नित्यं भवति मृदश्च न च विद्वाञ्छचा युतः ॥ मद्भक्तो भक्तियक्तश्च मद्याजी विजितेन्दियः। मन्मन्त्रोपासकश्चैव मत्सेवानिरतः दाचिः ।। मद्भयाद्वाति वातोऽयं रविभीति च नित्यवाः । भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च कालभेदे च वर्षति ॥ विहुर्दहति मृत्युश्च चरत्येत्र हि जन्तुषु । विभर्ति वृक्षः कालेन पुष्पाणि च फलानि च ॥ निराधारश्र वायुश्र वाय्त्राधारश्र कच्छपः । रोपश्च कच्छपाधारः शेपाधाराश्च पर्वताः॥ तदाधाराश्र पातालाः सप्त एव हि पङ्कितः । निश्वलं च जलं तसाजलस्था च वसुन्धरा ॥ सप्तस्वर्गं धराधारं ज्योतिश्रकं ग्रहाश्रयम् । निराधारश्च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डेभ्यः परो वरः ॥ तत्परश्चापि गोलोकः पश्चाशत्कोटियोजनात् ।

( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजनम० ७३ । ३---१५३ )

श्रीभगवान् बोले--वावा ! प्रसन्तापूर्वक मेरी वात सनो । शोक छोड़ो और हर्षको हृदयमें स्थान दो । मैं जो ज्ञान देता हूँ, इसे प्रहण करो। यह वहीं ज्ञान है, जिसे पूर्वकालमें मैंने पुष्करमें ब्रह्मा, शेष, गोश, महेश ( शिव ), दिनेश ( सूर्य ), मुनीश और योगीशको प्रदान कियां था। यहाँ कौन किसका प्रत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है ? यह पत्र आदिका सम्बन्ध किस कारणसे हैं ? जीव अपने पूर्वकत कर्मसे प्रेरित हो इस संसारमें आते और परछोकमें जाते हैं। कर्मके अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानोंमें जन्म होता है । कोई जीव अपने ग्रामकर्मसे प्रेरित हो योगीन्द्रोंके कुलमें जन्म लेता है और कोई राज-रानियोंके पेटसे उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मगी, क्षत्रिया, वैश्या अथवा शूद्राओंके गर्भसे जन्म प्रहण करता है; किसी-किसीकी उत्पत्ति पशु-पक्षी आदि तिर्यक् योनियोंमें होती है । सब लोग मेरी ही मायासे विषयोंमें आनन्द लेते हैं और देहत्याग-कालमें विषाद करते हैं। वान्ववोंके साथ विछोह होनेपर भी लोगोंको वड़ा कष्ट होता है। संतान, भूमि और धन आदिका विच्छेद मरणसे भी अधिक कष्टदायक प्रतीत होता है । मूड़ मनुष्य ही सदा इस तरहके शोकसे प्रस्त होता है; विद्वान् पुरुष नहीं। जो मेरा भक्त है, मेरे भजनमें छगा है, मेरा यजन करता है, इन्द्रियोंको वशर्मे रखता है, मेरे मन्त्रका उपासक है और निरन्तर मेरी सेवामें संलग्न रहता है: वह परम पवित्र माना गया है ।

मेरे भयसे ही यह वायु चलती है, सूर्य और चन्द्रमा तिदिन प्रकाशित होते हैं, इन्द्र भिना-भिन्न समयों में श्री करते हैं, आग जलाती है और मृत्यु सब जीवों में चरती है। मेरा भय मानकर ही वृक्ष समयानुसार में और फल धारण करता है। बायु विना किसी बारके चलती है। बायुके आधारपर कच्छप, कच्छप-आधारपर शेष और शेषके आधारपर पर्वत टिके हुए पङ्किच्छ विद्यमान सात पाताल पर्वतों के सहारे स्थित। पातालों से जल सुस्थिर हे और जलके ऊपर पृथ्वी ति हुई है। पृथ्वी सात खर्मोंकी आधारम्मि है। तथक अथवा नक्षत्रमण्डल प्रहोंके आधारपर स्थित परंतु वैकुण्ठ विना किसी आधारके ही प्रतिष्ठित है। समस्त ब्रह्माण्डोंसे परे तथा श्रेष्ठ है। उससे भी परे क्याम है। वह वैकुण्ठवामसे पचास करोड़ योजन विना आधारके ही स्थित है।

राधाका महत्त्व और श्रीकृष्णके साथ अमेद

नसिंहासनस्या च गोपीलक्षेत्र सेविता। ोटिपूर्ण सुशोभाट्या इवेतचम्पकसंनिभा ॥ सृज्यरत्नीनर्घाणभूषणैश्र निभूपिता। मृत्यरत्नवसना विश्रती रत्नद्रपणम् ॥ नपदां च रुचिरं सन्यदक्षिणहस्ततः। डिम्बङ्समाकारं सिन्द्रं सुमनोहरम् ॥ मृगमदेशिष्टैश्रन्दनबिन्दुभिः। भालतीमाल्यमण्डितम् ॥ रती कवरीभारं ाञ्मूतं तत्र राधा गोपीभिः परिसेविता ॥ तिचामरहस्ताभिस्तत्तुल्याभिश्र सर्वतः। त्रुट्यरत्निर्माणैर्भूषिताभित्र भूषणैः ॥ ग्राणाधिष्ठातदेवी देवीनां प्रवस वस । । भारावतरणं करिष्यामि सुनः पितः॥ ा यास्मामि गोलोकं तथा सार्धं सुनिश्चितस् । या यशोदया चापि गोपैगोपीभिरेव च ॥

वृपभानेन तत्पत्न्या कलावत्या च बान्धवै: ।
एवं च नन्द सानन्दं यशोदां कथियिष्यसि ।
त्यज शोकं महाभाग व्रजे: सार्धे व्रजं व्रज ।
अहमात्मा च साक्षी च निर्लिप्तः सर्वजीविष्ठ ।
जीवो मत्प्रतिविम्बश्च इत्येवं सर्वसम्मत्स् ।
प्रकृतिमिद्धिकारा च साप्यहं प्रकृतिः स्वयम् ॥
यथा दुग्ये च धावल्यं न तयोभेंद एव च ।
यथा जले तथा शैत्यं यथा वह्नौ च दाहिका ॥
यथाऽऽकाशे तथा शब्दो भूमौ गन्धो यथा नृप।
यथा शोभा च चन्द्रे च यथा दिनकरे प्रभा ॥
यथा जीवस्तथाऽऽत्मानं तथैव राध्या सह ।
त्यज त्वं गोपिकावुद्धि राधाया मिष्ठ पुत्रताम् ॥
अहं सर्वस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्वरी ।
( व्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७३ । ३६—५०ई )

वहाँ ( गोलोकमें ) श्रीराधारानी रानमय सिंहासनपर विराजनान होती हैं। लाखों गोपियाँ उनकी सेवामें रहती हैं। वे करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं। खेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है। वे वहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित आभूषणोंसे निभूषित हैं। अमूल्य रत्नजटित वस्र पहने, बायें हाथमें रत्नमय दर्पण तथा दाहिनेमें सुन्दर रत्नमय कमल धारण करती हैं। उनके छछाटमें अनारके फूछकी भाँति छाछ और अत्यन्त मनोहर सिन्दर शोभित होता है। उसके साथ ही करत्री और चन्दनके सुन्दर विन्दु भी भावदेशका सौन्दर्य बढ़ाते हैं। वे सिरपर बालोंका चुड़ा धारण करती हैं, जो मालतीकी मालारो अलंकृत होना है। ऐसी राघा गोळोकमें गोपियोंद्वारा सेवित होती हैं। उनकी सेवामें रहनेवाकी गोपियाँ भी उन्हींके समान हैं। वे हाथमें इनेत चँवर छिये रहती हैं और बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्नित आभूषणोंसे विभूषित होती हैं। समस्त देवियोंमें श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे प्राणोंकी अधिष्टात्री देवी हैं । पिताजी ! में भूतढ़का भार उतारकर निश्चय ही

श्रीराधा, तम, माता यशोदा, गोप, गोपीगण, ववभानजी, उनकी पत्नी कलावती तथा अन्य वान्यवजनोंके साथ गोछोकको चर्चँगा । वावा ! यही वात तम प्रसन्तता-पूर्वक मैया यशोदासे भी कह देना । महामाग ! शोक छोडो और वजवासियोंके साथ वजको छोट जाओ। मैं सबका आत्मा और साक्षी हूँ । सम्पूर्ण जीवधारियोंके भीतर रहकर भी उनसे निर्छित हूँ । जीव मेरा प्रतिविम्ब है: यही सर्वसम्मत सिद्धान्त है । प्रकृति मेरा ही विकार है अर्थात् वह प्रकृति भी मैं ही हूँ । जैसे द्वमें धवलता होती है: दध और धवलतामें कभी भेद नहीं होता। जैसे जलमें शीतलता, अग्निमें दाहिका-शक्ति, आकाशमें शब्द, भूमिमें गन्ध, चन्द्रमामें शोभा, सूर्यमें प्रभा और जीवमें आत्मा है: उसी प्रकार राधाके साथ मुझको अभिन्न समझो । तुम राधाको साधारण गोपी और मुझे अपना पत्र न जानो । मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति है ।

तदनन्तर अपनी विभ्तियोंका विस्तृत वर्णन करके श्रीकृष्णने कहा—

सवमें मेरा (भगवान्का) निवास
न वैष्णवात् परः प्राणी मन्मन्त्रोपासकश्च यः।
वृक्षेष्वङ्कररूपोऽहमाकारः सर्ववस्तुषु ॥
अहं च सर्वभृतेषु मिय सर्वे च संततम्।
यथा वृक्षे फलान्येव फलेषु चाङ्करस्तरोः॥
सर्वकारणरूपोऽहं न च मत्कारणं परम्।
सर्वेशोऽहं न मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम् ॥
सर्वेषां सर्वेबीजानां प्रवदन्ति मनीपिणः।
मन्मायामोहितजना मां न जानन्ति पापिनः॥

पापप्रस्तेन दुर्नुद्वचा विधिना विश्वतेन च । स्वात्माहं सर्वजन्तूनां स्वात्माहं नाहतः स्वयम्।। यत्राहं शक्तयस्तत्र क्षुतिपपासादयस्तथा । गते मिय तथा यान्ति नरदेहे यथानुगाः ।। हे व्रजेश नन्द तात ज्ञानं ज्ञात्या वर्जं व्रज । कथयस्य च तां राधां यशोदां ज्ञानसेव च ।।

( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७३ । ९३---९९ )

वैष्णवसे वढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। विशेषतः वह, जो मेरे मन्त्रकी उपासना करता है, सर्व-श्रेष्ठ है। मैं वृक्षोंमें अङ्कर तथा सम्पूर्ण वस्तुओंमें उनका आकार हूँ । समस्त भूतोंमें मेरा निवास है, मझमें सारा जगत् फैला हुआ है । जैसे वृक्षमें फल और फलोंमें वृक्षका अङ्कर है, उसी प्रकार में सबका कारणरूप हैं: मेरा कारण दूसरा नहीं है । मैं सबका ईश्वर हूँ, मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। मैं कारणका भी कारण हूँ । मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजोंका परम कारण वताते हैं । मेरी मायासे मोहित हुए पापीजन मुझे नहीं जान पाते हैं । मैं सब जन्तुओंका आत्मा हैं: परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्यसे विश्वत पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्माका भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ, उसी शरीरमें सब शक्तियाँ और भूख-प्यास आदि हैं: मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं, जैसे राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक । व्रवराज नन्द्रजी ! मेरे वाबा ! इस ज्ञानको हृदयमें धारण करके व्रजको जाओ और राधा तथा यशोदा मैयाको इसका उपदेश दो।

इस ज्ञानको भलीभाँति समझकर नन्दजी अपने अनुगामी व्रजवासियोंके साथ व्रजको लौट गये।

### साधन-ज्ञानका उपदेश

कुछ समय पश्चात् मैया यशोदाकी प्रेरणासे नन्दजी पुनः आये और भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे । नन्दजीकी स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर वहुत संतुष्ट हुए । नन्दवाबा विरह-ज्वरसे कातर हो गोकुलसे उनके पास आये थे। श्रीभगवान्ने उनसे इस प्रकार कहा— भक्तका कभी अमङ्गल नहीं होता गच्छ नन्द वर्ज नन्द त्यज शोकं श्रमं सुवि । शृष्णु सत्यं परं ज्ञानं शोकग्रन्थिनिकृन्तनम् ॥ न नन्द सम भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् । नित्यं सुदर्शनं तांश्र परिरक्षति सर्वतः ॥ कथयस्य यशोदां च गोपीं गोपगणं त्रज । तैश्र सर्वेर्जनैः शोकं त्यज स्वमन्दिरं व्रज ॥ ( त्रहावैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७४ । ४, २०, २३ )

वावा ! शोक और भ्रमको छोड़ो तथा व्रजको छोट जाओ | वहाँ जाकर सवको आनन्दित करो | मैं जो परम सत्य ज्ञान वता रहा हूँ, इसे सुनो | यह ज्ञान शोकप्रन्थिका उच्छेद करनेवाछा है | तात ! मेरे भक्तोंका कहीं अमङ्गण नहीं होता | मेरा सुदर्शनचक प्रतिदिन उनकी सब ओरसे रक्षा करता है | मेरी यह वात यशोदा मैयासे, गोपियोंसे और गोपगगोंसे कहो | उन सबके साय शोकको त्याग दो और अब अपने घरको जाओ |

यों कह भगवान् श्रीकृष्ण यादवोंकी समामें चुप हो गये। तव नन्दजीने पुनः उनसे पूछा—'गोविन्द! मुझे ऐसा छौकिक ज्ञान वताओं, जिससे तुम्हारे चरणोंको प्राप्त कर सकूँ।'

#### साधन-ज्ञान

#### श्रीभगवानुवाच

भृण नन्द प्रवक्ष्यामि ज्ञानं च परमाङ्कृतम् ।
सुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुर्लभम् ॥
नित्यं च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च ।
अधीष्टदेवं हत्पबे ब्रह्मरन्थ्रे गुरुं परम् ।
विचिन्त्य मनसा प्रातः कृत्यं कृत्या सुनिश्चितस् ॥
स्तानं करोति सुप्राज्ञो निर्मलेषु जलेषु च ।
न संकल्पं च कुरुते भक्तः कर्मनिकृन्तनः ॥
स्तात्वा हिर् सारेत् संध्यां कृत्या याति यहं प्रति ।
प्रक्षाल्य पादौ प्रविश्वोन्धाय धौतवाससी ॥
पूज्येत् परमात्मानं मामेव मुक्तिकारणम् ॥
शालग्रामे मणौ यन्त्रे प्रतिमायां जलेऽपि च ।
तथा च विष्रे गवि च गुरुष्वेच विशेषतः ॥
धटेऽष्टदलपद्ये च पात्रे चन्दननिर्मिते ।
आवाहनं च सर्वत्र शालग्रामे जले न च ॥
मन्त्रानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूज्येद् वती ।

पोडशोपचारद्रव्याणि दद्यानमूलेन भि श्रीदामानं सुदामानं वसुदामानमेः वीरभानं श्ररभानं गोपान पश्च प्रपूज सुनन्दनन्दकुमुदं पार्षदं में सुदर्श लक्ष्मीं सरस्त्रतीं दगौं राधां गङ्गां वसन्धर गुरुं च तलसी शस्सं कार्तिकेयं विनायक नवग्रहांश्र दिक्पालान परितः प्रजयेत सधी देवपटकं च सम्प्रज्य सर्वादौ विद्यविद्यत गणेशं च दिनेशं च वहिं विष्णं शिवं शिवाः श्रुतौ विनिर्मितान देवान मोक्षदान कर्मकृत्तन गणेशं त्रिप्तनाशाय सर्घ व्याधिविनाशिने विह्नं प्राप्तिनियित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेद ध्रवम विष्णुं भोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानाय शंकरम् बुद्धिमुक्तिनिमित्तेन पार्वतीं पूजयेत सुधीः पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा स्वस्तोत्रं कवचं पठेत गुरुं प्रणस्य सम्पूज्य तत्पश्चात प्रणमेत सुरम कृत्वाह्विकं च सम्पूज्य यथा सुखम्रदीरितम् समाचरेत् स्वकर्मैतद्वेदोक्तं स्वात्मशुद्धये ( ब्रह्मचैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७५ । १, ४—१८:

श्रीभगवान् चोले—नन्दवावा ! सुनो; मैं तुम्हें परम अद्भुत साधन-ज्ञान प्रदान करता हूँ, जो वेदोंमें अर्य गोपनीय और पुराणोंमें अस्यन्त दुर्लभ है । प्रतिर्हि प्रातःकाल उठकर रातमें पहने हुए कपड़ोंको स्थाग और हृदयकमलमें इष्टवेक्का तथा ब्रह्मरन्ध्रमें परम गुरू चिन्तन करे । मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रात कालिक कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात् बुद्धिमान् पुरुष निश्च ही निर्मल जलमें स्नान करे । कर्मका उन्लेद करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता । वह स्नान करके भगवान्का स्मरण करता और संव्या करके घरको लीट जाता है । दरवाजेपर दोनों पैर घोकर वह घरमें प्रवेश करे और खुले हुए दो वस्न ( धोती-चारर ) धारण करके मोक्षके कारणभूत मुझ परमात्माका ही

पूजन करे । शालग्राम, मणि, यन्त्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरुमें सामान्यरूपसे मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये। कलशमें, अष्टदल कमलमें तथा चन्दननिर्मित पात्रमें भी मेरी पूजा की जा सकती है। पूजनके समय सर्वत्र मेरा आवाहन करे; परंतु शालग्राम-शिलामें और जलमें पूजा करनी हो तो आवाहन न करे। मन्त्रके अनुरूप ध्यानका रुठोक पढ़कर मेरा ध्यान करनेके पश्चात व्रती परुष षोडशोपचारकी सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्तिभावसे मूलपन्त्रद्वारा पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम आवरणमें श्रीदामा, सदामा, वसदामा, वीरभान और शूरभान--इन पाँच गोपोंका पूजन करे। तत्पश्चात् सुनन्द, नन्द, कुमुद और सुदर्शन-इन पार्षदोंका; छक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, राधा, गङ्गा और पृथ्वी-इन देवियोंका; गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायकका तथा नवप्रहों और दस दिक्पालोंका सब दिशाओंमें विद्वान् पुरुष पूजन करे। सबसे पहले विध्न-निवारणके लिये गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती—इन छ: देवताओंका पूजन करना चाहिये। ये वेदोक्त देवता कर्मबन्धनको काटनेशाले और मोक्ष प्रदान करने-बाले हैं। विध्नोंके नाशके लिये गमेशका, रोग-निवारणके लिये सर्वका, अभीएकी प्राप्ति तथा अन्तः करणकी शुद्धिके लिये अग्निका, मोक्षके निमित्त त्रिण्युका, ज्ञानदानके लिये शिवका तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान् पुरुष पार्वतीका पूजन करे । तीन बार पुष्पाञ्चलि देकर उन-उन देवताओंके स्तोत्र और कवचका पाठ करे। गुरुका वन्दन और पूजन करनेके पश्चात् देवताको प्रणाम करे। नित्यक्रमें करके देवपूजनके पश्चात् सुखपूर्वक यथाप्राप्त कार्य करनेका विधान है। यह नित्य कर्म वेदवर्णित है। इसका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषकी आत्मशुद्धि होती है।

क्या-क्या न करे ?

विष्ठां न पश्येत् प्राज्ञश्च व्याधिबीजस्बरूपिणीम्।। मृत्रं च व्याधिबीजं च परं नरककारणम् ।

लिङ्गयोनि पापदःखन्याधिदारिद्वचदायिनीम् ॥ उरोमुखं स्तनं स्त्रीणां कटाक्षं हास्यमेव वा । विनाशनीजं रूपं च निपदां कारणं सदा ।। दिवाभोगं च खस्त्रीणां खलोपं परिवर्जयेत । रोगाणां कारणं चैत्र चक्षपोः कर्णयोस्तथा ॥ एकतारं च गगनं न पक्ष्येत्तु रुजां भयात । देवान् दृष्ट्वा हरिं स्मृत्वा सप्तधा नारदं जपेत ॥ अस्तकाले रविं चन्द्रं न पद्येद् व्याधिकारणम् । खण्डं समुदितं चन्द्रं न पश्येद् व्याधिकारणम् ॥ जलस्थं च रविं चन्द्रं दृष्ट्वा शोकं लभेनरः। बन्धुविच्छेदहेतुं च न पश्येत् परमैथुनम् ॥ एकत्र शयनस्थानं भोजनं च गति तथा। न कुर्यात् पापिना सार्धं सर्वं नाज्ञस्य लक्षणम् ॥ आलापाद्गात्रसंस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात् । संचरन्ति ध्रुवं पापास्तैलबिन्दुरिवाम्भसा ॥ हिंसजन्तुसमीपं च न गच्छेदुः स्वकारणम्। खलेन सार्ध मिलनं न कुर्याच्छोककारणम् ॥ त्राक्षणानां गवां चैत्र वैष्णवानां विशेषतः। न कुर्याद्विसनं हानिं सर्त्रनाशस्य कारणम् ॥ देवदेवलविप्राणां वैष्णवानां तथेव चे। वित्तं धनं च न हरेत् सर्गनाशस्य कारणम् ॥ विष्राणां हिंसनं कृत्वा वंशहानि लभेद् ध्रुवम् । धनं लक्ष्मीं परित्यज्य भिक्षुकश्च भवेद्वजन्।। देवं च ब्राह्मणं दृष्ट्वा न नमेचो लभेच्छुचम्। न कुर्याद् गुरुभक्ति यो लभते रौरवं शुचम्।। ( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७५। १९--३०३, ४१-४२)

बुद्धिमान् पुरुष मल-मूत्र, गुप्ताङ्ग, स्त्रियोंके अङ्ग, कटाक्ष और हास्य आदि न देखे; क्योंकि ये सब विनाशके बीज हैं। उनका रूप सदा ही त्रिपत्तिका कारण है। दिनमें अपनी स्त्रीके साथ भी समागम न करे; क्योंकि दिनमें स्त्री-सहत्रास करनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती है; नेत्रों और कानोंमें पीड़ा होती है। जव नेष-वस्त्र एवं दिन्य आमूषणोंसे विमूषित सौभाग्यवती और उत्तम अन—इन सबके दर्शनसे पुण्यलाभ स्वी, क्षेमकरी, गन्ध, दूर्वी, अक्षत और तण्डुल, सिद्धान होता है।

श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, वाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्ध मन्त्र तथा दुःस्वमजनित दोष-नाशके साधनोंका वर्णन

*अध्यात्मज्ञान* श्रीभगवानुवाच

स्थिरो भन महाराज व्रजनाथ व्रजं व्रज । ज्ञानं लब्ध्वा सदानन्दः शोकमोहविवर्जितः ॥ जलवुद्वुदवत् सर्वं संसारं सचराचरम्। प्रभाते स्वप्नवनिमध्या मोहकारणमेव च ॥ मिथ्याक्रत्रिमनिर्माणहेतुश्र पाञ्चभौतिकः । मायया सत्यबुद्धचा च प्रतीतिं जायते नरः ।। कामकोधलोभमोहैर्चेष्टितः सर्वकर्मस् । मायया मोहितः शश्वज्ज्ञानहीनश्र दुर्बलः ॥ निद्रातन्द्राक्षुत्पियासाक्षमाश्रद्धादयादिभिः लजा शान्तिर्घतिः प्रष्टिस्त्रष्टिश्वाभिश्र वेष्टितः ॥ मनोबुद्धिचेतनाभिः प्राणज्ञानात्मभिः सह । संसक्तः सर्वदेवैश्व यथा वृक्षश्च वायसैः॥ अहमातमा च सर्वेशः सर्वज्ञानात्मकः स्पृतः । मनो ब्रह्मा च प्रकृतिर्बुद्धिरूपा सनातनी ।। प्राणा विष्णुक्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता । मयि स्थिते स्थिताः सर्वे गतास्तेऽपि गते मयि ॥ असाभिश्र विना देह: सद्यः पतित निश्चितस् । पाञ्चभूतो विलीनश्च पञ्चभूतेषु तत्क्षणम् ॥ नामसंकेतरूपं च निष्फलं मोहकारणम्। शोकश्राज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किश्चन ॥ निद्रादयः शक्तयश्र ताः सर्वाः प्रकृतेः कलाः । लोभादयो हाधर्माशास्तथाहङ्कार पश्चमः॥ ते ब्रह्मविष्णुरुद्रांशा गुणाः सन्वादयस्रयः। ज्ञानात्मकः शिवो ज्योतिरहमात्मा च निर्शुणः ॥

सर्वदेहे शविष्टोऽहं न लिप्तः सर्गकर्मस् । जीवन्स्रक्तश्च मद्भक्तो जनममृत्युजराहरः ॥ सर्विसिद्धेश्वरः श्रीमान् कीर्तिमान् पण्डितः कविः । चतुस्त्रिश्वद्धिः सिद्धः सर्वकर्मीपहारकः ॥ तस्रपैमि स्वयं सिद्धे भक्तस्त्वन्यन वाञ्छति । (बहावैवर्तपुराण श्रीकृष्णजनम् ७८।१६-२७, ३०-३१६)

श्रीभगवान्ने कहा-महाराज व्रजनाथ पिताजी ! सुस्थिर होओ और इस ज्ञानको पाकर शोक-मोहसे रहित एवं परमानन्दमें निमान हो अपने ब्रजको पधारो । यह समस्त चराचर जगत जलके बलबलेकी भाँति नश्वर है; प्रात:कालिक खप्नकी भाँति मिथ्या और मोहका ही कारण है। पाञ्चभौतिक शरीर एवं संसारके निर्माणका हेत् भी मिथ्या एवं अनित्य है। मायासे हीं मनुष्य इसे सत्य मान रहा है । वह समस्त कर्मोंमें काम, कोघ, छोभ और मोहसे वेष्टित है और मायासे सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्बेळ है। निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लजा, शान्ति, धृति, पुष्टि और तुष्टि आदिसे भी वह आवृत है। जैसे वृक्ष कौए आदि पश्चियोंका आश्रय है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मासहित सम्पूर्ण देवता शरीर-का आश्रय लेकर रहते हैं। मैं सर्वेश्वर ही पूर्व ज्ञान-खरूप आत्मा हूँ । ब्रह्मा मन हैं, सनातनी ब्रक्कति वृद्धि हैं, प्राण विष्यु हैं तथा चेतना और उसकी अधिष्टात्री देवी लक्ष्मी हैं। शरीरमें चेतन आत्मारूपसे मेरे रहनेसे ही सबकी स्थिति है । मेरे चले जानेपर वे भी सब-के-सब चले जाते हैं। हम सबके त्याग देनेपर शरीर नत्काल गिर जाता हैं;

इसमें संशय नहीं है। उसके पाँचों भूत उसी क्षण समष्टिगत पाँचों भूतोंमें विलीन हो जाते हैं। नाम केवल संकेत-रूप है। वह निष्फल और मोहका कारण है। पिताजी ! अज्ञानियोंको ही शरीरके लिये शोक होता है: ज्ञानियोंको किञ्चिन्मात्र भी दुःख नहीं होता । निद्रा आदि जो शक्तियाँ हैं; वे सब प्रकृतिकी कलाएँ हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोहके साथ जो पाँचवाँ अहंकार है: वे सब अधर्मके अंश हैं । सत्त्व आदि तीन गुण क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्रके अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव ज्ञानखरूप हैं और मैं निर्गुण आत्मा हूँ | मैं समस्त शरीरोंमें व्याप्त हूँ; तथापि उनके द्वारा सम्पादित होनेवाले सम्पूर्ण कमींसे निर्छित हूँ । मेरा भक्त जीवनमुक्त होता है तथा वह जन्म, मृत्यु और जराका निवारण करनेवाला है । भक्त सम्पूर्ण सिद्धोंका खामी, श्रीमान्, कीर्तिमान्, विद्वान्, कवि चौतीस प्रकारका सिद्ध और समस्त कर्मीका निराकरण करनेवाला है। उस सिद्ध भक्तको मैं खयं प्राप्त होता हूँ; क्योंकि वह मेरे सिना दूसरी किसी वस्तु-की इच्छा ही नहीं करता।

बाईस सिद्धियाँ और सिद्धमन्त्र

द्वाविद्यतिविधं सिद्धे सिद्धिसाधनकारणम् ॥
मन्मुखाच्छूयतां नन्द सिद्धमन्त्रं गृहाण च ॥
अणिमा लिषमा प्राप्तिः प्राकाम्यं मिहमा तथा ॥
ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ।
दूरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम् ॥
मनोयायित्वमेवेति सर्वज्ञत्वमभीष्सितम् ॥
विह्वस्तम्भं जलस्तम्भं चिरंजीवित्वमेव च ॥
कायव्यृहं च वाक्सिद्धं मृतानयनमीष्सितम् ॥
सृष्टीनां करणं चैव प्राणाकर्षणमेव च ॥
ॐ सर्वेधरेश्वराय सर्वविद्यविनाशिने

मधुसदनाय स्वाहेति । अयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्पपादपः ॥ अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राश्च सुरास्तथा । शतलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिर्भवेत् सताम् ॥ यदि नारायणक्षेत्रे हिविष्यान्नरतो जपेत् । गत्वा कुरु जपं तात काशिकां मणिकणिकाम् ॥ शृशु नारायणक्षेत्रं जलाधस्तचतुष्टयम् । अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामी कदाचन ॥ ज्ञानं चात्र मृते लोके मूर्तिर्भवित तस्य वै । वतं विनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ वजं कुरु पवित्रं च व्रजनाथ वजं वज । (वहावैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७८ । ३२—४१ ।

पिताजी ! सिद्धियोंका साधन करनेवाला सिद्ध उन सिद्धियोंके ही भेदसे बाईस प्रकारका होता है। भेरे मुखसे उसका परिचय सुनो और सिद्धमन्त्र प्रहण करो । अणिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता, दूर-श्रवण, परकायप्रवेश, मनोयायित्व, अभीष्टसिद्धि, अग्निस्तम्भ, जलस्तम्भ, सर्वज्ञत्व. चिरजीवित्व, वायुस्तम्भ, धुत्पिपासानिद्रास्तम्भन ( भूख-प्यास तथा नींदका स्तम्भन ), वाक्सिद्धि, इच्छानुसार मृत-प्राणीको बुला लेना, सृष्टिकरण और प्राणोंका आकर्षण—ये बाईस प्रकारकी सिद्धियाँ हैं। सिद्धमन्त्र इस प्रकार है—-'ॐ सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविदन-विनाशिने मधुसूद्रनाय स्वाहा'। यह मन्त्र अत्यन्त गूढ़ है और सत्रकी मनोवाञ्छा पूर्ग करनेके छिये कत्पवृक्षके समान है। इस मन्त्रके जपसे योगी, मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते हैं । सत्पुरुघोंको एक लाख जप करनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। यदि नारायणक्षेत्रमें हत्रिष्यात्रमोजी होकर इसका जप किया जाय तो शीव्र सिद्धि प्राप्त होती है। तात ! तुम काशीके मणिकर्णिका तीर्थमें जाकर इसका जप करो। मैं तुम्हें नारायणक्षेत्र वतलाता हूँ, सुनो। गङ्गाके जलप्रवाहसे चार हाथतककी भूमिको 'नारायगक्षेत्र' कहा है। उसके नारायण ही खामी हैं; दूसरा कोई

कदापि नहीं है । वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर उसे ज्ञान एवं मुक्तिकी प्राप्ति होती है । वहाँ व्रतके विना भी मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें संशय नहीं है । व्रजनाथ ! व्रजको जाओ और उसे पवित्र करो ।

दुःस्वप्रजनित दोष-नाज्ञके तथा विविध सिद्धियोंके साधन रक्तचन्दनकाष्टानि घृताक्तानि जुहोति यः। गायत्र्याश्च सहस्रेण तेन शान्तिर्विधीयते ॥ सहस्रधा जपेद्यो हि भत्तयैनं मधुस्रदनम् । निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःख्यः सुखवान् भवेत्॥ अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनम् । हंसं नारायणं चैव होतनामाष्टकं शुभम्।। श्चिः पूर्वमुखः प्राज्ञो दशकृत्वश्च यो जपेत् । निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः ग्रुभवान्भवेत् विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसदनम् । हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दिधवामनम् ॥ भत्तया चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्। शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां वजेत ।। लक्षधा हि जपेद्यो हि बन्धनान्मुच्यते ध्रुवम् । जप्त्वा च दशलक्षं च महावन्ध्या प्रस्यते । हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान् भवेत् ॥ शतलक्षं च जप्ता च जीवनमुक्तो भवेतरः। शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिद्धि लमेनरः ॥ ओं नमः शिवं दुर्गां गणपति कार्तिकेयं दिनेश्वरम्। धर्म गङ्गां च तुलसीं राधां लक्ष्मीं सरखतीम् ॥ नामान्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा च यो जपेत्। वाञ्छितं च लभेत्सोऽपि दुःखमः शुभवान् भवेत्।। ओं हीं श्रीं क्वीं पूर्वदुर्गतिनाशिन्यें महामायाये स्वाहा कल्पवृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः। शुचिश्व दश्या जप्त्या दुःखप्नः सुखवान् भवेत् ॥ शतलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नुणाम् । सिद्धमन्त्रस्तु लभते सर्वसिद्धं च वाञ्छिताम् ॥

ॐ नमो मृत्यु झयायेति स्वाहान्तं लक्षधा जपेत् । हृष्ट्वा च मरणं स्वप्ने शतायुश्च भवेन्नरः । पूर्वोत्तरप्रस्वो भृत्वा स्वप्नं प्राज्ञे प्रकाशयेत् ॥ काश्यपे दुर्गते नीचे देवब्राह्मणानिन्दके । मूर्खे चैवानभिज्ञे च न च स्वप्नं प्रकाशयेत् ॥ अश्वत्थे गणके विष्रे पितृदेवासनेषु च । आर्थे च वैष्णवे मित्रे दिवास्वप्नं प्रकाशयेत् ॥ (ब्रह्मवैवर्तपर्मण श्रीकृष्णवन्म० ८२ । ४२-५६)

फिर नन्दजीके पूछतेपर भगवान्ने कहा-जो ठाठ चन्दनकी ठकड़ीको घीमें डुबोकर एक सहस्र गायत्री-मन्त्रद्वारा अग्निमें हवन करता है, उसका दु:स्वप्न-जनित दोष शान्त हो जाता है। जो मित्त-पूर्वक इन मधुसूदनका एक हजार जप करता है, वह निष्पाप हो जाता है और उसका दु:स्वप्न भी सुखदायक हो जाता है। जो विद्वान् पवित्र हो पूर्वकी ओर मुख करके अन्युत, केराव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण-इन आठ शुभ नामोंका दस बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा दु:स्वप्न भी शुभकारक हो जाता है। जो भक्त भक्ति-पूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूद्रन, हरि, नरहरि, राम, गोविन्द, दिघवामन—इन दस माङ्गलिक नामोंको जपता है, वह सौ बार जप करके नीरोग हो जाता है। जो एक लाख जप करता है, वह निश्चय ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है। दस लाख जप करके महायन्थ्या पुत्रको जन्म देती है । शुद्र एवं हिविष्यका भोजन करके जपनेवाला दरिद्र इनके जपसे धनी हो जाता है। एक करोड़ जप करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। नारायणक्षेत्रमें खुद्रतापूर्वक जप करनेवाले मनुष्यको सारी सिद्धियाँ सुलम हो जाती हैं। जो जलमें स्नानं करके 'ॐ नमः' के साथ शिव, दुर्गा, गगपित, कार्तिकेय, दिनेश्वर, धर्म, गङ्गा, तुलसी, राधा, लक्षी, सरस्वती—इन मङ्गळ-नामोंका जप करता है, उसका

मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुःस्वप्न भी शुमदायक हो जाता है। 'ॐ हीं श्रीं हीं पूर्वदुर्गितनाशिन्यें महामायायें खाहा'—यह सप्तदशाक्षर मन्त्र लोगोंके लिये कल्पवृक्षके समान है। इसका पिवत्रतापूर्वक दस बार जप करनेसे दुःख्यन सुखदायक हो जाता है। एक करोड़ जप करनेसे मनुष्योंको मन्त्र सिद्ध हो जाता है और सिद्धमन्त्रवाला मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट सिद्धियोंको पा लेता है। जो मनुष्य 'ॐ नमो मृत्युक्षयाय खाहा'—इस मन्त्रका एक लाख जप करता है, वह स्वप्नमें मरणको देखकर भी सौ वर्षकी आयुवाला हो जाता है। पूर्वोत्तरमुख होकर किसी विद्वान्से ही अपने खप्नको कहना चाहिये; किंतु जो शराबी, दुर्गति-प्राप्त, नीच, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, मूर्ख और (खप्नके शुभाशुभ फलका) अनिमन्न हो; उसके सामने खप्नको नहीं प्रकट करना चाहिये। पीपलका वृक्ष, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, देवस्थान, आर्यपुरुष, वैष्णव और मित्रके सामने दिनमें देखा हुआ खप्त प्रकाशित करना चाहिये।

# भक्तमहिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्यासी तथा विधवा और पतित्रता नारियोंके धर्मका वर्णन

संध्यापृतः सदा वित्रः कुरुते मम सेवनम् । नित्यं भुङ्क्ते मत्प्रसादमनिवेद्य कदाचन ।। अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम् । विष्णुप्रसादमोजी च जीवन्युक्तश्च ब्राह्मणः।। नित्यं तपसानिरतः शुचिः शान्तश्र शास्त्रवित् । व्रततीर्थात्रितो धर्मी नानाध्यापनसंयतः ॥ विष्णुमन्त्रं गृहीत्वा च कृत्वा च गुरुसेवनम् । गृहीत्वा तदनुज्ञां च पश्चाद्भवति संगृही ॥ दक्षिणां नित्यपूजानां गरवे च निवेदयेत । गुरूणां पोषणं नित्यं कर्तव्यं नात्र संशयः॥ सर्वेषामपि वन्द्यानां पिता चैव महान गुरुः । पितुः शतगुणैर्माता मातुः शतगुणैः सुरः ॥ मन्त्रदस्तन्त्रदस्चैव सुराणां च चतुर्गुणः। नारायणश्च भगवान् गुरुः प्रत्यक्ष ईश्वरः ॥ गुरुनेहा गुरुविंष्णुर्गुरुरेव खयं विवः। गुरौ च सर्वदेवाश्र तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥ गुरौ तुष्टे हरिस्तुष्टो यसिस्तुष्टे च देवताः। गुरुः पुत्रसमं स्तेहं शिष्येषु न करिष्यति । लभते बहाहत्यां च भुङ्क्ते कृत्वा च नाशिषुम् ॥ ( ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ । ६-१२,१४-१५)

श्रीभगवान्ने कहा-नन्दजी ! त्राह्मण सदा संध्या-वन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे प्रसादको खाता है । वह मुझे निवेदन किये बिना कभी भी नहीं खाता; क्योंकि जो विष्णुको अर्पित नहीं किया गया है, वह अन विष्ठा और जल मूत्रके समान माना जाता है। अतः विष्णुके प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण जीवन्सुक्त हो जाता है । नित्य तपस्यामें संलग्न रहनेवाला, पवित्र, शमपरायण, शास्त्रज्ञ, व्रतों और तीर्थोंका सेवी, नाना प्रकारके अध्यापन-कार्यसे संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्यु-मन्त्रसे दीक्षित होकर गुरुकी सेवा करता है; तत्पश्चात् उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान (गृहस्थ ) बनता है । उसे गुरुको नित्य-पूजनकी दक्षिणा देनी चाहिये तथा नि:संदेह नित्य गुरुजनोंका पालन-पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त वन्दनीयोंमें पिता ही महान् गुरु माना जाता है, परंतु पितासे सौगुनी माता, मातासे सौगुना अभीष्टदेव और अभीष्ट-देवसे चारगुना मन्त्र-तन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु श्रेष्ठ है। गुरु प्रत्यक्ष रूपमें ऐश्वर्यशाली भगवान् नारायण हैं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही ख्वयं शिव हैं। सभी देवता गुरुमें सदा हर्षपूर्वक निवास करते हैं।

जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, वे श्रीहिर भी गुरुके प्रसन्न होनेपर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु यदि शिण्योंपर पुत्रके समान स्तेह नहीं करते, तो उन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगता है और आशीर्वाद न देनेसे भी उन्हें वह फल भोगना पड़ता है।

विविध ज्ञानोपदेश

स्वधर्मनिरतो विष्रो त्राह्मणश्च सदा शुचिः। विष्णुसेवी सदा विव्रस्तदन्योऽप्यशुचिः सदा ॥ ब्राह्मणो वृषवाहश्र शूद्राणां सूपकारकः। ब्राह्मणो देवलञ्चेव संध्याहीनश्च दुर्बलः॥ ब्राह्मणश्च दिवाशायी शृद्रश्राद्धान्नभोजनः। श्रद्राणां शवदाही च ते च श्रद्रसमा द्विजाः ॥ शालग्राममहायन्त्रं कृत्वा पूजां विधानतः। भुङ्क्ते नैवेद्यशेषं च तत्पादोदकमेव च ॥ हरे: पादोदकं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। शालग्रामशिलातोयैयींऽभिषेकं समाचरेत्।। गङ्गाजलाद्द्यगुणं शालग्रामजलं नित्यं भुङ्कते चयो वित्रो जीवनमुक्तः सुरैः समः॥ विप्राणां नित्यकृत्यं च विष्णोर्ने वेद्यभोजनम् । यत्नेन पूजनं तस्य तत्पादोदकसेवनम्।। नित्यं त्रिसंध्यं कुरुते भक्त्या च मम प्जनम्। एकाद्ञ्यां न भुङ्क्ते च मम वै जन्मवासरे।। शिवरात्रौ च हे तात श्रीरामनवमीदिने । न च भुङ्क्ते व्रती यो हि जीवन्मुक्तो हि स द्विजः॥ पृथिन्यां यानि तीर्थानि तस्य पादे नतानि च । विप्रपादोदकं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेत्ररः ॥ विप्रपादोदकक्किना यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्पुष्करपात्रेषु पिवन्ति पितरो जलम्।। विष्णुप्रसादभोजी च पवित्रं कुरुते महीम् । तीर्थानि च नराइचैव जीवनमुक्तो हि स द्विजः।।

विष्णुमन्त्रोपासकथ स एव वैष्णवो द्विजः । त्राह्मणो वैष्णवः प्राज्ञो न हि तसात्परः पुमान् ।। जपेत्रारायणं क्षेत्रे पुरश्वरणपूर्वकम् । पुरुषाणां सहस्रं च लीलयाऽऽत्मानमुद्धरेत् ।। ऐकान्तिको वैष्णवश्च पुंसां लक्षं समुद्धरेत् । क्रिया विष्णुपदे यस्य संकल्पाश्च बहिष्कृताः ।। (ब्रह्मवैवर्त्तपराण श्रीकृष्णजन्म०८३।१६—२८,३२,३७,३९)

जो त्रिप्र सदा अपने धर्ममें तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा विष्णुकी सेवा करनेवाला है; वही पवित्र है। उसके अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता है। जो बैलोंको जोतता है, शूदोंकी रसोई ब्राह्मण होकर बनाता है, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें नींद लेता है, शूद्रके श्राद्वानको खाता है, शूद्रोंके मुदेंका दाह करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण शूदके समान माने जाते हैं। जो विधिपूर्वक शालग्राम-महायन्त्रकी पूजा करके उनके अर्पित किये हुए नैवेचको खाता है तथा उनके चरणोदकको पीता है; वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो ज़ाता है। उसे त्रिष्णुलोककी प्राप्ति होती है; क्योंकि श्रीहरिका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता है। जो शालप्राम-शिलाके जलसे अपनेको अभिपिक्त करता है, उसने सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर लिया और समस्त यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली । त्रजेश्वर ! शालग्राम-शिलाका जल गङ्गाजलसे दसगुना वढ़कर है। जो ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है; वह जीवन्मुक्त एवं देवताओंके समान हो जाता है। जो ब्राह्मणोंका नित्यकर्म, विष्णुके निवेदित नैवेद्यका भोजन, उनका यत्नपूर्वक पूजन, उनके चरणोदकका सेवन, नित्य विकाल-संध्या और भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता है; मेरे जन्मके दिन तथा एकादशीको भोजन नहीं करता; हे तात ! जो व्रतपरायण होकर शिवरात्रि तथा श्रीरामनवमीक दिन आहार नहीं करता; वह ब्राह्मण जीवन्मुक्त है। भूतळपर

जितने तीर्थ हैं, वे सभी उस विप्रके चरणोंमें नतमस्तक होते हैं; अतः उस ब्राह्मणका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता है। जबतक उस ब्राह्मणके चरणो-दकसे पृथ्वी भीगी रहती हैं, तबतक उसके पितर कमळ-पत्रके पात्रमें जळ पीते हैं। केवळ विष्णुके प्रसादको खानेवाळा ब्राह्मण पृथ्वीको, तीर्थोंको और मनुष्योंको पवित्र कर देता है तथा खयं जीवन्मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण विष्णुमन्त्रका उपासक है, वही विष्णव है। उस विष्णव-ब्राह्मणकी बुद्धि उत्कृष्ट होती हैं; अतः उससे बढ़कर पुरुष दूसरा नहीं है। जो किसी क्षेत्रमें जाकर पुरश्वरण-पूर्वक नारायणका जप करता है, वह अनायास ही अपने-आपका तथा अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं, परंतु क्रियाएँ विष्णुपदमें होती हैं; वह एकनिष्ठ विष्णव अपने एक छात्र पूर्वपुरुषोंका उद्धार कर देता है।

भक्त-महिमा तथा विविध उपदेश

द्विजाः सुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्परः प्रियः ।।
विश्वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्परः प्रियः ।।
विष्णुमन्त्रं न गृह्णीयाद्विष्णुभक्तिविहीनतः ।
उदासीनाहुराचारात्र गृह्णीयान्मनुं सुधीः ।
दैवाद्यदि च गृह्णीयाद्वनहीनो भवेद् ध्रुवम् ॥
स्थानं सुसंस्कृतं कृत्वा पाकं निर्वृत्य पूजकः ।
स्थानं परिष्कृते विप्रो दत्त्वा महां च भक्तितः ॥
तदा निवेद्य सुङ्को च दत्त्वा विप्राय सादरम् ।
अनिवेद्य च सुक्त्वा च सुरापीतिर्भवेद् द्विजः ॥
चन्द्रसूर्योपरागे वै वाशोचे मृतजातयोः ।
स्पृष्टेनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत् ॥
प्रष्टद्रच्यं तथान्नं च धृत्वा धौते च वाससी ।
पादप्रक्षालनं कृत्वा सुङ्को स्थाने परिष्कृते ॥
दिभीजनं न कर्तव्यं स्थिते सूर्ये द्विजातिभिः ।
निष्फलं तद्भवेत्कर्म सुक्त्वा च नरकं व्रजेत् ॥

K

पुनर्भोजनमैथुने । यात्रां युद्धं नदीतीरं वर्जयेच्छ्राद्धदिवसे हविष्याशी च संयमी ॥ द्विजाय विष्णुभक्ताय पात्रं दद्याद् बुधाय च वृपलीपतये चैव न दद्याच्छूद्रयाजिने II: संध्याहीनाय दुष्टाय वृषवाहाय यत्नतः। शक्रविक्रयिणे चैव देवलाय कदाचन ॥ सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । मुल्यं गृहीत्वा यो दद्यात् स महारौरवं वजेत् ॥ कन्यालोमप्रमाणान्तं वर्षे च पित्रभिः सह । क्रम्भीपाके पच्यते च प्रत्रश्चापि प्ररोहितः ॥ तसात्कन्यां सपुत्राय दानं कुर्योद्विचक्षणः। विप्रवैष्णवयोर्धर्मः कथितश्र व्रजेखर । यदुक्तं च पुराणैश्र चतुर्भिः श्रुतिभिस्तथा ॥ (ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकुष्णजन्म० ८३ । ४०, ४५, ५२, ५५--६२, ६४--६७)

(भगवान कहते हैं-) ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण हैं, परंतु भक्त प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है । समस्त लोकोंमें जितने प्रिय पात्र हैं, उनमें भक्तसे अधिक प्यारा मेरे लिये दूसरा कोई नहीं है । इसलिये विण्यु-मक्तिसे रहित पुरुषसे विष्णु-मन्त्रकी दीक्षा नहीं प्रहण करनी चाहिये । उत्तम बुद्धिसम्पन पुरुषको चाहिये कि वह उदासीन एवं दुराचारी गुरुसे मन्त्रकी दीक्षा न प्रहण करे । यदि, दैववश प्रहण कर लेता है तो वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है । पूजक ब्राह्मण पहले स्थानको भलीभाँति संस्कृत करके तब भोजन तैयार करता है; फिर छिपे-पुते खच्छ स्थानपर भक्तिपूर्वक मुझे निवेदित करके तत्पश्चात् आदरपूर्वक ब्राह्मणको देकर तब खयं भोजन करता है। जो ब्राह्मण-को अर्पण न करके खयं खा जाता है, वह शराबीके समान माना जाता है। चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके समय अथवा जननाशीच या मरणाशीचमें अपवित्र मनुष्यसे स्पर्श हो जानेपर भोजन-पात्र, श्रष्ट-द्रव्य तथा

अन्तर्भा तरंत परित्याग कर देना चाहिये । फिर धुछी हुई धोती और गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध स्थानपर भोजन करना चाहिये। दिजातियोंको चाहिये कि मर्चके रहते अर्थात दिनमें दो वार भोजन न करें; क्योंकि वैसा करनेसे वह कर्म निष्फल हो जाता है और भोक्ता नरकगामी होता है। हविष्यानका भोजन करनेवाले मंयमीको उचित है कि वह श्राद्धके दिन यात्रा, यद्भ, नदी-तट, दबारा भोजन और मैथुनका परित्याग कर दे। जो विष्युमक्त एवं बुद्धिमान् हो, उसी ब्राह्मणको पात्रका दान देना चाहिये; किंतु जो शूद्राका पति, रादका पुरोहित, संध्याहीन, दुष्ट, बैळोंको जोतनेवाला, शक बेचनेत्राला और देव-प्रतिमापर चढ़े हुए द्रव्यसे जीविका चलानेवाला हो; उसे यत्न करके कभी भी गृहीं देना चाहिये। तात! कन्या बेचनेवाला सबसे ाढकर पापी होता है। जो मूल्य लेकर कन्यादान हरता है, वह महारीख नामक नरकमें जाता है। फ्रेंर कन्याके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने षोंतक पितरोंसहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी स्भीपाक नरकमें कष्ट भोगते हैं। इसिक्ये बुद्धिमान्को गहिये कि योग्य वरको ही कन्या प्रदान करे। व्रजेश्वर ! तो पुराणों तथा चारों वेदोंद्वारा वर्णित है, वह ब्राह्मणों तथा वैष्णवोंका धर्म मैंने कह दिया।

वैश्य और शूद्रके कर्तव्य

वैश्यानामि वाणिज्यमीश्वरः कृपिपालने । विप्रदेवार्चनं दानं तपस्यात्रतसेवनम् ॥ विप्राणामर्चनं नित्यं श्रुद्रधर्मो विधीयते । तत्कृषी तद्धनप्राही श्रुद्रथाण्डालतां त्रजेत् ॥ गृप्तः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि श्रुक्तरः । श्रापदः शतजन्मानि श्रुद्रो विप्रधनापहः ॥ यः श्रुद्रो त्राह्मणीगामी मातृगामी स पातकी । कुम्भीपाके पच्यते स यावद्वे त्रह्मणः शतम् ॥ कुम्भीपाके तप्ततैले भ्रुक्तः सपैरहर्निशम् ।

शन्दं च विकृताकारं कुरुते यमताडनात्।। ततश्राण्डालयोनिः स्यात् सप्तजन्मसु पातकी। सप्तजन्मसु सर्पश्च जलौकाः सप्तजन्मसु॥ जन्मकोटिसहस्रं च विष्ठायां जायते कृमिः। पुंश्रलीनां योनिकृमिः स भवेत्सप्तजन्मसु॥ गवां व्रणकृमिः स्याच पातकी सप्तजन्मसु। योनौ योनौ भ्रमत्येवं न प्रनर्जायते नरः॥

( ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ । ७४—८१ )

वैश्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन, दान, तपस्या और व्रतका पालन है। नित्य ब्राह्मणोंकी पूजा करना शुद्रका धर्म कहा गया है । ब्राह्मणको कष्ट देनेवाला तथा उसके धनपर अधिकार कर लेनेवाला शूद्र चाण्डालताको प्राप्त हो जाता है। विप्रके धनका अपहरण करनेवाला शूद्ध असंख्य जन्मों-तक गीध, सौ जन्मोंतक सूअर और फिर सौ जन्मोंतक हिंसक पशुओंकी योनिमें जन्म लेता है। जो शुद्ध ब्राह्मणी तथा अपनी माताके साथ व्यभिचार करता है: वह पापी जबतक सौ ब्रह्मा नहीं बीत जाते, तवतक कुम्भीपाकमें कष्ट भोगता है । वहाँ वह खौछते हुए तैलमें ड़बाया जाता है; रात-दिन उसे साँप काटते रहते हैं; इस प्रकार यम-यातनासे दुखी होकर वह चीत्कार करता रहता है। तत्पश्चात् वह पापी सात जन्मोंतक चाण्डाल-योनिमें, सात जन्मोंतक सर्प-योनिमें और सात जन्मोंतक जल-जन्तुओंकी योनिमें उत्पन्न होता है। फिर वह असंख्य जन्मोंतक विद्याका कीड़ा तथा सात जन्मोंतक कुल्टा स्त्रियोंकी योनिका कीट होता है। पुन: वह पापी सात जन्मोतक गौओंके घात्रका कीडा होता है । इस प्रकार उसे अनेक योनिमें भ्रमण करते ही बीतता है; परंतु मनुष्यकी योनि नहीं मिलती ।

संन्यासीका महत्त्व

संन्यासिनां च यो धर्मो मन्मुखाच निशामय । दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् ॥ किर्माण दग्धा च परकर्मनिकृत्तनम् । हते चिन्तयेनमां च द्यायाति मम मन्दिरम् ।। न्यासिनः पदस्पर्शात्सद्यः पूता वसुन्धरा । द्यः पुनन्ति तीर्थानि वैष्णवस्य यथा त्रज्ञ ।। न्यासिनश्च स्पर्शेन निष्पापो जायते नरः । न्यासिनां भोजयित्वा चाश्चमेधफलं लभेत् ।। त्वा च कामतो दृष्ट्या राजस्रयफलं लभेत् । लं संन्यासिनां तुल्यं यतीनां त्रह्मचारिणाम् ।। (त्रह्मवैचर्तपुर्णण श्रीकृष्णजनम् ८३। ८२—८६)

अब संन्यासियोंका जो धर्म है, वह मेरे मुखसे श्रवण । मनुष्य दण्ड-प्रहणमात्रसे नारायणखरूप हो जाता जो संन्यासी मेरा ध्यान करता है, वह अपने मोंको जलकर वर्तमान-जन्मके कमोंका उच्छेद कर ता है और अन्तमें उसे मेरे लोककी प्राप्ति होती ब्रजराज ! जैसे वैण्यवके चरणस्पर्शसे तीर्थ तत्काल । हो जाते हैं, वैसे ही संन्यासीके पादस्पर्शसे पृथ्वी । पावन हो जाती है । मनुष्य संन्यासीका स्पर्श से पापरहित हो जाता है । संन्यासीका भोजन कर अश्वमेधयज्ञका फल तथा अकस्मात् संन्यासीको कर उसे नमस्कार करके राजमूय-यज्ञका फल पाता संन्यासी, यित और ब्रह्मचारी—इन सबके दर्शन-

### संन्यासीके कर्त्तव्य

तंन्यासी याति सायाहे श्रुधितो गृहिणां गृहम्।
तदन्नं वा कदन्नं वा तद्दनं नैय वर्जयेत् ॥
त याचते च मिष्टान्नं न कुर्यात्कोपमेय वा ।
त धनग्रहणं कुर्यादेकवासा निरीहितः ॥
तिरागिष्मे समानश्र लोभमोहविवर्जितः ।
तत्र स्थित्वैकरात्रं च प्रातरन्यत्स्थलं व्रजेत् ॥
यानमारोहणं कृत्वा गृहीत्वा गृहिणो धनम् ।
गृहं कृत्वा गृही रम्यात्स्थर्मात्पतितो भवेत् ॥

कृत्वा च कृषिवाणिज्यं कुवृत्तिं कुरुते च यः । स संन्यासी हृताचारः स्वधर्मात्पतितो भवेत् ।। ( ब्रह्मवैवर्त्तपूराण श्रीकृष्णजनम० ८३ । ८७—९१ )

संन्यासीको चाहिये कि वह भूखसे व्याकुल होनेपर सायंकाल गृहस्थोंके घर जाय और वहाँ गृहस्थ उसे सदन अथवा कदन्न जो कुल भी दे, उसका पित्याग न करे। न तो मिद्यानकी याचना करे, न कोध करे और न धन प्रहण करे। एक वस्त्र धारण करे, इच्छारहित हो जाय, जाड़ा-गरमीमें एक-सा रहे और लोभ-मोहका पिरियांग कर दे। इस प्रकार वहाँ एक रात ठहरकर प्रात:काल दूसरे स्थानको चला जाय। जो संन्यासी सवारीपर चढ़ता है, गृहस्थका धन प्रहण करता है और घर बनाकर खयं गृहस्थ हो जाता है; वह अपने रमणीय धर्मसे पितत हो जाता है। जो संन्यासी खेती और ज्यापार करके कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है और वह अपने धर्मसे गिर जाता है।

### विधवाके कर्त्तव्यं

त्राक्षणी पतिहीना या भवेतिष्कामिनी सदा।
एकभ्रक्ता दिनान्ते सा हिविष्यात्ररता सदा।
न धत्ते दिव्यवस्त्रं च गन्धद्रव्यं सुतैलकम्।
सजं च चन्दनं चैव राष्ट्वासिन्द्रभूषणम्।।
त्यक्ता मिलनवस्ता साित्रत्यं नारायणं सरेत्।
नारायणस्य सेवां च कुरुते नित्यमेव च।।
तनामोचारणं राज्यत्कुरुतेऽनन्यमिकतः।
पुत्रतुल्यं च पुरुषं सदा पञ्चित धर्मतः।।
पिष्टान्नं न च भुङ्कते सा न कुर्याद्विभवं वज।
एकाद्व्यां न भोक्तव्यं कुष्णजनमाष्टमी दिने।।
श्रीरामस्य नवम्यां तु शिवरात्रौ पिवत्रया।
अघोरायां च प्रेतायां चन्द्रस्र्योपरागयोः।।
भ्रष्टं द्रव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेव च।
ताम्बूलं विधवास्त्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्।।

संन्यासिनां च गोमांससुरातुल्यं श्रुतौ श्रुतम् ।
रक्तशाकं मस्रां च जम्बीरं पर्णमेव च ।।
अलावुर्वर्तुलाकारा वर्जनीया च तैरिष ।
पर्यङ्कशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम् ॥
यानमारोहणं कृत्वा विधवा नरकं व्रजेत् ।
न कुर्यात्केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेव च ॥
केशवेणीजटारूपं तत्क्षौरं तीर्थकं विना ।
तैलाम्यङ्गं न कुर्वीत निह पश्यति दर्पणम् ॥
मुखं च परपुंसां च यात्रां नृत्यं महोत्सवम् ।
नर्तनं गायनं नेव सुवेषं पुरुषं शुभम् ॥
शृणुयाच सतां धर्म सामवेदनिरूपितम् ।
(ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३। ९३—१०४६)

्जो ब्राह्मणी विधवा हो जाय, उसे सदा कामना-रहित, दिनके अन्तमें एक बार भोजन करनेवाली और सदा हविष्यान्नपरायण होना चाहिये । उसे दिव्य माङ्गलिक वस्न नहीं धारण करना चाहिये; बल्कि सुगन्धित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चन्दन और चूड़ी-सिन्दूर-आभूषणका त्याग करके मिलन वस्र पहनना चाहिये । नित्य नारायणका स्मरण तथा नित्य नारायणकी सेवा करनी चाहिये । वह अनन्यभक्तिपूर्वक नारायणके नामोंका कीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार पर-पुरुषको पुत्रके समान देखती है। ब्रजेश्वर ! वह न तो मिघान्नका भोजन करती है और न भोग-विटासकी वस्तुओंका संग्रह करती है। उसे पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण-जन्माष्टमी, श्रीरामनवमी, शिवरात्रि, भाद्रपद-मासके कृष्ग-पक्षकी चतुर्दशी, नरक-चतुर्दशी तथा चन्द्रमा और सूर्यके प्रहणके समय भोजन नहीं करना चाहिये। वह भ्रष्ट पदार्थोंका परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थों-को खाती है। श्रुतियोंमें सुना गया है कि विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी और संन्यासियोंके लिये पान मदिराके समान है। इन सभी छोगोंको रक्तवर्णका शाक, मसूर, जॅमीरी नीवू, पान और गोल लैकीका परित्याग कर

देना चाहिये। विधवा नारी पलंगपर सोनेसे पतिको (स्वर्गसे) नीचे गिरा देती है और सवारीपर चढ़कर वह स्वयं नरकगामिनी होती है। उसे बाल और शरीर-का शृङ्गार नहीं करना चाहिये। जटारूपमें परिवर्तित हुई केश-वेणीको तीर्थमें गये बिना कटाना नहीं चाहिये और न शरीरमें तेल लगाना चाहिये। वह दर्पण, पर-पुरुषका मुख, यात्रा, वृत्य, महोत्सव, नाच-गान और सुन्दर वेषधारी रूपवान् पुरुषको नहीं देखती। उसे सामवेदमें निरूपण किये गये सत्पुरुषोंका धर्म श्रवण करना चाहिये।

### परमार्थके आचरणका वर्णन

परमार्थं परं चैव निबोध कथयामि ते ।।
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम् ।
गुरूणां सेवनं नित्यं द्विजदेवार्चनं तथा ।।
सिद्धान्तशास्त्रनेपुण्यं भावनं स्वात्मतोपणम् ।
व्याख्यानंपरिशुद्धं च ग्रन्थाभ्यस्तं च संततम् ।।
व्यवस्था परिशुद्धचर्थं विचारो वेदसम्मतः ।
शास्त्रार्थाचरणं चैव कर्तव्यं स्वयमेव च ।।
देवाह्विकेषु नैपुण्यं वेदाचरणमीप्सितम् ।
वेदोक्तभक्षणं चैव पवित्राचरणं सदा ।।
( व्रह्मवैवर्तपुराण शीकृष्णजनम० ८३ । १०५—१०९)

अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका वर्णन करता हूँ, सुनो । सदा अध्यापन, अध्ययन, शिष्योंका परिपालन, गुरुजनोंकी सेवा, नित्य देवता और ब्राह्मणका पूजन, सिद्धान्तशास्त्रमें निपुणताका उत्पादन, अपने-आपमें संतोप, सर्वथा शुद्ध व्याख्यान, निरन्तर प्रन्थका अभ्यास, व्यवस्था-के सुधारके लिये वेदसम्मत विचार, स्वयं शास्त्रानुसार आचरण, देवकार्य और नित्यकर्मोंमें निपुणता, वेदानुसार अभीष्ट आचार-व्यवहार, वेदोक्त पदार्थोंका भोजन और पवित्र आचरण करना चाहिये। पतिव्रता सतीके कर्त्तव्य

पतिव्रतानां यो धर्मस्तं निबोध व्रजेश्वर । नित्यं त भर्तर्यौत्सुक्यात्तत्पादोदकमीप्सितम् ॥ भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदन्रज्ञया। व्रतं तपस्यां देवाची परित्यज्य प्रयत्नतः ॥ क्रयोचरणसेवां च स्तवनं परितोषणम् । तदाज्ञारहितं कर्म न क्रयीद वैरतः सती ॥ नारायणात परं कान्तं ध्यायते सततं सती । परपुंसां मुखं चैव सुवेषपुरुषं परम् ॥ यात्रां महोत्सवं नृत्यं नर्तनं गायनं वर्ज। परक्रीडां च सततं न हि पश्यति सवता ॥ यद्धक्यं खामिनो नित्यं तदेवमपि योपिताम । न हि त्यजेत्त तत्संगं क्षणमेव च सवता ॥ उत्तरे नोत्तरं दद्यात स्वामिनश्र पतिव्रता। क्षधितं भोजयेत कान्तं दद्यात पावं च भोजनम् । न बोधयेत्तं निद्रालं प्रेरयेन्नैव कर्मस् ॥ प्रताणां च शतराणं स्नेहं क्यीत पति सती। पतिर्वन्धर्गतिर्भर्ता दैवतं कलयोपितः॥ श्चमं दृष्टा सुधात्रल्यं कान्तं पश्यति सन्दरी । सस्तितं वदनं कृत्वा भक्तिभावेन यत्नतः ॥ प्रत्याणां सहस्रं च सती स्त्री च समद्धरेत । पतिः पतित्रतानां च मच्यते सर्वपातकात ॥ नास्ति तेपां कर्मभोगः सतीनां व्रततेजसा। तया सार्धं च निष्कर्सी मोदते हरिमन्दिरे ॥ (ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ । ११०---१२१)

त्रजेश्वर ! अब पतित्रताओंका जो धर्म है, उसे श्रवण करों । पतित्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता रखकर उनका चरणोदक पान करें; सदा मिक्तमावपूर्वक उनकी आज्ञा लेकर मोजन करें। (पतिकी आज्ञा न हों तो ) प्रयत्तपूर्वक त्रत, तपस्या और देवार्चनका परित्याग करके चरण-सेवा, स्तुति और सव प्रकारसे पतिकी संतुष्टि करें । सतीको पतिकी आज्ञाके निना या वैरभावसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये। सती अपने पतिको सदा नारायणसे बढकर समझती है। व्रजनाथ ! उत्तम व्रतपरायणा सती पर-प्रस्थके मुख, सन्दर-वेषधारी सौन्दर्यशाली पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, नाचनेवाले, गवैया और परपुरुषकी क्रीड़ाकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालती। जो आहार पतियोंको प्रिय होता है. वही सदा पतिव्रताओंको भी मान्य होता है। पतिव्रता क्षणभर भी पतिसे वियक्त नहीं होती । वह पतिसे उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं करती । पतित्रताको चाहिये कि पतिके भूखे होनेपर उसे भोजन कराये: मोजनके लिये उत्तम-उत्तम पदार्थ और पीनेके लिये शुद्ध जल दे; नींदसे माते हुए पतिको न जगावे और उसे काम करनेके छिये आजा न दे। सतीको पतिके साथ पत्रोंसे भी सौगना अधिक प्रेम करना चाहिये; क्योंकि कुलाङ्गनाके लिये पति ही बन्ध, आश्रय, भरण-पोषण करनेवाला और देवता है । वह सुन्दरी अमृतके समान ग्रुमकारक अपने पतिको देखकर बड़े यत्नसे भक्तिभावपूर्वक मुस्कराते हुए उसकी ओर निहारती है । सती नारी अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है । पतित्रताओंके पति समस्त पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि सतियोंके पातित्रत्यके तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वे कर्मरहित होकर अपनी पतित्रता पत्नीके साथ श्रीहरि-के भवनमें आनन्द प्राप्त करते हैं।

पतित्रता सतीकी महिमा

पृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सर्वदेवानां मुनीनां च सतीषु च ॥ तपिस्त्रनां तपः सर्व त्रतिनां यत्फलं त्रज । दाने फलं यद् दातृणां तत्सर्व तासु संततम् ॥ स्ययं नारायणः शम्भुविधाता जगतामपि । सराः सर्वे च मुनयो भीतास्ताम्यां च संततम् ॥ सतीनां पादरजसा सद्यःपृता वसुन्यरा । पतित्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नरः ॥ त्रैलोक्यं भसासात्कर्तुं क्षणेनैव पतित्रता। स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यवती सदा।। सतीनां च पतिः साधुः पुत्रो निःशंक एव च। न हि तस्य भयं किञ्चिद् देवेभ्यश्च यसादिषि॥ शतजन्मपुण्यवतां गेहे जाता पतित्रता। पतित्रताप्रसः पूता जीवन्युक्तः पिता तथा।। (व्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म०८३। १२२—१२८)

बजेश ! प्रध्वीपर जितने तीर्थ हैं. वे सभी सतीके चरणोंमें निवास करते हैं । सम्पूर्ण देवताओं और मुनियों-का तेज सितयोंमें वर्तमान रहता है। तपस्वियोंकी सारी तवस्या तथा व्रतोपवाससे व्रतियोंको एवं टान टेनेसे दाताओंको जो फल प्राप्त होता है, वह सारा-का-सारा सदा पतिव्रताओं में विद्यमान रहता है । खयं नारायण, शम्म, छोकोंके विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी प्रता प्रतिव्रताओंसे डरते रहते हैं । सितयोंकी चरण-धृिल-तं स्पर्शसे पृथ्वी तत्काल ही पावन हो जाती है । पतिव्रता-तो नमस्कार करके मनुष्य पापसे छट जाता है। तिव्रता अपने तेजसे क्षणभरमें ही त्रिलोकीको भस्मसात र डालनेमें समर्थ है; क्योंकि वह सदा महान् पुण्यसे म्पन रहती है। सितयोंके पति और पुत्र साधु एवं श्शिक्क हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें देवताओं तथा नराजसे भी कुछ भय नहीं रह जाता । सौ जन्मींतक य संप्रह करनेवाले पुण्यवानोंके घरमें पतिव्रता जन्म नी है । पतिव्रताके पैदा होनेसे उसकी माता पाचन जाती है तथा पिता जीवनमुक्त हो जाते हैं।

पतिव्रता सतीके आचरण

ति स्नी प्रातक्तथाय त्यक्त्वा च रात्रिवाससम्। निर्दारं च नमस्कृत्य करोति स्तवनं मुदा।। मुहकार्यं ततः कृत्वा स्नात्वा धौते च वाससी। मुहीत्वा ग्रुक्लपुष्पं च भक्तितः पूज्येत् पतिस्।। मापियत्वा सुपूतेन जलेन निर्मलेन च। स्मै दच्वा धौतवस्त्रं तत्पादौ क्षालयेनमुदा।। आसने वासियत्वा च दत्त्वा भाले च चन्दनम् सर्वाङ्गलेपनं कृत्वा दत्त्वा मार्च्यं गलेऽपि च सामवेदोक्तमन्त्रेण भोगद्रव्यैः सुधोपमैः सम्पूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्ध्रदा ॐ नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा इत्यनेनैव मन्त्रेण दत्त्वा पुष्पं च चन्दनम् । पाद्यार्घ्यं ध्यदीयौ च चस्त्रं नैवेद्यधुत्तमम् । जलं सुवासितं शुद्धं ताम्बूलं च सुवासितम् ।। दत्त्वा स्तोत्रं पठेद् यद्यत्कृतं वै पाठ्यमेव च । ( ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजनम० ८३ । १२९—१३५ई

सती स्त्री प्रात:काल उठकर रात्रिमें पहने दूर वह को छोड़कर पतिको नमस्कार करके हर्षपूर्वक स्तवन करती है। तत्पश्चात गृहकार्य सम्पन्न करके नहाक धुळी हुई साड़ी और कंचुकी धारण करती है। फि इवेत पुष्प लेकर भक्तिपूर्वक पतिका पूजन करती है। पवित्र निर्मल जलसे स्नान कराकर उसे धौत वस्न देक वह हर्षप्रवंक पतिका पाद-प्रक्षालन करती है। फिर आसनपर विठाकर छछाटमें चन्दनका तिलक लगाकर, सर्वाङ्गमें (इत्र आदिका) अनुलेप करके गलेमें माला पहनाकर मन्त्रोचारणपूर्वक अमृतोपम भोग-पदार्थोद्वारा भक्तिभावसहित भलीभाँति पूजन और स्तवन करके हर्ष-के साथ पतिके चरणोंमें नमस्कार करती है---'ॐ नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय खाहा'---इसी मन्त्र-से पुप्प, चन्दन, पाद्य, अर्घ्य, धूप, दीप, वहा, उत्तम नैवेच, ग्रुद्ध सुगन्धित जल और सुत्रासित ताम्बूल समर्पित करके स्तोत्र-पाठ करना चाहिये। जो-जो कर्म किया जाय, समीमें इस मन्त्रका उचारण करना चाहिये।

### पति-स्तोत्र

ॐ नमः कान्ताय भर्ते च शिरश्चन्द्रस्ररूपिणे ॥ नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च । नमो ब्रह्मस्रूरूपाय सतीप्राणपराय च ॥ नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः। पञ्चप्राणाधिदेवाय चक्षपस्तारकाय परमानन्दरूपिणे ॥ पत्नीनां ज्ञानाधाराय पतिर्वेद्या पतिर्विष्णः पतिरेव सहेश्वरः। पतिश्र निर्गणाधारो बहारूप नमोऽस्तु ते ॥ क्षमस्य भगवन दोषं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत । पत्नीबन्धो दयासिन्धो दासीदोषं क्षमस्य मे ॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं सृष्टचादौ पद्मचा कृतस् । सरखत्या च धरया गङ्गया च पुरा वज ।। सावित्रया च कतं पूर्वं ब्रह्मणे चापि नित्यशः । पार्वत्या च कतं भक्त्या कैलासे शंकराय च ॥ मनीनां च सराणां च पत्नीभिश्र कृतं प्ररा । पतिवतानां सर्वासां स्तोत्रमेतच्छुभावह्यु ॥ पतिवता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफलं लभेत । फलं च सर्व तपसां वतानां च वजेश्वर ।। इदं स्तत्वा नमस्कृत्वा भुङ्के सा तद्भज्ञया। उक्तः पतित्रताधर्मी मृहिणां श्रयतां वज ॥ ( ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३।१३६-४३, ४६-४७ )

.\*\*

ॐ चन्द्रशेखरखरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है। आप शान्त, उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; आपको प्रणाम है। सतीके प्राणाधार एवं ब्रह्मखरूप आपको अभिवादन है। आप नमस्कारके योग्य, पूजनीय, हृदयके आधार, पञ्च प्राणींके अधिदेवता, ऑएकी पुतली, ज्ञानाधार और पत्नियोंके लिये परमानन्दस्यरूप हैं: आप-को नमस्कार है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्यु, पति ही महेश्वर और पति ही निर्गुणाधार ब्रह्मरूप हैं; आप-को मेरा प्रणाम स्त्रीकार हो । भगवन ! मुझसे जानमें अथवा अनजानमें जो कुछ दोष घटित हुआ है, उसे क्षमा कर दीजिये । पत्नीबन्धो ! आप तो दयाके मागर हैं; अत: मुझ दासीका अपराध क्षमा कर दें। ब्रजेश्वर! पूर्वकालमें सृष्टिके प्रारम्भमें लक्ष्मी, सरखती, पृथ्वी और गङ्गाने इस महान् पुण्यमय स्तोत्रका पाठ किया था। पूर्वकालमें सावित्रीने भी नित्यशः इस स्तोत्रद्वारा ब्रह्माका स्तवन किया था। कैलासपर पार्वतीने भक्तिपूर्वक इांकर-के लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था। प्राचीन कालमें मुनि-पत्नियों तथा देवाङ्गनाओंने भी इसके द्वारा स्तुति की थी । अतः सभी पतिव्रताओंके लिये यह स्तोत्र ग्रुभदायक है। ब्रजेश्वर ! पतिब्रता इसके द्वारा स्तवन करके तीर्थ-स्नानका फल तथा सम्पूर्ण तपस्याओं और व्रतोंका फल पाती है । इस प्रकार स्तुति-नमस्कार करके प्रतिकी आज्ञासे वह मोजन करती है। व्रजराज! इस प्रकार मैंने पतित्रताके धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृहस्थोंका धर्म स्निनेये।

## गृहस्थ, गृहस्थ-पत्नी, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोंके त्रिविध भेद, नन्दबाबासे त्रज लौटनेकी प्रार्थना

गृहस्थ और गृहस्थ-पत्नीके कर्त्तव्य श्रीभगवातुवाच

4

द्विजदेवार्चनं चैंव करोति सततं गृही। स्वधमीचरणं चैंव चातुर्वण्यं च नित्यशः॥ कुर्वन्ति गृहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा। विधायातिथिप्ञां च गृहस्थ सदा शुचिः॥ पितरः कर्मकाले चातिथिकाले च देवताः।

सर्वे गृहस्यमायान्ति निपानमिव घेनवः ॥
समायाति प्रयत्नेन सायाह्ने क्षुधितोऽतिथिः ।
पूजां कृत्वाऽऽशिषं स्टब्बा प्रयाति गृहिणो गृहात् ॥
अकृत्वातिथिपूजां च गृही भवति पातकी ।
त्रैस्रोक्यजनितं पापं स्रभते नात्र संशयः ॥
अतिथिर्यस भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते ।
पितरस्तस्य देवाथ वह्नयश्च तथैव च ॥

निराज्ञाः प्रतिगच्छन्ति गृहिणोऽतिथयो गृहात। खात्मनः पातकं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ।। तसात कृत्वा सर्वसेवां देवादींश्र शुभाशयः। पोष्याणां भरणं कृत्वा पश्चाद् अङ्के स धर्मवित् ॥ यस माता गृहे नास्ति भाषी च प्रंथली तथा । अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद् दःखदं गृहम् ॥ पति द्वेष्टि सदा दुष्टा निपतुल्यं च पश्यति । ददाति तस्मै नाहारं भर्त्सनं कुरुते सदा ॥ गृहिणीनां सदाचारं श्रयतां तच्छूतौ श्रुतस् । गृहिणी पतिभक्ता चे देवब्राह्मणपुजिता।। सा शुद्धा प्रातहत्थाय नमस्कृत्य पति सुरम् । प्राङ्गणो मङ्गलं दद्याद् गोमयेन जलेन च ॥ गृहकुत्यं च कृत्वा च स्नात्वाऽऽगत्य गृहं सती । सुरं वित्रं पति नत्वा पूजयेद् गृहदेवताम् ॥ गृहकृत्यं सुनिर्दृत्य भोजियत्वा पतिं सती । अतिथि पूजियत्वा च स्वयं भुङ्के सुखं सती ॥ ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८४। १—११, १४—१७)

श्रीभगवान् कहते हैं—नन्दजी ! गृहस्थ पुरुष सदा होगों और देवताओंका पूजन करता है तथा चारों वर्णोंके गिनुसार अपने वर्ण-धर्मके पालनमें तत्पर रहता है । इसी-ये देवता आदि सभी प्राणी गृहस्थोंकी आशा करते हैं । इस्थ अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पित्र बना ता है । (पिण्डदान आदि ) कर्मके अवसरपर पितर और तिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थके पास ते हैं, जैसे गीएँ पानीसे भरे हुए हीजके पास जाती हैं । आ अतिथि सायंकाल प्रयत्नपूर्वक गृहस्थके घर आता और वहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके बात् उस गृहस्थके घरसे निदा होता है । अतिथिका न करनेसे गृहस्थ पापका भागी होता है और ने निलोकीमें उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें कि भी संशय नहीं है । अतिथि जिसके घरसे राश होकर लौट जाता है, उसके घरका उसके पितर,

देवता और अग्नियाँ भी परित्याग कर देती हैं तथा वह अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न धर्मज्ञ गृहस्थ पहले देवता आदि सबकी सेवा करके फिर आश्रितवर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात् खयं भोजन करता है। जिसके घरमें माता नहीं है और पत्नी पुंश्वली है, उसे बनवासी हो जाना चाहिये; क्योंकि उसके लिये वह गृह बनसे भी बड़कर दु:खदायक है। वह दुध सदा पितसे द्वेष करती है और उसे विषतुल्य समझती है। वह उसे भोजन तो देती नहीं, उल्टे सदा डाँट-फटकार सुनाती रहती है।

व्रजेश ! अव गृहस्थ-पित्नयोंका जो सदाचार श्रुतिमें वर्णित है, उसे श्रवण करो । गृहिणी नारी पितपरायणा तथा देव-ब्राह्मणकी पूजा करनेवाळी होती है । उस श्रुद्धाचारिणीको चाहिये िक प्रातःकाळ उठकर देवता और पितको नमस्कार करके आँगनमें गोवर और जळसे ळीपकर मङ्गळ-कार्य सम्पन्न करे । फिर गृह-कार्य करके स्नान करे और घरमें आकर देवता, ब्राह्मण और पितको नमस्कार करके गृहदेवताकी पूजा करे । इस प्रकार सती नारी घरके सारे कार्योंसे निवृत्त होकर पितको भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात् स्वयं सर्व्यवक्त भोजन करती है ।

## पुत्रके कर्त्तव्य

पुत्रेश्व प्रजितस्तातः शिष्येश्व प्रजितो गुरुः।
आज्ञया करते कर्म पुत्रः शिष्यश्च भृत्यवत् ॥
न कुर्यान्नरवृद्धिं च गुरौ पितिर संततम्।
पिता माता गुरुर्भार्या शिष्यः पुत्रः सदाक्षमः।
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुप्रिया ॥
एवं च कथितं तात सर्वेषां धर्मगुत्तमम्।
(ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजनमः ८४।१८, २०, २२,२२६)
पुत्रोंको चाहिये कि वे पिताकी पूजा करें। यों दी

राष्योंको गुरुका पूजन करना चाहिये। पुत्र और राष्यको सेवककी भाँति उनके आज्ञानुसार सारा कार्य करना उचित है। पिता और गुरुमें कभी मनुष्य-बुद्धि नहीं करनी चाहिये। पिता, माता, गुरु, भार्या, शिष्य, स्वयं अपना निर्वाह करनेमें असमर्थ पुत्र, अनाथ विहन, कन्या और गुरु-पनीका नित्य भरण-पोषण करना कर्तव्य है। तात! इस प्रकार मैंने सबके उत्तम धर्मका वर्णन कर दिया।

### तीन प्रकारकी स्त्रियाँ

कृत्वा स्त्री त्रिविधा जातिर्बद्धणा निर्मिता पुरा । उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा वज ।। उत्तमा पतिभक्ता सा किंचिद्धर्मसमन्विता। प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जारमयशस्करम् ॥ गुरुणा रक्षिता यत्नाजारं च न भजेद भयात । सा कृत्रिमा मध्यमा च यथा किंचित् पति भजेत्।। स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थियता नरः । तेन हे नन्द तासां च सतीत्वग्रुपजायते ।। अधमा परमा दुष्टात्यन्तासद्वंशजा तथा। अधर्मशीला दुःशीला दुर्मुखा कलहान्विता।। पतिं भत्सीयते नित्यं जारं च सेवते सदा। दुःखं ददाति कान्ताय विषतुल्यं च पत्रयति ॥ जारद्वारप्रुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरस् । धर्मिष्ठं च वरिष्ठं च गरिष्ठं च महीतले ॥ विद्यदाभा जले रेखा तखाः त्रीतिस्तथैव च । अधर्मयुक्ता सततं कपटं वक्ति निश्चितम् ॥ व्रते तपिस धर्मे च न मनो गृहकर्मणि। न गुरौ न च देवेषु जारे स्निग्धं च चश्चलम् ॥ स्रीजातित्रिविधानां च कथा च कथिता मया। भक्तानां त्रिविधानां च लक्षणं श्रयतामिति ॥ ( ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजनम० ८४ । २६-२७,

₹९—₹₹, ₹९—४१ **)** 

ब्रह्माजीने खी-जातिका निर्माण किया और उसे तीन

भागों में विभक्त कर दिया। उनमें पहली उत्तमा, दसरी मध्यमा और तीसरी अधमा कही जाती है । धर्मसम्पन्ना उत्तमा स्त्री पतिकी भक्त होती है । वह प्राणोंपर आ बीतनेपर भी अपकीर्ति पैदा करनेवाले जार पुरुषको नहीं स्वीकार करती । जो गुरुजनोंद्वारा यत्नपूर्वक रक्षित होनेके कारण मयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा कही जाती है । नन्दजी ! ऐसी नारियोंका सतीत्व जहाँ स्थानामाव है, समय नहीं मिलता है और प्रार्थना करनेवाळा जार पुरुष नहीं है; वहीं स्थिर रह सकता है। अत्यन्त नीच कुछमें उत्पन्न हुई अधमा स्त्री प्रम दुष्टा, अधर्मपरायणा, दुष्ट स्वभाववाळी, कटुवादिनी और झगड़ाळ होती है । वह सदा उपपतिकी सेवा करती है और अपने पतिकी नित्य भर्त्सना करती रहती है, उसे दु:ख देती है और विषतुल्य समझती है। उसका पति भले ही भूतलपर रूपवान्, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिद्वारा उसे मरवा डालती है । उसकी प्रीति विजलीकी चमक और जलपर खिंची हुई रेखाके समान क्षणभङ्गुर होती है। वह सदा अधर्ममें तत्पर रहकर निश्चित रूपसे कपटपूर्ण वचन ही बोलती है । उसका मन न तो व्रत, तपस्या, धर्म और गृहकार्यमें ही छगता है और न गुरु तथा देवताओंकी ओर ही झुकता है। नन्दजी ! इस प्रकार तीन मेदोंवाली स्त्रीजातिकी कथा मैंने कह दी, अब तीन प्रकारके भक्तोंके लक्षण सुनिये।

तीन प्रकारके भक्त और उनकी महिमा
तृणशय्यारतो अक्तो मन्नामगुणकीर्तिषु ।
मनो निवेशयेन्यक्त्वा संसारसुखकारणम् ॥
ध्यायते मत्पदाव्जं च पूजयेक्किभावतः ।
अहैतुकी तस्य देवः संकल्परहितस्य च ॥
सर्वसिद्धिं नवाञ्छन्ति तेऽणिमादिकमीप्सितम्।
ब्रह्मत्वममरत्वं वा सुरत्वं सुखकारणम् ॥

दास्यं विना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचतुष्टयम्। नैव निर्वाणग्रक्ति च सुधापानमभीष्सतम् ॥ वाञ्छन्ति निश्चलां भक्ति मदीयामतलामपि। स्त्रीपुंविसेदो नास्त्येव सर्वजीवेषु भिन्नता ॥ तेषां सिद्धेश्वराणां च प्रवराणां व्रजेश्वर । क्षत्पिपासादिकं निद्राँ लोभमोहादिकं रिपुम् ॥ त्यक्तवा दिवानिशं मां च ध्यायन्ते च दिगम्बराः। स मद्भक्ततमो नन्द श्रूयतां मध्यमादिकम् ।। नासक्तः कर्मसु गृही पूर्वश्राक्तनतः श्रुचिः । करोति सततं कर्म पूर्वकर्मनिकन्तनम् ॥ न करोत्यपरं यत्नात् संकल्परहितः स च। सर्वं कृष्णस्य यतिकचिन्नाहं कर्ता च कर्मणः ॥ कर्मणा मनसा गाचा सततं चिन्तयेदिति । न्यूनभक्तश्र तन्न्यूनः स च प्राकृतिकः श्रुतौ ॥ यमं वा यमद्तं वा स्वमेऽपि न च पश्यति । पुरुषाणां सहसं च पूर्वभक्तः समुद्धरेत् ॥ पुंसां शतं मध्यमश्र तचतुर्थं च प्राकृतः। भक्तश्च त्रिविधस्तात कथितश्च तवाज्ञया।। ( ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८४ । ४२-५३ )

तृणकी शय्याका प्रेमी भक्त सांसारिक सुखोंके कारणोंका त्याग करके अपने मनको मेरे नाम और गुणके कीर्तनमें लगाता है। वह मेरे चरणकमलका ध्यान करता है और भक्तिभावसहित उसका पूजन करता है। भगवान् उस निष्काम भक्तकी अहेतुकी पूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अणिमा आदि सारी अभीष्ट सिद्धियोंकी तथा सुखके कारणभूत ब्रह्मल, अमरत्व अथवा देवत्वकी कामना नहीं करते। उन्हें हरिकी दासताके सिवा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य आदि चारों मुक्तियोंकी अभिल्या नहीं रहती और न वे निर्वाण-मुक्ति तथा अभीप्सित अमृत-पानकी ही स्पृहा करते हैं। उन्हें मेरी अनुलनीय निधल भक्तिकी ही लालसा रहती है। वन्हें मेरी अनुलनीय निधल भक्तिकी ही लालसा रहती है। वन्हें मेरी अनुलनीय निधल भक्तिकी ही

स्ती-पुरुषका मेद नहीं रहता और न समस्त जीवोंमें भिन्नता रहती है। वे दिगम्बर (या वस्त्रोंमें सर्वया अनासक्त ) होकर भूख-प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ, मोह आदि शत्रुओंका त्याग करके रात-दिन मेरे ध्यानमें निमान रहते हैं। नन्दजी! यह मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्तके लक्षण हैं।

अब मध्यम आदि भक्तोंका लक्षण श्रवण करो । पूर्वजनमोंके श्रम कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ गृहस्थ कर्मोंमें आसक्त न होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक कर्म ही करता है; वह यत्नपूर्वक कोई दूसरा कर्म नहीं करता: क्योंकि उसे किसी कर्मकी कामना ही नहीं रहती । वह मन, वाणी और कर्मसे सदा ऐसा चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है, वह सत्र श्रीकृष्णका है, में कर्मका कर्ता नहीं हूँ; ऐसा भक्त मध्यम श्रेणीका होता है। जो उससे भी नीची कोटिका है, वह शास्त्रमें प्राकृतिक अर्थात् अधम कहा गया है । उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वपुरुपोंका उद्धार कर देता है । उसे स्वप्नमें भी यमराज अथवा यमदूतका दर्शन नहीं होता। मध्यम कोटिका भक्त अपनी सौ पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियों-का उद्घारक होता है। तात ! इस प्रकार मैंने आपके आज्ञानुसार तीन प्रकारके भक्तोंका वर्णन कर दिया।

> नन्दबाबासे व्रज लोटनेके लिये निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

गच्छ गच्छ गृहं गच्छ व्रजराज व्रजं व्रज । सर्वं तच्चं त्वया ज्ञातं दृष्टाश्च ग्रुनयः सुराः ॥ श्रुतं मे धन्यमाष्ट्यानं नानाष्ट्यानं सुदुर्लभग् । यत्सुतं वालभावेन चापराधं च तत्क्षम् ॥ यत्सुत्वं न कृतं तात पित्रोश्च नृपमन्दिरे । कृतं सुत्वं तत्परं च स्वर्गाद्पि सुदुर्लभम् ॥ मदीयं प्रियवाक्यं च प्रह्वत्वं विनयं भयम् । परिहासं बहुतरं यशोदां गोपिकागणम् ।।
बालकानां समृहं च राधां चापि विशेषतः ।
एकत्र च स्थितं तेषु बन्धुवर्गेषु कर्मणा ।।
इहैवापि सुखं अक्त्वा गच्छ गोलोकमुत्तमम् ।
सार्धं यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणैः ।।
गोपानां बालकैः सार्धं वृषभानेन गोपकैः ।
राधामात्रा कलावत्या राध्या सह यास्यसि ।।
त्यक्त्वा च पार्थिवं देहं दिव्यदेहं विधाय च ।
अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कलावती ।।
यास्यत्येव हि तेनैव नित्यदेहेन निश्चितम् ।
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती।।
( त्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८९। १—८, १२-१३)

व्रजराज ! अव आप व्रजको प्रचारिये । अव आपको सम्पूर्ण तत्त्वोंका ज्ञान हो गया । आपने मुनियों तथा देवताओंके दर्शन कर छिये और मेरेद्वारा अत्यन्त दुर्छभ नाना प्रकारके इतिहास और धन्य व्याख्यान भी सुन छिये । मैंने बाल-चपलतावश जो कुछ अपराध किया हो, उसे क्षमा कीजिये । तात ! जो सुल मैंने माता-पिताके राजमहलमें नहीं पाया, उससे बढ़कर तथा स्वर्गसे भी परम दुर्लम सुख आपके यहाँ प्राप्त किया है । मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक परिहास, यशोदा, गोपिकागण, वालसमूह और विशेषतया राधा—ये सभी एकत्र स्थित हैं। उन वन्धुवर्गोंके साथ कर्मानुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोलेकको जाओ। तात! यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोपवालक, वृषभानु, गोपसमूह, राधाकी माता कलावती और राधाके साथ आप पार्थिव देहको त्याग कर और दिव्य देह धारण करके गोलेक जायँगे। राधा और राधाकी माता कलावतीकी उत्पत्ति योनिसे नहीं हुई है; अतः वह निश्चय ही अपनी उसी नित्यदेहसे गोलोकमें जायगी। कलावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः धन्य और माननीय है।

श्रीकृष्णका वचन सुनकर श्रीकृष्णभक्त व्रजेश्वर उन भक्तवत्सल जगदीश्वरसे पुनः बोले ।

नन्द्ने कहा—प्रभी ! श्रीकृष्ण ! चारों युगोंके जो-जो सनातन धर्म होते हैं, उनका तथा कलियुगकी समातिमें कलिके जो-जो गुण-दोष होते हों और पृथ्वी, धर्म तथा प्राणियोंकी क्या गित होती है—इन सबका क्रमशः विस्तारपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये । नन्दकी वात सुनकर क्रमलनयन श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये, फिर उन्होंने मधुरताभरी विचित्र कथा कहनी आरम्भ की ।

# श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन और श्रीनन्दजीको निदा देते समय श्रीकृष्णके उद्गार

नन्दजीके प्रश्न करनेपर पुनः श्रीकृष्णने कहना आरम्भ किया-

सत्ययुगके धर्म और आचरण

श्रीकृष्ण उवाच

शृणु नन्द प्रवक्ष्यामि सानन्दं मानसं यथा । कथां रम्यां सुमधुरां पुराणेषु परिष्कृताम् ॥ परिपूर्णतमो धर्मो धार्मिकाश्च कृते युगे। परिपूर्णतमं सत्यं परिपूर्णतमा दया॥ अतीव प्रज्वलद्भूषा वेदाश्चत्वार एव च। वेदाङ्गाश्चापि विविधाश्चेतिहासाश्च संहिताः ॥
पुराणानि सुरम्याणि पश्चरात्राणि पञ्च च ।
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि च ॥
वित्रा वेदविदः सर्वे पुण्यवन्तस्तपस्विनः ।
नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च ॥
त्राह्मणा क्षत्रिया वैद्याश्चतुर्वणीश्च वैष्णवाः ।
सूद्रा त्राह्मणभृत्याश्च सत्यधर्मपरायणाः ॥
राजानो धार्मिकाश्चेव प्रजापालनतत्पराः ।
गृह्णन्त्येव प्रजानां च पोडशांश्वरुरान्नुपाः ॥

करशून्याश्च विश्राश्च पूज्याः खच्छन्दगामिनः । सततं सर्वशस्याद्या रत्नाधारा वसंधरा ।। गुरुभक्ताश्च शिष्याश्च पितृभक्ताः सतास्तथा । योषितः पतिभक्ताश्च पतित्रतपरायणाः॥ ऋतौ सम्भोगिनः सर्वे न स्त्रीलुब्धा न लम्पटाः । न भयं दरयुचौर्याणां न तत्र पारदारिकाः ॥ तरवः पूर्णफलिनः पूर्णक्षीराश्र धेनवः। बलवन्तो जनाः सर्वे दीर्घाः सौन्दर्यसंयुताः ॥ लक्षवर्षायुपः केचित पुण्यवन्तो हारोगिणः। यथा विप्रा विष्णुभक्तास्त्रिवर्णा विष्णुसेविनः ॥ जलपूर्णा नदा नद्यः सततं कंदरास्तथा। तीर्थप्रताश्रत्वर्णास्तपःपृता द्विजातयः ॥ मनःपूताश्च निखिलाः खलहीनं जगत्त्रयम् । सत्कीर्तिपरिपूर्णं च यशस्यं मङ्गलान्वितम् ॥ पितरः सर्वकालेष तिथिकालेष देवताः। सर्वकालेष्वातिथयः पूजिताश्र गृहे गृहे ॥ त्रिवर्णा विश्वभक्ताश्च विश्वभोजनतत्पराः। मुखं क्षेत्रमन्षरमकण्टकम् ॥ नारायणोत्कीर्तनेन हर्षयुक्तास्तदुत्सवे । न देवानां द्विजानां च विदुषां तत्र निन्दकाः ।। नात्मप्रशंसकाः केचित् सर्वे परगुणोत्सुकाः। न शत्रवो जनानां च सर्वे सर्विहतैषिण: ।। पुरुषा योषितश्रापि न हि मूर्खाश्र पण्डिताः। न दुःखिनो जनाः सर्वे सर्वेषां रत्नमन्दिरम् ॥ मणिमाणिक्यरत्नौधरत्स्वर्णसमन्वितम् न भिक्षुका न रोगार्ताः शोकहीनाश्च हर्पिताः ॥ न हि भूषणहीनाथ नरा नार्यथ केचन। न पापिनो न धूर्ताथन क्षुधार्ता न क्रुत्सिताः ॥ जराहीनाः प्राणिनश्च शक्वद्यौचनसंस्थिता । आधिव्याधिविहीनाश्च निर्विकाराश्च देहिनः ॥

यदुक्तो वे सत्ययुगे धर्मः सत्यं दयादिकम् । पादहीनश्च त्रेतायां सत्यार्द्धं द्वापरेऽपि च ॥ (बहावैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ९०। १—२३)

श्रीकृष्णने कहा-वावा नन्दजी! पराणोंमें जैसी अत्यन्त मधुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे कहता हूँ। आप प्रसन्त-मन होकर उसे श्रवण करें । सत्ययुगमें धर्म, सत्य और दया—ये अपने सभी अङ्गोंसे परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थी । चारों वेदों, वेदाङ्गों, विविध इतिहासों तथा संहिताओंका रूप अत्यन्त प्रकाशमान था। पाँचों रमणीय पञ्चरात्र तथा जितने पुराण और धर्मशास्त्र हैं, सभी रुचिर एवं मङ्गलकारक थे। सभी ब्राह्मण वेदवेत्ता. पुण्यवान् और तपस्त्री थे। वे नारायणमें मनको तल्छीन करके उन्हींका ध्यान और जप करते थे। महाण, क्षत्रिय, बैश्य, शूद-चारों वर्ण त्रिष्णुभक्त थे। शूद सत्यधर्ममें तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे। राजाछोग धार्मिक तथा प्रजाओंके पालनमें तत्पर रहते थे। वे प्रजाओंकी आयका केवल सोलहवाँ भाग कर-स्तुपें प्रहण करते थे। ब्राह्मणोंसे कर नहीं लिया जाता था। वे पूज्य और खच्छन्दगामी थे । प्रथ्वी सदा सभी अन्नोंसे सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी। शिष्य गुरुभक्त, पन पितभक्त और नारियाँ पतिभक्ता तथा पतिव्रत-परायणा थीं । सभी लोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ सम्भोग करते थे। वे न तो खींके लोभी थे और न लग्पट थे। सत्ययुगमें न तो परायी स्त्रीसे मैथुन करनेवाले पुरुप थे और न छटेरों तथा चोरोंका भय था। वृक्षोंमें पूर्णरूपसे फल लगते थे । गार्ये पूरा दूध देती थीं । सभी मनुष्य बलवान्, दीर्घायु ( अथवा ऊँचे कदवाले ) सौन्दर्यशाली होते थे । किन्हीं-किन्हीं प्रण्यत्रानींकी नीरोगताके साथ-साथ छाखों वर्षोंकी आय होती थी। जैसे ब्राह्मण विष्णुभक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैस्य, शूद्र-ये तीनों वर्ण भी विष्णुसेवी थे। नद् तथा नदियाँ सदा जलसे भरी रहती थीं । कन्दराएँ तपिंखयोंसे परिपूर्ण

ारों वर्णोंके छोग तीर्थयात्रा करके अपनेको पवित्र । । द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) तपस्यासे थे । सभीका मन पवित्र था । तीनों छोक दुर्शेसे उत्तम कीर्तिसे परिपूर्ण, यशस्कर तथा मङ्गलसम्पन्न घर-घरमें सभी अवसरोंपर पितरोंकी, निर्दिष्ट ांमें देवताओंकी और सभी समय अतियियोंकी पूजा थी । क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध—तीनों वर्ण गेंकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते थे: क्योंकि ब्राह्मगका मुख ऊसररहित एवं अकण्टक है। सभी लोग उत्सवके अवसरपर हर्षके साथ यणके नामोंका कीर्तन करते थे। उस समय कोई देवताओं, ब्राह्मणों तथा विदानोंकी निन्दा नहीं करता । कोई भी अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। गिद्सरेके गुणोंके (कहने-सुननेके) लिये उत्सुक रहते मनुष्योंके रातु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी । पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था; सभी पण्डित । सभी मनुष्य सुखी थे । सभीके रत्ननिर्मित महल , जो सदा मणि, माणिक्य, वहुत प्रकारके रत्न और उर्णसे भरे रहते थे। न कोई भिक्षक था न रोगी; भी शोकरहित और हर्षमग्न थे । पुरुष अथवा श्री---होई भी आभूषणोंसे रहित नहीं था। न पापी थे न ग्रतः, न क्षुपार्तं न निन्दित । प्राणियोंको वृद्धावस्था नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने रहते थे। सभी देहधारी मानसिक तथा शारीस्कि न्याधिसे रहित और निर्विकार थे। इस प्रकार सत्ययुगमें जो सत्य, दया आदि धर्म बतलाया गया है; वह त्रेतायुगमें एक पादसे हीन और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता है।

कलियुगका स्वरूप और उसके आचरण

धर्मेकपाच प्रथमे कलेश्वापि कुशोऽवलः। दुष्टानां दस्युचौराणामङ्करः प्रभवेद् त्रज्ञ ॥ अधर्मनिरताः केचिद्रीताः संगोपिनस्तथा। भीता गुप्ताथ पुंथल्यो भीताथ परदारिकाः ॥ धर्मिष्टानां भयं शक्वदधर्मिष्टाश्च कम्पिताः । स्वरूपधर्मरता भूपाः स्वरूपवेदरता द्विजाः ॥ व्रतधर्मरताः केचित्सर्वे खच्छन्दगामिनः। यावतिष्ठन्ति तीर्थानि यावतिष्ठन्ति साधवः ॥ यावत्तिष्टन्ति ग्रामाणां देवाः शास्त्राणि पूजनम्। ताविदक्षचित्तपः सत्यं स्वर्गधर्माश एवं च ॥

(त्रह्मवैवर्त्तपराण श्रीक्रणाजन्म० ९०। २४—२८)

कलिके प्रारम्भमें वहीं धर्म निर्वेष्ठ और कहा हो जाता है तथा उसका एक ही पाद अवशिष्ट रह जाता है। व्रजेश्वर! उस समय दुर्छे, छुटेरों और चोरोंका अङ्कर उत्पन्न होने लगता है। लोग अधर्मपरायम हो जाते हैं। उनमें कुछ छोग भयवश अपने पापोंपर परदा डाइते रहते हैं। कुछटाएँ भयके मारे छिपकर पाप करती हैं और पर पुरुषों-की रखेलें भी भयभीत होकर दुष्कर्म करती हैं। वर्गाताओंको सदा भय लगा रहता है और पापी भी काँपते रहते हैं। राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता है और ब्राह्मणोंकी वेदिनिष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई-कोई ही वत और धर्ममें तत्पर रहते हैं; प्राय: समी मनमाना आचरण करने लगते हैं। जयतक तीर्थ वर्तमान हैं, जवतक संसुरुष स्थित हैं और जनतक ग्रामदेवता, शास्त्र तथा पूजा-पद्धति मौजूद है; तभीतक कुछ-कुछ तप, सत्य तथा खर्मदायक धर्मका अंश विद्यमान रहता है।

कलेदीपनिधेस्तात गुण एको महानिप । मानसं च भवेत् पुण्यं सुकृतं न हि दुष्कृतम् ॥ अधर्मः परिपूर्णश्च तदन्ते च कलौ पितः। एकवर्णा भविष्यन्ति वर्णायत्वार एव च।। न मन्त्रपूतोद्वाहश्चन हि सत्यं न च क्षमा। स्त्रीस्त्रीकारस्तो नित्यं ग्राम्यधर्मप्रधानतः॥ न यज्ञस्त्रं तिलकं त्राह्मणानां च नित्यशः। संध्याञास्त्रविहीनाश्र विप्रवंशाः श्रुता अपि ॥ सर्वेः सार्धे च सर्वेषां भक्षणं नियमच्युतम् । अमस्यमक्षा लोकाश्च चतुर्वर्णाश्च लम्पटाः ॥

नारीप न सती काचित्पंरचली च गृहे गृहें। करोति तर्जनं कान्तं भृत्यतुल्यं च कम्पितम ॥ पुत्रेण भर्तिसतस्तातः शिष्येण भर्तिसतो गुरुः । प्रजामिस्ताडितो भूपो भूपेन ताडिताः प्रजाः ॥ दस्यचोरेश्च दष्टेश्च शिष्टाश्च परिपीडिताः। शास्यहीना च बस्धा क्षीरहीनाश्च घेनवः॥ स्वरूपक्षीरे घृतं नास्ति नवनीतं च नित्यशः। मत्यहीना जनाः सर्वे नित्यं मिथ्या बदन्ति च॥ जीचमंध्याजासहीना त्रासमा वृषवाहकाः। स्वकाराश्च ग्रहाणां ग्रहाणां शबदाहकाः ॥ शदस्त्रीनिरताः शक्त्रच्छद्रा विश्रवधूरताः। म्बाटन्ति यस्य विप्रस्य भक्ष्यं च परिपाचकाः ।) मातः परां तस्य पत्नीं शहा गृह्णान्त लम्पटाः । भत्यश्च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ।। सर्वे स्वच्छन्दिन्सताः शिक्नोदरपरायणाः। वङ्गरा व्याधियक्ताश्च क्रित्सताश्च कुचैलकाः ॥ विक्षुण्णमन्त्रिष्ताश्च मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः। जातिहीनाश्च गुरवो वयोहीनाश्च निन्दकाः ॥ राजानश्चापि म्लेच्छाश्च यवना धर्मनिन्दकाः । सत्कीर्तिमि साधनां इर्वन्त्युनमूलनं ग्रदा ।। वितृदेवद्विजातीनामतिथीनां च नित्यशः। पूजा नास्ति गुरूणां च पित्रोश्च पूजनं खियाः ॥ ( ब्रह्मचैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ९० । २९, ३४--३८, ४०-84,80-40)

वावा! दोवके भण्डार-रूप इस काल्युगका एक महान् गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता है, परंतु मानसिक पाप नहीं लगता । पिताजी! कल्लियुगके अन्तमें अधर्म पूर्णरूपसे न्याप्त हो जायगा। उस समय चारों वर्ण मिलकार एक वर्ण हो जायँगे। न वेद्मन्त्रोच्चारणसे पित्र विवाह होगा और न सत्य तथा क्षमाका ही अस्तित्व रह जायगा। प्राम्य-धर्मकी प्रधानता-से विवाह सदा स्त्रीकी स्त्रीकृतिपर ही निर्भर करेगा।

ब्रह्मग सद्यो यज्ञोपंचीत और तिलक नहीं धारण करेंगे। वे संध्या-वरदन और जास्त्रोंसे हीन हो जावँगे। उनका वंश सननेमात्रको रह जायगा । सब लोग अनियमित रूपसे सबके साथ बैटकर भोजन करेंगे। चारों वर्गोंके लोग अमस्य-मन्त्री और परखी-गानी हो जायँगे । स्त्रियोंमें कोई पतित्रता नहीं रह जायगी। घर-घरमें कुछटा ही दीख पड़ेंगी: वे अपने पतिको नौकरकी तरह दसती-धमकाती रहेंगी । पत्र पिताकी और शिष्य गरुकी भर्त्मना करेगा । प्रजाएँ राजाको और राजा प्रजाओंको पीडित करता रहेगा। दृष्ट, चोर और छुटेरे सन्परुषोंको खुव कष्ट देंगे। पृथ्वी अन्नसे हीन और गायें दूचरहित हो जायँगी । दधके कम हो जानेपर वी और माखनका सर्वथा अभाव हो जायगा । सभी मनुष्य सत्यहीन हो जायँगे और वे सदा झठ बोलेंगे । ब्राह्मग पवित्रता, संन्या-बन्दन और शास्त्रज्ञानसे हीन होकर वैशेंको जोतेंगे, ग्रदोंके रसोडयाका काम करेंगे, ग्रदोंके मुर्दे जलयेंगे और सदा शद्वामें उवकीन रहेंगे। शुद्ध ब्राह्मण-पत्नियोंसे प्रेम करेंगे । रसोइया तथा छम्पट सूद्र जिस ब्राह्मणका अन खायँगे, उसकी सुन्दरी पत्नीको हथिया छेंगे। नौकर राजाका वध करके स्वयं राजा वन बैठेंगे। सभी छोग खच्छन्दाचारी, शिइनोदरपरायण, पेट्ट, रोगप्रस्त, कुत्सित, मैले-कुचैले, खण्डित मन्त्रोंसे युक्त और भिष्या मन्त्रोंसे प्रचारक होंगे । जातिहीन, अवस्थाहीन और निन्दक गुरु होंगे। धर्मकी निन्दा करनेवाले यवन और म्लेच्छ राजा हों में: वे हर्षपूर्वक सरपुरुषोंकी उत्तर कीर्तिको भी समूख नष्ट कर देंगे। छोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों, गुरुजनों और माता-पिताकी पूजा नहीं कोरंगे; वे सदा श्लीकी ही आवभगतमें छगे रहेंगे।

स्त्रीवन्य्नां गौरवं च स्त्रीणां च सततं पितः । चोरः सत्कुळजातिश्र त्राद्यणो देवहारकः ॥ मानं वहन्ति लोमेन युगे धर्मेण कोतुकात् । देवायतनहीनं च जगत्सर्व भयाकुलम् ॥ अराजकं च दुनीतं सततं कलिदोपतः। बुभुक्षिताः कुचैलाथ दरिद्रा व्याधिनो नराः ॥ हिंसजन्तभयाद्भीता जनाः सर्वे च पापिनः ॥ सर्वे च फललोभिष्ठाः पुंश्चल्यः कलहिष्रयाः । रूपवत्यो न कामिन्यो नराइचापि न रूपिणः ॥ नद्यो नदाः कन्दराज्य तडागाक्य सरोक्राः । जलपद्मविहीनाञ्च जलहीना घनास्तथा ॥ अपत्यहीना नार्यक्च काम्रुक्यो जारसंयुताः। अज्ञन्थच्छेदिनः सर्ने वृक्षहीना वसुंधरा ॥ फलहीनाइच तरवः शाखास्कन्धविहीनकाः। फलानि स्वादुहीनानि चान्नानि च जलानि च।। मानवाः कूटवक्तारो निर्दया धर्मवर्जिताः। तदंशे द्वादशादित्याः संहरिष्यन्ति मानवान् ॥ सर्वाञ्जन्तंश्च तापेन बहुवृष्टचा व्रजेश्वर । अवशिष्टा च पृथिवी कथामात्रावशेषिता।। कलौ गते च पृथिवी क्षेत्रं वर्षागते तथा। पनः सत्यप्रवृत्तिक्च भविष्यति क्रमेण वै ॥ ( ब्रह्मवैवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म०९०।५१-५३,५७-६४ )

पिताजी ! क्षियोंके माई-जन्धुओं तथा क्षियोंका ही सदा गौरव होगा। उत्तम कुळमें उत्पन्न छोग चौर और ब्राह्मण तथा देवताके द्रव्यका हरण करनेवाले होंगे। किल्युगमें छोग कौतुकवश छोमयुक्त धर्मसे मानको धारण करेंगे। सारा जगत् देव-मन्दिरोंसे शून्य तथा मयाकुल हो जायगा। किलिके दोषसे सदा दुर्नीतिके कारण अराजकता फैटी रहेगी। मनुष्य भूखे, मैले-कुच्चेले, दिर और रोगम्रस्त हो जायँगे। सभी मनुष्य पापपरायण तथा हिंसक जन्तुओंसे भयभीत रहेंगे। सभी फलके विशेष छोभी

होंगे । कुलटाओंको कुलह ही प्रिय लगेगा । न तो स्त्रियाँ ही यथार्थ सुन्दरी होंगी और न पुरुषोंमें ही सौन्दर्य रह जायगा । नदियों, नदों, कन्दराओं, तड़ागों और सरोवरों-में जञ्जतया कावञ्चनहीं रह जायगा और बादल जञ-शून्य हो जायँगे। नारियाँ संतानहीन, कामकी और जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेत्राठी होंगी । सभी छोग पीपछ काटनेवाले होंगे । प्रथी वृक्षहीन हो जायगी । वृक्ष ज्ञाखा और स्कन्धसे रहित हो जायँगे और उनमें फल नहीं छमेंगे। फल, अन्न और जलका खाद नए हो जायगा । मनुष्य कटुवादी, निर्देशी और धर्महीन हो जायँगे । व्रजेश्वर ! उसके वाद वारहों आदित्य प्रकट होकर ताप और बहुबृष्टिद्वारा मानवों तथा समस्त जन्तुओंका संहार कर डालेंगे। उस समय पृथ्वी और ्उसकी कथामात्र अवशिष्ट रह जायगी । जैसे वर्षाके वीत जानेपर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कलियुग-के व्यतीत होनेपर प्रथी जीवोंसे रहित हो जायगी। तव पुनः क्रमशः सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी ।

> नन्दवावाको मथुरासे विदा देते समय श्रीकृष्णके उद्गार

इत्येवं कथितं सर्वं गच्छ तात वजं सुखम्।
अहं दुग्धमुखो बालः पुत्रस्ते कथयामि किम्।।
नवनीतं घृतं दुग्धं दिध तक्रं परिष्कृतम्।
स्वित्तकं शुभकमीहं मिष्टान्नं च सुधोपमम्।।
मिष्टद्रव्यं च यितंकचित् पितृदेविनिमित्तकम्।
सक्तं बलाच तत्सर्वं बालानां रोदनं बलम्।।
तत् क्षमस्वापराधं मे बालदोपः पदे पदे।
त्वं पिता तव पुत्रोऽहं यशोदा जननी मम।।
मदीयं परिहासं च यशोदां रोहिणीं वद।

कुमारास्याच्छुतं सर्वं सोऽहमित्येवमीप्सितम् ।।
कीर्तिथिष्यसि तत्सर्वं सर्वं गोकुलवासिनम् ।
कुतस्त्वं गोकुले वैश्यो नन्दो वैश्याधिपो नृपः ।।
वसुदेवसुतोऽहं च मधुरायामहो कुतः ।।
पिता मे कंसभीतेन त्वद्गृहे च समर्पितः ।
पितुः परः पिता त्वं च माता मातुः परापि वा।।
मया दत्तेन ज्ञानेन पार्वत्या च व्रजेश्वर ।
त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात सुखं गृहम् ।।
(ब्रह्मवैधर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्म०९०।६५-७०, ७४-७६)

्तात ! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म बतल दिया; अब आप सुखपूर्वक बजको लौट जाइये । मैं आपका दुधमुँहा शिशु पुत्र हूँ; मला, मैं ( धर्मके विषयमें ) क्या कह सकता हूँ । आपके यहाँ माखन, धी, दूध, दही, सुन्दर रूपसे बनाया हुआ महा, खित्तकके आकारका पकवान, शुभकभेंके योग्य अमृतोपम मिष्ठान्न तथा पितरों और देवोंके निभित्त जो

कुछ निऽइयाँ वनती थीं, वह सब में रोकर जबर्रस्ती खा जाता था; बालकोंका रोना ही उनका बल है। अतः मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; वालक तो पग-पग-पर अपराध करता है। आप मेरे वाबा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ; यशोदा मेरी मैया हैं। अव आप व्रजमें जाकर अपने इस बच्चेके मुखसे सने हुए मेरे सारे परिहासको यशोदा और रोहिणीसे कहिये; फिर तो सारे गोक्रव्यासी उस सक्का कीर्तन करेंगे। अहा ! कहाँ तो गोक्तलमें वैश्यकुलोत्पन्न वैश्यके अधिपति तथा गोक्तलके राजा आप नन्द और कहाँ मथुरामें उत्पन्न हुआ मैं वसुदेवका पुत्र; किंतु कंससे डरे हुए मेरे पिता वसुदेवने मुझे आपके घर पहुँचाया; इसिलये आप मेरे पितासे बढ़कर पिता और यशोदा मेरी मातासे भी बढ़कर माता हैं। महाभाग ब्रजेश्वर ! आपको मैंने तथा पार्वतीने ज्ञान प्रदान किया है; अतः तात ! उस ज्ञानके वक्रसे मोहका त्याग कर दीनिये और सुखपूर्वक घरको छैट जाइये।

## श्रीराधा और श्रीकृष्णका पुनर्मिलन तथा श्रीकृष्णद्वारा अपने और श्रीराधाके रहस्यका उद्घाटन

एक समय सिद्धाश्रमसे नन्द आदि गोपोंको गोकुळमें भेजकर भगवान् श्रीकृष्ण राधिकाके स्थानको गये। वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णने सुन्दरी राधाको देखा। श्रीराधाजी नित्य तरुणावस्थामें रहती हैं। उनका मुखकमल प्रफुल्टित था। अङ्ग-अङ्ग दिव्य वस्त्रों और रत्नाम्पणींसे विभूपित था। उनके गलेमें सुन्दर सुगिष्यत पुष्पोंकी माला युटनोंतक लटक रही थी। उनकी दिव्य सुन्दरता और सुपमा अखिल विश्वकी

तिकाल सुन्दरताको भी लिजत कर रही थी। उनके दाहिने हाथमें प्रस्फुटित कमल सुशोभित था। मोतियांका हार उनकी शोभा वहा रहा था। वे रत्निनिर्भेत कँचे आसन गर विराजमान थीं। उस समय मुस्कराती हुई गोपियाँ उनकी सेवामें लगी हुई थीं। उधर प्राणवहलभा श्रीमाधाने भी दूरमं ही श्रीकृष्णको आने देखा। उन्हें देखकर वे तुरंत ही उठ खड़ी हुई और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वको मादर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं।



तलश्चात् वे प्रियतम श्रीकृष्णसे एकान्तमें मुस्कराती हुई

गुर वचन वोलीं—'नाथ ! जो स्वयं मङ्गलोंका मण्डार,

पूर्ण मङ्गलोंका कारण, मङ्गलरूप तथा मङ्गलोंका प्रदाता है,

उके विपयमें कुशल-मङ्गलका प्रश्न करना तो निर्थिक ही है;

गापि इस समय कुशल पूछना समयानुसार उचित है; क्योंकि

किक व्यवहार वेदोंसे भी वलवान् माना जाता है । इसलिये

रिविमणीकान्त ! आप सकुशल तो हैं न ? सत्यभामाके

प्राणयित ! इस समय सत्यभामा तो कुशलसे हैं न ? जिनकी

आज्ञासे आपने लीलापूर्वक देवराज इन्द्रके साथ युद्ध

किया था।

श्रीराधाकी मधुर व्यंग्ययुक्त वाणी सुनकर श्रीकृष्ण वड़े प्रसन्न हुए और राधाको बैठाकर उनके सामने विराज गये और कहने लगे—

श्रीकृष्ण उवाच

जात्याहं जगतां खामी किं रुक्मिण्यादि योषिताम् कार्यकारणरूपोऽहं न्यक्तो राधे पृथ्रक् पृथक् ॥ एकात्माहं च विश्वेषां जात्या ज्योतिर्मयः खयम्। सर्वप्राणिषु न्यक्त्या चाप्यात्रह्मादितृणादिषु ॥ जात्याहं कृष्णरूपथ परिपूर्णतमः खयम्। गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्रे वृन्दावने वने॥

द्विभ्रजो गोपवेपश्च स्वयं राधापतिः शिशः। गोपालैगोंपिकाभिश्व सहितः कामधेनुभिः॥ चतर्भजोऽहं वैक्रण्ठे द्विधारूपः सनातनः। लक्ष्मीसरखतीकान्तः सततं शान्तविग्रहः॥ यन्मानसी सिन्धुकन्या मर्त्यलक्ष्मीपतिर्भ्रीव । इवेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतर्भजः ॥ अहं नारायणिंश्व नरो धर्मः सनातनः। धर्मवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मप्रवर्तकः।। शान्तिर्लक्ष्मीखरूपा च धर्मिष्टा च पतिवता । अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्किपलोऽहं सतीपतिः। नानारूपधरोऽहं च व्यक्तिभेदेन सन्दरि॥ अहं चतुर्भुजः शश्वद् द्वार्वत्यां रुक्मिणीपतिः । अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामागृहे शुभे ॥ अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यहात पृथकपृथक्। अहं नारायणिश्व फाल्ग्रनस्यास्य सारिशः॥ स नर्रावधर्मपुत्रो मदंशो बलवान् भ्रवि। तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहं च प्रव्करे ॥ यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोक्रले तथा । वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरखती।। ्र भवती मर्त्यलक्ष्मीश्र श्लीरोदशायिनः प्रिया । धर्मपुत्रवधूस्त्वं च ज्ञान्तिर्लक्ष्मीख्ररूपिणी ॥ कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती । त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती ।। द्वारवत्यां महालक्ष्मीभेवती रुक्मिणी सती। पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया ॥ रावणेन हता त्वं च त्वं च रामस्य कामिनी । नानारूपा यथा त्वं च छायया कलया सित ॥ नानारूपस्तथाहं च खांशेन कलया तथा। परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः ॥

इति ते कथितं सर्वमाध्यात्मिकमिदं सति राघे सर्वापराघं मे क्षमस्य परमेश्वारे। (ब्रह्मवैवर्त्तपुराण,श्रीकृष्णजनम०१२४।८२-८३,८५-१

श्रीकृष्ण चोले—राधे ! मैं स्त्रमात्रसे ही ळोकोंका स्वामी हूँ, फिर रुक्तिगणी आदि महिलाओ तो बात ही क्या है । मैं कार्य-कारणरूपसे पृथक-पृ व्यक्त होता हूँ । मैं स्त्रयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वे एकमात्र आत्मा हूँ और तुगसे लेकर ब्रह्मापूर्यन्त सम प्राणियोंमें न्यात हूँ । गोलोकमें में स्वयं परिप्रणी श्रीकृष्गरूपसे वर्तमान रहता हूँ और रमगीय क्षेत्र गोकु के 'वृन्दावन' नामक वनमें मैं ही राघापति हूँ। इ समय मैं दिसुज होकर गोपवेषमें शिशुरूपसे की करता हूँ । ग्वाले, गोपियाँ और गौएँ ही मेरी सहायः होती हैं। वैकुण्ठमें में चतुर्भुजरूपसे रहता हूँ; वह मैं ही ठक्ष्मी और सरस्वतीका प्रियतम हूँ और सः शान्तरूपसे वास करता हूँ । इस प्रकार में सनात परमेश्वर ही दो रूपोंमें विभक्त हूँ । भूतलपर, स्वेतद्वी और क्षीरसागरमें मानसी, सिन्धकन्या और मर्स्यटक्षी जो पति हैं, वह भी मैं ही हूँ और वहाँ भी में चतुर्भः रूपसे ही रहता हूँ । मैं स्वयं नारायग ऋषि हूँ औ धर्मवक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म-मार्गके प्रवर्तक सनातन ध नर हैं । धर्मिष्ठा तथा पतित्रता शान्ति लक्ष्मीस्यरूपा और इस पुण्यक्षेत्र भारतत्रर्षमें में उसका पति हूँ । में हं सिद्धेश्वर, सिद्धियोंका दाता और साक्षात् कविल हूँ सुन्दरि ! इस प्रकार व्यक्तिभेदसे में नानारूप धारण करत हूँ। चतुर्भजरूपचारी मैं ही सदा द्वारिकामें रुकिनणीका स्वारं होता हूँ। क्षीरसागरमें शयन करनेवाळा में ही सत्यभाग के शुभ भवनमें वास करता हूँ तया अन्यान्य रानियोंवे महलोंमें भी मैं ही पृथक्-पृथक् शरीर धारण करके की इा करता हूँ । मैं नारायग ऋषि ही इस अर्जुनका सारिष हूँ । अर्जुन नर-ऋषि है, धर्मका पुत्र है, बलवान् है और मेरे अंशसे भूतळपर उत्पन्न हुआ है । उसने पुष्परक्षेत्रमें सारिय-कार्यके छिये तपस्याद्वारा मेरी आराधना की है।



राधे ! जैसे तुन गोलोक्समें राधिकादेवी हो, उसी तरह गोकुलमें भी हो । तुम्हीं वैकुण्ठमें महालक्ष्मी और सरस्वती हो । क्षीरोदशायीकी प्रियतमा मर्स्यछक्ष्मी तुम्हीं हो । वर्मकी पुत्रवधू छक्ष्मीस्वरूपिणी शान्तिके रूपमें तुम्हीं वर्तमान हो । भारतवर्षमें कपिछकी प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम है । तुम्हीं निथियोमें सीता नामसे विख्यात हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है । द्वारकामें महाछक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई सती रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं वास करती हो । पांचों पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कछा है । तुम्हीं राम-की पत्नी सीता हो; रावणने तुम्हारा ही अपहरण किया था । सति ! जैसे तुम अपनी छाया और कर्यसे नाना रूपोंमें प्रकट हो, वैसे ही मैं भी अपने अंश और कछासे अनेक रूपोंमें व्यक्त हूँ । मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ । सती राघे ! इस प्रकार मैंने तुमको यह सारा आध्यात्मिक रहस्य वता दिया है । अब परमेश्वरि ! तुम मेरे अपराधोंको क्षमा कर दो ।

# भगवान् श्रीकृष्णकी दिव्य लीला और दिव्य वाणी

सचिदानन्द परमेश्वररूप। परात्पर परब्रह्म ग्रद सर्वातीत-सर्वमय, निर्गण-सगुण, व्यक्त-अव्यक्त अनुप ॥ नित्य अजन्मा, दिञ्य जन्मधर, नित्य स्वतन्त्र, नित्य परतंत्र। संबक्ते स्वयं एक यन्त्री नित, प्रेमीजन-करके नित यन्त्र ॥१॥ सहज विरोधी-गुणधर्माश्रय, करते लीला विविध विचित्र। प्रेमधर्मका पालन-संरक्षण वनकर अरि-मित्र॥ रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, करूण, हास्य, अद्भत, शृङ्कार । शान्त और अन्यान्य रसोंके बनकर स्वयं रूप साकार ॥२॥ प्रकट हुए वसुदेव-देवकी-सुत हो, खलके कारागार। नन्द-यशोदाको सुख देने किया शिश्रत्व सुखद स्वीकार॥ ग्वाल-बालकोंके सँग वन-वन किया समुद स्वच्छन्द विहार। मंधुर दिन्य रस गोपीजनका किया सभी विधि अङ्गीकार ॥३॥ सहज कृपावश किया कंसका मधुरामें जाकर संहार। सादर किया पिता-साताका बन्धनसे तरंत उद्धार ॥ नन्द आदिको लौटाया फिर, कर उनका समुचित सत्कार। भेजा गोप-गोपियोंके प्रति अपना परम मधुरतम प्यार ॥४॥

सून कृष्णाकी करुण प्रार्थना, वसनरूप बन रक्खी लाज। थक बैठा दःशासन लिजत, चिकत रह गया सभी समाज ॥ मथुरा-द्वारावतिमें प्रभुने बरसाया आनन्द अपार । मधुर परम ऐश्वर्यमयी शुचि लीलाओं हा कर विस्तार ॥५॥ रणक्षेत्रमें सखा पार्थका मोह मिटाया दे निज ज्ञानं। सहज शरण दे, किया धन्य फिर देकर दिव्य प्रेमका दान ॥ अर्जुनके मिस अखिल विश्वको दिया दिव्य पावन उपदेश। उद्भवको फिर दिया विशद कल्याणपूर्ण अपना संदेश ॥६॥ ज्ञान, योग, वैराग्य, प्रेम, रति, सकल कामनारहित सुकर्म। सांख्य, त्याग, संन्यास, वर्ण-आश्रम शुचि मानवके सब धर्म ॥ इह-परलोक, पिता-सुत, पित-पत्नी, गुरु-शिप्य, धर्म-आचार । गो-ब्राह्मण अवला-अनाथ हित प्राणापंग, मङ्गल व्यापार ॥७॥ सभी दिशाओं में नित देता जन-जनको उज्ज्वलतम ज्ञान । हरता दु:ख-शोक-भय-तम सव करता सुख-कल्याण-विधान ॥ पात्रापात्र-भेद कर विस्मृत, करता सदा सभीका त्राण। सभी देश, सब काल सभीका करता सदा परम कल्याण ॥८॥

# भगवान् श्रीकृष्णके सार्वभौम कल्याणकारी वचनामृत

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ नमः पञ्जनाभाय नमः पञ्जमालिने। नमः पञ्जनेत्राय नमस्ते पञ्जआङ्घये॥

श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं, श्रीकृष्ण सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, सर्वमय-सर्वातीत, सर्वगुणमय-सर्वगुणातीत, महान्-अचिन्त्यानन्त परस्परविरोधीगुणधर्माश्रय, सर्व-शक्तिमान, सर्वलोकमहेश्वर सर्वान्तर्यामी साक्षात् भगवान् हैं। श्रीकृष्ण अजन्मा, अविनाशी, हानोपादानरहित, देहदेही-मेदश्रन्य नित्य-सत्य सचिदानन्दयन दिव्य विमह हैं और पोडशकला-सम्पूर्ण अवतार हैं । यह सब होते हुए भी वे ऐतिहासिक आदर्श महापुरुप हैं। महाभारत आदि इतिहासोंमें उनकी सची जीवनवटनाओंको लेकर सर्वत्र उन्होंका गणगान विविध प्रकारोंसे किया गया है। भगवान् श्रीकृष्ण ् सभी आदर्श गुणोंके आकर तथा मूल उद्गम हैं और जीवनके तभी क्षेत्रोंमें उनकी परम आदर्श-लील और नित्य-सत्य उपदेशवाणी विद्यमान हैं। जो अनन्त कालतक सभी क्षेत्रोंके सन्तारियोंको उनके संघर्षमय जीवनमें निश्चित विजयदायिनी उफलता प्रदान करनेमें सहायता करती रहेगी, नित्य उज्ज्वल काश दिखाकर मार्गदर्शन करते रहेगी। संसारमें रहकर ांसारसे पृथक् रहने, निरन्तर कर्मसंलग्न रहकर नैष्कर्म्य-सिद्धि मास करने, संब कुछ करते हुए भी कुछ न करने, अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा मानव सेवा करने और प्रत्येक क्रियाको भगवत्पूजन बनानेकी सिद्ध कला-कौशलकी शिक्षा देती रहेगी। वस्तुतः अखिल विश्वके अखिल प्राणियोंके लिये उनकी अपनी-अपनी विभिन्न समस्याओंको सुलझाकर यथार्थ मार्गें अग्रसर होनेके सुअवसर और सौमाग्य प्रदान करनेमें भगवान् श्रीकृष्णकी आदर्शे लीला और अमृतमयी वाणी ही एकमात्र परम अमोघ साधन है।

भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य वचनोंसे हमारे पुराण-इतिहास भरे पड़े हैं। जो लोग श्रीमद्रागवत और महाभारतके श्रीकृष्णको दो मानते हैं, वे सर्वथा भ्रममें हैं। महाभारतमें ही ऐसे विभिन्न प्रसङ्ग मिलते हैं, जिनसे दोनोंका सर्वथा एक होना सिद्ध है। उदाहरणके लिये यहाँ दो-एक उद्धरण दिये जारहे हैं। महाभारतके द्रोणपर्वमें धृतराष्ट्र संजयसे कह रहे हैं—

शृणु दिन्यानि कर्माणि वासुदेवस्य संजय। कृतवान् यानि गोविन्द्रीयथा नान्यः पुमान् क्वचित् ॥ संवर्धता गोपकले बालेनैव महात्मना । विख्यापितं वलं बाह्नोस्त्रिपु लोकेपु संजय॥ उच्चै:श्रवस्त्रत्यवलं वायुवेगसमं जवे । तं यमनावनवासिनम् ॥ जघान हयराजं दानवं घोरकर्साणं गवां मृत्यमिवोत्थितम्। बाल्ये भजाभ्यां निजधान ह ॥ वृषरूपधरं

संजय ! वसुदेवकुमार भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य कर्मोका वर्णन सुनो । भगवान् गोविन्दने जो-जो कार्य किये हैं, वैसे दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सकता । संजय ! वाल्यावस्थामें जब कि वे गोकुलमें पल रहे थे; उन महात्मा श्रीकृष्णने अपनी भुजाओं के वल-पराक्रमको तीनों लोकोंमें विख्यात कर दिया था । यमुनाके तटवर्ती वनमें उच्चै:श्रवाके तुल्य बलवान् और वायुके समान वेगवान् अधराज केशी रहता था । उसे श्रीकृष्णने मार दिया था । इसी प्रकार एक घोर कर्म करनेवाला दानव वहाँ बैलका रूप धारण करके रहता था, जो गौओंके लिये मृत्यु वनकर ही प्रकट हुआ था । उसे भी श्रीकृष्णने बाल्यावस्थामें अपने हाथोंसे ही मार हाला था ।

द्रीपदीने चीर-हरणके समय अत्यन्त व्याकुल अवस्यामं भी श्रीकृष्णको भोषीजनप्रिय', 'त्रजनाथ' और 'गोविन्द' आदि नामोंसे पुकारा है।

इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें भी पाण्डवोंका प्रसङ्ग वार-वार आया है और श्रीकृष्णको वार-वार 'देवकीपुत्र' कहा गया है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि महाभारतकी बड़ी गम्भीर और श्रीमद्भागवतकी नटखट लीला करनेवाले श्रीकृष्ण दो नहीं, एक ही थे।

पाश्चास्य विद्वान् प्रो० विण्टरनीजने कहा था कि पाण्डय-सखा श्रीकृष्ण, विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण, हरिवंशके श्रीकृष्ण— तीनों रूप एक व्यक्तिके नहीं हो सकते ।' इसी भ्रान्त मतका दुर्भाग्यवश हमारे कुछ भारतीय विद्वान् भी समर्थन करने छगे। यह पाश्चास्य अन्यानुकरणका ही परिणाम है।

इसी प्रकार श्रीकृष्ण काव्य-कित्यत या बहुत इधरफें व्यक्ति हों, सो वात भी नहीं हैं; वे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और अबसे पाँच हजारसे अधिक वर्ष पूर्व यहाँ विद्यमान थे। भारतीय इतिहासका सूक्ष्म अनुसंघान करनेवाले रात्र बहादुर श्रीचित्तामणि विनायक वैद्यने सिद्ध किया था कि श्रीकृष्णका प्राकट्य चन्द्रगुप्तसे २८२० वर्ष पूर्व अर्थात् ईस्वी सन्से ३१४० वर्ष पर्व हुआ था।

भारतीय आस्तिक जनताके लिये तथा मक्तोंके लिये तो इन बातोंका कोई भी मृल्य नहीं है । उनके लिये तो श्रीकृष्ण उनकी नित्य प्रत्यक्ष अनुभृति तथा परम दृढ सहज विश्वासके आधारपर साक्षात् भगवान् हैं और उनकी महाभारत, श्री-मद्भागवत आदि ग्रन्थोंमें वर्णित लीलाएँ सभी परम दिव्य और सत्य हैं। ऐसे सर्वेश्वर, योगेश्वर, सर्वजनमान्य भगवान् श्रीकृष्णने अपने जीवन-लीला-प्रसङ्गोंमें जिन महत्त्वपूर्ण वचनामृतोंकी धारा बहायी है, वह सर्वतामुखी है और सार्वभीम है। उनकी दिव्य वाणी श्रीमद्भगवदीता तो सार्वभौम ग्रन्थ माना ही जाता है, उनकी अन्यान्य महती वन्यनसुधा भी अपने-अपने क्षेत्रमें सबके लिये परम उपादेय और सर्वजन-कल्याणकारिणी है । वडे आनन्दका विषय है कि भगवान् श्रीकृष्णकी परम श्रेष्ठ वचन-सधासे पूर्ण कल्याणका यह 'विशेषाङ्क' प्रकाशित हो रहा है। यहाँ नमनेके तौरपर भगवानकी कुछ वचनावली नीचे दी जाती है। इससे अनुमान होगा कि पूरा विशेषाङ्कका अध्ययन कितना अधिक ज्ञानदायक, पथ-प्रदर्शक और उपयोगी होगा और जिन मूल प्रन्थोंसे इन वचनोंका संक्षिप्त सङ्कलन किया गया है, वे तथा वैसे ही अन्यान्य श्रीकृष्णवचनसंघासम्पन्न प्रन्थोंका पठन-पाठन कितना कल्याणकारी होगा। अव भगवान्के कुछ वचनामृतोंकी बानगी देखिये और इनसे लाभ उठाइये।

पण्डित ( ज्ञानी ) अनिवार्य व्यवहार-भेदवाले प्राणियोंमें भी समदर्शी होते हैं

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। ग्रुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ५ । १८ )

वे ज्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैं। ( इनमें समान व्यवहार असम्भव है, पर वे सबमें एक परमात्माको समभावसे देखते हैं।)

बाह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽके स्फुलिङ्गके। अक्रे कृरके चैच समदक् पण्डितों मतः॥

नरेष्ट्रभीक्ष्णं मञ्जावं प्रंसो भावयतोऽचिरात । स्पर्धासयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि॥ विसुज्य सायमानान् स्वान् दशं वीडां च दैहिकीम् । प्रणमेद् दण्डवद् भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्॥ (श्रीमद्भागवत ११। २९। १४-१६)

जो ब्राह्मण, चाण्डाल, चोर, ब्राह्मणभक्त, सूर्व, चिनगारी तथा कृपाल और क़्रमें समदृष्टि रखता है, उसीको सन्चा पण्डित ( ज्ञानी ) समझना चाहिये । जब सभी नर-नारियोंमें निरन्तर मेरी (भगवानकी) ही भावना की जाती है, तव थोड़े ही समयमें उस पुरुषके चित्तसे स्पर्धा, ईर्ष्या, ( दूसरेके प्रति ) तिरस्कार और (अपनेमें ) अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दें, उनकी परवान करे। 'मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है' ऐसी देह-दृष्टिको और लोक-लजाको छोड दे तथा कत्ते, चाण्डाल, गौ और गधेको भी पृथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग दण्डवत्-प्रणाम करे।

पण्डित (ज्ञानी ) कौन है ?

यस्य सर्वे समारस्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ (श्रीमञ्जगवद्गीता ४। १९)

जिसके सम्पूर्ण ( शास्त्रसम्मत ) कर्म विना कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निके द्वारा दग्ध हो गये हैं, उसको ज्ञानीजन कहते हैं।

## समदर्शी महात्माका व्यवहार

स्युवींतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम् । वृत्तयः स विनिर्मुको देहस्थोऽपि हि तद्गुणै: ॥ यसात्मा हिंस्यते हिंस्त्रेयेन किंचिद् यदच्छ्या। अर्च्यते वा क्षवित्तत्र न व्यतिक्रियते व्रधः॥ न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाध् वा। वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदङ्भुनिः॥ (श्रीमद्रागवत ११। ११। १४-१६)

जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन और वुद्धिकी समस्त चेष्टाएँ बिना संकल्पके होती हैं, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त हैं। उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुपोंके शरीरको चाहे हिंसकलोग पीड़ा पहुँचायें और चाहे कभी कोई

श्रीकृ० व॰ अं• ८३---

देंगगागंत पूजा करने लगे—वे न तो किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोपकी मेददृष्टिसे ऊपर उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न दुरे काम करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी वात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न दुरी वात सुनकर किसीको अड्कि सराहना करते हैं और न दुरी वात सुनकर किसीको अड्कि सराहना करते हैं और न दुरी वात सुनकर किसीको

नहाज्ञानी न हर्षित होता है, न उद्विम न प्रहण्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥ (श्रीनद्भगवद्गीता ५ । २०)

जो पुरुप प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रियको प्राप्त होकर उद्दिग्न नहीं होता, वह स्थिरवृद्धि, मोहरहित ब्रह्मवैत्ता पुरुष परब्रह्म (परमात्मा-) में स्थित है। आत्मा और भगवान्को सर्वत्र देखनेवाला योगी श्रेष्ठ है

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ॥ आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यित योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःसं स योगी परमो मतः ॥

सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें ऐक्य-भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाळा तथा सबमें समभावसे देखनेवाळा योगी आत्माको सम्पूर्ण भृतोंमें और सम्पूर्ण भृतोंको आत्मान्में देखता है। जो पुरुष सर्वत्र मुझ भगवान् वासुदेवको ही देखता है और सबको मुझ वासुदेवमें देखता है, उसके लिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष मुझमें ऐक्य-भावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकारसे वर्तता हुआ भी मुझमें ही वर्तता है। अर्जुन! जो योगी अपने सहश सम्पूर्ण भृतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें (अपने सहश ही) सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।

ज्ञानी पुरुषकी अनुभूति

यदि सा पर्यत्यसिद्निद्रयार्थं नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्। न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वामं यथोत्थाय तिरोद्धानम्॥ (श्रीमद्भागवत्त ११। २८ । ३२

यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें इन्द्रियोंके विविध वाह्य विपय जो कि असत् हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मारं भिन्न नहीं मानता; क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वातुभृति से सिद्ध नहीं होते । जैसे नींद टूट जानेपर स्वप्नमें देखे हुए और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोंको कोई सत्य नहीं मानता; वैसे ही ज्ञानी पुरुप भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोंको सत्य नहीं मानते ।

एष स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो महानुभृतिः सकलानुभृतिः। एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे येनेषिता वागसवश्चरन्ति॥ (श्रीनद्भागवन ११। २८। ३५)

उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है; उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती । वह स्वयंप्रकाश है । उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं । वह जनमरहित है अर्थात् कभी किसी प्रकार भी चृत्तिमें आरूढ़ नहीं होता, इसल्यि अप्रमेय है । ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आत्मामें देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, चृद्धि, परिवर्तन, हान और विनाश—उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । द्वारी और सब प्रकारकी अनुभृतियाँ वात्मस्वरूत ही हैं । जब मन और वाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निष्टत हो जाते हैं तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगतभेदन शृत्य एक अदितीय रह जाता है । व्यवहारदृष्टिमें उसके स्वरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें निरुपण किया जाता है ।

ज्ञानाग्निसे सब कर्म भस्म हो जाते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वे ज्ञानप्रवेनैव वृज्जिनं संतरिप्यसि॥ यथैधांसि सिमद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ३६-३७ )

यदि त् सव पाियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी त् ज्ञानरूप नौकाके द्वारा निश्चय ही समस्त पापोंसे भलीभाँति तर जायगा । अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधनोंको भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्ममय कर देती है।

भोगियोंकी रात्रि--मुनियोंका दिन

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ (श्रीमङ्गगवद्गीता २। ६९)

समस्त ज्ञानियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उसमें नित्य-ज्ञानस्वरूप परमानन्दको प्राप्त वह संयमी (स्थितप्रज्ञ) जागता है और जिस नाशवान् संसारके प्रपञ्चमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तस्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है।

उत्तम योगी कौन है ?

योगिनामि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। अद्भावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ६ । ४७ )

सव योगियोंमें जो श्रद्धावान् योगी मुझ ( भगवान् ) में छगे अन्तरात्मासे मुझ ( भगवान् ) को निरन्तर भजता है, वह मुझको अति उत्तम योगी मान्य है ।

मरयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ (श्रीमद्भगवद्गीता १२ । २ )

मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ दिव्य साकार-—सगुणख़रूग परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं।

महारमा ही निरपेक्ष सुखको जानते हैं जानन्ति सन्तः समदर्शिनो ये दान्ता महान्तः फिल नैरपेक्षाः। ते नैरपेक्ष्यं परमं सुखं में ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्॥ (गर्गसंहिता वृन्दावन० १९ । २३ )

जो समदर्शी, इन्द्रियविजयी, अपेक्षारिहत महात्मा सत हैं, वे ही मेरे निरपेक्ष परम सुखको जानते हैं, जैसे रसादिका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियोको ही होता है।

शान्तिको कौन प्राप्त होता है ?

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छिति॥ (श्रीमद्भगवदीता २ । ७१)

जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर, स्पृहारहित, ममतारहित और अहंकाररहित होकर विचरता है, वही शान्ति-को प्राप्त होता है।

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वछोक्षमहेश्वरम्। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छिति॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ५ । २९)

में ( मगवान् ) सब यज्ञ-ताोंका मोक्ता हूँ, सम्पूर्ण लोकों-का महान् ईश्वर हूँ और वही में समस्त भूत-प्राणियोंका सुदृद् हूँ । इस प्रकार तत्त्वसे मुझको जान लेनेपर मनुष्य शान्तिको प्राप्त होता है ।

कृतकृत्य कौन है ?

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ३ । १७ )

अवश्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तब्य नहीं है।

सुखपूर्व क बन्धनसे मुक्त, कौन होता है ? ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षिति । निद्धैन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ॥ . (श्रीमद्भगनद्गीता ५ । ३ )

महाबाहु अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेप करता है और न आकाङ्क्षा करता है, उसे सदा संन्यासी ही समझना चाहिये; क्योंकि राग-द्वेपादि द्वन्द्वोंसे रहित पुरुष सुलपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।

### स्थितप्रज्ञ सम रहता है

दुःखेदबनुहिद्रामनाः सुखेषु विगतस्प्रहः। वीतरागभयक्षोधः स्थितधीर्मुनिरूच्यते॥ (श्रीमद्भगवद्गीता २। ५६)

दु: खोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, मुखोंके लिये जो सर्वथा निःस्पृह रहता है तथा जिसके राग, भय और कोध नहीं रहते हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है।

कर्म करते हुए भी किसको बन्धन नहीं होता ?

यदच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमन्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ४। २२)

जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिश्चितिमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें मत्सरताका सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वींसे सर्वथा अतीत हो गया !—सिद्धि और अतिद्विमें सम रहनेवाला ऐसा पुरुष कर्म तरते हुए भी वैंघता नहीं।

कर्म करते हुए ही निष्पाप कौन रहता है ? ब्रह्मण्याचाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिष्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ५।१०)

जो पुरुप सब कमोंको ब्रह्ममें अर्पण करके और आसिक्त-को त्यागकर कर्म करता है, वह जलसे कमलके पत्तेकी मॉिति पापसे लिस नहीं होता।

#### आत्माकी अमरता

नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः।
न चैनं छेदयन्त्यापो न शोषयति माहतः॥
अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमछेद्योऽशोष्य एव च।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥
अञ्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमिक्त्रायोऽयमुच्यते ।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहंसि॥
(श्रीमद्भगवदीता २ । २३-२५)

इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं मुखा सकता। क्योंकि यह आस्मा अच्छेदा है। यह अदाहा अक्केय और निःसंदेह अशोध्य है और यह नित्य, सन् अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है। यह आत्माः है, अचिन्त्य है और विकाररहित कहा जाता है। अर्जुन! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर त् करनेके योग्य नहीं है (तुझे शोक करना उचित नहीं है

## कैसे भक्त भगवानुको प्रिय हैं ?

सर्वभतानां मैत्रः करूण एव च अद्वेष्टा निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः संतष्टः सततं योगी यतातमा इतनिश्रयः। मदयर्पितमनोवृद्धियों मद्भक्तः स मे व्रियः॥ यसानोद्रिजते लोको लोकानोद्रिजते च यः। हर्षामर्षभयोहेगेमुँको यः स च मे शियः॥ श्चिदंश उदासीनो भनपेक्षः गतब्यथः । सर्वारम्भपरित्यागी यो मजक्तः स मे प्रियः॥ यो न हप्यति न द्वेष्टि न शोचिति न काङ्कृति। शभाशभपरित्यांनी भक्तिमान यः स मे प्रियः ॥ समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। सङ्गविवर्जितः ॥ शीतोष्णस्खदः खेप समः त्त्विनन्यस्त्तिमौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः॥

( श्रोनद्भगवद्गीता १२ । १३—-१९ )

जो पुरुप सब भूतोंमें द्वेपभावसे रहित, सबका ही स्वार्थरहित मित्र और हेतुरहित दगालु, ममता और अहंकारते रहित, दुःख-सुखोंकी प्राप्तिमें सम, क्षमाशील ( अपराध करनेवालोंका भी कल्याण करनेवाला ), योगी, निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियों पहित शरीरको वशमें रखनेवाला और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे किसी जीवको उद्देग नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवके द्वारा उद्देगको प्राप्त नहीं होता; जो हुए, अमर्प, भय और उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाङ्क्षासे रहित, वाहर-भीतरसे शुद्ध, दक्ष, उदासीन--पक्षपातसे रहित और व्यथाओंसे मुक्त है, वह ( अपने लिये ) सारे आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेप करता है, न शोक करता है और न आकाङ्का करता है तथा जो ग्रुभ-अग्रुभ (दोनां प्रकारके ) सम्पूर्ण कमांका त्यागी है। वह भक्तियुक्त पुचप मुझको त्रिय है। जो शत्रु-भित्रमें और मात-अपभानमें

है, सदीं-गरमी और मुख-दुःखादि द्वन्द्वोमें सम है, आसक्ति-रहित है, निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला है, मौन मननशील) है, जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह नेमें सदा संतुष्ट है और धरमें ( रहनेके स्थानमें ) ममता गैर आसक्तिरहित हैं: वह स्थिरवृद्धि भक्तिमान पुरुष इसको प्रिय है।

#### चार प्रकारके भक्त

चतुर्विधा भजनते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आतों जिज्ञासुर्यार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विधिष्यते । प्रिषो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव में मतम् । आख्यितः स हि युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम् ॥ यहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपचते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ७ । १६—१९)

अर्जुन! सकती अर्थार्थी, आर्च, जिज्ञास और ज्ञानी—ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं। इन ( चारों- ) में मुझ भगवान्के साथ सदा संयुक्त और विशुद्ध अहैतुक अनन्य प्रेमसम्पन्न ज्ञानी भक्त विशेषरूपसे अति उत्तम है। एकमात्र मुझ भगवान्को ही ( परम श्रेय-खरून परम श्रेष्ठ और परम प्रेय-खरूप परम प्रेष्ठ ) जाननैवाला वह तत्त्वज्ञानी मझे अत्यन्त पिय है। यह ज्ञानी भक्त ज्ञानकी परानिष्ठारूप पराभक्ति अथवा विशुद्ध प्रेमके द्वारा समग्र भगवानका भजन करके ब्रह्मकी भी प्रतिशास्य भगवानके पुरुषोत्तम-खरूपको जान लेता है । भोगविमुख तथा भगवदिभमुख होकर भगवानके लिये ही अपने-अपने भावानुसार भगवानका भजन करनेवाले होनेके कारण ये सभी उदार हैं; परंत ज्ञानी तो साक्षात मेरा आत्मा ही है-ऐसा मेरा भत है; क्योंकि वह मदत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त परमोत्तम गतिस्वरूप मुझ भगवानुमें ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें (पराभक्ति-परायण ज्ञानकी परानिष्ठाको प्राप्त ) ज्ञानी भक्त मुझ भगवान्को इस प्रकार भजता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं । ( इनमें परम श्रेयकी भावनावालेको विश्वरूप--- सर्वत्र व्यापक वासुदेव--- ब्रह्मका अनुभव होता है और परम प्रेमभाववाले ज्ञानी भक्तको, जहाँ उसके नेत्र जाते हैं, वहीं अपने परम प्रेष्ट भगवान वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दिलावी

देते हैं। ऐसे महात्मा जगत्का अभाव नहीं देखते—जगत्को सर्वत्र सर्वथा एकमात्र भगवान्से ही परिपूर्ण देखते हैं— सर्वत्र भगवान्को ही अभिव्यक्त पाते हैं। ) ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।

भक्तका स्वरूप, महत्त्व और उसके प्रति भगवान्का प्रेम

अिंद्रं न स्वाः सुल्तस्य समचेतसः ।

मया संतुष्टमनसः सर्वाः सुल्रमया दिशः॥

न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा

मय्यपितात्मेच्छिति मद् विनान्यत्॥

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिनै शंकरः।

न च संकर्षणो न श्रीनैवारमा च यथा भवान्॥

निध्कचना मय्यनुरक्तनेतसः

शान्ता महन्तोऽखिल्जीववत्सलाः।

कामैरनाल्ञ्धियो जुपन्ति यत्

तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम॥

(श्रीनद्भागवत ११।१३,१४,१५,१७)

जिसने अपनी मानकर किसी भी वस्तुको नहीं रक्खा है और जो सब प्रकारके संग्रह-गरिग्रहसे रहित—अिक द्यान है, जो अपनी इन्द्रियोंगर विजय प्रांत करके शान्त और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्रांतिसे ही मेरे सांनिध्य-का अनुभव करके ही सदा-सर्वदा पूर्ण संतोधका अनुभव करता है, उसके लिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ है।

जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका । उसके मनमें न तो सार्वभौम सम्राट् वननेकी इच्छा होती है और न वह स्वर्गसे भी श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी होना चाहता है । वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तककी अभिलाघा नहीं करता । उद्धव ! मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, समे भाई बलरामजी, स्वयं अर्घाङ्गिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। ऐसा मेरा भक्त किसीकी अपेक्षा नहीं देखता, जगत्के चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें तहलीन रहता है और राम-देष म रखकर सत्रके मित समान हिंद रखता है, जो सन्न मकारके

संग्रह-परिप्रहसे रहित हैं—यहाँतक कि शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो संसारकी वासनाओंसे शान्त—उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण स्वभावसे ही समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानन्द-स्वरूपका अनुभव होता है, उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है।

न साध्यति मां योगो न सांख्यं धर्मं उद्भव । न स्वाध्यायस्तपन्त्यागो यथा भक्तिमंमोर्जिता ॥ भवत्याहमेक्यायाद्यः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम् । भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानिप सम्भवात् ॥ धर्मः सत्यद्योपेतो विद्या वा तपसान्विता । मञ्जवत्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥ (श्रीमङ्गागवत ११ । १४ । २०—२२ )

उद्धव! योग-पाधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जर-पाठ रं तय-त्याग मुझे प्रात करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, तनी दिनोंदिन बद्नेवाली मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति। संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और गन्य भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ। मुझे प्रात करनेका एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगोंको पवित्र—जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही गडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे बिख्यत हैं, के चिक्तको सत्य और दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे क विद्या भी मलीमाँति पवित्र करनेमें असमर्थ है।

निरपेक्षं सुनिं शान्तं निवेरं समदर्शनम्। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूरेयेत्यङ् घ्रिरेणुभिः॥ (श्रीमद्भागवत ११।१४।१६)

भगवान् भक्तके पीछे-पीछे घूमा करते हैं

भक्तके पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ।

> भक्त त्रिमुयनको पवित्र करता है वाग् गद्गदा द्रवते यस्य वित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति कविच ।

विल्जा उद्गायित नृत्यते च मद्गक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥ (श्रीमद्गागवत ११।१४।२४)

जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही है, चित्त पियल-कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका ताँता नहीं टूटता, परंतु जो कभी-कभी खिळखिला-कर हँसने भी लगता है। कहीं लाज छोड़कर ऊँचे खरसे गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धच! मेरा वह भक्त न केवल अपनेको बल्कि सारे संसारको पवित्र कर देता है।

> भगवान्के गुण-श्रवणका फल यधायथाऽऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः । तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम् ॥ (श्रीमद्वागवत ११ । १४ । २६ )

उद्धवजी! मेरी परम पावन लीला-कथाके अवण-कीर्तनसे ज्यों ज्यों चित्तका मेल धुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्म वस्तुके—वास्तविक तत्त्वके दर्शन होने लगते हैं—जैसे अञ्जनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने लगती है।

भगवान्के कीर्तनका महत्त्व नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। मज्ञक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ मज्ञक्तसदृशो छोके पिता माता गुरुने हि। न वन्धुनीपरे चैव इति वेद्विदे विदुः॥ ये मक्कीतों जनं सक्तं पृथक् छुर्वन्ति मानवाः। तथा मद्द्विषणो नित्यं पतन्ति नरकेऽशुची॥ श्रुणोमि स्वयशोगानं प्रेम्णा भक्तेष्दाहृतम्। छृतं गोपेश्च गोपीभिगोनं त्यवस्वा च कोतुकम्॥ (आदिपुराण १९।३५,३७—३९)

मैं न तो वैकुण्डमें वास करता हूँ और न योगियांके हृदयमें ही रहता हूँ। नारद! मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणकीर्तन या स्मरण करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। मेरे भक्तके समान संसारमें माता, पिता, गुरु या वन्यु कोई भी हितकर नहीं है—ऐसा वेदवादियांका कथन है। जो मनुष्य मेरे कीर्तनमें लो हुए व्यक्तिको कीर्तनसे अलग कर देते हैं,

वे मेरे द्वेची हैं और अपवित्र नरकमें गिरते हैं। मैं स्वयं अपने भक्त गोप-गोपियोंके द्वारा गाये गये गुण-गानको वड़े चावसे मुनता हूँ।

1

भगवान् किसके द्वारा खरीदे गये ?
गीत्वा च मम नामानि नर्त्तयेन्मम संनियो ।
इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चार्जुन ॥
(आदिपुराण बंगला संस्करण)

जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मेरे श्रीविग्रहके सामने अथवा मुझे अपने समीप मानकर नाचता है, में यह तुमसे सत्य कहता हूँ, अर्जुन ! में उसके द्वारा खरीद लिया गया हूँ।

भगवत्र्रेमसे आनन्द

कर्मेन्द्रियाणीह यथा रसादीं-स्तथा सकामा मुनयः सुखं यत्॥ मनाङ् न जानन्ति हि नैरपेक्ष्यं गूढं परं निर्गुणलक्षणं तत्। ये राधिकायां त्विय केशवे मिय भेदं न कुर्वन्ति हि दुग्धशौक्ल्यवत्। त एव मे ब्रह्मपदं प्रयान्ति तद्धेतुकस्फूर्जितमिक्तलक्षणाः॥ (गर्गसंहिता मथुरा० ४। १९, २० नै, २४)

मेरी प्रीतिसे जो आनन्द होता है, वह निर्गुण, निरपेक्ष, अचिन्त्य एवं परम उत्तम है। उस मुखको सकामी मुनि नहीं जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गुणको कर्मेन्द्रियाँ नहीं जानतीं। जिस प्रकार दूध तथा ग्रुक्टवर्णमें अमेद-सम्बन्ध है, वैसे ही तुम राधिका और मैं केशव—इन दोनोंमें जो किसी तरहका अन्तर नहीं समझते वे ही परम धामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें अहैतुक प्रेमके भाव उठते रहते हैं।

चाण्डाल भक्तकी भी महत्ता

मद्भक्तान् श्रुद्धसामान्याद्वमन्यन्ति ये नराः ।
नरकेप्वेव तिष्ठन्ति वर्षकोटिं नराधमाः ॥
चाण्डालमपि मद्भक्तं नावमन्येत बुद्धिमान् ।
अवमानात् पतन्त्येव नरके रौरवे नराः ॥
मम भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम ।
तस्मान्मद्भक्तभक्ताश्च पूजनीया विशेषतः ॥
( महाभारत आश्व० दाक्षिणात्यपाठ )

जो मनुष्य मेरे भक्तोंका शूद्रजातिमें जन्म होनेके कारण

अपमान करते हैं, वे नराधम करोड़ों वर्षोंतक नरकोंमें निवास करते हैं। अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान् पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये। अपमान करनेसे मनुष्यको रौरव नरकमें गिरना पड़ता है। जो मनुष्य मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है। इसल्ये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष सल्कार करना चाहिये।

> ज्ञूद्रका भक्तिपूर्वक दिया हुआ पदार्थ भगवान् सिर चढ़ाते हैं

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छित ।
तदहं भक्त्युपहृतं मूध्नी गृह्णामि शूद्रतः ॥
(महाभारत आश्व० दाश्चिणात्य पाठ)

ग्रुद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है, तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहारको सादर सिर चढ़ाता हूँ।

भगवान् भक्तमें, भक्त भगवान्में

समोऽहं सर्वभृतेषु न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्॥ (श्रीमद्गगनद्गीता ९ । २९)

में सब भूतोंमें सम हूँ । न कोई मेरा द्वेषका पात्र है और न प्रिय हैं; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और में भी उनमें हूँ ।

> पाप करनेवाला भी अनन्य भजन करनेपर शाश्वत शान्ति पाता है

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः॥ क्षित्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ९। ३०-३१)

यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अनन्य भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। कुन्तीपुत्र अर्जुन! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ( उसका अपनी स्थितिसे कभी पतन नहीं होता )।

## भक्तिसे शीघ्र कर्मक्षय

नाभुक्तं क्षीयते कर्म जन्मान्तरशतैरि । मद्भक्त्या तद् बहु स्वर्णं विपरीतमभक्तितः ॥ (आदिपराण २० । ६९ )

विना भोगके सौ जन्मोंतक भी कमोंका नाश नहीं होता है। परंतु मेरी भक्तिसे महान् कर्म-राशि भी शीघ समाप्त हो जाती है और मेरी भक्तिके विना थोड़े कर्म भी जल्दी

भगवान्को छोड़कर दूसरी ओर दौड़नेवाला मूर्ख है

मामेव यः परित्यज्य वस्तुनोऽर्थेऽभिधावति।
विवेकरहितो मूर्खो दुःखमेवाभिपद्यते॥
तस्य त्रैकाछिकी हानिर्भवत्येवान्यथा न हि।
(आदिपुराण २८। १२-१३)

नहीं क्षीण होते।

जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्तुके लिये दौड़ता है, वह विवेकरिहत और मूर्ल है। उसे केवल दुःख ही हाथ लगता है। उसे तीनों कालमें ही हानि होती है, सुख नहीं मिलता।

भक्तिपूर्वक अर्पित पदार्थ भगवान् खाते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छिति। तद्दहं भक्तयुपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ९। २६)

जो कोई भी भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस ग्रुद्ध-वृद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं प्रीति-सहित खाता हूँ।

सब भगवान्के अर्पण करनेवाला कर्म-बन्धनसे मृक्त हो जाता है

यक्तरोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद्पणम्॥ ग्रुभाग्रुभफलेरेवं सोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ९। २७-२८)

अर्जुन ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर । ( इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं ) ऐसे संन्यास ( समर्पण-) योगसे युक्त चित्तवाला त् शुभाशुभ फलरूप कर्मवन्धनसे मु जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा

## भगवरस्मरणकी महिमा

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिनदीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवः। येषामेव स्थिरा बुद्धिर्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्॥ मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः। मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरिः॥ (गरुडपुराण उत्तरः ३५। ४५-४

जिनके हृदयमें कमल-दलके समान स्थामल भग जनार्दन विराजते हैं, उन्हें निरन्तर लाम एवं विजय उनकी पराजय ( उन्हें दु:ख ) कैसी ! भगवान विष्णु माता, पिता, खजन तथा बान्धव हैं—इन प्रकार जिन निश्चयात्मिका बुद्धि हो गयी है, उनकी दुर्गति नहीं होत भगवान विष्णु कल्याणस्वरूप हैं, भगवान गरुडप्वज मङ्गल हैं; कमलके तुल्य नेत्रोंवाले भगवान पुण्डरीकाक्ष ग्रुमरूप भगवान श्रीहरि समस्त मङ्गलोंके आवास हैं।

अनन्य चिन्तन करनेवालेका योगक्षेम भगवान् वहन कर

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां निःयाभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ९।२

जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन हुए मुझे निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्ययुक्त (हिनरन्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाले) पुरुपोंका योगके स्वयं वहन करता हूँ (उनके लिये अप्राप्तकी प्राप्ति और के संरक्षणका सारा भार में ही वहन करता हूँ )।

## अपने कर्मसे भगवान्की पूजा

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः॥ (शीमद्भगवदीता १८।४

जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है । जिससे यह समस्त जगत् न्यात है, उस परमेश्वरकी ३ स्वाभाविक कर्मोंके द्वारा पूजा करके मनुष्य (भगवत्प्रातिरू सिद्धिको प्रात हो जाता है।

#### ध्यानका साधन

संकल्पप्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । **मनसैवेन्द्रिय**श्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ शनैरुपरमेद धृतिगृहीतया । जतै: बुद्धचा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्पि चिन्तयेत् ॥ निश्चरति मनश्रञ्जलमस्थिरम् । ग्रतो यतो तनम्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ६। २४----२६)

संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेष-एसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सभी गेरसे मलीमाँति रोककर, कम-कमसे अभ्यास करता हुआ एपरितको प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको रमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी चन्तन न करे। यह स्थिर न रहनेवाला और च्रञ्चल मन जेस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे हटाकर इसे वार-बार परमात्मामें ही नेकद करे।

भगवान् संसार-सागरसे तुरंत किसको तार देते हैं ?

ये तु सर्वाण कर्माणि मिथे संन्यस्य मत्पराः । अनन्येनैय योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धतीं मृत्युसंसारसागरात् । भवामि निवरात् पार्थं मस्यावेशितचेतसाम् ॥ (श्रीमङ्गवद्गीता १२ । ६-७ )

जो भक्त सम्भूर्ण कमींका मुझमें संन्यास ( पूर्ण उमर्पण ) करके, मेरे परायण ( मुझको ही अनन्यगति, अनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साधन माननेवाले) होकर, अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए मुझको ही भजते हैं। अर्जुन ! उन मुझमें आविष्टचित्त मिभक्तोंका मृत्युरूप संसार-पागरसे मैं शीघ ही समुद्धार (मली-गाँति पार ) करनेवाला होता हूँ। ( उन्हें अपने साधन-वल- ए प्रयास करके—तैरकर संसार-समुद्र पार नहीं करना इता। मैं अखिल सौन्दर्य-माधुर्य-निधि स्वयं अपने साथ उन्हें मुखमय मुद्द कुमपोतनर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार रेता हूँ।)

सर्वगुह्मतम परम साधन—शरणागित सर्वगुह्मतमं भूयः श्रृष्णु मे परमं ववः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥ मनमना भव मद्धको भयाजी मां नमस्क्रह ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ग्रुचः ॥
(श्रीमङगवदीता १८ । ६४—६६ )

(अव) त् सर्वगुद्धतम (सम्पूर्ण गोपनीयांसे अति गोपनीय) मेरे परम श्रेष्ठ वचनको फिर भी सुन। त् मेरा दृढ़ इष्ट—अतिशय प्रिय है, अतएव तेरे ही (अथवा तेरे ही-जैसे प्रेमी भक्तोंके) हितके लिये में तुझसे यह परम वचन कह रहा हूँ। अर्जुन! त् मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे त् मुझको ही प्राप्त होगा—यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि त् मेरा अत्यन्त प्रिय है। सब धर्मोंको त्यागकर त् केवल एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर श्रीकृष्णकी ही शरणमें आ जा। में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा। त् शोक मत कर।

मां हि पार्थं न्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वेश्यास्त्रथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ किं पुनर्श्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजपैयस्तथा। अनित्यमसुखं छोकिमिमं प्राप्य भजस्य माम्॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ९। ३२-३३)

अर्जुन ! मेरे शरण होनेपर स्त्री, वैश्य, सूद्र तथा पापयोनि (चाण्डालादि) कोई भी हों, वे सव परम गतिको ही प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है। इसिलये तू इस मुखरित और क्षणमंगुर मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर।

शरणागतके लिये शोककी वस्तु नहीं रह जाती मां प्रपन्नो जनः कश्चित्र मूयोऽहीत शोचितुम्॥ (श्रीमद्भागवत १०। ५१। ४४)

जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है, उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके लिये वह शोक करें।

असम्मूढ कीन है?

यो मामजमनाहिं च वेत्ति छोकसहेश्वरम्। असम्मृदः स मर्खेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ (श्रीमद्भगवद्गीता १०।३) जो मुझ ( श्रीकृष्ण )को अजन्मा, अनादि और ठोकोंका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्योमें असम्मूढ पुरुष सब पापीसे मुक्त हो जाता है ।

यो माभेवमसम्मूहो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्वजति मां सर्वभावेन भारत॥ (श्रीनद्भगनद्गीता १५ (१९)

भारत ! जो असम्मूढ पुरुष मुझको इस प्रकार 'पुरुषोत्तम' जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझको ही भजता है।

## मूढ कौन है ?

न मां दुष्कृतिभी भूढाः प्रपद्यन्ते भराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ (श्रीमञ्जगवद्गीता ७।१५)

जिनका ज्ञान मायाके द्वारा हरा गया है; जो आसुरी-भावका आश्रय किये हैं तथा जो मनुष्योंमें अधम एवं दूषित कर्म करनेवाले हैं, वे मृद्हलोग मुझको (भगवान्को) नहीं भजते।

अवजानन्ति मां मृढा मानुषीं तनुमाश्चितम्।
परं भावमजानन्तो सम भूतसहेश्वरम्॥
(श्रीमद्भगवदीता ९ । ११)

समस्त भूत-प्राणियोंके महान् ईश्वरह्न मेरे (भगवान्के) परम भावको न जाननेवाले मृद्रुलोग मानव-हारीरधारी मुझ परमारमाको तच्छ समझते हैं।

आसुरीं चोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मिति। मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिस्॥ (श्रीमद्भगवद्गीता १६। २०)

(आसुरी सम्पदावालें) मूहलीन मुझकी (भगवानकों) न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होकर फिर उससे भी नीच गति—( घोर नरक आदि-) को प्राप्त होते हैं।

#### गोपियोंका स्वरूप

ता मनमनस्का मत्याणा मद्धे त्यक्तदेहिकाः। मामेव द्यितं प्रेष्टमात्मानं मनसा राताः। ये त्यक्तकोक्ष्यमाश्च मद्धे तान् विभन्धेहम्॥ (श्रीमङ्गागवत १०। ४६। ४) उन (गोपियों) के प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि उमी सगे-प्रम्वित्यों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धिसे भी मुझको ही अपना प्यारा, अपना प्रियतम—नहीं, नहीं, अपना आत्मा मान रक्खा है। मेरा यह ब्रत है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक और पारलौकिक धर्मोंको छोड़ देते हैं, उनका भरण-योगण मैं स्वयं करता हूँ।

#### गोपी-महिमा

यथाहं च तथा यूयं नाहं भेदः श्रुतौ श्रुतः । प्राणोऽहं चैव युष्माकं यूयं प्राणा मम प्रमो ॥ व्रतं यो लोकरक्षार्थं न हि स्वार्थमिदं प्रियाः । सहागताश्च गोलो शद्भमनं च मया सह ॥ गच्छत स्वालयं शीश्रं वोऽहं जन्मनि जन्मिन । प्राणोभ्योऽपि गरीयस्थो यूयं मे नात्र संशयः ॥

( बह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्त० २७ । २३८-२४० )

जै ता मैं हूँ, वैसी ही तुम हो । हममं-तुममं भेद नहीं है ।
मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये प्राणस्वरूता हो ।
प्यारी गोपियो ! तुमलोगोंका यह बत लोकरक्षाके लिये है,
स्वार्थ-िद्धिके लिये नहीं; क्योंकि तुमलोग गोलोकसे मेरे ताथ
आयी हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है (तुम
मेरी नित्यसिद्धा प्रेयणी हो । तुमने साधन करके मुझे पाया
है, ऐसी वात नहीं है ) । अब शीध अवने घर जाओ । मैं
जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हूँ । तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बदकर
हो। इसमें संशय नहीं है ।

निजाङ्गमिष या गोष्यो ममेति समुपासते।
ताभ्यः परं न मे पार्थं निगृद्धमेमभाजनम्॥
सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बान्यवाः श्वियः।
सत्यं वदामि ते पार्थं गोष्यः किं मे भवन्ति न॥
मन्माहात्म्यं मत्सपर्यां मच्छ्रद्धां मन्मनोगतम्।
जानन्ति गोषिकाः पार्थं नान्ये जानन्ति तस्यतः॥
(आदिप्रता

अर्जुन ! गोपियाँ अपने अङ्गांको गेरी सेवाके ही सुरक्षित रखती हैं; उन गोपियोंके अतिरिक्त भेरा निगृह प्रेमपात्र और कोई नहीं है । ये मेरी सहायिका हैं, गुरु हैं, शिष्या हैं, वन्धु हैं तथा प्रेयपी हैं। में तुमले मत्य कहता हूं—अर्जुन ! गोपियाँ मेरी क्या नहीं होती हैं—ये यब कुछ हैं। पार्थ ! मेरी यथार्थ महिमा, मेरी पूजा (सेवा), मेरी अज

और मेरे मनकी बातको तत्त्वसे केवल गोवियाँ ही जानती हैं। अन्य कोई नहीं जानता।

भगवान् श्रीऋष्ण बह्मकी प्रतिष्टा हैं

ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहममृतस्याज्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येक्वान्तिकस्य च॥ (श्रीमद्भगवद्गीना १४ । २७)

उस अविनाशी परब्रह्मका, अमृतका, नित्य धर्मका और अखण्ड एकरम आनन्दका आश्रय में (पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हूँ ।

सारे यज्ञोंके भोक्ता और स्वामी भगवान् ही हैं अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तक्त्वेनातरच्यवन्ति ते॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ९। २४)

सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ; परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे उनका पतन होता है (वे पुनर्जन्मको प्राप्त होते हैं')।

भगवान्के सिवा और कुछ भी नहीं है

मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिद्दस्ति धनंजय।

मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ७। ७)

धनंजय ! मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत् स्त्रमें ( स्त्रके ) मिणयोंके सददा मुझमें गुँथा हुआ है ।

## भगवान्में सत्य और धर्म

न व्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद् भविष्यति ।
एव संजीवयाम्येनं पश्यतां सर्वदेहिनाम् ॥
नोक्तप्र्वं मया मिथ्या स्वैरेष्विष कदाचन ।
न च युद्धात् परावृत्तस्तथा संजीवतामयम् ॥
यथा मे दियतो धर्मो व्राह्मणश्च वितेषतः ।
अभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा ॥
यथाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन ।
विरोधं तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिशुः ॥
यथा सत्यं च धर्मं मिय नित्यं प्रतिष्ठितौ ।
तथा मृतः शिशुरयं जीवतादिभमन्युजः ॥

यथा कंसश्च केशी च धर्मेण निहती मया। तेन सत्येन वालोऽयं पुनः संजीवतामयम्॥ (महामारत आश्वमेधिक० ६९ । १८—२३)

वेटी उत्तरा ! में झूठ नहीं वोलता । मेंने जो प्रतिशा की है, वह सत्य होकर ही रहेगी । देखों, में समस्त देह-धारियोंके देखते-देखते अभी इस वालकको जिलाये देता हूँ । मेंने खेल-कूदमें भी कभी मिथ्या-भाषण नहीं किया है और युद्धमें कभी पीठ नहीं दिखायी है । इस शक्तिके प्रभावसे अभिमन्युका यह वालक जीवित हो जाय । यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों, तो अभिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था, फिर जीवित हो जाय । मेंने कभी अर्जुनसे विरोध किया हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके प्रभावसे यह मरा हुआ वालक अभी जीवित हो जाय । यदि मुझमें सत्य और धर्मकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्युका यह मरा हुआ वालक जी उठे। यदि मैंने कंस और केशीका धर्मके अनुसार वध किया है, तो इस सत्यके प्रभावसे यह वालक फिर जीवित हो जाय ।

सवमें भगवान्का तेज है

यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽस्तिलम्। यचन्द्रमसि यचान्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १५ । १२ )

जो सूर्यमें स्थित तेज अमस्त जगत्को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उसको तू मेरा ही तेज जान।

भगवान्का अवतार कव और क्यों होता है ?
अजोऽिप सञ्चन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽिप सन् ।
प्रकृतिं स्वामिष्टाय संभवाम्यात्ममायया ॥
यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिभीवित भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं स्जाम्यहम् ॥
परिचाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥
(श्रीमङ्गावद्गीता ४ । ६—८)

अर्जुन! में अजन्मा, अविनाशीख़रूप तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित रहकर अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ । भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही में अपनेको उपर्युक्त रूपमें प्रकट करता हूँ । साधु पुरुषोंच परित्राण करनेके लिये, पान-कर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ।

भगवान्के जन्म-कर्मको जाननेके फल जन्म कर्म च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ९ )

अर्जुन! मेरे जन्म और कर्म दिव्य (अप्राकृत-अलैकिक) हैं, इस प्रकार जो तत्वसे जान छेता है, वह रारीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता; वह मुझे ही प्राप्त होता है।

भगवान्को जो जैसे भजता है, पैसे हो

भगवान उसे भजते हैं

ये यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम बर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थे सर्वशः॥ (श्रीमञ्जगबद्गीता ४ । ११)

जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ । अर्जुन ! सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ।

श्रीकृष्णका मारनेवालेके साथ भी आदर्श व्यवहार मा भैजेरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे। याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम्॥ (श्रीनद्गागवन ११।३०।३९)

व्याधके द्वारा पैरमें वाण मारनेपर उस व्याधसे भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे जरे ! तू डर मत, उठ-उठ ! यह तो तूने मेरे मनका काम किया है । जा, मेरी आज्ञासे तू उम स्वर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है ।

सत्सङ्ग तथा भक्तियोग

प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धय । नोपायो विद्यते सक्ष्यङ् प्रायणं हि सतामहम् ॥ (श्रीनद्भागवत ११ । ११ । ४८ )

प्यारे उद्धव ! मेरा ऐमा निश्चय है कि सत्तङ्ग और भक्तियोग—इन दो माधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये। प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संशारक्षागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि संतपुरुप मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा-सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ ।

## सत्सङ्गकी महिमा

न रोधयित मां योगो न सांख्यं धर्म एव च। न स्वाध्यायसापस्त्यागो नेष्टापूर्वं न दक्षिणा॥ व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्॥ (श्रीमद्गागवत ११।१२।१-२)

जगत्में जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है, वैसा साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन और न स्वाध्याय। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दिशणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँतक कहूँ—नत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्तङ्गके समान मुझे वशमें करनेमें समर्थ नहीं हैं।

साधूनां समिचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्। दर्शनात्रो भवेद् बन्धः पुंसोऽक्ष्णोः सवितुर्यथा॥ (श्रीमद्भागवत १०।१०।४१)

जिनकी बुद्धि समद्दिनी है और हृदय पूर्णरूपसे मेरे प्रति समर्थित है, उन साधु पुरुपोंके दर्शनसे वन्धन होना ठीक वैसे ही सम्भव नहीं है, जैसे सूर्योदय होनेपर मनुष्यके नेत्रोंके सामने अन्धकार होना।

मद्थें धर्मकामार्थानाचरन् मद्गाश्रयः। लभते निश्रलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने॥ सत्सङ्गलञ्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता। स वै मे दर्शितं सिद्धारञ्जसा विन्यते पदम्॥ (श्रीमद्भागवन ११। ११। २४-२५)

प्रिय उद्धव ! जो मेरा आश्रय लेकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका सेवन करता है, उसे मुझ अविनाशी पुरुपके प्रति अनन्य प्रेममयी निश्चल मिक्त प्राप्त हो जाती है। मिक्तकी प्राप्त सत्सङ्गसे होती है; जिसे मिक्त प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सांनिय्यका अनुभय करता है। इस प्रकार जब उत्का अन्तः करण ग्रुद्ध हो जाता है, तब वह संतोंके उपदेशोंके अनुपार उनके द्वारा यनाये हुए मेरे परमपदको—वास्तविक स्वरूपको सहज्ञीमं प्राप्त हो जाता है।



(१) श्रीकृष्णकी द्वारका-लीलाके चार प्रमंग